

### व्यापारियोंका परिचय 🥌



भीयुन मोहनलाल बड़जात्य।

Written by

M, L, Barjatya

# का व्यापारिक इतिहास

लेखक---

भीयुत मोहनलाल षड्जातिया

UCCOPY SAX





#### PATRONISED BY

Babu Ghanshyamdasji Birla M. L. A. Pilani, Rai Bahadur Sir Seth Hukamchandji K. T. Indore, Rai Bahadur Sir Besheswardasji Daga Bikaner, Raja Bahadur Seth Banshilalji Pitti Bombay, Diwan Bahadur Seth Keshari Singhji Kotah, Hon. Seth Govinddasji M. L. A. Jabbalpore. Kunwar Hiralalji Kashaliwal Indore, Babu Beniprasadji Dalmia Bombay, Seth Bherondanii Sethia Bikaner, Seth Kasturchandji Kothari Bikaner, Babu Bhanwarlalji Rampuria Bikaner, Rai Bahadur Seth Poonamchand Karmchand Kotawala, Seth Ramnarainji Ruiya Bombay, Seth Shiochand Raiji Jhunjhunuwala Bombay, Kunwar Laxminarainji Tikamani Bombay, Seth Foolchandji Tikamani Calcutta, Messrs. Pohumuli Brothers Bombay, Banijyabhushan Seth Lalchandji Sethi Jhalrapatan, Kunwar Bhagchandji Soni Ajmer, Kunwar Shoobhakaranji Surana Churu, Kunwar Roopehandji Nahata Chhapar, Seth Chhaganlalji Godhawat Chhotisadri, Seth Bherondanji Chopra Gangashahar, Seth Rameshwardasji Sodani Bombay, Seth Hazarimal Sardarmal Churu.





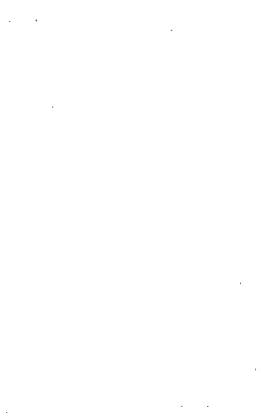









ART A THE

प्रेत सम्बन्धी बूले

समयको इसी अर्चेहर क्यों है बारण हम इस मन्यहों क्षेत्रर कापी भी नहीं करा सहे थे। पत्न यह हुमा कि हमें रोज राव २ मर लगकर कापी तैय्यार करना पड़ती थी। और दिन २ मर मूक हैराया पहता था। दिन भरमें बार पण्डे भी पूरे हमें आरामके लिए नहीं मिलने थे। परिणाम यह हुमा कि इनके बारोमें तथा यूक्षें अरबन्त चेला करनेवर भी हम मूलों से इसकी रहा न कर सके। त्रिस्ते क्यों २ पर इस मन्यमें बड़ी भरी भूलें रह गई है जिनके लिये हम पाठकों से अरबन्त जिनय पूर्ण भरको पना पाइने हैं और आराा करते हैं कि वे बन्हें सुपारकर पढ़ेंगे। यदि किसी मानतीय स्वादनी सन्त्रतो करने परिचारों कोई भूल दिखताई ये तो ने हमारी असमर्थता को पहचानकर हरमाय पूर्वक समा नमन करने ही क्या करें। और हमें सुन्तित कर दें ताकि अगले संस्टरणमें बसे श्रीक कर ही जाय।

स्य क्वारे दूबरे माने प्रताहती, चीर बंगाउंड व्याचारियोंडा परिषय रहेगा। इसे भारत है कि को हम १३छे भी श्रीवड सुन्दर बीर सर्वेड्स व्यानको चेर्चा करेंगे।

चनाम शहेर भक्ते बनक्या १९८२

संचालक— क्रमिश्चेत्र बुक, पश्चिति। हाउस

## विषय-पूर्वी

तेल, वने हुए धाव दराये. मारक पराधे कानव और मधाराह्येस बक्तव्य 8-3 33ा. रसायन परार्थ, अज्ञी वृधिया स्त्रीर स्त्रीपिया, नारतद्य व्याचारिक इतिहास गमह, श्रोजार यंत्र श्रादि, यात्रथेत मवाहो. सिगरेड, रंगः वयाइसत और मोतोः दिवासवाई कोवता भारतका पूर्वहासीच ब्यापार, मुससमानी कासर्ने मालका व्यापार, घटारहर्वी उद्योखर्वी एवाद्रीमें भारतका नियात व्यापार भारतीय व्यापार । पार और पारके यने पहार्थ, योरे, चडी, करडा, वर्तमान व्यापार 38 पाटका इतिहास पाटकी सेती, पाटका दाम, मालकी विकी. जुडमिनन, जुडीमहा प्रतीशिष्यनकी स्थापना, भारतका व्यायात न्यापार वर्तमान प्रतान्यीमें युक्त व्योगकी उन्नति, हाँ, हिका द्यो क्यूडा, रेखन और रेखनी पदार्थ, रेखनी क्यूडा, बना माल. धान्य, धारेर खाडा, गेहुं, गेहुंका खाडा. बत्य नह्यी रेवनहा करहा, चीनीका व्यवसाय, स्रोहा, श्रीर धावनदार्थः पान, तिसदन प्रवृत्त, पातुः सास, दन, चौलाद, अन्य धानुएं,मिलके पदार्थ और मधीनरी,रेल्ये सामग्री; मोदर पादियां, मोदर साईक्लस, मोटर लारीज, रवड़, खल और समाख । रबाके पदार्थ, विविध पातुकी बनी हुई चीजें, खनिज-

## बम्बई-विज्ञान

|                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                             | •                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| पूर्वकालीन परिचय                                                                                                                                                     | १.२५                | फैक्ट्रीब एण्ड इंडस्ट्रीब                                                                                                                                                                                   | ४०-५४                                        |
| बस्ती का प्रारम्भ<br>गामस्त्य<br>दोपपुंच से नगर<br>म्युनितिपत्त कार्पोरेचन<br>पुलिस<br>श्वामते नवाप<br>बम्बोका व्यवसायिक विकास<br>बम्बोक व्यवसायिक स्थान पुर्व याजार | 2 X & E 0 2 2 2 4 4 | यम्पीको कपड़ेकी मिलें<br>निलोंका इतिहास और क्रमागत विका<br>मिल व्यवसागमें पृत्रासो प्रभाको अस्म<br>मिल व्यवसायके प्रधाव प्रयत्क<br>लापानी प्रतियोगिताका पारम्भ<br>बम्बीको मिलांका परिचय<br>रेग्रमके कारधाने | ક્ષુ-૩<br>ક્ષુ<br>ક્ષુ-૧<br>ક્ષુ-૧<br>ક્ષુ-૧ |
| श्रद्धाः नगरको बस्ती                                                                                                                                                 | 84                  | ज्यके कारवाने                                                                                                                                                                                               | ક્ષર<br>ક્ષરે                                |
| धम्बांका सामाजिक जीवन                                                                                                                                                | . २०                | लोहे हे कारधाने<br>सिमेंट कम्पनी                                                                                                                                                                            | 88                                           |
| पम्बाके कवाईबाने भीर पतु मोंकी करूव                                                                                                                                  | जिन ह               |                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| स्थिति                                                                                                                                                               | 44                  | रंग भार धार्मिय                                                                                                                                                                                             | X.A.                                         |
| बम्बहिक व्यापारिक साधन                                                                                                                                               | ₹\$                 | वांबलकी मिल                                                                                                                                                                                                 | - Ke                                         |
| यहबरी उसरे देशोंको अगनेवासा जहाजी                                                                                                                                    | क्रायार•            | पेपरमिश्र                                                                                                                                                                                                   | 88                                           |
| बम्बहेक देशनीय स्थान                                                                                                                                                 | 38                  | धपदा गलिया धारलाना                                                                                                                                                                                          | KA                                           |
| चेम्बर घोर श्रासीधियेधन                                                                                                                                              | 14                  | स्रकृतिका कारवाना                                                                                                                                                                                           | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1     |

|                                           | -          | ( & ) ·                                      |             |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|
| बेंद्रमें (बोद्रावेश,गंगाग्रह्य मिनासर)   | 115-131    | प्रारंभिक परिषय                              | 102         |
| स्वाक्तरिव <b>िक्र</b> पते                | 131-110    | कारन महब्देश                                 | 264-866     |
| <b>सुमानग</b> ङ्ग                         | ••••       | स्यापारियोकि पते                             | 366         |
| प्रार्शिक परिषय                           | 134        |                                              | 400         |
| क्रमार्गाहरीस प्रीपक                      | 186-185    | नोषपुर                                       |             |
| स्यात्तारियो <b>ड</b> पते                 | \$88       | प्रारंभिक पारिषय                             | \$39        |
| मान-रामर                                  |            | पैतिहांसिङ परिचय                             | . १६१       |
| द्रार्शमङ दरिषय                           | \$55       | वर्शनीय क्यान                                | - १६२       |
| ध्याचारियोंका परिचय                       | 488        | स्यापारिक वरिषय                              | 898         |
| विनगः                                     |            | व्यावाधियों द्वा पश्चिय                      |             |
| शार्थाम्यक परिषय                          | 580        | व्यापाहियकि पर्वे                            | \$93·124    |
| ब्यापारियोधा परिचय                        | \$80 £28   | टाइन् —                                      | 225.254     |
| क्षाशास्त्रीक पत                          | 175        |                                              | - "         |
| 113413                                    | 4.3        | भाराम <b>क</b> वारच्य<br>स्थापादियोंका परिचय | 154         |
| प्राक्तिक शिक्य                           | 143        | दीडवाना                                      | १६७-२००     |
| स्वाराधियाँ वा विश्वय                     | 121<br>148 |                                              |             |
| ब्यापारियोषि दर्वे                        | (58        | धार भिक्र परिवय                              | २००         |
| વાર<br>જાણાયક વહિલ્હ                      | 144        | ब्यापारियोक्स परिचय                          | २००-२०१     |
| कारामिकोटा करिका                          | 128-242    | व्यापाशियोंके पते                            | ृर्धर       |
| sepaticals si                             | 122        | म् डवा-मारवाद                                |             |
| BILL ELL                                  | ***        | पार भिक्र परिचय                              | २०२         |
| दर्शास्त्रक दर्शकत                        | 113        | ध्यापादियोका परिचय                           | २०३-२०४     |
| સ્વાર્થા કર્યો કર્યા                      | 112 155    | व्याशिविक वर्ते                              | 709         |
| क्यार्टा(कॉ <b>स</b> क्रे                 | 353        | प्रजी                                        |             |
| A, titula                                 | 151        | मार्किमञ्ज परिषय                             | 70%         |
| रोग                                       | १६७        | च्यापारियोचे पते                             | - २०१       |
| જાર્ય કર્યા હતા.<br>જાર્યા હતા કર્યા હતા. | 2.6        | <b>बुवामन</b>                                |             |
| અટાવાર્ટેલ્ક વિચર્તિક                     | 116        | प्राक्तिक परिचय                              | ,500        |
| हिंद्रांत कराव<br>क्रान्तरक स्वतंत्र      | tes        | ब्यापारियोका परिवय                           | २०८         |
| द्वार्थिक प्रेम्ब                         | 141        | मकावा ~                                      |             |
| <b>्रं</b> च्ये                           | 2+2        | प्रार्शिक परिचय                              | 305         |
| and                                       | \$62.500   | स्यापात्रयोंका इतिहास                        | 305         |
| આઇઇલિવેલિ એ                               | tealer.    | व्यागारियों है पत                            | 280         |
| ist                                       |            | क्रेसर्वर                                    | 44.         |
| STATE OF STREET                           | t H        | बार चित्र वरिषय                              | ~ 488       |
| कार्याचीक संस्था                          | 1+5        | इयमीय क्या व                                 | વેશ્દ       |
| samtelle et                               | 144        | •वागारिक दरिका<br>वे सम्ब                    | રશ્         |
| ENTRE.                                    |            | क्यान महर्गात् स                             | વશ્વ-વેશ્કે |
| NA FOR WITH                               | 150        | व्यागाचिक परे                                | ₹१४-३१५     |
| THE NAME                                  | 360        | वियनगढ                                       | ₹१\$        |
| MERCHANIA AL                              | 154        | मार्ग विक प्रतिक                             |             |
|                                           | **         |                                              | વર•         |
| 48.3                                      |            | व्यामारिकोचा शरिका                           | 1383        |
|                                           |            | क्यामारियोग वर्त                             | રરેંદ્ર     |
| =                                         |            |                                              | •••         |
|                                           |            |                                              |             |

# भारतके व्यापारका इतिहास HISTORY OF INDIAN TRADE

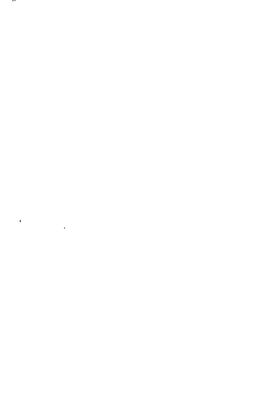



## मारतका ब्यापारिक इतिहास

----

'भारतवपेके व्यापारियों का परिचय' नाम ह इस विशाल पंच के आदिनें मारत हे ह्यापारका परिचय देना आवश्यक है। जहाँ ज्यापारियों का परिचय है, वहां ज्यापारका परिचय पहले आना चाहिए। इतिहासका लिखना एक साचारण वात नहीं और सो भी मुम्न जैसे लेख कके लिए यह काम और भी किंठन है। जिस पर भी और सब बातों का यथा—पाचीन वा अर्वाचीन शासकों का परिचय, युद्ध लड़ाई विद्रोहका वर्णन, सामायिक, धार्मिक या राजनैतिक परिस्थित--का इतिहास लिखना और वात है। यह सब आज कल हमारी स्कूजों में छोटेसे लेकर बड़े दर्जेतक पड़ाया भी जाता है इसके अतिरिक्त प्राचीन अर्वाचीन शासकों, विजेताओं, राजाओं, मादराहों आदिके विज्ञ और चरित्र भी मिल जाते हैं पर हमारा व्यापारिक इतिहास और व्यापारियोंका परिचय मिलना कठिन है। इस लिए इस विषयको सुखन्बद स्पर्में जुटा देना इस प्रंथके प्रकाशकोंका एक महत्वपूर्ण कार्य है। देशके व्यापारियोंका यह परिचय भाज ही नहीं पर जब तक व्यापार रहेगा--चाहे वह आजसे अच्छा हो या बुरा, उन्नत हो या अवनज, उसका अस्तित्व रहना अनिवार्य है—तत्र तक यह प्रन्थ भी व्यापारियोंके गौरव और महत्वकी सामप्रीक रूपमें रहेगा।

व्यापार क्या है—यह बताना कठिन है, क्यों कि आज इसके महत्वको हम मारतवासी भूळ गये हैं हमारा व्यापारिक ज्ञान विदेशियों द्वारा हरण कर लिया गया। यह बात नहीं है कि भारतवासी इसका महत्व जानते ही नहीं थ—नहीं, मारत व्यापारके महत्वसे भजीभांति परिचित था और उसके इस महत्वने ही विदेशियों की लॉले—उनका ध्यान-इसकी और खींची। इसी व्यापारने उन्हें सात समुद्र पास्ते यहां बुजाया। वे भारतको उन्नताबस्था-समुद्रावस्था-देखकर इसके महत्वको समक गये-समुद्र कि ति पर इस महत्वक्यों कार्यको प्राप्ति लग भी गये और जाज उसीके वल या यों करा जाय कि उसकी रहा या उते अपने अधिकारमें बनाये रखनेके लिए ही भारतपर राज्याधिकार कर रहे हैं।

#### भारतीय व्यापारियाँका परिचय

भारत हो वह टहमी, वह धन वैमन, वह सहद्वावस्था विसक्ते प्रद्य पर थी। यहां क्या पनकी नदी बहती थी, या बह यहां के पहाड़ों में होगा था अधना क्या उसकी लेगी होगी थी। यह केबल था 'क्याचार' के बच्च पर । इसी किय निल्याची 'क्यपि-महाँचेंचीन इस धनका मूल मंत्र व्याचार वसने छहमी' कह दिया। भारत सन्तान इस मूठ मंत्रको सुद्या में और इसी लिए एक दिन जो संसार में सारत आप सचसे अधिक नेपन और दिग्दी बन रहा है, जीजंगी चे कटेबर हो रहा हैं और धनशानिता तो दूर पर सर पेट रोटी के में लाने पर के ही। अस्ति के अंतार इस भारतने तहमीके नहीं सुद्याया, तहमी इसी नहीं स्टंग, वह यहाँ ही। अस्ति के अंतार इस भारतने तहमीके मंत्रार इस भारतने तहमीके नहीं सुद्याया, तहमी इसी नहीं स्टंग, वह यहाँ से भाग वहीं गए, पर वो कहना चाहिए कि इस भारतने छहनी के अंतार ब्यापार से मुताया, उसने व्यापार स्टंग वह सात समुद्र पार पटा गया। इसीसे भारतकी कान यह दशा है।

ज्यापार लक्ष्मीका निवास मंडार है, और टक्सी देवी भारतसे विदा ने गई, इससे स्वतः यही निष्कर्ष निकलता है कि न्यापार यहांसे चला गया । इसलिए यदि भारतकी दुःस देखिपारपा को आलोचना और उसके सुवारका प्रयत काना है तो उसके व्यापारको आलोचना, उसका विचार विमर्प और उसमें सुधार करने की पूर्ण आवश्यकता है। आज, ज्यापार लक्ष्मीका भंडार है फेबल यह मान हर सनय ही स्थिति गति ही साचे समन्दे विना काम करनेसे नहीं चड़ेगा, स्थांकि आम सर कुत्र परिश्वि वर्त गई है। व्यापार यहांसे चला गया -यह ठीक, पर जो कुछ छ। वह मी विरेशियों के इस्तगत है। पूर्वकालमें इमारे मामी या नगरोंने इमारी छोडीसे छेकर बड़ी भावस्यक्वा सकत्री पूर्विके स्थानीय साधन विद्यमान थे किसीके परमुखापेक्षी होनेकी आवस्यकवा न थी; उदर भरनेके टिप अन ही नहीं पर पो दूध दहीका भी यहां मंडार था, टाना और शीवीया निवारण करने हे लिए बर्लों ही-सो भी ऐसे बढ़िया कि जिनपर विदेशी मोहित से-यहां पर समुचित प्राप्ति थी । अपने अपने प्राप्त ध्यौर नगरमें नित्य व्यवशार्य वस्तु खोंकी प्राप्तिमें कोई फठिनाई न थी भौर यहांके निवासी सा पीकर बड़े सुखसे दिन व्यतीत करते थे। व्यापार भी भा वा टक्सी भी दपस्थित थी और इसी लिए 'ज्यापारे वसते लक्ष्मी' का मंत्र धन गया । ज्यापार भी उस समय भाज कड़को ताहका न था कि जिसमें पद पद पर हानिकों अर्थाका अधिक और मुनायेकी सम्भावना वम । यस समय भी बाहरसे माल लाता था और बहासे जाता भी था पर इस यन्त्र कटा बौर मशीनरीका उस समय उद्य नहीं हुआ था 🏻 बौर आज वरूकी तरह विदेशी पदार्योंसे मारतीय बाजार पाटे नहीं जाते थे और न छाने लेजानेवाछे पदार्थों में हानिका ही इस तरह भय रहता था। आज अभी पहलेहे के चे वामोंके खरीद किये हुए माउका आहर खपना तो दूर रहा पर उसके पहुचनोके पूर्व ही बागेके ब्यावदानी मालके भावका तार मंदा था आजाता है और एकदम दाम पर जाते हैं एवं बाजारमें रेख पंत मध जावी है। इसी प्रकार मशीन के वयीग के घखरर पशुर्यों का निन

माण दिन प्रति दिन बड़ता ही जाता है और इनके बनाने वाछे देश इती चिंता व प्रयत्नमें छगे हैं कि किस तरहसे अपने बहां के पदार्थों अधिकसे अधिक परिमाणमें भारतमें खपा सकें। उस समय न रेल धी न जहाज और न तार हो, पर तो भी सुखशांति और समृद्धिका साम्राज्य था, पेट मर खानेको मिछ जाता था। अन्न दूध घी से गृहस्थोंके घर भरे रहते थे और केवछ यही पदार्थ नहीं पर आवश्य भीय सब सामग्री उपलब्ध थी। आज वहीं ये पदार्थ ज्यापारके द्रव्य वन गये हैं। जिस भारतका फज़ाकौशछ, छिन शिल्पादि समस्त संसार को चिकत करता था वही मारत आज विदेशी पदार्थों पर मोहित और आश्रित हो रहा है। जो मारत एक दिन विद्या बुद्धि और शिल्पचातुरीका केन्द्र था वहां पर अब ये वातें मानों रही हो नहीं, तमी तो ये सब सीखनेके छिए भारतवासियों को योरप जाना आवश्यक हो रहा है। जहां अपने आप सब छुछ करके सुखशानित जीवन निवाह कर लिया जाता था वहां प्रत्र और सिल विना, नौकरी चाकरीकी खोज और अदिनिश दौड़ पूप किये विना गुनर हो नहीं हो सकता। नवीन वाण्पीय यन्त्रोंके आविष्कार और विदेशियोंके संघपने भ्यतके प्राचीन वाण्ज्य व्यवसाय, दुलाकौशछ, उद्योग धंपेको मिट्या मेट कर दिया। अभी इस पर भी उन विदेशोंकी आशातित या भूखशानित हो गई हो सो यात नहीं है पर यन्त्रकछाके निरन्तर यहते जानेके कारण उन देशोंकी भूख और भी यदनी जा रही है और वे उद्योगी देश संसारके समस्त वाणिन्य और धन हो हुएना चाहते हैं।

आज उपरी हिन्दिसे देखनेपर भारतमें भी ज्यापारका जोरशोर वड़ा भारी दिखलाई देता है, देशके इस छोरसे उस छोरतक जान पड़ता है कि वड़ा भारी ज्यापार हो रहा है, कड़ हसा, वस्वई; और फरांचोंके वन्दरगाह विदेशोंके लाये हुए एवं विदेशोंको ले जाने बाले साल खेले हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसी भांति देशमें मिल कारखानों तथा दूसरे उद्योग की भी वड़वारी जान पड़ती है,पर यह सब देखकर अममें आना बड़ी गलती होगी और इस बातके लिए थोड़ी सूक्त हिन्दिसे विचार करनेकी आवश्यकता पड़ेगी यदि विदेशोंके मुकावलेंमें देशा जाय तो भारतका जो कुछ और जिस तरहका भी ज्यापार आज है वह उसकी जनसंख्याके परिमाणमें बहुत कम है एवं वह भी मुख्यतया विदेशोंके लाभ श्रीर उनके ही परिपालनेक लिए है न कि भारतके कुछ हित या समृद्धिके लिए। यहांके नियात किये हुए पदार्थों से विदेशोंका काम चलता है और यहांक आयातसे उन विदेशोंके उद्योग धंधे पलते हैं अयान वहांके मने हुए पदार्थ हमारे आयातके रूपमें हमें ठूसे जाते हैं। आज भारतमें रल, तार, जहाज ब्यादि जो है वे सब भी मुख्यतया उस विदेशों व्यापारके साधन क्ले जानेके वर्थ हैं न कि भारतके किसी लामके लिए। यह नहीं कि केवल विदेशों होनें उद्योग या यंत्र प्रयोग बड़ा हो, भारतनें भी उद्योग या कलका कराया हो हित्र होई है पर देशके दुमांग्य और उन विदेशोंकी रीति-नीति या प्रतिद्वन्दिशों क्रांचा या वेत प्रदेश हमों विदेशी पूंजी लगती है या अधिकतर हमों विदेशी पूंजी लगती है

मासीय व्यापारियोक्त परिचय

जिससे को दाथ होता है वह भारतमिति हो नहीं पर पू जो लगानेगते वन विदेशी पू जो पतिर्योको निज्या है इस बादसे पर्योक उद्योग पत्थे या कठ कारखातों में जो सुनाक गहता है वह भी सुक्यत्वा कन विदेशियों हो जेगेंगे जाता है और इस भांति विदेशी माल या विदेशी पूंजी भारतीय कठा और बहुत्योगक सुरूप नामकारी साधन हो गहें हैं!

भारत भारत बाढ़े जितना दोन दरित्री हो,पर प्राचीन फालमें वह इतना घनी था कि उसके जोड़ धा क्षेत्राचे ग्रापन हो धोई दुसता देराहो । अठेकम् उरसे लेकर किउने बिदेशी न जाने कितना धन छूट प्रदेश बहुति छ गरे। जब महम्मर गोरी यहाति लुटकर लौटा तो उत लुटे हुए धनका कुछ परिमाण न्द्रोचेय सहा। भ्रमेडे नगरकोटही दृहते उसे ७ हात सर्ण दीनार, ७००मन सोने चौदीडे पह,२०० हन रहादिस सोने से ईंटे,२००० मन विना उत्ती हुई वांदी और २० मन जनाहिरात जिनमें मोती, गुड़ा, होंग पत्ना आदि कई प्रचार के रत्न थे, हाथ छगे । इसी प्रकार न जाने कितने हमछे हुए सीर रिस्को ब्यांने दिनना द्वाम भरवर है गये। नादिस्साहकी ह्यूटका ब्युमान ९ अस्य रुपयेसे अधिकका িছতা সংগ্ৰাই । ইটা মানি মুহদনর বিনহায়িদন মুন্তবান বিগাব ছিবা । বা বটা করত एक मन्दिरसे १३६०० सन सोने हे बरावर धन मिछा। मुख्तान महमृदने भीमनगरके एक मंदिरको छूटा तो बस पन रोज्य भीर रत्न भगदारका ठार्क्स ले जाना ही वसके लिये फठिन हो गया। जितने उंट मिले ४२ धर पर सार्द्रश वह छ गया। चांदी और सोनेका वजन ७००,४०० मन हुआ और जब गज़नीमें र्दुंबहा रक्ते १व टूटे हुर द्रव्यक्की सीट्य तो उसे देखका उसके दस्वारी दंग रह गए, यह सर मात रूज्य या कि इन रिपार्गिन देखा तो क्या कमी मुना तक भी नहीं था। कन्नीजमें वहांके बैभक्की देखकर महत्त्रके मुंदने निच्छ गया कि ओहो ! यह तो स्वर्ग ही है । उस स्वर्ग भूमि भारतका भाज यह क्य हुन्य ! विसाधी सन्यया, व्यवा संस्कृति आदिका दिदोता चारों ओर था यही ऐसा गिरा, ऐसा निक्त बहुत्व कि बाज उसके जोड़का गया बीटा अन्य कोई नहीं है। अफीमची घोलके साथ मी **४ उ**क्षे कुन्त नहीं की भा सकतो। यह सब क्या हुआ ? यह छह्मी कहां चली गई ? कहना होगा कि कहा न्यायर गया वहींपर गई और इंधोंक्र कारण भारतकी आज यह दशा है। वहां भी है:-

रिन्द्रप्यम् ब्रिजेनी हो परिपतः स्टबान् परिक्रस्यने, विश्वतः परिचूदने परिमक्तिन्वेदं मा पद्यते । विदेन्यः शुपिनेति शोक निद्धितो बृद्धन्य परिशस्यते, निद्धे दृष्टः श्वर येटव हो विजन्ता सर्वोपता मास्यत्म् ॥

६.व ट्रुवंड काल करता है कि त्रोतुन सब आपताओं डा पर है। इस वालका प्रमाण मारतकी बचंत्रन स्टा है। सब करों के शांद्रिल देख दिया। ऐसी हाठामें अन्य सब गुण कर भी बचा सकी में, बच्चे के कालने बित केवी पूर्ता। जान कालि, पत, सख, साहसा प्रमाणिमान, जात्म गौरव आदि सय गुण न जाने कहां चले गये। कहां है वह वल और आदर ? आज विदेशों में आदरकी यात तो दूर रही पर घरकी घरमें दुरी दशा है। वाहर जो अपमान निरादर होता है उसकी बात छोड़ देने-पर भी अपने यहांकी दशाका मिलान एक साहव और भारतीयके मान, इज्जत, आदरके भेदसे भली-भांति हो जाता है। यहां यह शंका हो सकती है कि एक दारिद्र्य अवगुणके होनेसे ऐसी दशा क्यों हुई या एक अवगुणके होनेसे अन्य सव गुणोंको भागनेकी क्या आवस्यकता आपड़ी और इस तरह एक अवगुणका इतना प्रभाव भी कैसे चल सका ? महाकवि कालिदासने कहा है:—

"एकोहि दोपो गुणसन्निपाते निमज्जीन्दोः किरणेष्ट्रिवाद्धे" कि खनेक गुणोंमें दोप इस तरह छिप जाता है जैसे चन्द्रमाकी मनोहर उज्बल कान्तिमें उसका कलद्ध । हो सकता है, अन्य किसी अवगुणके लिये यह बात हो सके कि वह खन्य गुणोंमें खपना प्रभाव न बता सके और खये ही उन गुणोंके वीच छिप जाय, पर दास्त्रियका दोप ऐसा वैसा साधारण अवगुण नहीं कि वह छिप जाय या अपना प्रवल प्रभाव दिखाये विना रह जाय । इसलिए एक अन्य कविने क्या ही खच्छा कहा है:—

"एकोहि दोषो गुण सन्तिपाते निमञ्जवीन्दोः इतियोवमापे ।

नूनं न रुष्टः कविनापि तेन दारिद्रय् दोषो गुणस्थि नाशीः ॥

वह कहता है कि गुणों के समुदायमें एक दोष छिप जाता है ऐसा जिस किवने कहा उसने यह पात नहीं देखी वा विचारी कि दारिह्रयू सब गुणोंका-गुणों के देर पुंजाका-नाश कर देता है। सख है प्रत्यक्ष प्रमाणत वात है। तभी तो दारिह्र यके प्रति पत्ती—धनमें यह गुण है कि सब गुण उसमें आ जाते हैं। जहां वह है वहां सब गुणोंका निवास है। जिस भांति दाग्द्रियमें सब दोप आ जाते हैं उसी भांति धनमें सब गुण आजाते हैं। वा किस तरह जाते, धन उन्हें गुजाने नहीं जाता है। वे सब स्वयं चले आते हैं आते ही नहीं पर आश्रय ले लेते हैं। तमी कहा है "सर्वे गुणा काश्वतमाश्रयन्ति" इसिट्य ,यदि भारतको अपने दुर्दिन भगाने हैं पहली सी बात बनानी है तो छक्ष्मीका आह्वान एवं चसके भंडार व्यापारका आश्रय लेना चाहिए। यही एक ऐसा साधन है जो गई हुई छक्ष्मीको फिरसे ला सकता है। मनु महाराजने छिखा है:—

व्यापार राजाकी आयका प्रयान मार्ग है, इससे राज्यका सम्मान बढ़ता है, देशके व्यापारी वर्गकी व्यापक्त प्राप्ति होती है और कटा-कौशलकी बन्नति होती है। यह देशकी आवश्यकताओं की पृतिं और फाम प्रयोकी जुगाड़का साधन है, इससे शत्रु भयभीत रहते हैं और राज्यके टिए यह परकोटेफा फाम देता है। इससे नाविकोंका पालन होता है युद्धकालमें बड़ी मारी सहायता मिलती है और संशेषमें वात यह है कि यह टक्सीका निवास है।

मतु महाराजने व्यापारकी महिमाका वर्णन करते हुए उसके सब अङ्गोंका वर्णन कर दिया है।

#### भारतीय ध्यापारियोका परिचय

जबतक ये वार्ते उसमें नहीं होती तथतक हम वसे हमारा व्यापार कैसे कई पर्य वह व्यक्तीका निवास किसे हो सकता है। ब्राज मारतका व्यापार हमारा व्यापार नहीं है तह विदेशी राजा को ब्राय का प्रधान मार्ग है, विदेशी व्यापारीकाँ के लिए उपायकी मार्ग ही रक्त किस विदेशी राजा को ब्राय का प्रधान मार्ग है, विदेशी व्यापारीकाँ के लिए उपायकी मार्ग हो रहे के ब्राय विद्यापार विदेशी हो तो साधिए। जवतक हमारा व्यापार किसे है, यही कहना उपपुत्त होगा पर्य कहना पहुंगा कि व्याप्त मार्ग हो प्रधान हमारा व्यापार की है, यही कहना उपपुत्त होगा पर्य कहना पहुंगा कि व्याप्त मारत का साधि है, किस वार्त मारत के हमारीका किसे हो साधि है। साधि के साधि है। साधि है साधि कर साधि है। साधि है साधि कर साधि है। साधि है साधि के साधि के साधि के साधि के साधि है। साधि है साधि के साधि है। साधि है साधि के साधि है। साधि है। साधि है। साधि है साधि है साधि है। साधि है साधि है साधि है। साधि है साधि है साधि है। साधि है। साधि है साधि है साधि है। साधि है। साधि है साधि है साधि है। साधि है। साधि है साधि है साधि है साधि है। साधि है। साधि है साधि है। साधि है साधि है। साधि है साधि है। साधि है। साधि है साधि है साधि है। साधि ह

#### भारतका पूर्वकालीन ज्यापार

भारतमें धनकी नही वहती थी, माछ खनानेका यहां देर था, इस धनके मंडार-सागरमेंसे न जाते कियते विदेशो कितना माल भर भरकर लेगए। भारतको ऐसी स्मृद्धि निध्वय ही व्यापास्के कारण थो । य्यापारके विना लक्ष्मी कहांसे आती और लक्ष्मी थी यही वात भारतमें व्यापारको उन्नवायस्थाओ पद्म प्रमाण है। जिस भांति भारत लक्ष्मीका निवासस्थान था उसी भांति वह व्यापारका भी केन्द्र था। इँ० सन्ते ६-७ सी वर्ष पहले भारतका व्यापार इटली, युनान, विश्र, फोनीसिया, अरय, सीरिया पारस. चीन और मठाया आदि देशोंके साथ होता था । यहत प्राचीन काल वर्यान मनुमहाराज के समयमें यहां जहाज बनाये जाते थे और उनसे समृद्यात्रा की जाती थी इस बानका वणन मिछता है। भारतवासियों के हाथमें ज्यापारकी खोर थो इसका मिश्र के प्रन्यों में विस्तारपूर्व क वर्णन मिलता है; बिनमें यह भी लिखा है कि भारतीय पीत समुद्रोंमें विचरते थे। जो कुछ प्राचीन प्रमाण मिडते हैं बनसे यह भड़ी मानि सिद्ध होजाता है कि मारत हा भीतरी पर्व विदेशी ज्यापार निधायहीं २५०० वर्ष से लेकर सम्मवत्या ४०००वर्ष पूर्वतक अच्छी तरह चलता था । यदापि अंगरेज सरकारके शासनमें भामक्छ जिस भांति ब्या अरिङ और है मिछ जाते हैं, चैसे प्राचीन कालमें नहीं मिछते तथापि शचीन वर्गनसे आजकतके और पहलेके व्यापारिक दंगका पता मछीमांति चल जाता है। मिस्टर रेनियन ( Mr. Daniell ) ने अपनी पुस्त हमें खिला दें कि भारत उन्हीं पदार्थों की याहर में मता या जो उसके यहाँ अधिक होते थे और वे पाध्यात्य पशिया, ईजिप्ट और योरपमें भारी दामीं में बिच्ते थे ये पदार्थं भारतके सिवा और कहीं से प्राप्तदी न**े हो। सक्ते थे। यह थी भारतीय पदार्थों** की मदिना। १ स्त्रो भाति बुद्ध-कालीन मारतके विषयमें सहसडेविडने ( Rhys David ) दिखा है कि रेशन, २७नत, विद्वा ६९६), अस शास, जरी मूंटोकी कामदानियां और कमर्ड, सुगंधित पदार्थ,

सौर जड़ी वृद्यिं, हाथी दांत और उसके वने पदार्थ, जवाहिरात खोर सोना चांदीके व्यापारके मुख्य पदार्थ थे। भारत उस समय अपने यहांसे बने हुए माल ( Manufactures ) को वाहर मेजता था और उसके आयावमें चीनसे रेशम और रेशमी पदार्थ, सीलोनसे मोवी और पिक्षमी पड़ोसी देशोंसे अन्य जवाहिरात तथा काच वाना, और चीनसे चीनी मिट्टीके पदार्थ आते थे पर वे वहुत थोड़े होते थे और उनका ऐसा कोई महत्व नहीं था। प्राचीन कालमें भारतको अपने उद्योगके लिए वाहरसे कचा माल मंनाना नहीं पड़ता था। ( चीनसे थोड़े रेशमके सिवा) सब कचा माल यही प्राप्त होजाता था। मुख्यतया रुई एक ऐसा पदार्थ है जिससे कपड़े बनानेकी कारीगरी बड़ी महत्वपूर्ण थी और जिसकी प्रशंसा मेगस्थनीज़ने चंद्रगुत मौर्य (३२८ से २६० ई० पूर्व) के कालमें इन शब्दोंने लिखी है:—"यहां एक वृक्षके ऊन लगती है जो भेड़का जनते नर्म और सुन्दर होती है" निश्चय हो यह पदार्थ रुई था। इसी भांति नीलसे चने रङ्ग भी ज्ल्लेकिंग है। रुईसे करड़ा बनाने और रंगनेकी भांति रंगका भी यहां प्रथान उद्योग था। हाथी दांत यहांके निर्यातका मुख्य पदार्थ था, इसी भांति डा० मुक्रजी लिखते हैं कि इस्तुरी भी यहां से बाहर भेजी जाती थी। हाथी यहांसे स्थल मार्गसे वाहर मेजे जाते थे और पिक्षवोंमें यहांके मयूर पशी मुख्य उस्लेतनीय है जिसे अलेको उरके समीपवर्त्तों कालमें मिश्रवाले बहुत पसन्द करते थे।

4.

कपड़ेके वाद मारतीय यने हुए पदायों के निर्यावमें मुख्यतया लोहा श्रोर फीळादक वने पदार्थों भी बहुत महत्व रखते हैं। भारतवासी छोहेके पदार्थ वनानेमें वहें छुशल थे इस वातके प्रमाणके िल्ए विशेष परिश्रमकी आवश्यकता नहीं, फ्योंकि हिरोडोटसनने लिखा है कि पारसके राजा जेरजस (Parsian King xerxes)की सेनाके भारतीय सैनिक ऐसे धनुपवाण लिये हुए थे जिनमें लोहा जड़ा था। मौर्यकालमें लोहकार जातिका उल्लेख भलीमांति मिलता हैं। मौर्य शासनके उदय कालसे कमसे कम्भ राजादी पूर्वका वर्वन करते हुए केन्त्रिज हिस्सू आप इंडिया नामक पुस्तकमें लिखा है कि धातुके पदार्थ वनानेवाले कवी धातुको भिर्ट्ट्योंमें गलते थे खौर उससे घरेलू पदार्थ वरतन आदि वनाते थे। यह भलीभांति सिद्ध है कि मौर्यकालमें लोहेके चद्रयोगकी काफी उन्लित हो चुकी थी। ६०० वर्ष वाद तो इस काममें और भी निपुणता आ गई थी। दिल्ली और धारमें आज जो छोइ-स्तन्म खड़े हैं वे इसके पूर्ण प्रमाण हैं। इस तरहको कारीगरीका चद्रय एक दिनमें होना सम्भव नहीं और यह निद्भय ही राजािहर्यों पूर्वसे चले आए हुए उद्योगके विकासका फल होना चाहिये। इस प्रकार यह अनुमान कर लेना अनुचित नहीं होगा कि भारतमें ईसाके कई शताब्दों पूर्व सब तरहके सद्यशस्त्र और जिरहवल्वर वनते थे। होहके पदार्थ वनानेके लिए यहां कवा छोहा काभी परिमाण-में होता था और इसीलिए यहां की आवश्य हजापू विक्त वाद लोहेके वन पदार्थों का निर्यात वाहर हिया जाता था।

करन कर रहा है धार ज्याराज स कारशर प्राचीन काउसे करता रहा है। इसमें सौबी इन्द्र ने १९३३ अपरहार दर्श करून अपने था। यहां मोजी, मृंगा, गोमेन, पिरोजा जादि रही झ करेंदरक क्षर सन्य स्व्यक्षन रहा भी आवरत हराडी पृत्रिक बाद यहांसे वाहर सेने जाते से।

करने कान राज्य व्यावसिक वहार्थ महाते, मही बूटिया, निर्ण, वावजीती, हवायपी, केंद्र भगरता, मुद्दते, कहु, अधेम, कस्तृते और पुरासार वेठ आदि थे। पुणसार और तंठ भर दूर अपीन सम्मान की सानि कर दूर अपीन सम्मान की सानि कर दूर अपीन सम्मान की सानि कर के प्राप्त वहार की सानि की सानि कर की सानि की सा

इस भांति ई० १००० वर्षतक भारतके प्राचीन न्यापारपर दृष्टि डालनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके निर्यातका अधिकांश भाग बना हुआ या पहामाल होता था। कथा माल भी जाता था मगर बहुत कम खाद्य परार्थी में मुह्यतया मसाछे आदिका निर्यात होता था। मालके मुख्य पर भी विचार करनेसे यही मानना पड़ेगा कि आयातसे निर्यात अधिक होता था। जिसमें मुख्य माग सब तरहके कपड़ेका था। प्राचीनकालमें भारत पश्चिमसे जो स्वर्णोनुद्रा और धन खींचता था वह मूल्यवान निर्यातकी अधिकताके मुख्य खरूप नहीं तो और क्या था। छाइनी ( pliny ) ने प्राकृतिक इतिहास ( Natural History) में लिखा है कि "ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब भारत रोम सामाज्यसे १ फरोड़ सेसटर्स नहीं खींच हेता था। यह द्रव्य आजकी विनिमय की दरसे १० लाख पोंड या १६ करोड़ रुपयेके बराबर होगा। यद्यपि खाज शताब्दियों के बीतजाने पर भी यहांके आयातसे निर्यातकी तादाद अधिक होती है पर आजमें और उस दिनमें वडा अन्तर है। जो भारत अपने खानेके लिए खाद्य पदार्थों का और उद्योगके हिए कच्चे पदार्थों-का अपने यहीं उपयोगकर न केवल अपनी आवश्यकवाकी ही पूर्ति करता था विलक अपना बना हुआ पद्म माल विदेशोंको भी भेजता था वही मारत आज अपनी आवश्यकताओंके लिए विदेशों पर आधित है। प्राचीन फालमें भारत अपने यहां आयात किये हुए पदार्थों का मूल्य यहांके वने हुए पदार्थोंको नियात कर चुका देता था एवं अपने निर्यातकी अधिकताके मुख्य स्वरूप बाहरसे धन खींचता था, वही आज उसके निर्यातकी अधिकताका याकी मृत्य उसके विदेशी शासकोंके पास पर्दे ही पर्देमें चला जाता है जिसकी कुछ खबर नहीं पड़ती । आज उसके निर्यातका आधिक्य इस वावसे और भी वराहै कि वह मुख्यवया क्वे माछ और खाद्य पदार्थों का समुदाय है। वही पदार्थ यदि देशमें रहें और उनसे माल तबार किया जाय तो वह यहीं खप जाय और उसे विदेशी माल खरीदना न पड़े।

आजकी ज्यापारिक वस्तुओं हा २००० वर्ष पूर्वके पदार्थों के साथ मिलान करनेपर और भी कई वार्तोका अन्तर मालूम पड़ेगा। वर्तामानमें निर्यात किये जानेवाले पदार्थों का यथा, चाय, पाट और गेहूंका उस समय काय भारतमें न तो पैदा ही होनी थी और न जिन देशों के साथ भारतका व्यापार था वहां इसकी आवश्यकता ही थी। इसी भांति पाटसे यद्यपि यहांवाले उस समय अभिज्ञ थे और इसकी खेती भी होनी थी पर उस समय इसका आजके सहरा व्यापारिक महत्व नहीं था। उस समय यहांसे रंग और रंगके पदार्थों का जो निर्यात होता था वे भी आजके निर्यातमेंसे विल्ड ज अहरय हो गये हैं। आज हमारे आयावमें सुख्य भाग कपड़ा, छोह लकड़की चीजें और तमाखू आदि का होना है, इन सय पदार्थों की पहले हमें याहरसे मंगनेही कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी।

इत तरहड़ा ध्यापार विना सपने जहाजी वेष्ट्रेक केसे सम्भव हो सकता था । इसलिप यह दिय बच है कि प्राचीन आर्यकाटमें एक हजार वर्ष पूर्व था उससे पहटेसे लेकर आजके हो सी वेष दर्द के तह भरत दुनिया के व्यापायके यहन शहनमें अच्छा भाग रास्ता था और उसके जहाजी में आत भरतर सारा और छे जाया जाना था। उन जहाजीको भारतीय कारीगर यहीं की छकती से करने थे और भारतीय केवट उन्हें दूर देशींमें सेकर छे जाते थे। प्राचीन जहाजी कहाजी सर्वेद राज सुक्राओडी पुस्त हमें बहुत अच्छा मिलता है जिसमें प्राचीन काछीन भारतीय जी

रित्रका करान बड़े विस्तापूर्व के किया गया है।

ज्यातार हुएत हुए बिना यह सब ज्याचार विस्त तरह सकता सम्मव है और इस किए यह स्टेन्से भारत्तकता नहीं कि अम समय यहांक ज्याचारी क्षेत न्याचारिक रीति नीति और परि-चरांचे माने माने मिन्न था। ज्याचारको मंडी स्वस्त यहां यहे बड़े नातः भी से अहांक बज़ारों में ज्याचारको मंडी स्वस्त यहां यहे बड़े नातः भी से अहांक बज़ारों में ज्याचार कराने यहांचे मुख्यत्वा मिन्न करते से । इसी मानि वर्ष हिस्सेत्रांसेसे ( Partners ) मिन्न क्रम्यत्वार करते से गें यहांक ज्याचारी परिचित्र से । एक ब्याचारी जारोमें बाहे वर्ष स्वस्त कराने अन्यत्व करें सो जलारोंसे, क्ष्में ब्याचारी पर्क साथ मिला कर निकल पढ़ते से और सक्षेत्र कराने बंदा सामने किरत हरता था।

धर बाराने व्यापा हतता बहा बदा था हो सुद्रा प्रगालीका होना भी आवस्यक था। केंद्र इन्योने हम और उसके मिस्ताका सर्श्वाबर बर्चान मिल्ला है। कालापण, निष्क और हमने वे उस क्षेत्रेक दिवाँचे ताम थे और कांसा और वांचेक होटे सिक्के कांस, पाद और इन्लिक व्यवसे बहते से उन्य बहुत सूचन होन देनके लिए कीड्रियोंका व्यवहार प्रचलित था। केंद्र इन्याने वर्ष्टिंग एटी' होग निक्षय हो उसने बेसेका हेन देन करते से और वे अपने व्यापारमें रूपया लगानेके अविरिक्त उधार भी देते थे। व्याज सम्बन्धी नियमीका वर्णन बौद्ध शास्त्रों, मनुस्सृति एवं चाणक्य नीतिमें भलोमांति मिलता है। इन नियमोंसे प्रमाणित होता है कि इस समय उधार देना एक जाना हुआ काम था।

इस तरहकी ज्यापारिक उन्नितिके आमानेमें ज्यापारके प्रति राजाका भी सद्धम्बन्ध होना धावस्यक था। राजा ज्यापारिक वस्तुओंपर कर एकत्र करता था और नाप एवं तौलपर जांच पड़ताल रखता था। बाणक्यके अर्थशालमें जो—मीर्थ साम्राज्यके संस्थापकके समयमें रचा गया था—इस तरहके करों और लगानोंका वर्णन भलीभांति मिलता है। आयात और निर्यात पर लगनेवाले ज्यापारिक करका भी इस प्रन्थमें उल्लेख आया है। मनु महाराजने भी लिखा है:—

"खरीद और विक्रीके भावोंका अच्छी तरह विचार कर एवं छाने खौर ते जानेके खर्चको ध्यानमें रखकर राजाको व्यापारिक कर वसूछ करना चाहिये।"

"भलीमांति सोच समस्त्रक्त राजाको अपने राज्यमें कर और लगान लगाना चाहिए जिससे राज्यको और पैदा फरनेवालेको अपना उचित और न्यायपूर्ण भाग्य मिल सके।"

"दिस मांति गायका बना और मधुमक्खी घोड़ा घोड़ा भोजन संब्रह करते हैं उसी भांति राजाको भी अपने प्रजाजनोंसे खल्प कर हेना चाहिए।"

इस भावि भारतको प्राचीन व्यापारिक चन्नविके प्रमाण समुचित क्पर्मे मिलते हैं। मुसदमानी कालमें भारतीय व्यापार

(सन् ई० ११०० से १७०० वक)

इस समयके व्यापारका वर्णन करनेके पूर्व यह कहना श्रावश्यक है, कि देशमें राजनीतिक अशांति रहनेंग कारण इस समयमें व्यापारने कोई ऐसी उन्नति नहीं की, जो शांतिके समय हो सकती थी। इगल सम्राटेंक पूर्व दिल्लीके सम्राटेंक शासन कभी भी सुक्यवस्थित नहीं था। दक्षिण प्रान्तिकी स्थित उत्तर जैसी युरी न थी। तथापि विन्व्याचलके दिक्षिण प्रान्तोंमें हिन्दू मुसलमानोंका भगड़ा कोई वनमानी दात न थी अर्थात् वहां भी यह पारस्परिक कल्ल किसी न किसी रूपमें अवश्य विद्यासन था। सुसलमानी काल एवं प्राचीन समयमें जो ज्यापारके सुख्य पदार्थ थे, उनमें मालावारका व्यापार वीन और पश्चिम देशोंक साथ अन्त्य चलता था। मसालेके पदार्थ यथा मिर्च, लोंग, आपस्त्र, रहायची, जवाहिएत, मोतो, हींग, माणक, पिरोजा श्रादि; रुद्धे सव तरहके कपड़ों, उन्नी साल, दुसाल, तल्लेचें, वीनीमिट्टी और कांचके पदार्थ; भारतीय शिल्प द्रव्य और पशु—मुख्यतया पोड़े—भारवें कायात लोर नियात व्यापारक सुख्य पदार्थ थे, जो भारतके दिल्ली वंदरोंसे होता था। व्यागरके करहार होते हुए दानुल और वहांसे मध्य तथा पूर्वे परिया; मुख्यानसे कंपार और दहांसे पास और पश्चिमी परियात तथा योरपके साथ होनेवाले व्यापारके भी ये मुख्य पदार्थ और दहांसे पास और पश्चिमी परियात तथा योरपके साथ होनेवाले व्यापारके भी ये मुख्य पदार्थ

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

थे। सत्कालीन राजकोय परिस्थितिके कारण न्यापारका उन्नतानस्थापर पर्नु चना कटिन या, सत्र भी भारतीय न्यापारका परिमाय और मुस्य काफी बड़ा होता था।

इस समयके ज्यापारका क्रमबंद इतिहास मिलना कटिन है, तब भी "श्वकारकी मृत्यु समय भारत" (India at the death of Akbar) नामक पुस्तकर्में मिलमोरलंड (Mr. Moreland) ने पहुंच कुछ वर्णन जिल्हा है यथा "देशमें आवस्यकीय स्थाप पदार्थ होते थे सिर्फ फड़, मसावे और नशीडे पदायोंका वाहरसे आयात होता था। कपड़ा भी सब यहां होता था। सिर्फ रेशम और मस्याल वाहरसे आता था"।

पालुको छोड़कर अन्य खिन्न पहाधीमें नमक और होरा ये दो मुख्य पहार्थ ये। नमकने उत्पत्ति ह्यान प्राय वही थे, जो आज हैं। यथा, सांमरकी मांठ, पंजाबकी खानें और समुद्री फिनारे। कोहिंगू नामक निक्यात हीरिक ज्द्रगम स्थान गोलहराडाको खानों में होरा निकालने व वयोग मुखलमानी कालमें भी उसी भीति जारी था जीवा पूर्वविद्यों हिन्दू कालमें था। के इन्य नाशी टेवर-निवरले (Yavernier)—जो भारतमें १८ में शताबांनि आया था—अनुमान लगाया है कि दिख्य हीरिकी लानोंने ६०००० और छोटा नागमुरकी स्वानोंने प्राय मान्य मान्य के प्रमाण स्वीक काणपार्थ मोतीका भी अन्त्रेस करना अधित है। शाहजहांके मान्य सिहासमी मोतीका जो अनुपत जड़ाई थी, उसे जाने दीनियं। ११ वी शातब्दिंग करनुवस्ताह नामक यात्रीने विप्तपनगर देखा, उसने राजाडी पोशाकके विष्तपन्न सिहासमी विप्तपन्न से स्वीक स्वानिय निवर्ष मान्य स्वानिय के सिहास मान्य सिहासमी हुई थी और वह गरेमें मोतियों का एक ऐसा हार पहने था कि जिसके मूल्वको मूलना एक एसा जीहरीक नियं भी बठिन था"। इसी भाति स्ती नरेशक सिहासनके विपयमें यह यात्री विप्रवात कि :- "सुन्दर रहीसे जड़ा हुआ सोने का सिहासन विरात्त आकारण था और ऐसी आदिशेय कारोगरी के सिहासन विरात्त आकारण था और ऐसी कार्यकार कारोगरी कारोगरी कारोगरी कारोगरी के सिहासन विरात्त आकारण था और ऐसी कार्यकार के नियं साम्य कारोगरी होते था साम्य है हुई थी।

इसी भाति बन्य रत्नोंकी जाति, उनके व्यवहार और मूल्यके विषयमें भी उस समय गर्हा संयुचित जानकारी थो। आईन बाइयरीमें रहमंडार शीर्थकमें अञ्चलकारको लिखा है कि "रहाँका मून्य जिसना व्यमें है क्योंकि इसे सब जानते हैं। यर वादशाहके अधिकारमें जो रहा आये हैं ये इस आवके हैं:--

| मायह ११<br>हीरा था<br>पन्ना १७॥<br>नीडम ७ |     | देक | २०   | रमी | मूच्य | ₹3       | 800,000 |
|-------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|---------|
|                                           | 13  | 8   | 33   | 71  | 33    | \$00,000 |         |
|                                           | 33  | 3   | 39   | 33  | 25    | 42,000   |         |
| मोती                                      | 273 | 13  | હ્યા | 13  | 33    | 73       | \$0,000 |
| माता ५                                    | 13  | 39  | 12   | 33  | 33    | \$0,000  |         |

इससे यह भरूी भांति सिद्ध है कि यहां इन पदार्थोंका व्यापार चलता था। जो रत्न यहां न होते थे उनका भी वाहरसे आयात होकर बहुत भारी व्यापार होता था।

खिनन पदार्थोंके दाद लकड़ीके सब तरहंक पदार्थी का ज्यापार उन्ने खनीय था यहांके बनाये हुए जहाज काफी पड़े होते थे जनतक अंग्रेजी राज्यने British Navigation Law द्वारा जहाज बनानेका भारतीय उद्योग नष्ट नहीं किया तवतक जहाज बनानेका काम भी यहांपर मुख्य था। मि० मोरलेंडने लिखा है कि पुर्वगाल वालोंके ज्यापारको छोड़कर भारतीय समुद्रोंमें ज्यापारिक आनागमन भारतीय जहाजोंमें होता था, जो मिन्न मिन्न बंदरोंमें बनाये जाते थे। यह कहना नहीं पड़ेगा कि जिन छोटो नावोंमें बंगाखसे लेकर सिंवजकका सरहदी ज्यापार होता था, वे भी भारतमें ही बनती थी। "पन्ट्रहवीं राताविद्रमें भारत" India in the XVCentury गानक पुस्तकमें योहपीय यात्री निकोटा कोन्ती (Nicola conti) ने उस समयके ज्यापारियोंका वर्णन करते हुए दिस्ता है कि "वे बहुत धनी हैं इतने यड़े धनी कि उनमेंसे कईके पास ४० तक जहाज हैं, उन सबमें ज्यापार होता है इनमेंसे प्रत्येक जहाजका मूक्य करीव १५००० स्वर्ण मुद्रा होगा"। इस भांति उस समयके इतने मूल्यनान जहाजोंके आकारका अनुमान भली भांति लगाया जा सकता है। इन सब वार्तोसे यह निक्कर निकलता है कि भारतीय ज्यापारी जहाजोंमें केवल ज्यापार ही नहीं करते थे, पर उनके वे जहाज बनते भी यहीं थे।

खाद्य परायोंका कर्णन करते समय कहना पड़ेगा कि मुसलभानी कालमें खाद्य परायोंका कोई व्यापार नहीं था। जहाजके यात्रियोंके लिये थोड़ा अन्न भले ही व्यापारका निषय रहा हो, पर इसका अधिक महत्व नहीं था।

पशु बोंने घोड़ोंका व्यापार उस्तेल योग्य है। ययिष घोड़े इराक, रूप तुर्कितान, विव्वत और अरबते बाते ये तथापि यह वात नहीं है कि भारतमें अच्छे घोड़ोंकी पैदावारीका विलक्षल अभाव था। अवुल्कतलने कई स्थानोंके घोड़ोंका उस्लेल किया है जिनमें कच्छ प्रान्तका च्हें ख करते हुए लिखा है कि यहां नर्वा घोड़ोंके सहरा बढ़ियां घोड़ों होते हैं। उसने लिखा है कि पंजावमें इराकी घोड़ोंके सहरा, पोड़े होते हैं और पट्टी ठिवेतपुर, वेजवाड़ा, आगरा, मेवाड़ और अजमेरके स्वेमें भी अच्छे घोड़े होते हैं। अल्वेस्तनो नामक प्राचीन लेखकने जिखा है कि "जमालुदीन इप्राहीमके साथ यह सौदा हो चुका था कि १४०० विद्यां खरवों घोड़े और १०००० कालिक, तहासा, पहराइन आदि स्थानोंके घोड़े पति वर्ष मेजे जाये । इसने एक घोड़े को मून्य २२० दीनार लिखा है। अकवरके समय एक दीनारक, मृत्य ३० रुपयेका था और इस हिसावते यह सौदा ७, ५२, ४००० रुपयाका होता है। इसी यातका ३०० वर्ष वाद च्हें स करते हुए वासफ Wassaf ने लिखा है कि इन वाहरसे मंगाये हुए घोड़ोका मूल्य दर की क्वतनें से चुकाया जाता था न कि राज्यके कोपते। १० से १५ वी राजाव्दि-

टक यह ब्यापार यह जोरॉपर था । राजाके अविरिक्त सर्वसाधारणकी लेन देनको छोडूकर इस रुपागरके पर्तमाग भीर मृत्यका अनुमान क्षमाता कठिन हो है। उहिल्वित ७ करोड़का अङ्क केन्न एक राम्यसं संबर रखता है। इस भांति चचर और दक्षिण सन मिछाकर भीसत १ छात्र बोहीं हा मापत प्रति वर्ष माना जाय झीर एक घोड़ेका झीसत मूल्य १००० रुपया रता जाय तो इससे इस १० क्रोड़ इपनेडा यह व्यापार हो जाता है । पोड़ीके आयात को ही ताह सम्भव दे हाथियों हा नियांत भी होता रहा हो पर इसका विरोप उछेस नहीं मितता है। पद बात हा सहतो दे कि हाथी सुरही रास्तेसे भेज जाते हो और घोड़ोंके आयातक सामने दर्शंद्र निर्दारका मधिक महत्व न रहा हो । आर दोनेमें ऊँटोंका व्यवहार आज तक हो रहा है पर वत सन्दर्भ विहेती स्वापारमें उटों म भाग कितना था यह निध्यवहरूपी नहीं कहा जा सहता। र्द्धव-गुम्बन्ती अन्य पतु पचित्र भारतने भारत्रवृक्षे कालमें आते थे पर बनका विशेष उत्रवोग कृषिके स्वयं ते होता था । स्थानीय आवश्यकता पूर्व मास्तीय जनताके धार्मिक प्रतियंथने इनके निर्यावयं किउ 🛂 रोड शाउ रसी थी। इन पशुसों हो यहरसे मंगानेकी यहां आवस्यकता भी न थीं और व रहोसी देशोने वे अधिक होते हो थे इसल्यि इनका आयात भी नहीं होता था।

करतक बने दूर मुख्य पहार्थ कपहुंका वर्णन करनेके पूर्व बीनीके खिये यह कह देना आर-१९**६ है डि** मुख्यनार्थी कालने इसका सी थोड़ा बहुत व्यापार चलता था और इसी मीति तेल डंब और गुर्जन्यन रूट्य भी निरेशी व्यागारहे पदार्थ थे । वे सब पदार्थ यहाँ ही उपजसे (क्वा मार्ज) केंद्र रोते थे। चीनीका शापार मुख्यत्वया स्थानीय था स्रीर बंगाल, लाहीर तथा अहमशुनार इसेंड देन्द्र ये । जेतन्त्र व्यापन विदेशींस भी चलता था यगपि यह कहना कठिन है कि यहाँक करे दूर क्ट्रबंदर किटना अन्य बाहर मेज दिया जाता था। नील और नीलसे बने अन्य रंग ब्युटके हुस्त पहार्व थ और यहाँसे इनद्या बहुत भारी निवांत होता था । कागतके तिवे मिश् से स्ताय कता वा चौर जिसका बनाता अनीतक बंद नहीं हुआ है"।

बारतीर ब्यायरमें मुख्य कड़े खनीय पहार्थ यशका बना कपड़ा है। जिसमें सब ताहका कार बन्दर पार्दरे । बोग्पेर तेलाह बाररोसा औरतायोगा ( Barbosa & varthems ) देन यर देखने जिल्ल है कि रेसानी धरदा गुजरातने बाफीका और बरमाको जाता था हुनी क्षात कर देखन दिवस है कि गुजरातने पारन, दास्तरी, टरकी, सिरिया,बारवरी,अरव, और इधियी-विरुक्त में कीर मूर्य कात नेवा जाना था। अकुल्काताने लिखा है कि अकरर भीतनकी अरथा करहेबा अरिक देनी था। उस हा बस-सम्बद्ध बहुत विहाल था और उसके निजक व्यव-इम्बे किंदे पति वर्ष १००० केटा के करवे करवे थे । इनके अतिकिन्न इनाममें देनेकी बीर

द्रवारमें झानेवाले मनुष्यांको पदके श्रनुसार वांटी जानेवाली पोशाके अञ्ज हैं । इससे यह सिद्ध है कि उस समय कपढ़ेका खर्च काफी था एवं वादशाह श्रीर श्रमीर उमरावों द्वारा इस उन्नोगमें समु-चित्र सहायता मिळती थी ।

तत्कालीत न्यापारी और यात्रियोंके लिखे हुए वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि इस समय भारतमें रेशनका उद्योग अच्छा चलता था और इससे स्थानीय आवश्यकताकी पूर्ति एवं निर्यात होनों काम होते थे। इससे यह नहीं सममता चाहिये कि रेशमी मालका छुछ भी आयात नहीं होता था। क्या रेशम वाहरसे आता था और सम्भव है कि थोड़ा बहुत रेशमी कपड़ा भी आता रहा हो। टेवरनियरके आधारपर मि० मोर चंगालमें २५ लाख रतल रेशमकी पेदावार लिखते हैं और यह भी कहते हैं कि यह पदार्थ ६ लाख रतलसे अधिक बाहरसे नहीं आता था। इसलिये आपात एवं यहांकी उपज दोनों मिलाकर ३० लाख रतल कच्चे रेशमकी यहां खपत होती थी। इस भी हो भारतसे रेशमी मालका निर्यात होना एक ऐतिहासिक बात है।

कनी कपड़ा यहां श्रधिक वनता था या नहीं, यह सन्देहजनक है। उस समय कनी कपड़ेका व्यवहार यहां अधिक नहीं था। शाल-दुशाले (लालिस कनी एवं रेशमी मिले हुए) अकवरके समयमें यहुत बढ़िया बनते थे। दिरयां और गलीचे श्रामा और लाहोरमें बनते थे एवं पारससे भी आते थे। शाल-दुशालोंके विषयमें अनुनक्षत्रलने लिला है कि "वादशाहकी देखरेखके कारण कांश्मीरमें शाल-दुशालेका काम बन्नवावस्थामें है और लाहोरमें इसके १०० से ऊपर कारखाने होंगे।"

स्ती रुपड़ा भी जो भारतका प्रधान उद्योग था—ज्यापारका एक मुख्य पदार्थ था । पायर (Pyrard)ने द्विखा है कि "गुडहोप अन्तरीप (Cape of good Hope) से लेकर चीनतकके नर-नारी खिरसे पैरतक भारतीय कपड़ा पहने हैं"। मि० मोरलेंडने मी लिखा है कि "यहांका कपड़ा स्वानीय आवश्यकताकी पूर्ति कर देनेके बाद अरब और उससे आगे तथा पूर्वी टापुओंको एवं एशियाके कई माग और अफ्रोकाके पूर्वी भागको भी भेजा जाता था।"

इस मांति मुसलमानी कालमें भारतीय ज्योगका वर्णन मिलता है पर तत्कालीन भारते आयात नयांत व्यापारके अह वताना किसी प्रकार सम्भन्न नहीं। योरोपीय यात्री और व्यापारियोंने यहां आना आरम्भ किया जस समयके वादसे वर्णन फिर भी विश्वहरूपसे मिलता है वथापि ७०० वपेके इस कालका जो दिग्दर्शन वहां किया गया है जस समयके व्यापारिक अद्धिक जाननेका कोई साधन नहीं है। इल भी हो, पर यह भलीमांति सिद्ध है कि जस समय भी भारतीय व्यापार वढ़ा-चढ़ा था। इस वातक प्रमाणके लिये केंदी (conti) का यह लिखना—िक भारतीय व्यापारी अपने जहां जों व्यापार करते थे। इसमें से एक जहां जका मुल्य करीव १५००० मोहरें तक होता भा और एक-एक व्यापारी के ऐसे ४० तक जहां जहां ते थे—काफी प्रमाण हैं, पर्व विजयनगर के स्थापार करते थे। इसमें स्थापार करते थे।

3

प्राचीन फाटमें भारतमें सोना चौदी निकटता भी था पर जिस समयका यहां वर्णन हो रहा है उस समय वे पदार्थ यहां नहीं होते थे, बाहरसे बाते थे। ये, भारतमें उसके व्यापारके मूल्य सरहर आते ये और इसके द्वारा चांदी सोनेकी अमित शशिजो यहाँ संबद्दीत थी उससे सनुमान टम जाता है कि यहांका व्यापार कितना बड़ा रहा होगा। महमूद गज़नवीकी बात जाने दीजिए जी भारतसे हजारों मन सोना छट कर छे गया। यहां अध्यक्त समयके इतिहास लेखक फरिस्ताडी लिखी हुई बातका उछेल किया जाता है, उसने लिखा है कि दक्षिणको जीत कर जब मिछ इ इपुर बादाउदीन विखनीके पास छौटा वो उसने अपने खामीको ३१२ हाथी २०००० घीड़े चौर ५०००० मन सोना, रत्न और मीतियों आदिसे मरी हुई संदूष्टें मेट की । इसमेंसे केवछ सीनेके मूक्यका कानुमान मि? सिनेड (Mr. sewell) ने अपनी पुस्तक (Aforgotten empire) में छगाते हुए डिसा है कि "१, ५६, ५२,००० रतछ सोना ८५ शिर्डिंग प्रति व्यसिके हिसाबसे १०६, २६,९१,००० पींडके मूल्यका रहा होगा" यह एक विजयके बाद एक सेनापति द्वारा दी हुई मेट की बात है। इसी भाति दक्षिण के वैभवकी बातका पक्त प्रमाण कालुरके हमटिके १०० वर्ष पीछे अवदुरस्त्राक नामक अरबी यात्री द्वारा ठिखे हुए वर्णनमें मिछता है। उसने छिखा है कि "एक दिन संप्या समय राजाने तुप्छ व्यक्ति ( अब्दुर रजाक ) को बुळाया, वहां मैंने देखा कि महलकी एउ भीर दोवार्जे सोनेके पत्तरसे मती हुई हैं और चनमें रत्न जड़े हुए हैं। इन पत्तरों की मीटाई वलवारकी पोठडी मोटाई जैसी थी झौर इनमें छोनेछी कीलें जड़ी हुई थीं। राजाका विशाल सिंहासन भी सीने का बना था"। इसी भांति पोज़ ( Poes ) नामक पुर्तनीज़ यात्री द्वारा डिस्रे हुए वर्णानको उद्धत करते हुए सीवेछ [ Sewell ] ने एक सी वर्ष मादके विजय नगर दरवारकी एक और वैसी ही आध्यं जनक वात छित्ती है। "दिश्चगके मुसलमानों हारा तालीकीटके युद्धमें हार जाने पर विजय नगरके शासकोंने कुछ हो घंटोंमें महल खाली कर दिये और जो कुछ धन सम्पत्ति वे छे सके उन्होंने भर ली। यह सब माल करीव १० करोड़ स्टेरिटिंगके मूल्यका होगा, इसमें खणे पदार्थ और रज़िदक ये, यह माल उन्होंने ५५० हाधियों पर छाद छिया और साथमें रज़ सिंहासन और राज्यके निसान आदि भी छे गये और नगर छोड़ कर चले गये।"

नादिरशाह या अहमद दुरानी आदिकं हमलोंकी यात तो अभी थला है टेकिन ऊपर जो कुछ वर्णन किया गया है उससे यह भली भौति सिद्ध होता है कि भारतमें जो हजारों मन सोना पाँदी था वह बिना व्यापारके नहीं आ सकता था। व्यापार भी ऐसा नहीं कि जिसमें किसीको सताया जाय अथवा अनुचित या अन्यायपूर्ण लगान आदि लगाकर किया जाय। उस समयका जो व्यापार था वह केवल भारतीय उद्योगके यल पर था। उस समयकी सरकार श्रायात और नियांत पर पश्चात रहित कर लेवी थी और जो कर किसी तरह भारी जान पड़ता वह छोड़ भी दिया जाता था। अयुल फ्जलने श्रकवरफे विषयमें लिखा है:—

"वादशाहने वंदरों पर लागे वाली चुंगोको जो एक साधारण राज्यकी सफती आयके वरावर बैठती थी मुआफ कर दी हैं। अब आयात और निवांत पर बहुत सूक्ष्म कर लिया जाता है जो शा प्रतिशतसे अधिक नहीं होता है। यह ज्यापारियों को इतना हलका जान पड़ता है मानों उन्हें खुळ लगता हो नहीं।" यह बात नहीं कि केवल अकवरने ही इस तरहकी उदारताका ज्यवहार किया हो, १०० वर्ष या उससे अधिक पहले विजयनगर राज्यके हारा भी कालीकटके विदेशी आयात पर इसी तरहका सूक्ष्म कर लिया जाता था। अब्दुळरत्ताकने लिखा है कि "कालीकट एक विल्कुल निरापद और सुरित्तत बन्दर है जहां कई नगर और देशों के व्यापारी आकर जुटते हैं। राज्यका इतना अच्छा प्रवन्न और सुन्यवस्था है कि बड़े वड़े व्यापारी अपने जहाजों में जो माल मर कर लाते हैं उसे यहां खाली करके वज़ारों में लाकर निर्मयता पूर्वक संचय कर देते हैं और चाहे जितने समय तक बिना किसी प्रकारको देख रेख या चौकीदारीमें सोंपे पड़ा रहने देते हैं। चुंगोधरके अधिकारी लोग इसकी रक्षा और चौकीदारी करते हैं। यदि माल वहां विक जाता है तो शा प्रतिशत कर ले लिया जाता है और चाँकीदारी करते हैं। यदि माल वहां विक जाता है तो शा

यहां एक यात और लिख देनेकी है कि सरकारी कर और चुंगी बसूछ करते समय इस बातका पूर्ण ध्यान रखा जाता था कि किस भांति व्यापारको सहायता पहुंच सके और किसी तरहकी उसकी क्षति न हो। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकारके सुधार हो चुके थे। गुद्रा प्रणालीमें उचित जन्नति हो चुकी थी और इस विषयमें कोई असुविधा न थी। लाने और ले जानेके साधन यद्यपि

### भारतीय व्यापारियोका परिचय

पर्तमान रेळके जमाने के घटरा न ये फिर भी उस समय सङ्कों के होने का ऐतिहासिक प्रमाण मिळवा है। इंतस और पंजाब वधा उसी भांति गंगा और बंगालके जलमार्ग हारा आवागमन पर विचार करने पर सङ्कों या रेजकी कभी अवदाने जैसी बाव नहीं रहवी। सुस्तक्रमाने कालमें बण्क प्रमाजीका पालू हो जाना भी व्यापारके छिए एक अच्छी वात थी और सुग्रज्ञालों मद काम बहुत उन्मति को पहुंच जुड़ा या। इस्कारे लोग पत्रोंको पुड़सवारोंसे भी अधिक तेज़ोंके साथ पहुंचाते ये। इसका प्रमाण क्षेत्र कुका था। इस्कारे लोग पत्रोंको पुड़सवारोंसे भी अधिक तेज़ोंके साथ पहुंचाते ये। इसका प्रमाण स्वाप्त स्वाप्त क्षेत्र के स्वाप्त क्षेत्र के स्वाप्त के प्रमाण क्षेत्र के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्

इस मांति मुसलमानी फालको ६-७ शताब्त्रियोमं भारतको व्यापारिक स्थिति सत्तोष जनक और लाभशायक थी।

### अटारहवीं उन्नीसची शताब्दीमें मारतीय व्यापार

#### ( योरोपीय न्यापारी दर्शेका अगमन )

इस समयका वर्षाने मास्तको व्यापारिक या ब्रीशोशिक प्रस्थितिक विचारसे काठ अन्नसीमें 
िठवने टायक है। इस काठमें प्राचीन काज्यो सुख, सप्टिद्ध, धन वेमन, उद्योग कला, शिक्य चातुरीने 
दिदा लेडी—विदा क्या ठी.विदेशियों द्वारा ये सब बातें नष्ट कर दी गई। जी भारत वद्योग और कला 
क्रीराक्ठ टिय संसारका सिस्मीर या, उसी भारतको कारीगरीका अंत इस कालमें किया गया। येवठ 
अंत हो नहीं पर वसे विदेशोंके बने माठ पर आजित बना दिया गया। यह इतिहास बड़ा रौद्र और 
इस्य द्वारक है। सारतके पूर्व इतिहासमें विदेशियोंने कई इसले किए, बहुत लट्ट मार मचाई और 
वे दोग यहांचे अपार पन गति लट्ट कर के गये पर वहां जिस समयका दिवस्ता किया जायगों 
क्या का का—मारदका अनिय-उसे वयोग क्या और प्रेशक द्वीन बना कर किया; गया 
वैसा वास्त्रकों समना जाय हो। अर्थकरीं अर्थकर इसला करनेवाले भारतके किसी स्वृते भी 
विदी किया।

भारतीय उद्योग कमीरान Indian Industril Commission ने अपनी रिपोर्ट इन

शरहोंसे मार्शनारे हैं "ताब वर्तमान वर्तमा ज्यानी न्यानी न्यान सात है हैं मार्गन साह स्थान स्थान

टोर्बे उद्योगकी मी पदी बात है। इसकी चौजें देवज बहाकी आवश्यक हा की पूर्ति ही नहीं करती थी, पर शहर विदेशीकों भी भेजी जाली थी। हिंदीके मनी रहा कोईका स्तम्भ को यमसे यम १५०० वर्ष पराना है एवं पाल्यन लोहेको सदादिक ज्यानका एवं परिचायक है। इसी भावि रेसाभी सुनी कपड़ा, शास हुसाले, हाथी क्षत्रंक पदार्थ और बाब राखंड बकतेंदें प्रापीत भारत बहुत निष्ण था । अपने यहां ही ऐंदाबार श्लीर तैयार ही हुई पांत्र हे बन सारवर्तात दें ही बावरवरना और पेरा आरामको हो पूर्वि नहीं करनी भी बल्लन विरेशोहि कामार भी उनसे पटे रहते थे। अक्यरके समयमें भारतीय कहा और शिहर मुख्दित थे। एक अंग्रेंस अप्रसर मि॰ दपल्यु॰ एव॰ मीरलॅंडने इस पात्रफों माना है कि उन दिनों भारतमें देशानका बद्धीन पहुन पहा भद्रा या श्रीर क्रीव ३० ठाख रहत रेशन क्षण्डा बनातेने लगाता था । वे वह भी दिस्से हैं दि भारतका रेशमी सुवी कपड़ा पारत, टर्डी, सीरिया चारवरी और अस्वकी भेजा जाना था। भारतकी पहिचा मजनलों, ठीटों, एवं कानशुनोंक धानोंक ज्याबार होने १८ वी शक्ति हस्ट इंटिया कम्पनीको ११७ प्रति शत सुनाका बाटनेमें समर्थ हिया और उसके १०३ पोंटिक शेजर ५०३ पोंटनक विष संके। उस समय दौरपीय व्यापारियोंमें भारतके कब्बे मालके लिये नहीं पर उसके पद्में यने माछ भौर करीवरीकी चीओंके लिए प्रतिद्वंदिता मधी भी। विदेशी ज्यापारियोंके फारन भारतीय एउछि पमस्टाहम छंदन, पेरिस आदि नगरोंके बाजारीमें भी पताने लगे और इन्हीं पदार्थीके विष जो वहां सभी सुनाक्ता देते थे विदेशियोंने भारतका पता लगाया। इस वरह चोरपढ़े ज्याचारियों के कारण यहाँके ब्यापार और कारोगरीनें बुळ समय तह लाम पहुंचा । सन राष्ट्राक में सर हेनरी काटन ने लिखा कि १०० वर्ष पहले वाकाका न्यापार अनुमान १ करोड़ रूपनाका था श्रीर वहांकी जानदी २

हत्यकों थे, देकिन यह बात कथिक कला तक नहीं रही। इनके ५० वर्षके भीतर ही एक कहु कहु देह होगा। सन १८६७ में दाकांसे बहांके बने पहायोंका नियांत एक इस बन्द हो गया। कन्त्रे को स्वाम का तो भारत का प्रवास कीर वर्षांग था और जिससे हजारों भारत करेंगे यह सब नन्द होगया। जिनके व्यापारका भारतामन समत्रोठ था और प्रहांकी अन्त्र हुने और उर्धानके कानेंनें दिनायसे रिमाजित थी बहां जब भारत को कोनें छिने आदि कार्य देश करने देश सन्ता पड़ा। १८ वी राजाित्र के कन्त्र और १९ वी को लागेंनें मिन आदि रिमाजित थी वह जाक मारत को लागेंनें मिन आदि रिमाजित थे वह कार्य मारत के लागेंने मिन आदि रिमाजित थे वह कार्य मार्ग कार्य प्रतास कार्य के कार्य के लागेंने कार्य कार्य के कार्य के लागेंने कार्य कार्य के लागें कार्य कार्य कार्य के लागें कार्य कार्य कार्य कार्य के लागेंने यह मिन यह कार्य क

ब्दरको स्टार करने हैं तियू पूर्वणीय, काँच, बन, और अंग्रेज आदि कई जातियां आई हा अबे बीको छोड़ार बहा और दिखीची सरस्ता नहीं निजी। अंग्रेज भारतके स्थापारके बखपर केश्र ट्राप्ये हो नदी पर राज छहनों के भी स्थानी का गये। यहां भारतमें दन विदेशी जातियों के अपने पर काई भारतों स्थाने टेट और जाताई वर्णनसे यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है, देवल ईस्ट इंडिया अन्तेक्ष्में बहु के स्थानायों सुविधादर अन्त्रमें इसको दिख ताह नष्ट किया यह स्थान देने केन दन है।

द् ब्रह्मे के ब्राह्म करी है कि ईस्ट इंग्डिया कमानीकी मास्तीय परायोंका मोह ही ब्रह्मे ब्रह्म। ब्रह्मे ब्रह्म क्कार किंद्र वकार वे परार्थ समस्य स्मिक परिवारणों को वपक्षका ही करें, एकंड किंद्र कर सर्वेड कराव कार्यों जिये और किंद्र अन्तर्ने इनके पड़ी पतने किंन्या गाहर अने के से देने की करके चैन किया।

स्वे बर्दे के खब कर बहुतार्वे रेजन स वर्षेण भी वहतारस्थां था। (८वी राजांकि का स्थे कराई रेजन स स्थेन वन हा । रेजनी काल स बार मेनना इनना समझाव था। (६ रेड इंपर च बन्दें) राज समझाव हा । रेजनी काल स बार मेनना स्थान कराज हिया। १६ रेड इंपर च बन्दें में राज समझाव स्थान हिया। १६ रेड इंपर च बन्दें में राज स्थान स्थान हिया। स्थान संयोगित के स्थेन इन स्थान है जिस हो स्थान स

१७११से १७६०तकके इंग्लेगडको भारत और चीनके निर्यात अंक इस बातके साक्षी हैं कि उस समय ईप्र इ.ग्रिडया कम्पनीका भारतीय व्यापार कितना बढ़ गया था।

| S SICOUL MALINE | Allert and and the same | .9        |                  |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|------------------|--|
|                 |                         | क्या रेशम |                  |  |
| सन्             | यङ्गाल रतल              | चीन रतत   | बङ्गाल थान       |  |
| १७११-२०         | ५,५३,४६७                | ¥         | ૨,૪૬,રૂકપ્ર      |  |
| १७२१-३०         | 5,03,030                | ५८,४०६    | ५,११,६३६         |  |
| १७३१-४०         | १३,६५,११७               | ७३,७६३    | ६,६८,०१०         |  |
| १७४१-५०         | ८,४१ ८३४                | ५४,३०१    | <b>३,</b> २२,६१७ |  |
| १७५१-६०         | ७,३७,७३७                | ९०,२८५    | ३,९१,१०५         |  |
|                 |                         |           |                  |  |

सन् १७१० तक इंग्लेयडमें चीनसे विलक्ष्य रेशम नहीं जाता था। उसके पश्चान् ययि यह पदार्थ चीनसे भी जाने उना पर उसकी तादाद बहुत कम थी। सन् १७५० तक चीनके निर्यातकी अपेजा भारतका निर्यात ९ गुनेसे १६ गुना अधिक था। इसके पश्चान् एंग्लोमि था युद्ध और यंगालके नवावोंके साथके युद्धने इस न्यापारमें बड़ा उन्नट फेर कर दिया। इन घटनाओंसे १७५१ और १०६० की वा मारतका निर्यात ५,४२०००से घटकर ४,३८००० तत्न रह गया और चीनका निर्यात ७८,३०२ रतलसे वदकर ६०२८५ तत्न हो गया। इस प्रकार इन दस वर्षोमें शासन सम्बन्धी गड़वड़, भीतरी जुन्म, और लड़ाई माज़ोंके कारण वंगालके रेशमके न्यापारको बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इन कारणोंसे रेशमी कपड़ोंके निर्यातमें भी बहुत घट बढ़ हुई। किर भी सन् १७११से २० तक जहाँ २,४६,३७,५ थानका निर्यात हुआ था वहां सन् १७३१से ४०तक ६९८०० थानका निर्यात हुआ । सन् १७४०के पश्चान मराठोंकी ल्यान, तथा नवावोंके साथ अंग्रे जोंके युद्धके कारण यद्यपि इस संस्थामें क्षति हुई फिर भी सन् १७४०से ५० तक ३६२१०४ थान यहांसे निर्यात हुए। अर्थात् सन् १७४१-२०तकके आर्ड्रोंसे यह संस्था डेडीसे अधिक वनी रही।

टेक्रिनयर याजीके वर्णनमें इस कालके रेशमके उद्योगका बड़ा मजेदार वर्णन मिलता है। उसने लिखा है कि "बंगालके अकेले कासिमयाजारमें प्रतिवर्ष २२००० गांठें रेशमकी तेंच्यार होती हैं। इनमेंसे ६,७ हजार गांठें जापान या हाल एडके लिए ले ली जाती हैं और इससे भी अधिक लेनेकी फोरिशा होती हैं पर मुगलराज्यके व्यापारी इन्हें लेने नहीं देते हैं। क्योंकि ये लोग भी डच लोगोंके बरावर गांठें खरीर लेते हैं और शेप जो गांठें यचती हैं वे यहींपर माल तैयार करनेके लिए रस ली जाती हैं। यह सब माल गुजरातमें लाया जाता है जिसमेंसे अधिकांश अहमदावाद और सुरतमें आता है और वहां उसके तरह २के कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे —

सोनेके कामका रेशामी कपड़ा सोने और चांड़ीके कामका रेशामी कपड़ा } सूरत खालिस रेशामके गङीचे

TANK TO

सुनहरी और हपहरी यारियोंकी साटन विना धारियोंका साफ वाफ्ना कई रंगोंका फूलहार परड़ा जो कि बहुत मुख्यम रेशनका होता है।

. अहमदा**गा**द

इन कपहों का दाम दससे चार्यस सच्चा प्रति थान वक होता है। इस कार सपया लगावी हैं और वहुत लाम उदावी हैं। वे सरने किसी आदमीको निजी नहीं करने देवी। ये सब चीनें यहांसे तैयार करवाके किलिपाईन, जाया, सुमा-मेज दो जाती हैं।

इन्चे रेशमके सम्बन्धों यह पात ध्यानमें राजे चोग्य है कि पेछेन्द्राहनहें हैं जिसे एटेपो ( Aleppo ) और त्रिपाली ( Triptli) के ध्यापारी भी किल कर सकते हैं—दूसरा रेशम सोन्द्र नहीं होता है। कासिमधानारका रेशम भी पा इन्चे रेशमकी तरह पीला होता है मगर कासिमधानारके कारीगर इसे सकेड क है। इस कला के द्वारा ये लोग इसे रेशमको पेलेस्टाइनके रेशमके सरहा सफेड पर

ढच छोग महालामें खरीड़े हुए रेशम और इसके पहायोंको नहर हारा— जाफर गहामें मिछी हैं –लेजाते हैं और बहासे किर हुगली छे जाकर छाद छते हैं।

सन्१७६६ में ईस्ट इंडिया क्रम्यों के वायंक्रांनि वंगास्त्रों कच्चे रेशामकी कीर परदा पूर्वने कामको नट कर देना पादा। उन्होंने आहा निकास कि दे-दुकाई केवर कम्मयों के क्रिटारियों ही में काम करें। वे बाहरका कोई काम क्रम्योंकी दस बाता के कियर से दूसरी आहा कार्य करेंगे वो उन्हें कहा दूसर (५०-२-१९६१)। इस प्रकारको वज्रहकार पूर्व अवाहाओं से रेशामों कीर सूत्रों पर बचा। मिसका परिणाम यह तुआ कि यहांसे को पहार्थ दुनियांके मिल २ व ये वे ही यहांपर पाहरसे दिन मांतिहर क्रांपिक २ मंताये आते स्त्रों। इस प्रकार कीर स्वाप्त पाहरसे दिन मांतिहरू क्रांपिक इसताय कार्या परदास पहला प्रवार

नीचे दिये हुए ऋहींचे पता चल जायगा कि सन् १७६३के कानूनके प्रधात बने हुए माजका नायात किस प्रकार बड़ा । रुपया करित मित्रतेके किए में भड़ाइटमें नाविया इस्ते, दो न्यायायी हम्मे कियो हैनेके पूर्व इस बातको क्षांच करेगा कि इस जुझहेंने कम्मारीक रुपया हो। पावना नहीं है। यदि पैसा है से पहले कियो इस प्रकारको निक्की है और मेरे किये इसके सिवा कोई चान नहीं गई जाता कि अपने इस्सोंके किये से बैठूं।

बन बहेगत हिनी प्रकास कहारित इतन या क्यन डाळ बाता है है बन अन्स्त होना हो हा, वह तक हुए दिना नहीं रहता इत बालून बावहँका एक परियम पह हुना कि कमारोने या क्यान्यके रोकांनि मारदेप बाविस्तीर जिल्ले कताबार किये, क्लो ही या स्वते भी बारिक सम्य मुर्वेसीय बार्टासोंने कहें दंग किया।

तुकान तुरावरोत बनाव प्रविद्ध उत्तावक देवक व्या कारावे न्यावक वहा ही हहर प्रविक् वरोत काने पुर किस्सा है कि इस दुर्व्यवहारको व्यादोत वनता हो। का पाँ है जाँत मूखों ना रही है वर्ष हेंसाने प्रार्थना कारी है कि है हिसा ! तू नेरे दुश्यों मार्कों के सहस्या कर कीर वर्षे हत करावारोंने किसी मार्के हुन्ना।

स्वस्ति वर्ष दम्बे प्रविद्व स्वयक्तों भी इस्तर्येष्ठ दौरुरेष्ठ ग्राव भारते । करोसीस किये परे अस्तावर्ते के सिंह सुरक्ष को प्राच की १५ सबसे स्व १४८८ के शास आक साउंतरे सम्मे प्राचीसिन्द्ये होने व्हाने हुए उसने कम्मर्थेष्ठ दौरुरेष्ठ करायस्य स्व कमिन्ने करेने किया कि स्थितन सावि स्व कास को की उसने कहा कि समर्थेष्ठ बीक का क्योगों के केलियों के सस्ति सुरक्षीं कर कारते हैं, प्रांतर कि वस्ते होने हुनों का मांव तिक्क पहुंच है, कि का कोलियों के संव काहों के या केहिये के होने हुन सह के कि है कि के सक्तर पहुंच है, कि का कोलियों के सम्मानन की है दोना हो कोई है।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

दमनीके इस एकापिक्टरके कारण कारीगरों पर दिन प्रति दिन जीर जुदम बढ़ने लगे। यहां
तक कि यदि कोई जुझहा अपने मालको किसी दूसरेक हाए बेचता हुआ देखा जाता या कोई
दखल ऐसे मामलोंमें योच विचाव करता हुआ गाया जाता तो कम्मलोंक नौकर रथे पकड़ कर कैद
कर देवे थे और उसपर जुमाँना किया जाता था। कमी र ऐसे लोग कोड़ींस पीटे जाते थे।
जो जुलले कपमांके साथ किये हुए इक्तरतामोंको पूग करनेमें असमर्थ रह जाते, उनके पांगि
से माल निकात कर नीलाम कर दिया जाता और उस रकमसे कपमी अपने पाटेंसे एक सती
थी। रेसम बटनेवाली—जो नगड़ा फहलते थे—के प्रति भी ऐसा ही कठोर व्यवहार दिखा जाता
था। येस भी कई वडाइएण मिलते हैं निनमें इन रेसम बटनेवालीने केवल दसी लिये, कि इमें
रेसा बटनेक लिये पान्य न किया जायगा, अपने हाथोंके बंगुठे काट बाले थे।

द्वा जुलाहों को अवर्देली पेराणी करवे दे दिवा जाता था। पड़वार पेराणी रुपया छ टेनेपर कुछाहा फिर किसी मकार छुटकारा नहीं पा सकता था। यदि माल देनेमें देरी होती वो या वो बसके परपर पपदाधी येठा दिया जाता—जिसको । रोजके हिसाबसे तलव ख्या दी आती थी-या वसे धाइलावर्से सुखाया जाता था। इस प्रकार गांवके तमाम जुलाहों पर कम्पनीका एकापिपस्य था। सबसे बड़ो विरोपना यह थी कि कि जुलाहोंचर कम्पनीकी यह सक्ता कानूनले भी अनुमीदनीय करार दी गई थीं। उद कानूनका भाव यह था कि " जिस जुलाहेंचे कम्पनीसे पेराणी कपया जिम से वह किसी महाने कम्पनीके सिवा किसी दूसरे पूर्वीपयन या भारतीय क्यापारीकी आपना वनाया हुआ माल न वेस सकेगा कीर न किसी नहरे लिसे बना हो सकेगा। यदि निरिचत धावपिक कम्पनीक विद्या साल न वेस सकेगा को कम्पनीके अधिकारी इसके मकान पर चपगासी येठा सकेंगी सीर पहिंच हु दूसरे के हिम माल वेस सका आपेगा। इसके क्षियेक वाद एक्ट के सका पर चपगासी वेठा सकेंगी कीर वाद वह दूसरों के हिम माल के बाद पर अदालवर्म मामल बालाया आयेगा। इसके क्षियेक वाद (Loom) रहररोगा, हो इसके क्रम कर क्ष्य के मुक्तक वेद भविष्ठा वरके किया जाया।

द्व राष्ट्रक स्ववहारका वर्णन हैनरी गींगर (Henry ganger)ने सपने जेल जीवनके वर्णन-में किया है। उठने लिया है कि एक प्रामके सुर कावनेजालेन सुमसं पेशागी उपवा लिया। मेरे और उद्य मुलाईक बीच कर्युलट हो जानेके परचान कम्पनीके हो नौकर उद्य गांवमें आये। एक अपने इपामें प्रपर्ने हो थेली टिव्हे हुए या और दूसरा एक ऐसी दिलाव लिये हुए या जिससे स्थ्ये पाने-वार्थोंक नाम लिये जाते थे। उन जुलाईका यह बहुना-ह हमने दूसरे प्रपर्श लिये हैं—सिलाइक उपर्य हुमा। जिस किसीन स्था लेने हमन्तर ;किया उनके प्रामें अवदंशी उपया लेकि हिया गया और वसका नाम लिया लिया गया। इस प्रयास की सत्ताक बत्यत कम्पनीका एनेट्से मेरे ही परवर मेरे कारीमारी और मेरे माल असवाब हो कटास्वार छोन हेला है। इस्ता ही नहीं गाई मेरे रुपया वापिस मिलनेके लिए में अदालतमें नालिश करूं, तो न्यायायीश मुक्ते डिमी देनेके पूर्व इस बातकी जांच करेगा कि एस जुलाहेमें कम्पनीका रुपया तो पावना नहीं है। यदि पैसा है तो पहले डिमो उस एकण्टको मिलती है और मेरे लिये इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि अपने रुपयोंके लिये से बैठुं।

इस प्रकारके कातून यन जानेपर उनका दुरुपयोग होना भी स्वाभाविक ही है। इन कातूनोंके यज्ञपर क्रम्पनीके नौ हर मननाना अखाखार करते थे। इस प्रकारके अत्याचारोंका वर्णन सरजेंट ब्रोगों (Sergent Brego) के नई मई सन् १७६२ के पत्रमें मिलता है। उसमें लिखा है कि क्रम्पनीका गुमास्ता चाहे जिसे अपना माल खरीदने और उसका माल उसके हाथ वेचनेके लिये दवा सकता था, और किसी प्रकारकी आनाकानी करनेपर उसे केंद्र कर लेना या उसे कोड़ोंसे पिटवाना उसके हाथमें था। इसी प्रकारके अत्याचारोंके कारण यह स्थान (वाकरगंज) जो एक बहुत सम्पिशाली स्थान था, आज उजाइ हो रहा है और प्रतिदिन वहांके रहनेवाले भगकर कहीं और आरामकी जगह खोजनेको चले जा रहे हैं। जहांके वाजारोंमें धूम मच रही थी वहां आज दुछ नहीं है। क्रम्पनीके चपरासी गरीव जनताको सता रहे हैं। यदि वहांका जमीदार इस अत्याचारके प्रति खुछ मनाई करता है तो उसके प्रति मी दुर्व्यवहार किया जाता है।

जब ब्लोगपर किसी प्रकारका अनुचित द्वाव या वन्धन डाला जाता है तो चसका उन्नत होना तो दूर, वह नव्ट हुए विना नहीं रहता। इन फानून कायदोंका एक परिणाम यह हुआ कि कम्पनीने या कम्पनोके नौकरोंने भारतीय कारीगरोंपर जितने अत्याचार किये, उतने ही या उससे भी अधिक अन्य मूरोपीय व्यापारियोंने उन्हें तंग किया।

सुजात मुठाखरीन नामक प्रसिद्ध पुस्तकका छेलक उस समयके न्यायका यदा ही हृदय द्रावक वर्णान करते हुए छिलता है कि इस दुर्व्यवहारको वजहसे जनता तंग आ गई है और भूलों मर रही है एवं ईरवरसे प्रार्थना करती है कि हे ईरवर ! तू तेरे दु:स्त्री भक्तोंकी सहायता कर और उन्हें इन अलाचारोंसे किसी भांति छुड़ा ।

एरडियरड वर्छ तामक प्रसिद्ध न्यायकर्ता भी कम्पनीके नौकरोंके द्वारा भारतीय कारीगरींवर किये गये अत्याचारोंकी वार्ते सुनवर कांप उठा और १५ फरवरी सन् १७८८ को हाउस आफ लार्डसके सामने वारनहेस्टिंग्ज़को दोयो ठहराते हुए, उसने कम्पनीके नौकरोंके अत्याचारका ऐसा मर्मभेदी वर्णन किया कि जिसे सुनकर वहांके सब सदस्य कांप उठे। उसने वहां कि बम्पनीके नौकर उन कारीगरींकी जातियोंको रस्सीसे खूब सींचकर बांधवे हैं, यहांतक कि उनके दोनों हाबोंका मांस निकल पड़ता है, फिर उन उ'गलियोंके बीच लकड़ीकी या लोहेकी कीलें इस तरह ठोकते है कि वसहाय, गरीन और देमानदार हाथ एक्दम नष्ट और वेकार हो जाते है।

इंपर तो भारतमें यह भयद्वर रूप्य यभिनीत हो रहा था। उपर इंगर्डडमें भारतफे बने हुए माछड़ी रो इके छिए जयर्बस्त प्रयान दिया जा रहा था। यद्यपि सन् रे १६० से हो भारतफे एक थान-फेडिको'पर ६ पेनीसे छेकर १ शिक्षिण तक युंगी छाने छा गई थी तथापि वहांके यानारों में भारतीय मालकी इतनी अधिक स्थात थी कि इतनी चुंगीते रहते हुए भी ईस्ट इंग्डिंग कम्पनीका व्यापार प्रमक्त छड़ा, जिससे भारतमें माछ इकड़ा करनेके लिये कम्पनीको छपरोक्त छणाय काममें छाना पहते हो। मगर भारतीय मालको इस गहरी स्थातके छाएग यहांके सूर्वी रेहामी स्था जनी छपड़ों का खोगा पनपने नहीं पाता था। इस्तिछे भारतके मालसे वहांक उदीगाणी स्था करनेके छिये बड़े-पह प्रयान किसे गथे। उपूरी भी बहुत यहा री गई पर इतनी व्याप्तियां क्रिकेट छिये बड़े-पह प्रयान किसे गथे। उपूरी भी बहुत यहा री गई पर इतनी व्याप्तियां के होनेपर भी स्था पहने छो। यह देखकर इंगडिंडके कारीगरीने यहा शोर प्रयान और हाउस आफ कामन्समें यह मस्त खाना । यहांपर भारतीय मालके ज्यापारियोंकी वह प्रथंना, जो मारतीय मालकी क्यापारियोंकी कहा क्यापार्थी सालकी क्यापारियोंकी वह प्रथंना, जो मारतीय मालकी क्यापारियोंकी कहा क्यापार्थी क

सन् १७०१ में द्रदर्भ, १०१ थान मलामळके और १,१६,१०४ थान रेरामफे भारतसे इंगर्जंडमें आवात हुए। इस मारी आवातके कारण डण्डनके कारीगरोंने बहुत धम रूप धारण किया। यहां तक कि हेस्ट इण्डिया कम्पनीके गीदामपर उन्होंने हमला कर दिया और इस काममें ये सफ्छ भी हुए, पर अन्तमें सत्कार द्वारा दचा दिये गये और यह जानून बना दिया गया कि जी वहां बंगाळका सुवी रेरामी कपड़ा हो वह जब तक वाधिस नियति न हो तवतक चुंभी पाके नियत किये हुए गोताममें बह स्वा जाया, वाफि कसे म कोई पदने न कोई क्वाहारमें छाये और यदि किसीके पास इनमेंसे कोई प्रसाध मिठी तो उत्तर पर १०० चीए इस में स्वा किया हमोसेस कोई प्रसाध मिठी तो उत्तर २०० चीए इसमेंस किया जाय।

इन सब घटनाओं से बस्पनी वहें विचारमें पड़ गई। वह ओगोंको यह जानने देना नहीं चाहती थी कि वह भारतीय व्याचारको छोड़ना चाहती है। इसके लिये भी उसे दिखावटी रूप सब-ना पड़ता था। इन सब कारणोंसे कम्यानिको बड़ी हानि चठानो पड़ रही थी। वनोंकि इसके पास जहाजींपर भरकर छे जानेके लिये बहुत बम सामान था। दसलिये था तो वन जहाजोंसी खाडी लिटेकर जाना पड़ता था पा चीनोंके कार्यन वथा ऐसे हो दूसरे पदाधों को भरकर छे जाना पड़ता था, जिनसे कोई लाभ न था। इसी कोई सम्देद नहीं कि देशा छोरी हुई बेलिकोंके पूर्ण प्रतिवस्त्र, और मतसक तथा धक्त केलिकोंपर लगायी हुई भारी चुंचीने ऐस्टिबंक घड़ा चुनने और रंगनेके बारदासरको महुत उच्चे जान दिया। भारतकी बनी हुई सक्तेद महमलको रंगनेका पूर्व केलिकोंपर छगाई करनेका कारवार वहांपर इतना वढ़ गया कि पारिलयामेंटको सन् १७१२ में तीन आने प्रति गज और सन् १७३४ में छः आने प्रतिगज चुंगी लगानी पड़ी।

यह सब होनेपर भी—संरक्षण नीतिको इसप्रकार काममें छानेपर भी—भारत ही छपी केछिको का ज्यवहार कम नहीं पड़ा, श्रीर इ'गर्छंडके रेशम तथा उसके ज्यापारको हानि पहुंचना बन्द न हुई। यह देखकर सन् १९१६ में पारित्वयामेंटमें फिरसे यह प्रश्न उठाया गया। कम्पनीने इस कात्त्रका यहुत विरोध किया। उसने कहा कि "कम्पनीके ज्यापारसे इ'ग्ठेंडको बहुत लाभ पृतुंचा है, एवं उससे कती कपड़ा बनानेके उद्योगको बहुत सहायता मिली है, इस कान्त्रसे ज्यापारको बहुत हानि पहुंचेगी। जहाजी शक्तिको इससे बड़ा धका पहुंचेगा और भारतमें उसकी स्थित कमजोर हो आयागी। मारतीय नरेशोंकी इस्टिसे अंगरेज गिर जायंगे और दूसगी यूरोपीय जातियोंको भारतका सर्व ज्यापार एवं शक्ति अपने हाथमें करनेका मौका मिल जायगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण हानि इस कान्त्रसे वह होगी कि भारतीय नरेश अपने राज्योंमें इ'गर्लेडको बने हुए मालको खाना बन्द कर देंगे।" कम्पनीके हारा इतना जयदंस्त विरोध होनेपर भी सन् १७२० में इंगर्लेडको रेशमी और कती ज्यापार्की रक्षा करनेके लिये एक कान्त्र पास हो हो गया। इस कान्त्रके हारा भारतके छप हुए और रंगे हुए रेशम और केलिकोका ज्यवहार पूर्णतया मना किया गया और उसके पहननेवाले पर ५ पौरड और वचनेवाले पर २५ पौरड जुर्माना रक्ता गया। इस कान्त्रसे भारतके रंगे हुए तथा छपे हुए मालका झायात वहुत कुछ घट गया, फिर भी इसके व्यवहारकी शिकायतें बहुत समय तक होती रहीं।

इन सब उपायोंने अन्तमें इंगलैंडके वाजारसे भारतीय फपड़ेका नाम उठा दिया। और बीस ही वर्षमें अर्थात् सन् रू७४० में इंगलैंड इतना कपडा यनाने लग गया जो वहांकी आवस्यकताकी पूर्ति करके बाहर भी जाने लगा।

नीचे दिये हुए अंकोंसे इ'गलैडके इस क्वडेफे बद्योगका पता भली भांति चल जाता है।

| 4 1 12 4 2 4 4 1 11 11 | A door by many addited to | i agu and all allat s |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| सन्                    | रुईका आयात                | कपड़ेका निर्यात       |
| १६६७                   | १६७६३५६ स्तल              | ५,६१५ पोंड            |
| १७०१                   | १६८५८६८ "                 | २३२५३ "               |
| १७१०                   | 6,84065 ,,                | ५६६६ "                |
| १७२०                   | १६,५२,६०५ ,,              | १६२०० "               |
| १७३०                   | १५,४४,४७२ ,,              | १३,५२४ ,,             |
| १७५१                   | 36,580,38,                | 20,000                |
| १७५१                   | ₹६,५६,६१० ,,              | ४५६८६ "               |
|                        |                           |                       |

इस भांति सन् १६६० से लेकर १७५७ तक प्रेटब्रिटेनकी व्यापारिक नीति बाहरी मालकी आमद्दशे बन्द करनेकी रही और किसी मालकी आमद्दपर पूर्ण मनाई एवं किसीकी आमद्दपर भारी कर लगाकर अपने चहांके उद्योगकी बढ़वारीके मार्गपर यह कटियद्ध रहा। ये सब बातें

### मार्जीय न्यापारियोंका परिचय

महीन्सीके साहिए हार और उसके प्राप्तम के पहलेकी हैं। इसके पश्चान् पारचारव देशोंमें मशीनती का साहिए होर हो जा नेपर वो भारतका स्तापार और भी सापश्चलन हो गया और बुळ ही वर्ती में भारतक क्योंन पर्न्योंका प्राप्तिन स्वाधिपत्य इस प्रकार नष्ट हो गया कि कहा वह तुसरे देशोंके साक्ष्तोंको सन्ते मालसे पटा हुमा रास्ता था, बहुर्ग सब इसके बासार दूसरे देशोंके मालसे पटे रहते की

रं नदें हो आरने के व्यापार से बहुन कांपक दाम था। यहाँ के सरकारी सकाने में पुंचीके द्वारा जो रक्ष्म भाजी भी वह सोने और पांचीके कमंदें बाहर जानेवाली रक्ष्मसे कांपिक ही बेठती थी। यहाँ भी सरकार से कमनों के व्यापार पर लागे हुए करसे जो भामहत्ती बेठती थी वह कम्पती द्वारा यहार ने भी जानेहत्त्री रक्षमके बरावर भीर कभी कमी बससे कांपिक बेठती थी। इसके प्रमाणके जिने कम् १०५० से १०६० तकके पुंचीके बाहुँ का निल्डान निर्वात किये हुए सोने पांचीके भादुँ कि साम कान्य पार्टिये।

| F4 41 - 1 1 - 1 4 1 |                                         |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 64                  | कम्पनी द्वारा शीराई चुंगीकी रकम<br>चौरह | निर्यास सोनेषांदोकी रकम<br>धौरह |
| 25.42               | 5,59,541                                | ८,०६,२५२                        |
| 3343                | £,29,214                                | 239,964                         |
| 3343                | ८,१८,२०२                                | 6,33,168                        |
| 8313                | £,28,64?                                | E,88,747                        |
| 8.414.6             | *,1<,442                                | ६,१८,८६३                        |
| 2445                | 4,92,132                                | \$1,20206                       |
| 234.5               | 8,40,560                                | 70013,W                         |
| 1300                | <i>७,</i> ३०,०२२                        | ४,५६२५२                         |
| 12.48               | 10,24,12                                | १,७२,६०४                        |
|                     |                                         |                                 |

दसने पट दे कि इन दम वर्षों में इंगर्डेंडने जहां दे हैं लाग पीएड पाहर मेजे यहां उसे लाग्नेज स्टारने स्टारने स्वीत होगा से चुंगोंड रुपने आत हो गया। पूर्विय देशीह साथ होनेवाले स्टारने इंगर्डेंडने किना लाग या व्यादक हो महींस स्वयं है। १८ भी जानाव्हींड मध्यमें इंग्रेंडका पूरेंच स्वादक इंग्रेंडको किना लाग्न या व्यादक महींस स्वयं देशिय पर माल हसे मुक्तों ही किन स्वाद या। क्योंडि किनने रचन कम्पन यहांस कार मेलती थी जानोडि हरीय यह वसे पूर्वेड रुपने क्यों हा माल में हैं देशी थी। इस माल में इंग्रेंड स्वाद क्योंच प्याद स्वयं क्याद माल में इंग्रेंड कार्ये पीएड मोल क्याद स्वयं क्याद माल माल स्वाद स्वयं क्याद क्या

# भारतका व्यापारिक इतिहास

भारतीय कपड़ेका प्रतियन्य होते ही इंग्लेंगडका पर उद्योग स्थिर, परिष्कृत स्रोर उन्नत होने लगा। बिलियम उडने लिखा है कि ज्यों ही भारतीय रेशम सादिकी मनाईका कानून पास हुआ स्योंही इंग्लेंगडके कपड़ा दुननेवालोंमें—जो उदास चित्त येंठे हुए थे—नवीन जीवन और नवीन उत्साहका संचार हो गया और केवल युननेवालोंही को नहीं पर न्यापारियोंको भी उससे लाम हुआ।

इंग्लेयडके बढ़ते हुए कपड़ेके बद्योगका विषमय प्रभाव भारतमें सन् १७६० तक माल्म नहीं हुआ। उस समयतक भारत कपड़ा बुनने और छाने छेजानेके उद्योगका केन्द्र था। उस समय भी यहां सैकड़ों प्रकारका कपड़ा यनता था। मगर मशीनोंके आविष्कार और प्रचारके कारण, यवं भारतवर्षनें फान्सीसी तथा उच छोगोंके राजकीय और ज्यापारिक क्षेत्रमें पिछड़ जानेसे यूरोपमें भारतीय पदार्थीका आयात एकदम घट गया, यहांतक कि थोड़े ही दिनोंने वह विलक्ष्य बन्द हो गया। जिससे भारतका कातने, युनने और रंगनेका उद्योग नष्ट हो गया।

पन्नीसवी राताञ्चीमें भारतके विदेशी न्यापारने दूसरा ही रूप धारण कर लिया। नीचे सन् १८३४ से १८५८ तकके नायात और निर्यातके नद्ध दिये जाते हैं, जिनसे न्यापारके इस यद्छे हुए रूपका मलीभांति पता लग जायगा :—

| मळामााव पवा छ।  | । जायना :               |             |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| सन्             | कुल आयात                | कुछ निर्यात |
|                 | ( पौण्ड )               | ( पौरड )    |
| १८३४-३५         | ६१,५४,१२६               | ८१,८८१६१    |
| १८३६            | <b>६२,२८,३१२</b>        | १,१२,१४,६०४ |
| १८३७            | ७५,७३,१६७               | १३५,०४,११७  |
| १८३८            | <b>७६ं.७२,५७२</b>       | १,१५,≒३,४३६ |
| 3638            | ===,48,49 <del>\$</del> | १,२१,२२,६७५ |
| 8=80            | <b>ड</b> ७,७६.५०१       | १,१३,३३,२६⊏ |
| १८४१            | 8,02,02,883             | १,३८,२२,०७० |
| १८४२            | ६६,२६,६००               | १,४३,४०,२९३ |
| १८४३            | १,१०,४६,८९४             | १,३७,६७,६२१ |
| <b>१८</b> 88    | १,३६ँ,१२,४३५            | १,७६,६६,५५३ |
| १८४५            | १,४५,०६,५३७             | १,७६,६७,०५२ |
| १८४६            | १,१८,३६,५८६             | १,७८,४४,७०२ |
| <b>\$&lt;80</b> | 2,04,92,006             | १,६०,६६,३०७ |
| १८४८            | १,२५,४९,३०७             | १,४७,३८,४३५ |
| १८५७            | २८६०,८२८४               | २६,५६१८७७   |
| १८५८            | 3,80,83,044             | २,८२७८,४७४  |
|                 |                         |             |

### बारतांव व्यापीरवांचा परिचय

क्याचार हान बहुते हुए अट्टांसे भारतक धनवेशवारी बहुती मान लेता, यही धम मूलक करूना होनी। गर्वक हो तोन वर्गोंको छोड़ हर बाकी सब सालोंने आयातकी आरेशा नियांत आरेक हारे है। यह हमसे यह सबम डेना कि नियांने आयातकी जितना अधिक हुआ वर्गा के किन भारतकी प्रति गया गरा करना ही नियांने आयातकी जितना अधिक हुआ वर्गा है हम भारतकी विज्ञ गया गरा करने होगी। उपर हम लिए आये हैं कि इंग्लेवको प्रति-वन्धक कान्तिकों, तथा मसीतगोंक आदिकार से भारतीय बने हुए परायोंका नियांत पराम पराया, दिव नियांत कान्तिकों से यह मान वर्गा हिम्म पराया, दिव नियांत कान्तिकों से यह हो अपते हम सिक्त परायांत कार्यों परायांत कर हो जाने हम सिक्त परायांत हम सिक्त परायांत कार्यों कार्या परायांत परायांत कार्यों हम सिक्त परायांत कार्यों कार्या परायांत कार्यों हम सिक्त सिक्त सिक्त कार्यां हम सिक्त सिक्त कार्यों हम सिक्त स

#### ष्ट्रीयान स्वाधार

द्वार क्रिये हुन इतिहाससे इन बात हा सहज ही पना लग जाना है कि समि करीन हजार हेड़ (सह वर्षों से सरवड़ो हास्य समान्य मृथि विस्ती बातमणकारियों से मोड़ा मृथि जन रही भी और साम्या पात्रमी, पंगिल, सेमू, करा नारिस्तास्त समान कई विस्ती छुटेरिने यहां से सम्बंदिकों होनी हासीसे हटा, सोर्वेडो वस्त किया, गतनीतिक और सामाजिक काराति जमानेतें दोई कोर करत रहती, करा भी जन लोगों है द्वारा वेवन देशको उससे सम्पविद्या हो नारा हुआ। हे रेटेड कान्तरें, करा नारिक कंत्रिक संवत्तको सुर्धित राम्यों से नोशित सम्पविद्या हो नारा हुआ। हे रेटेड कान्तरें, करा नारिक कंत्रिक सुर्धित राम्यों से नोशित वामानीतें, उससे हुक-सम व पुत्रम की परो बात्र है कि भीवतिक सुन्ध नर्लोंक नप्त न होनेकी वामानीतें, वससे प्रेटेडो हुटेडे छेटेखेडे पार्चे हैं के भीवतिक नाम न लिया। उसने वेवल भारति सम्पविद्यों करा हिस्में के कारत भर हो व दिना, ब्लिन बाम न लिया। उसने वेवल भारति सम्पविद्यों करा है हिन्ने के कारत भर हो व दिना, ब्लिन बाम न लिया। उसने वेवल भारति है किये, वसने इस होने किया की होने की सामाने हैं किया हो स्विधी का स्वार्थ है हिन्ने किया होने सामाने प्रकार हुई हिन्नों का मोडिया का विरोध सामाने क्या विरोध की कराई राम्यों का माना माना स्वर्ध इस हो हिन्स व व्यव्य पेट्या का विरोध सामाने क्या । दुनियां के व्यवेद रामों का माना माना इस बस्ते हुस प्रोध्या का विरोध सामाने क्या । दुनियां के व्यवेद रामों का माना माना इस बस्ते हुस प्रोध्या का विरोध सामाने का निक्रेण।

# भारतका व्यापारिक इतिहास

यहां यह लिख देना आवश्यक होगा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीने व्यापारतक्षमीके साथ धीर २ यहांकी राज्य-इक्सीको भी हथियाना प्रारम्भ किया और जब राज्यटक्सी उसके हायमें चली गई तब उसने व्यापारपर एकाधिपद्रा रखना चित्र न सममा। उसने यहांके व्यापारके द्वारको सबके लिए खोल दिया। परिणाम यह हुआ कि भिन्न २ देशों के विदेशी व्यापारियोंने यहां आकर व्यापारमें अत्यन्त उंचा स्थान प्राप्त कर लिया। तबसे इस देशका विदेशी व्यापार आयात और निर्यात दोनों वरावर बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बातके स्पष्टी करणके लिये नीचे सन् १८६४ से लेकर अभी तकके व्यापारिक श्रद्ध दिये जाते हैं।

| आयात .       | नियाँच                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३१,७० हाख    | ५५,८६- लाख                                                                                                                                                                  |
| ३३,०४ लाख    | ५६,२५ लाव                                                                                                                                                                   |
| ३८,३६ टाल    | ६०,३२ सख                                                                                                                                                                    |
| ५०,१६ डाब    | ७६,०८ हाख                                                                                                                                                                   |
| ६१,५१ लाव    | ==,६४ ढाख                                                                                                                                                                   |
| ७०,६८ लाख    | १०,४६६ टाख                                                                                                                                                                  |
| ७३,६७ लाख    | १०,७५३ टाव                                                                                                                                                                  |
| ८४,६८ लाख    | . १,५४,६२ टाख                                                                                                                                                               |
| १०,४४१ टाव   | १,५७,७२ लाख                                                                                                                                                                 |
| १३,३७० टाव   | २०६,२६ लाख                                                                                                                                                                  |
| १,३८,१६ तास  | १,६९,५६ हाल                                                                                                                                                                 |
| ३,४७,५७ हाखं | २,६९,७६ लाख                                                                                                                                                                 |
| २३,६०० लाख   | ३८,६,८२ हाख                                                                                                                                                                 |
| २४,०६१ लाख   | ३११०४ हाख                                                                                                                                                                   |
|              | ३१,७० हाख<br>३३,०४ लाख<br>३८,३६ हाख<br>५०,१६ हाख<br>६१,५१ हाख<br>६०,६८ लाख<br>७३,६० लाख<br>१०,४४१ हाख<br>१३,३८० हाख<br>१३,३८० हाख<br>२३,४०० हाख<br>२३,४०० हाख<br>२३,४०० हाख |

इन अहुोंसे पता चलता है कि इन वर्षों में भारतका आयात और निर्यातका व्यापार करोड़ोंसे अरसेंका हो गया। अनुमानसे २ अरवका जायात और इसी मांति करीब ३ अरवका निर्यात भारत-से प्रति वर्ष विदेशोंको हो रहा है। इस विदेशी व्यापारपर पहले पहल विदेशियोंका पूरा अधिकार या और यद्यपि अब कुछ भारतीय व्यापारियोंने यहांके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अच्छा हाथ बटावा है फिर मी अभी तक इसका अधिकांश भाग विदेशी व्यापारियोंहीके हाथमें है।

इसमें वो कोई सन्देह नहीं कि इन पनास साठ वर्षोमें हमारे यहांके विदेशी व्यापारके अद्ध बहुत यह गये हैं। मगर इस न्यापारमें कई बुशङ्गां ऐसी हैं जिनकी वजहसे हमें इस व्यापारसे लाभ के बदले हानि उदानी पड़ती है। उनमेंसे एक प्रधान बुशई यह है कि यहांपर इन्गोर्ट होनेवाले मालमें अधिकतर कच्चा माल और खारा पदार्थ रहता है।

### भारतीय व्यपारियोका परिचय

मातवके इत्पोर्ट से परसपोर्ट हो संख्या व्यापक है सो भी दो चार कोड़ नहीं पूरा एक अरव रुपया। इसमेंसे बहुत सी रकम वो त्रिटिश सरकारके होम पार्गमें चली जाती है। बहुत सी विदेशी कम्पनिर्योग्नी यहाँपर छगाई हुई प्रंजीपर मुनाका, जहाज किगया, वीमा सर्च आदि कई ताहसे विदेशमें चलो जाती है। मतलब यह कि भारतको यह बची हुई रकम भी सुर-चित रूपमें वापस नहीं भिल्ती।

मासका विदेशी ज्यापार पहसपोर जीर हम्पोर मिशकर स्थीव ५-६ चरक उपवेश होता है। यह व्यापार किस प्रकारका है और उससे देखका दिवना दिवादिव सम्पन्न हो सहवा है इस बातका विवेषन करनेके पूर्व यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ४-६ चरत उपवेका यह नड़ा हुआ व्यापार भी इस देखकी लम्बार्ट बौड़ाई और आवादीकी दृष्टित दूसरे देशोंकी अपेशा यहत कम है। इसके विवेष दुनिया है प्रधान र व्यापारिक देशोंकी व्यापारिक देशोंकी व्यापारिक देशोंकी व्यापारिक देशोंकी व्यापारिक देशोंकी व्यापारिक देशोंकी व्यापारिक स्थापार भी हम होगा।

| सन् १६३१-२२ | र् ११ | <b>-</b> 38 | -२२ |
|-------------|-------|-------------|-----|
|-------------|-------|-------------|-----|

|                | 0.5 10.01           | 24          |                          |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| देश            | आवादी               | कुल न्यापार | जन संख्याके प्रति मनुष्य |
|                |                     | पोण्ड       | पीछे पड़नेवाडे अंक       |
| घ्रे टब्रिटेन  | ४,७३,०७६ं०१         | १,५२,८० शस  | ८६ पीण्ड                 |
| <b>अमेरिका</b> | १०,५७,१०,६२०        | छाइ ०५,००६  | \$ E =                   |
| अर्मनी         | <b>4,49,74,563</b>  | १०,७०० ভাষা | १ <b>६</b> "             |
| जापान          | 4,88,58,980         | ₹₹,\$0 "    | રૂ "                     |
| <u>फ</u> ्रांस | ₹ <i>₹₹,0₹,</i> ७₹₹ | 84,00 "     | <i>१</i> ४ *             |
| भारत           | <b>३१,९०,७५,१३२</b> | \$840 "     | १-१-८ पे स               |

इस प्रकार जहां फ्रिटेनका ब्यापार ८६ पौण्ड, क्रमेरिकाका १६ पौण्ड, कर्मनीका १६ पौण्ड, पूरंस का १४ पौण्ड प्रवि मनुष्य पहला है वहां भारतका व्यापार प्रवि मनुष्य केवल एक पौण्ड एक शिखिंग तीन पेन्स पड़वा है। इस छेसेमें फ्रिटेन सपसे के पा है और उसके परचात् क्रमेरिकाका और जर्म-नीका गण्यर है। छेकिन इसका यह क्रमें नहीं है कि फ्रिटेन अमेरिका या जर्मनीसे प्रमां के पा है। क्रमापारिक बद्ध देशको मीवरी लाधिंक सिपतिके पूर्ण परिचायक नहीं माने जा सकते। इसके छिये उपकार शक्ति, भायात निर्यात व्यापारके बङ्ग और प्रति मनुष्यको औसत लामदनी आदि कहै सर्वाही जोचको कायार पदना होतो है और उन समयर निचार करनेसे आज दुनियाम सबसे क्षमिक प्रमित्त क्रमेरिका है और सबसे अध्यक निर्मन भारतवर्ष। इस समय यह देश किसी भी पार्तमें अस्य देशोंसि मिन्ना करने छायक नहीं है। अब भागतके अरबों रुपयोंके एक्सपोर्ट स्थापारपर ध्यान देना आवस्यक है। देखना होगा कि वह बाहमें देशोंसे किन २ बस्तुओंका इम्पोर्ट करता है। और उनके वहकेंसे अपने यहांकी किन २ वस्तुओंको एक्सपोर्ट बरता है। साधारण रुप्टिने देखनेपर वसके इस्पोर्टमें, कपड़ा. मसीनरी, लोह लाइको चीनें आदि वस्तुपं ही प्रधान हैं और उसके यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाली चीनोंने हई, ग्रहा, तिल्हन, चाय, पाट, चमड़ा आदि कथा सामान ही अधिक गहता है।

### भारतका आयात च्यापार

सन् १६२६-२० में भारतमें २, ४०, ९१००००। रुपयेका आयात हुआ। यह स्नरण रखना चाहिए कि सन् १८१५-१६ में यह संख्या केवल १,३८,१६००,००० की थी। आयातके इन सहीं के बढ़नेसे मारतका कोई दिन नहीं है। इसमें उन्हों देशोंका विरोध दित है जो भारतके याजारोंकों अपने मालसे अधिकाधिक पाटते जाने हैं और यहांको सम्पत्तिको खॉचकर ले जा गहे हैं। आयातके इन अहींमें मिल २ देशोंका सामा इस प्रकार है:—

### १६२६-२७

| में टबिटेन | १,१०,५३,८५०००   |
|------------|-----------------|
| जापान      | १६,४७,२४०००     |
| जर्मनी     | \$\$, £0, 47000 |
| जावा       | १४,२२,२८०००     |
| अमेरिका    | १८,२३,८६०००     |
| वेद्यनियम  | \$,000,000      |

इत श्रङ्कोंचे प्रकट है कि भारतके आयात व्यापारमें प्रधान हाथ में टिनिटेनका है। उस्त आयातमें अनुमानतः ५० प्रतिरात मेंटिनिटेनसे आता है।

भारतके आयातमें मुखा २ पदायौदा विवरण इस भांति है।

### सन् १६२६-२७

| नाटका नाम                  | रुपया                          | मालका नाम                       | रुपया        |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| रुई भौर रुईके वने पदार्थ   | <b>६ॅ</b> ४,०४, <b>७</b> ४,००० | धातु (टीन, पोतल, तांवा,शीशा     |              |
| क्रवड़ा                    | ₹9,₹6,₹0000                    | एङ्मिनियम वादि)                 | cocx,\$\$,co |
| षीनी                       | १६,७२,८०००                     | खाद्य पदार्थ (यथा विस्कुट,षारली |              |
| लोहा और कौटाइ              | 18,12,2000                     | जमा हुआ दृध आदि)                | 4,40,85000   |
| स्वनिज तेल                 | 506,88000                      | विविध धातुओंकी बनी चीजें        | ५,६२०००      |
| सवारियां ( गाड़ी साइव्रिक  |                                | रेशम (कोरा और कपड़ा)            | 8,49,01000   |
| मोटर, छोरी, वस, ट्राम आदि) | 00053,95,\$                    | ऊन (कोरा और फपड़ा)              | ४,४६,३६०००   |

#### मारतींक स्थानीरथेना परिचय

| dicita administration and | _                    |                      |                  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| राजधा सम                  | रुक्श                | मालका नाम            | क्षया            |
| का मह                     | 80,28,500            | विलाम सामभी          | . 6'65'85000     |
| रेटो सम्मी                | 3,24,24000           | रत्र मोती मादि       | 2,08,5,000       |
| शराह                      | 3,42,5400            | सम्म, दाल, आटा भादि  | ९१,६६०००         |
| च्या: वे                  | 3,27,2900            | मिट्टी के परार्थ     | <b>57,530000</b> |
| 4JTT                      | 306,3000             | स्टेशनरी             | 61,21000         |
| (unit                     | ₹,24,7₹000           | रियास <b>र</b> ।ई    | 94.0£000         |
| क्ष्यको भोजे              | 7,27,45000           | गाव                  | 8,38,40000       |
| क्षित्र क्ष्म             | 3,53,54280           | विजीने हेट हे परार्थ | \$3,88000        |
| in                        | 3,813,5000           | जुने                 | 44,23000         |
| 188 (68°, 78)             | 2,24,2240            | लोगदर नेल भावि       | 2002000          |
| क्षेत्र (श्वर )           | 24 (1000             | हपी हुई पुस्तकों     | 45,50000         |
| विकेद् दर्भ               | 1,80,6000            | हाते और बनदा सामान   | 42,43000         |
| क्षत्र क्षेत्र कव्यति     | \$1\$8,3\$000        | चित्रप!              | 92,14000         |
| <b>१८३</b> व              | 5,45,88000           | नाम सरकाके लिये      | 1711             |
| क्षांत्रके प्रदर्भ        | 1,34,32000           |                      |                  |
| 448                       | \$, <b>₹</b> \$,₹000 | स्टोबरका समान        | \$,42,\$\$000    |
| રવડા અન્યું વરાવ          | 3,33,57.00           | इत्यादि ।            |                  |

हर्योग्ड बहुरे से स्वान पूर्वक देनानेन पना सन काना है कि मानके आयान व्यापारमें ६६चे मुख्य सन्त करहे हा है। अर्थान कमल सावातका एक भौताहित भी अधिक सायान ६९हे से शेला है। इस करहे में करीन हुई करीड़ दरवेदा कपहा तो अर्थेड में ट जिटेनहीते साधन हुन्या।

बन्दे से १७वी वही सायतवा वह बाग्य न्यों है कि यहांचा हो या बुधरे रेगेहार द्रम्य रेतु व देने ही। बच्चा व्यापर सम्पूर्ण की बनी हो। वर्ष यहांचा १२वी रेतु होते है जिनती बच्चर ने न्योंचा बोद्ध किया हुन्य रेट्टमें क्यों होती। क्यों मन वर्ष यहांचा प्रति वर्ष दिश्तों को सर्च कोती है। सक्दर्श में नी बदला बनी नहीं है। देशी विवर्तन वर्ष हो। जिल देशों में स्वयं में दूबरे रेट्टम को की बदला बनी है। देशी व्याप्त वर्ष है। जिल देशों में अपने को देशों है। वर्ष हो की बनी है। वर्ष कार्य है को देश यह हुन्य रेतु होती मायका अपने को देश है। वर्ष के प्रवार मायहांचा नाम करिया है। वर्ष हम्मे दिलाक सेन रेगेहर हो। उद्योगे क्षिये तूसरे देशोंका सुद्दराज रहे, यह उसके लिये विक्तां लग्गाननक प्रतिस्थाति है। यदि यद् देश अपने व्यापारको सम्दाल छे— गुपार ले— अपने व्यापारकोय पदार्थों हो यदा बनाना प्रारम्भ करवे बाहरसे पद्म माल भंगानेकी प्रणालको बन्द करहे, हो उन देशोंके कल कारणानीको चलना कटिन हो साथ जो आज इसकी सम्पतिषर मीज उड़ा रहे हैं।

सच पूछा जाय हो यन्न काम्याने प्रधान इन देशोंकी स्थिति इस समय बड़ी ही जाजुक हो रही है। यन्त्र कराके प्रचारके बदा माल वो बेगुमार वेचार होता है, मगर उस मालहा सरीहरूर दुंदनेकी चिन्ता उन्हें पेतरह ज्यम कर रही है। बात यह है कि संसारमें पदायों की आवद्यकता की मुद्धि इस परिमाणसे नहीं हो रही, जिस परिमार्खमें चन्त्रकटा के वजसे उनके निर्माखें हो रही है। निर्माण और व्यवको इस असमाननासे निर्माण करनेवाले देशोंने बड़ी गड़री व्यापारिक प्रतिद्वत्तिता मन्द रही है । गत महायुद्धकों भी मुळ कारण प्रायः यही। प्रतिद्वत्त्ता थी। श्रीर मिक्यमें भी जब तक इंग्लैंड, फुर्नेस जर्मनी या अन्य पाइवाट्य देश अपने नहीं ऐसे पदार्थ तेवार करते रहेंगे जिनको वे अपने वहां न रापा सकें और जिनको स्वपतके लिये भारतके धमान ऋसहाय देशों धी-जो कि उन पराचौंको लेनेसे अपनी असमक, फमजीरी, या राताब्दियोंकी गुडामीमें परे रहनेकी भारतसे इन्हार नहीं कर सकता है। शावश्यकता बनी रहेगी तब तक अन्तरांष्ट्रीय कट्टके निद-नेकी या भविष्यमें भारी युद्ध होनेकी आरांका नहीं निट सकती। भविष्यमें जो युद्ध होगा वड इसी बावपर – इसी मागड़े की जदपर होगा। उसके तात्कालिक फारण चाहें को हों,पर उसका वास्त-विक कारण वर्तमान समयकी व्यापारिक युगई ही होगी। आज जो देश वर् हे उन्तत, स्मृद्धिशाली और व्यापारिक उन्नतिकं फेन्द्र यने हुए हैं ये वास्तवमें—यदि सच्ची निगाहसे देखा जाय—तो इस समय यही आपत्तिके बीचमें गतिविधि कर रहे हैं। किस दिन उनकी व्यापारिक गतिविधि नष्ट हो जायगी, इस बातका भव उन्हें प्रतिक्षण खगा रहता है।

भारतको इस यातको आवश्यकता नहीं है कि वह दूसरे देशोंकी तरह अपने यहांक यने दुए मालको अन्य देशोंक यानारोंने पाट दे। उसके लिये फेवल इसी/पातकी आवश्यकता है कि वह अपने यहां उत्पन्न हुए करूचे मालको अपने यहां ही पत्तार्थ निर्माणमें लगा ले—उससे अपनी आवश्यकता- के पदार्थ यहां नियार कर ले। जिस दिन भारत अपनी आवश्यकताको पूर्तिके लिये विदेशोंका आश्रित नहीं रहेगा—जिस दिन वह व्यापारिक जगनमें दूसरोंका मुहताज न रहेगा—उसो दिन उसका सौमान्य सूर्य उद्गय हो जायगा और उसकी मुतामीकी वेडियोंके कटनेके दिन नजदीक आ जायंगे। भारतको अपने वनाये हुए पदार्थोंके लिये किसी भी विदेशी खरीददार या विदेशी वाजारको खोजनेकी आवश्यकता नहीं है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंके प्रतिन्द्रन्यता करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंके प्रतिन्द्रन्यता करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंके प्रतिन्द्रन्यता करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंके प्रतिन्द्रन्यता करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंके प्रतिन्त्रके

### भारतीय व्यापारियोंका पारेचय

बाजारीपुर अपना सत्व स्थापित करतेकी आवश्यकता है। मगर इस साधारण कामके करतेमें भी वह चेपरवाही, वहासीनता और फमजोरी पतळा रहा है, यही सपने वहुँ रहेड़की बात है। फेवळ इसी एक बातमें यदि भारत सम्हल जाय तो उसकी सुंह भागी सुराह पूरी होनेमें विखम्ब न टर्मा।

क्या है से आयावमें मेटिनिटेनसे दूसरा नम्बर जायानका है। मिसने दस करोड़ रुपयेका कपका सन् २६-२७ में भेजा। बहे कुल १०३,३६००० की आई. इसमें सुष्य भाग अमेरिकाका रहा, जिसने २,११ लायको कई भेजी। वाकी कर्देक पदार्थ जो हैं। इस पेड़ा के जाय करने हैं, हैं तार क्या कर पेड़ा सुव लाया। इस पट्टामें में दि शिटेनका भाग धर्श प्रति सत ओर जायानका १४ प्रति शत रहा,स्व १६१५-१६में इस माठमें मेटि शिटेनका भाग धर्श प्रति सत और जायानकार प्रतिशत था। इस संख्या से वहते र लायान कि कता भाग पढ़ा दिया, यह भ्यान देने हो बात है। जुठ मुत्र धहर ट द्वारा रतक आया और प्रति चौपकका जीसन मून्य १।।)। रहा। यही सत्त १६२५-२६ में ७,३० टात क्या अपने १२० टात रतक आया और प्रति चौपकका जीसन मून्य १।।)। रहा। यही सत्त १६२५-२६ में ७,३० टात क्या कर वर्षका और प्रति चौपकका जीसन मून्य १।।) पड़ा था। मातवीय मिठोंने ८०,०१ टात रतक आया था। जिससे प्रति चौपकका जीसन मून्य १।।) पड़ा था। मातवीय मिठोंने ८०,०१ टात रतक सत्त करवी जा रही। है। इन दिनोंमें जो भावाव पटा, वह अधिक करवा। मन्यर ११ से ठेकर ४० वक्त करेर, पूछे और रागेन सुकक पतानेमें भी भारतीय मिठोंने उन्नति को।। ४० नम्बरसे उत्पत्त का वा।। भारत ११ से ठेकर स्वराक कोर, पूछे और रागेन सुकक पतानेमें भी भारतीय मिठोंने उन्नति को।। ४० नम्बरसे उत्पत्त का आयान भी अधिक हुआ और रागेन सुकक पतानेमें भी भारतीय मिठोंने उन्नति को।। ४० नम्बरसे उत्पत्त का आयान भी अधिक हुआ और रागेन सुकक पतानेमें भी भारतीय मिठोंन उन्नति को।। ४० नम्बरसे उत्पत्त का आयान भी अधिक हुआ और रही बना भी अधिक ।

सूव जो मोटे महीनके नामले कम कीर कांधक नध्यतींसे योधिव होता है, उसकी जावियां इस माति हैं :--

(१) क्रीत (२) पुंजाई, (३) रंगीन कीर (४) रेसमी पमकवाला (Morcerisod) इनमेंसे कोरे कीर रंगीन सुनके बायानमें कमी हुई, पर पुंजाई कीर मसंसद्दशके कायानमें द्रमीर धई संदर्शको गृद्धि हुई। १ स्त्रीप्रकार कपड़े में, कोरा कपड़ा (दिना पुंजा हुआ)—मिससे उद्दा, मक्रमळ निम्मुख, ग्रीतो कादि पूर्व सामिनिक हैं—१६, १६ सारका आयात हुआ, पुंजाहुआ कपड़ा मिसमें पोई हुई सममल, नेनमुत, र्डक्साट इस्लाहि सम्मितित हैं—१७, १६ सारक कपचे झा आया। प्रद्वीन कपड़ा मी १५२२ कास्त कपचे झा आया। प्रद्वीन कपड़ा मी १५२२ कास्त कपचे झा आया। इस मिसिता हुआ। पुंजे कोर क्षित कपड़ें विद्वाल आया सन् ११२५-१५ में ७६ कीर क्षित कपड़ें विद्वाल आया। साम सन् ११२५-१५ में ७६ कीर वड़ मित शत साम मार ११२६-१५-१५ में पटकर बढ़ प्य और ७१ मितियत हानाय। इस मार्सि इन दिनी आयानने अधिक जन्मित की। रंभी मीजा क्षादि भी इस कपड़ें में स्मितित है। यह मारा कुळ १४७ स्टार स्वपंत्र साथा मिसमें १,१७ लास्त स्वपंत्र झावात आयानते हुआ।

भारतवर्षमें विलायती कपड़ेका इम्पोर्ट करनेमें कलकत्ता सबसे श्रप्रगण्य है और उसके पत्रचात इस मालके आयातमें बम्बईका नम्बर है।

पश्चात्य देशोंके व्यापारकी इस सफलाताके तथा मारतके ज्यापारके इसप्रकार नष्ट हो जानेके अन्तर्गर्भमें तीन कारण मूलमूत तत्व हैं। इनमेंसे पहला और प्रधान कारण अठारहवी शताब्दीके आरम्भमें इङ्गलिण्डके अन्दर यंत्रकलका आविष्कार होना है। दूसरा कारण प्रिटेनकी वह व्यापार-संरक्षण नीति हैं जिसके द्वारा उसने अपने वाजारोंमें पटे रहनेवाले भारतीय मालका कानूतन बहिष्कार कर दिया और तीसरा कारण मालको इथर छथर लाने लेजानेके सुविधा पूर्ण साधनोंका उत्पन्न होजाना है। इन तीनों वातोंने भारतके बद्योगको गिरानेमें और इङ्गलिण्डके उद्योगको बद्दानेमें बहुत अधिक सहायताकी। खासकर यंत्रकलाके आविष्कारने जिसमें कातनेकी, जुननेकी और जहाजी सभी कलाएं सन्मिल्टत हैं। यहांके व्यापारको बहुतही धका पहुंचाया। इसप्रकार इन सब बातोंने भारतके शताब्दियों पुराने उद्योग धन्योंको मिटयामेट कर दिया और इन्हीं वालोंके बलपर इंगलेंड, अमेरिका आदि देश इसी एक शताब्दीमें चन्नतिके शिखरपर पहुंच गये। जो बात एक स्थानपर महा भयद्वर और जीवन नाशकारी सावित हुई,उसीने दूसरी जगह मृतसंजीवनीका काम किया। इसीके चलपर जो इंगलेण्ड मुश्किल्से दस लाख पौण्ड रूई अपने यहां खपा सकता था सन् १८५०में ६५४० लाख रतल रई खपानेमें समर्थ हुआ। इधर इन्हीं कारणोंसे जो भारत अपने कपड़ोंसे विदेशोंके वाजारोंको पटा हुआ रखता था उन्नीसवीं शताब्दीमें इङ्गलेण्डका बहुत बड़ा खरीददार बनगया।

चीन और जापान भी कुछ समयतक इत्तर्र्धेगडके कपड़ेको खरीददार रहे। मगर उन्होंने बहुत शीव अपने न्यापारको सद्धाल लिया और वहांसे कपड़ा मंगाना कम करित्या। नीचेके अक्ट्रोंसे पता चढेगा कि सन् १८७७से १९२७ तक इत्तर्र्डण्डसे भारत, चीन और जापानको किस भाति कपड़ेका निर्यात हुआ ?

|        | कपड़ा हजारा    | াস                |              |                | सूत हुज      | र रतल        |
|--------|----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| सन्    | भारत           | चीन               | जापान        | भारत           | चीन.         | जापान        |
| १८७७   | १,३०,६६,३५     | ३६ं,७३,३०,        | २७१५०        | ३६०३०,         | १७६६२        | १५१०५        |
| ಗ್ವದ್ಧ | १८,११,१६४      | <b>४,४२,७</b> ४२, | ६५४०३        | ४,८८५२         | ११८८२,       | २३४७२        |
| १८६७   | १७,५४,८३०      | ४,४५,१८२,         | €80'1€       | <b>३३६६</b> ६  | ११२४६,       | २३१४२        |
|        | २४,५४,२३३      |                   |              | ३१०११          | ४२०९८        | <b>२१</b> १२ |
| को भी  | प्रगति मिलती ज | रायगी । और        | वह धीरे २ इस | देशमें इतना वि | स्तारतप धारण | कर संकेगा    |
|        |                |                   |              | जाईशही न रहे।  |              |              |

### भारतीय ध्यापारियोंका परिचय

खरतोक महाँवि इस बानका पठा चटनेमें देर नहीं छाती जापान और चीनमें इन वर्षों में इंस्टेन्टडम ब्याणार कितना गिराया है। इसका प्रधान कारण यह है कि जापानने इन योड़ेसे दिनोंनें करड़ेक ब्योगमें बहुत अधिक उन्तरित की है। सुतका निर्यात तो जापानको एक दन बन्द है। बोनही भी उसकी जाराब एक लिहाईके करीय रह गई है।

यह यात नहीं है कि भारतवय इस विषयों विश्वज्ञ ही चुप बैठा है, हुपं हो यात है कि उत्तने भी इस विषयों सपनी आंखें सोली हैं। यदाये राजनैतिक गुलामो, तथा और दूसरे अनेक कारणों ही बनहसे इन देशों के मुकाबिटमें उसकी गनि विधि यहुत ही कम हैं किर मी हमां सम्देद नहीं कि उसके वहां हैं 'क्टेयडसे आयात होनेवाले पक पदार्थों की वादाव पटी हैं। और यहां भी इस बाटमें पदार्थ के कि के वहां में कि व्हाल की स्वाप्त में मिल क्षेत्र में दिली में निकास की कि वहां हैं विधा उनसे निकास वाले कर हो और मुक्त की कारामों भी दिलींदिन यूनि होगी जारही है।

नीचे दिवे हुए मारनीय मिळाँके शुन और कपड़ेके अद्भीते यह बात स्पष्ट हो जायगी कि यहां इस फामने हिस्स प्रहार उत्तरीत्तर शुद्धि हुई हैं ।

| सन्          | वर्षी गांठे खपी, | सूत पना,        | फपड़ा बना                |
|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|
|              | ( गाउँ )         | ( गांडे )       | (गज)                     |
| 1200         | १४,५,३,३५२       | 22,68,645       | <b>३२,६४,२३,३६७</b>      |
| 1864         | 26,28,288        | 18,84,843       | 48,94,28,044             |
| \$230        | 1934,010         | १५६५.४१०        | £ 4,36,48,8=7            |
| रहार         | ₹१,0२,६३३        | 84,75 848       | \$\$3,40,00,822          |
| १६२०         | 285,5128         | 74,58,800       | 253,50,36,770            |
| <b>१</b> ६३२ | 50,03,280        | ₹4,3+,0=2       | ₹ <b>७३,१५,७३,२</b> ६६ . |
| 1894-48      | ₹₹,₹0400         | ६८,६४,२७०००स्तल | \$ E4,88,53000           |
| १६२६-२७      | वं इ उपरच्य नहीं | <0,28,84000 m   | २२५,८७,१५०००             |

दस मानि महानुद्वेह पूर्व नहीं भारतीय निर्ते १ अरव गान करड़ा तैयार करती थी उसके स्थानमें सब २ अरव गानसे भी भविक करड़ा बताने उन्मी हैं। इसी प्रकार महानुद्वेह पूर्व यहीपर रिजेटले जहाँ २ अरव ५१ करोड गान करड़ा आयात हुआ था वहा १६२६-२० में केवल १४६ करोड़ मान करड़ा आया। १२में इमारी निर्देश = ० करोड़ मान करड़ा आया। १२में इमारी निर्देश = ० करोड़ मान स्थान हैया भीर बाइरसे साक्ष्य हुआ ५ करोड़ सान।

यदानर यह देखना भी बानस्यक होगा कि इन्हीं वर्षीयं जापानने व्यने सून और कपड़े के बक्टेमर्जे क्रिन्से क्यानि को, नोचके कहींसे यह यात भी सान हो जायगी। (जारान) स्वयना क

सन् रुई सपी हुत बना कपड़ा बना (गठि) (गठि) (गत) १६०३ १,५५,६०८ ८०,१७,३७ ७,६७०२२१३ १६२० २१,३०,५९० १८,१६,६७६ ७६,२०,३७,३६०

कहनेका मतड़व यह कि जापानके मुकाविडमें पाई भारतको गति विधि कम हो, फिर भी मारतमें सूत और कपड़ेका बद्योग वड़ रहा है। यदापि चारों औरकी प्रतिद्वन्दताके कारण वहांके मिलेंको दशा जैसी चाहिये वैसी सन्तोप जनक नहीं है तथापि भारतोच जनताकी रुचिमें ज्यों र सुधार होता जायगा त्यों २ इस बद्योगको भी प्रगति मिलती जायगी और वह धोरे २ इस देशमें इतना विस्ताररूप घारण कर सकेगा कि जिससे फिर विदेशी पदार्थों के लिए यहां कुछ गुंजाइराही न रहे।

यह वात कुछ अंतांनें सब है कि भारतीय मिछें अधिकार मोटा कपड़ा बनाती हैं और विदेशी माछ ही सी तड़क भड़क यहांके माछनें नहीं आती। इस कम जोरोक्षी वजहसे यहां के बने हुए कपड़ेका प्रचार जिउना होना चाहिये उस वादाइनें नहीं होरहा है। फिर भी यदि अनता अपने वास्तविक हिवाहित हो पहचान जो, वह यदि इस यातको अनुभव करने व्याज्ञाय कि तड़क माड़क पुक्र न होनेपर भी इस देशका बना कपड़ा खरीदनेसे हमारा पैसा हमारेही पास रहेगा और उससे देशके उद्योग और ज्यापारनें तथा मजदूरों के स्थितिनें सुचार होगा, वो फिर यह प्रस्त उतना महस्वपूर्ण नहीं रह सकता। फिर यह वात भी नहीं हैं कि हमारी निछें वारोक और घड़ियां बख तैय्यारही नहीं कर सकती। यदि जनजा उन्हें अपनी आवस्य कता बतछाये और उनके उद्योगको प्रोस्ताहन दे तो यहां भी बढ़िया कपड़ा तैयार होसकता है। गत पांच सात वर्तों के अनदरही भारत हो मिछोंने बढ़ानें अच्छों २ डिजाइन तैयार करके वदजाये हैं। यही मिलों उत्याह पानेपर और भी बढ़िया माछ तैयार कर सकती हैं। जब संसारमें मशीनरीका नाम भी नहीं सुना गया था, उस समय भी जो देश केवछ हायोंकी कारीगरीते, मशीनरीते भी बढ़िया माछ तैयार करता था वह देश मशीनरीके युगनें विदेशोंके सहरा पदायं तैय्यार करते यह कथा असम्भव है ?

भारतमें सूत तथा करड़े की मिलोंका चदय गत राजाब्दीके उत्तराईमें हुआ। सबसे पहले सन् १८५४में यम्बदेके अन्दर बाम्बे निर्पतिंग एग्ड वीविंग कम्पनी खुळी। दूतरी मिल माणेकजी नत्तरवानजी पेडिटने और दोतरी उनके पुत्र सर दिनशा पेडिटने सन् १८६०में खोली। अमेरिकाके गुद्र और चीनको होनेवाले सुनके निर्योजने इस कार्यमें बड़ी सहायता पहुंचाई। जिससे लोग कपढ़े के अगोगमें मुळे दिखते पूंजी खगाने लगे। सन् १८६५ तक यम्बईमें १० मिछे खुलाई। जिनमें २५००० स्पेरिडस्य और ३४०० छुम्स चलने लगे । सुतकी मशीनरी कपड़ोंके संचोंकी बरेश अधिक होनेसे यहां सून अधिक तैयार होता था यह सूत चीनको निर्यात करदिया जाता या। सन् १८३३ और ७५के योच १७ नई मिछें और खुडगई, जिससे स्पेण्डलसकी संख्या यद्भार साहे सात व्यव और लुम्सकी भाठ हजार होगई। यदापि सभीतक जापानके साथ प्रति-योगिता प्राप्त नहीं हुई थी किर भी लड्डाशायर वरें हुई विजहसे यहांका ज्योग निरापद नहीं था। धर १८०८में छाई जिउनके शासनकालमें चुंगीका निर्माण तथा लद्धाशायखालोंकी इच्छासे और भी जुनोंने युद्धि हिपात्राना भारत है व्यापारिक इतिहासहोंसे छिपा हुआ नहीं है। इसके सर्वि-लिक सरकारकी करेंसी पाळिमीने भी सुनके न्यापारकी यदा घडा पहुंचाया । इससे चांदी की क्रेंबीक्र हे होंमें, उनमें भी सासकर बीनके साथ होनेवाले विनियमके सम्बन्धमें बड़ी गडबड़ दरवन्त होगई जिससे यम्प्रदेश सन्दर्भ व्यापार एक्ट्स महियामेट होगया और चीनका याजार माराके दिन यन्द्र होगया । जापानने इस सुधानसरसे लाभ चठानेमें विखरुख विलस्य म हिया और सन् १८८४ में भारत है हायसे छुटे हुए चीन है याजार हो हिया छेने के द्धिर इस्त प्राप्त स्थि। भागतीय मारहे साथ प्रतियोगिता करनेके लिए उसने स्वयं चीनमें कपनी मिले ट्रोतना प्रारम्भ किया। उसका यह ख्योग सन् १६११ से प्रारम हुचा इस बर्षं नगर्दं नर्दाने धीनमें मिछ खोली । धीरे २ यह उद्योग बदना गया । यहांतफ कि माल जापान को मिन्न भिन्न १६ करपनियोंने चीनके रोपाई, मंजूरिया, हेंको आदि स्थानीमें १३ ठाए। स्पेण्डिलसके बाधाने होड सपी है।

ज्यापानने माराज इस काराजर भी विगती हुई दशासे बहुव लाम काराया। यह इसमें विकास करने करना हो गया। इसकी प्रतियोगितामें भारतीय मिल्लीको बहुव हानि काराया पढ़ी। यर उत्तर १९०३ में स्वरंगी बाल्रीलने के कारण यहांवा कारीबार पित प्रमान करा। इस माल्लीलन की क्यारें विरोधी करहें क्यारें में द्यारें कराई का मांग बड़ी, बीरा कोर्मीने मिल्लीमें युक्ते वाले कराई विरोधी कराई कराई क्यारें क्यारें कराई कराई क्यारें कराई कराई का मांग बड़ी, बीरा कराई क्यारें क्यारें कराई क्यारें का काराया भी करीई का कराई कीर वाल्य रहें कराई का विशास कराई का मांग कीर भारतीय किल्लीमें कराई कराई कराई क्यारें क्यारेंं क्यारें क्यारें क्यारेंं क्यारें क्यारें क्यारेंं क्यारेंंं क्यारेंं क्यारेंं क्यारेंं क्यारेंंं क्यारेंंं क्यारेंंं क्यारेंंं क्यारेंंं क्यारेंंं क्यारेंं क्यारेंंं

मारतवर्ष में निवती रई पैदा होती है उसमेंसे दो तिहाई विदेशोंका भेज दो जाती है और शोप यहांकी मिलोंमें लग जाती हैं। इस देशमें रई, सून एवं कपड़ेकी मिलोंमें कारपारका मुख्य स्थान बम्बई हैं। इस प्रान्तमें दो सीसे अधिक मिलें हैं। इन मिलोंमेंसे आधिकारा वम्बई शहर और आहदावादमें हैं। वहांकी मिलें भारतमें तैयार होनेवाले समूचे सूवका ७० प्रति सैकड़ा और कपड़ेका ७६ प्रति सैकड़ा भाग तैयार करती हैं। १६२१ की मर्ड म सुमारीसे यह भी पता चलता है कि भारतमें करीब २० लाख काये भी चलते हैं जो मुख्यवया मिलेंक को हुए सूतका कपड़ा बनाते हैं। यशिष हाथको कताईका काम भी यहाँ बहुत होता है।

भारतमें भित्तों, तकुओं सीर करवोंकी संख्या चाहे अधिक हो पर उनमें से पेदा होने वाले सूतकी श्रीसत जापानमें पेदा होनेवाछे सूतकी श्रीसतसे बहुत कम होती है। इस बातके बान्तविक झानके लिए दोनों देशों की पैदाबार पर ध्यान देना धिचत है। सन् १६२४ में जापानमें २३२ मिलें चलतीं भी इसमें ५० लाख वकुए और ६४००० करपे थे - इन मिलोंके द्वारा जापानने सबकी २० टाख गाँठ तैयारकी थी। जो भारत के =५ ठाख त कुओं से बनाई हुई सुवकी गांठों से करीब पांच लाख अधिक हैं। इसी भाति ६४००० करचोंसे जापान प्रतिवर्ष एक अख गजसे भी अधिक कपडा तैयार फरता हैं जब कि भारत उससे दाई गुने करघों के होते हुए भी केवल दो अरव गज कपड़ा वैयार करता है। बाहरी माँगके कारण जापान की मिले रात दिन २० घएटे प्रतिदिनके हिसायसे चढती हैं। चीन और भारतका पारस्परिक न्यापार टूट जानेसे चीनके वाजारोंपर जापानका अधिकार सा हो गया है और चीनको उसका निर्यात ४०,५०, गुना अधिक वढ़ गया है। चीनकी वो वात दूर, स्वयं भारतमें जापानी स्वका आयात सन् १६१४-१५ के अद्भते वत्तीत गुना अधिक हो गया है, तथा कपड़ेका आयात १ करोड़ ६० छात गजते बढ़कर २२ करोड़ गजतक पहुंच गया है। भारतको देशी मिलें कपड़ेकी मांगका आधा माग पूरा करती हैं उनसे जो कुछ कपड़ा निकलता है वह यही खप जाता है। कुछ थोडासा भाग वाहर निर्यात होता है। मतल्य यह कि अभी इस देशमें कपड के द्योग है लिए बहुत कुछ स्थान है।

भारतमें प्रति वर्ष पवास, साठ लाख गांठें हई ही वैय्यार धाती हैं उनमेंसे प्रश्नीस, तीस लाख गांठें निर्यात होता हैं। यदि यहां ही पैदा हुई सब हई यहीं रहे, तो कितना लाभ हो सहता है। यहां इस वातका विवार खबरय उत्पन्त होता है कि यदि हई हा एक्सपोर्ट होता यहां से यन्द हो जाय तो क्या भारत ही मिलें उस सब हई को उपयोग में ले सकतों हैं ? मिलों ही कमजोर पैदाबारका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। उसके आयारपर यह मान लेता अनुचित्र न होगा कि जो मिलें अभी विश्वमान हैं उन्हों में पैदाबार बड़ा दी जाय तो, इस समय ही अपेश

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

बहुत अधिक रहे बनों साप सकती है। यदि यहां की मिळों के तकुर और सांचे पूर्ण शाकिक साथ चलाये जाय तो धनसे सांचोंकी यृद्धि कियेके विनाही कमसे कम आजकी पेशाबारसे एक तिहाई पैदावार स्पीर बढाई जा सकती है। इसके परचात् यदि इन मिर्लोकी प्रांतीमें भी कुछ गृद्धि को जाय, तो उस हाटतमें यह मानना अनुचित न होगा कि यहां ही पेश हुई रहे यही सपने टन जायगी। दूसरे शब्दों यों कह सकते हैं,कि यहाँके कपड़ेकी आवश्यकता यहाँ पूरी होनेका हाभ अवसर खा आयगा। इस काममें पूंजीकी वृद्धि अनुमानतः १५ फरोड़ रुपया मानी जा सकती है। क्योंकि १६२२ की सरकारी रिपोर्टके अनुसार भारतमें कपड़े की मिलोंमें छगनेवाडी प्रांत्रीकी तादाद 3= करोड रुपया है। इसका एक तिहाई या अधिकसे अधिक पन्द्रह करोड़ रुपया इस प्'जीमें भौर बढ़ा दिया जाय, तो इससे इतना कपड़ा यनना फठिन नहीं है, जिसकी वादाद बाहरके प्रवास साठ करोड़ रुपयोंके कपड़े के बराबर हो, इस सब रकमको प्रवर न भी कहें तो भी यहांपर होनेवाले आयात पराजो जहाज भादा दिया जाता है, फमसे कम उसकी वचत मान देना तो बिळक्ळ अनुचित न होगा। इस प्रकार इस उद्योगकी वृद्धिके साथ ही साथ यहांपर मजदूरीकी खावश्यकता भी बहुंगी भौर जिससे देशकी जनताको काम मिलेगा । यह सब देशकी स्मृद्धिके तिए अथवा कमसे कम कपडें के उद्योग की रचा छिये तो वाब्छनीय है। मगर अभी तो स्थिति ही विपरीत हो रही है। अपनी तो मिर्जोकी जो छुछ परिस्थिति है वही आशा जनक नहीं है उनकी वृद्धिकी यात तो दूर रही।

भारतीय , मिलों में मोटा सूत सैध्यार होता है और इसका कारण भारतीय रहें के रेरोका लग्या न होना, हो साकता है। इस कारयाको दूर करनेक जिए दो पय हैं। पहछा तो यह कि मारत विदेशीस कई मंगाकर उससे पढ़िया और वार्तिक मूत तिथ्यार करें। दूसरा पय यह हो सकता है कि यहांक निलासी करपड़े की तहक महक पर ध्यान न नेकर, देशो ज्योगकी कम्मतिक िच्य हों। परांत्र करपका महक्त करते हैं। यहां के शाया करते हो। यहां परांत्र कर क्षा करते समय इस वाराको भारता करते समय इस वाराको भारता के प्रत्ये अपना परांत्र करते समय इस वाराको भारता के प्रत्ये अपना एक सामा करते समय इस वाराको भारता के प्रत्ये मारता के प्रत्ये के लिए विदेशों की भारता करते परांत्र पर अवलाम्यत रहना पड़ेगा। कभी कभी अदस्के देश का भी समय है। ऐसी विश्वति में सह यह मरन हो के हो हट करेगा। इस मारता करते का प्रत्ये का भारता करते हो जाना भी सम्भव है। ऐसी विश्वति में सह यह मरन हो के हो हट वर्षिण क्षार मारता करते हैं। सह कारते हिए इसी जरे राम विश्वति में सह वर्ष करते हिए इसी जरे राम विश्वति कर साता वर्ष करते हैं। सह कारते हिए इसी अर्थ मारता वर्षा करते हो। सह कारते हिए इसी मारता करते हैं। सह कारते हिए इसी मारता करते हो। इस कारते हिए इसी मारता करते हो। इस कारते हिए इसी मारता करते हो। इस कारते हिए इसी मारता हो साता करते हैं। सह को साता वर वर्ष मारी करते हैं। सह कारते हिए इसी मारता है। इस कारते हिए विदेशी मारत करते होगा है लिये

यहांको पैदा हुई रहेको वहांपर रखनेके डिये यह भी जानस्थक है कि रहके नियात पर भी भारी ह्यूटो लगा दी जाय । टेकिन दुःख है कि भारतमें सरकारी फरका नियंत्रन भारतके ब्ह्योनकी क्षभिगृद्धिकी बातको बहुत कम प्यानमें रखकर किया जाता है।

एक और दस्ता कारण इस देशके व्योगकी वृद्धि न होनेका यह है कि इस देशके लोग परानी परिपादीपर चलना ही अधिक पतन्द करते हैं। समय और जरूरत के अनुसार वे अपनी परिपाटीमें फेर नहीं करते। चयर निरेशमाठे इस कार्यमें बड़े चतुर हैं। वे प्रति वर्ष सैकड़ों प्रकारके रंगविरंगे नये २ नमृते बनाकर यहां भे जते हैं। इतना ही नहीं वे यहां ही जनताकी अभि-रुविका सुक्त अध्ययनकर, यहांकी आवश्यकताओंको जांच भी करते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई चतुर एकाट और दताल नियत कर रक्ले हैं। दिस प्रकारते उनदा माछ यडांपर व्यक्ति अधिक खपे, इस उद्योगके लिये वे जो वोडकर परिश्रम करते हैं। अपने माउको भेजने न्त्रीर पैक करनेका द'न उनका कितना व्यवस्थित और बहिया रहता है यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं । मारुका ही नहीं उनका नमृतोंको ( Sampling ) सजानेका दंग भी इतना बहिया है कि उसे देखदर उनके श्रव्यवसायही प्रशंसा किये विना नहीं रहा जाता । भारतवासी अभी इन वार्तोंमें बहुत पीछे हैं। नमूने सजाकर भेजने की वात पर तो यहांके लोग ध्यान ही नहीं देते। यदि वे भेजेंगे भी वो इतने भद्दे दक्षवे कि एक रुपये वाला करड़ा चार आनेका दिखड़ाई दे। माजुकों पैक करने और सजाने हे दक्षपर भी यहां के लोग उउना ध्यान नहीं देते जितना विदेशी देते हैं। इस बावका प्वा एक देशों निज्के धोवी जोड़ेकी घड़ी, उसपर लगाई सप और वसके टिक्ट हो देखनेपर भन्नी प्रकार चल जायगा। विदेशों से एक पेटी या गांठ मंगानेपर वे लोग कपड़ेके प्रत्येक टिक्टपर मंगाने बाड़ेका नाम द्वाप हैं गे, और उस स्थानपर वह फ़हेगा उस नम्बरहा मार्की वसपर वनाईंगे पर भारतके मिछोंबाजे ऐसा नहीं करेंगे। इसके अविशिक्त वे लोग यहांकी जनजाकी रुचि परवनेके छिये सात समुद्र पारते यहां जाते हैं। अपने पजरहाँकी भेजते हैं या इस कानके लिए अंची तनलाहोंपर यहीं एजण्ड नियुत करते हैं। इन सब बातोंकी और यहांके मिछ पद्मने वाले, या कपडेका प्रचार करने वाहे, कभी ध्यान भी देते हैं। मालकी आदिको चन्नव करने या सुधारने ही बाव तो दूर रही पर बसहो भेजने या सजाने के परिष्ठत दक्षको भी देशी मितवाडे उपयोगमें नहीं छते। इस प्रकारके काव्यों में द्रव्य खर्च करना वे आवर्य ह नहीं सनकते जब कि बिरेशी होन नमुनेकी कारियोंकी सजाने तथा सुन्दर बनानेनें ही न माइम किउना द्रव्य तर्च का डाउते हैं। कम वे लोग यह द्रव्य अपने घासे सर्च करते हैं १ नहीं वह सब दर्ता व्यापारमें से वापिस दूने चौतुने रूपमें निकल आता है। यस्बई श्रीर अर्मदाबादके मिल वार्टोका गुजरात या नावपास की श्रावश्यकताओं रहीं श्राविक श्यान रहेगा, वे गायद बंगाउदी

जनगरों किन बस्तुमों ही सावस्यका है इस वात पर विचार करने हा करन न क्यायंगे। मगर विकारत की मिल वांत्रे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्तकी आवस्यकासे वाकित रहने ही चेटन करेंगे और प्रति चालनमें, माजके वेल जूरों, किनारियों, कोरों तथा बूसरी चालेंगें कुछ न कुछ नवीन परिवर्तन समस्य हो कर हेंगे और इसी मूर्जी चमक दमकों भारतवासियों के सालक उनकी जेयसे बहुत आसालीसे पंसा निकल्या लेंगे। यहि इस लोग अपने क्योगमें सफ्लत और नव जीवनका संपार करना चाहे, तो यह सब तिति, जीति, और प्रणाळी सुचरे हुए रुपमें इसे मी स्वीकार करनी पढ़ेगों और उसके अनुसार चलना हमारे लिये टाभास्टर हो नहीं पर क्योगकी कनति कीर सफलनाई नियं आवश्यक और अविवर्ग होगा।

### जनी कपदा

उन और क्नो करड़ों हा भाषात सन् १६२६-२३ में ४४६ टाख रूपरेका हुआ। क्या उन बर्धात ताल दरवेका पवाल लाख रतन आया। इसमेंने १०॥ लाख मेटिटिटेनसे, बीस द्वारा तीस इन्यर राज पारससे और तीन टाख पैसठ हजार रतन आस्ट्रेलियासे आयात इन्या।

#### रेसच और रेसभी पहार्थ

रम सन्दर्भ सामधे ४,६० लाख रुपया निष्ठ गया । क्यें रेग्नमधी साराजर्भ १५ जी सेक्ड्रा कृदि हुई अर्थान् १३२५००० राजसे बहुब्द सक्त सन्दर्भ १०८३०० राज होग्या चौर मुख्य मी ८५ छात्रसे बहुब्द ११४ छात्र १४८१ रोग्या १ चीन और रागडोंको राज बासमें बरीब २ सब भाग छोछा। उन्होंने १७३५००० रतळ क्या रेशम यहां मेजा। जापानसे इसका आयात १५००० रतलसे बढ़कर २०००० रतल होगया। स्यामसे इसका आयात घट गया। रेशमी सृत—जिसका आयात घटकर सन् १६२४-२६ में ४९१००० रतळ रह गया था-का आयात बढ़कर १२१७००० रतळ होगया। इसका मूल्य भी ३५ लाख रुपयेसे बढ़कर ६३ लाख रुपया होगया। इसमें इटाळीने २१ लाख रुपये ३६०००० रतळ, स्विट्जरलैयडने पांच लाख रुपयेके ६०००० रतळसे बढ़कर १३ लाख रुपयेका १,८१००० रतळ कोर जापानने ॥ लाख रुपयेका १,६२००० रतळ माळ मेजा।

## रेशभी कपडा

रेशमी कपड़े का आयात २१२ लाख कप येके १६० लाख गजसे बढ़कर २४३ लाख रुपयेके १६० लाख गजसा हुआ। इसमेंसे अनुमानतया ६८ प्रति सेकड़ा रेशमी कपड़ा चीन और जापानसे आया। जापानने ११८ लाख रुपयेका ६५ लाख गज और चीन तथा हांगकांगने ११४॥ लाख रुपयेका ६० लाख गज कपड़ा मेजा। दूसरे पदायेसि मिश्रित रेशमी कपड़ा ३१ लाख रुपयेका २१ लाख गज आया। जिसमेंसे जापानने ८,३७००० गज, जर्मनीने ४०२००० गज और इटलीने २३५००० गज कपड़ा मेजा।

# नकली रेशम

सारतमें इसकी मांग उत्तरीत्तर बढ़ती जा रही है। अपरी चमफ-दमकसे छुभानेवाला मारत इसमें भी काफ़ी रूपया त्वर्च करने जग गया है। नकली रेशमके सूतके गत पाँच वर्षोंके आयात कर्त्वते इस बावका पता चलता है कि भारतमें इसकी सपत किस प्रकार बढ़ती जा रही हैं।

| सन्             | रतल      | रुपया            |
|-----------------|----------|------------------|
| <b>१</b> ६२२-२३ | २,२५०००  | <b>१</b> ३,४०००० |
| १६२३-२४         | ४,०६०००  | 18,44000         |
| १९२४-२५         | 22,62000 | धर,४००००         |
| १६२५-२६         | २६,७१००० | ७४,७२०००         |
| १६६६-२७         | ५७,७६००० | १,०२,६४०००       |

ध्यान देने योग्य बात है कि सन १६२२-२३ में जहां नकतो रेशनका सुत १३॥ द्यार रुपयेके करीव ब्याया था वहीं सन् १९२६-२७ में एक कोड़ रुगयेके करीव ब्याया। पांच वयंके मीतर इस पदार्थके ब्यायाश्या वहीं सन् १९२६-२७ में एक कोड़ रुगयेके करीव ब्याया। पांच वयंके मीतर इस पदार्थके ब्यायावमें सात तुना वृद्धि हुई ब्यार उसके परिमाणमें २६ तुना। इससे वह भी पता लग जाता है कि यह पदार्थ पांच ही वपेंमें कितना सस्ता होगया। सन् १६२४-२६ की तुद्धनामें इस पदार्थके ब्यायावमें १९६ प्रति सैकड़ा। इस

प्रार्थक मेजनेवाजीमें इटली हो सबसे प्रयान है। उसने १८२४-२५ में ३,६२,६८८ रवज श्रीर १९२६ २० में ३८,४३१७६ रवल यह परार्थ मेजा। मेटिविटेनक भाग इसमें कुछ गिर गया लयौत् वहांसे ०,६१००० रवल यह माल लाया। नेर्राहेण्डक भाग भी इस प्रार्थके सम्बन्धमें दूना होगया श्रीर जर्मनीने भी १६२५-२६ के १,४७०० रवल यह माल लाया। नेर्राहेण्डक भाग भी इस प्रार्थके सम्बन्धमें दूना होगया श्रीर जर्मनीने भी १६२५-२६ के १,४७०० रवल यह अंता। इसके श्रायावमें इटलीश ६७ सेकझ श्रीर मेटिविटेनका ११ मति सेकझ भाग रहा। इटलीने इस कारवारक मूल्यमें ९० प्रति सेकझ भी छित हो, स्वर्थात् असने २४ लाखों जगह देख लिया। इस मेटिवेटनको इस कारवारों स्वर्थक स्वर्थक माल भारतके लिये निर्यात हिया। इस मेटिवेटनको इस कारवारों से ४१ सेकझ स्वर्थक माल भारतके लिये निर्यात हिया। इस मेटिवेटनको इस कारवारों ४१ सेकझ स्वर्थक माल भारतके लिये निर्यात हिया।

नकली रेशमका कपड़ा

सूती और नक्छी रेरामके यने हुए कपट्टेके आयातमें भी खूब पृद्धि हुई। १५० छाल ममसे वहकर ४२० छाल मम कराई का आयात हुआ। इस ज्यवसायमें में ट मिटेनका नम्बर सबसे पहला रहा। उसने ६५ छाल ममसे पहला रहा। उसने ६५ छाल ममसे युक्कर १६० छाल मम कपड़ा पे मा। इटछोडा नम्बर इस कारवारमें दूसरा रहा। उसने १३० छाल मा कपड़ा भेजा। विच्हुनार्लंडने २३ छाल ममसे युक्कर ६७ छाल मम और जासनी वधा वेडिजयमने कमरा: २५८,००० मा स्थीर ६,८००० मक पड़ा भेजा। सूती और नक्छी रेरामके वने हुए छुठ कपड़े का आयात ३०६ छाल सपरेवता हुआ। सिसमें मेह मिटेनने १,१७ छाल, इटछोने ८१ छाल स्थीर सिस्ट्रम र्डंडने अनुमानतः ५६ छाल स्था पाया।

चीनीका व्यवसाय

कपड़िके आयातक परचात् मात्ममें आयात होनेशित परामों में चोनीक दूसत मन्दर है। सन् १९२६-२७ में इसका आयात ८,२६२० टन का हुआ। सन् १९२५ २६ के आयातकी अपेशा यह संख्या १३ तित रात अधिक दे इसने मून स्वरूप भारतको १९,६६ लाख रुपया चुकाना पड़ा। इस स्वरसायमें आदाक भाग समये अधिक है इसने १५ करोड़ वर्षये हैं मृत्यको ६ लाख रूप चीनी इस स्वरसायमें आताक भाग समये अधिक है इसने १५ करोड़ वर्षये हैं मृत्यको ६ लाख टन चीनी २६०० टन चीनीका भारतको निर्यात किया। जिस माति कपड़ेके आयातमें नीगाल प्रमुख है बसी प्रकार चीनीका भारतको निर्यात किया। जिस माति कपड़ेके आयातमें नीगाल प्रमुख है बसी प्रकार चीनीका भारतको निर्यात किया। जिस माति कपड़ेके आयातमें नीगाल प्रमुख है बसी प्रकार चीनीके आयातमें भी वत्रको सम्पर्य पहला है। उपरोक्त संक्ष्ममें में स्वातमें नीन सात्म देव, वर्ष मात्म में १,३६,२०० टन, और सरमार्थे प्रकार के चीनीका आयात हुआ। आयातके सव पहार्थों लिस्टमें चीनीका नम्बर सन् १६६६० टन, में दूसरा या मारा बढ़ी गाव वर्ष तीसरा हो गाव प्रकार हो है।

विदेशी चीनीकी इस प्रतिद्वत्द्वा और उसके इस भारी आयातकी वनहसे देशी चीनीके व्यवसायकी बहुत अधिक धका पहुं चता है। विदेशी चीनी किस प्रकारको अगुद्ध प्रणालियोंसे तैयार होती है, तथा स्वाद और गुणको दृष्टिसे वह कैसी है इन वार्तीपर यहांकी जनता विचार नहीं करती वह केवल उसकी चमक दमक आर सस्तेपनको देखकर चात्र पूर्वक खरीद्वी है और इसी अममें वह करोड़ों रूपया विदेशोंको किंक देती है।

भारतमें चीनीके च्योगके लिये क्षेत्रकी कभी नहीं है। सन् ११२६-२७ में इस देशमें २६ लाख एकड़ भूमिमें गन्नेकी लेती हुई और उसकी फसलसे ३२ लाख टन कच्ची चीनी (गुड़) तैयार हुई। भारत इस कच्ची चीनीके बनानेमें दुनियामें प्रधान है। गन्नेकी लेती भी यहांस्यसे अधिक जमीनमें होती है मगर उसकी उपज दूसरे देशोंकी भीसत उपजसे कम होती है। यहांकी उपज क्यांस एक विदाई जापानके मुकाबिलोमें एक चतुर्थारा और हवाईके मुकाबिलोमें एक सप्तमांश होती है। एक दिन धा जब मारतका चीनीका उद्योग भी अन्य उद्योगोंकी तरह उन्नताबस्थामें धा। लेकिन आज जावा और मारिशसकी प्रतियोगिताके कारण वह पिछड़ गया है। अधिक दूर जानेकी आव-प्रयक्ता नहीं सन् १८६० में यहांके आयावमें किसी भी विदेशी चीनीका पता न धा। वहीं सन् १८२६-२७ में १६ करोड़की चीनी आई है।

आयातको तरह यहांसे चीनीका थोड़ा गहुत निर्यात मी होता है। सन १६२५-२६ में यहांसे १६४०० टन चीनी बाहर भेजी गई थी। पर यही सन २६-२७ में केवल १२००० टन भेजी गई। इसमें भारतीय चीनी ६२७ टन थी जिसमें ४२८ टन गुड़ था। यहांसे चीनी खरीदनेवाले देशोंमें अरव, पारस, पूर्वो अफ्ट्रिका आदि देश हैं।

दुनियामें चीनीकी उपन आवश्यकतासे अधिक होती हैं। यूरोपमें सन् १६२७-२८ में अनुमान किया जाता है कि पूर्व वर्षकी अपेक्षा इसकी कृषिमें १४ से कड़ा वृद्धि होगी। इसी प्रकार जावामें भी चीनीकी पैरावार पहलेको अपेक्षा ३ लाख टन अधिक बढ़नेकी आशा है। भारतमें चीनीके आयातके अद्धांको देखकर यह बढ़ा आश्चर्य होता है कि दुनियाके किसी भी देशसे यहां इसकी कृषि कम न होनेपर भी, यहांपर इसके आयातको आवश्यकता होती है। यदि गन्नेकी कृषिमें सुपार हो जाय और चीनीके कारताने आयुनिक कन्तत दंगपर खोले जांय, तो चीनीकी पैरावार का इतना वढ़ जाना असम्भव नहीं है जिससे यहांको आवश्यकताकी यहीं पूर्वि हो जाय। चीनीके इतने बड़े आयातका कारण यहांपर गन्नेकी खेतीका वैद्यानिक दक्षसे न होना है। नहीं तो २६ लाख एकडमें कृषि होनेपर भी इस देशको ८ लाख टन चीनी याहरसे मंगाना पड़े यह सम्भव नहीं है। सफता। यदि इसी जमीनमें वैद्यानिक दक्षसे जो जाय तो इस पैरावारका क्योड़ी दूनी हो जाना कठिन नहीं है। को इमट्रकी सरकारी प्रयोगशालाफे द्वारा खेतीके ठिये अच्छी जातिका गन्ना

भारतीय व्यापारियोका परिचय

रैयार किया गया है। इन गन्नोंको जानेसे छपक अपनी पैदावारको औसतको बहुत बंदा सकता है। उत्तर विदार और संयुक्त प्रान्तके पूर्वी भागमें जद्दां चीतोंके कारकाने अधिक हैं इन गन्नोंका प्रचार करनेसे अधिक गन्नेकी प्राप्त होने छगी है। इसकी वजहसे इन दोनों प्रान्तोंके कारकानेने गृत वर्षे जहां ३७५००० मन चीनो बनाई थी वहां इस वर्ष १२५०००० मन चीनो तैयार की है। प्रिटिश भारतमें सरकारी छाप विभाग द्वारा दिये हुए गन्नेकी पैदावार १७६००० एकड़में हुई क्रातुमान की जाती है।

वुछ मो हो, अभी तक तो भारतमें गत्नेकी देशवार इतनी कम होती है कि चीतीपर भागी काचात कर (शा रूपया प्रति इण्डरवेट और २५ से कहा भिन्न २ जातियोंपर ) होनेपर भी प्रसार इतना मारी काचात होता है। यह भारी काचात तभी बन्द हो सकता है जब यहां की गत्नेकी पेदावारों यदि की जाय और चीनी बनाने के अच्छे कास्सानें खोले जाय। लोहा और चीना वनाने के अच्छे कास्सानें खोले जाय।

र्सडा आयात सन १६२६-२० में १६३८०००० रुपयेका हुआ। पर यदि पातु और उसके ६न हुए रहायों डा एक हो विभाग मानकर उसमें १४ कोडके मिलके कल पुने, ३ करोडकी रेलवेडी सन्तवी ५ कोडकी विश्विय पातुओं की बनो भोगें, ४ कोडके बल्लादिक, ६ करोडकी मोटरें, सार्द-क्लिक आईंद सकारवां और सान करोडको सन्य पातु भी इसमें सम्मिल्टिन कर दी जाय तो यह सन्दर्भ सायत ६६ करोड़का हो जाता है।

भिस वयार भारतार्थने करहे वा जिल्य वाणीन कार्ल्स बहुत व्याविषये था इसी प्रदार केरे के किराइत प्रांथ भी यहां कर राजािल्योंसे व्यावाद है। इसका वर्णन पहले माली प्रदार के क्यों महार किया था पुता है और जिल दकार करन कराविष्याओं पारपारण देशोंने कपहले कार्याओं था पुता है। बीर कर हिया, इसी प्रसार में पार्वे प्रदार्थों कीर वर्णने कार्याक कार्याक होनी भी व्यविष्य वार्थों की क्योंने वार्थों मात शी और जान इन सब पराधींके विधे भारता के किया कर है है। भारतार्थों भी व्यविद्या करायों है। किया कर है देश पर्युवा है। भारतार्थों भी व्यविद्या करायों है। देश के किया कार्यों के कार्यों के हाल कर है के किया कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों के कार्यों के कार्यों के कार

यह बात नहीं है कि भारतमें लोहा न होता हो—या यहां लोहेकी खानें न हों। भारतके कई स्थानों में लोहेकी बड़ी २ खानें हैं। मध्यप्रान्त, सिंहभूम, उड़ोसा, मैलूर आदिके समान लोहेको विशाल खड़ाने यहांपर मौजूद हैं। खुशोको बात है कि अब यहांक लोगोंका ध्यान मी इस उद्योग के चलाने की लोग गया है और देशमें दूसरे कारखानोंकी तरह लोहेके कारखाने भी खुले हैं तथा खुल रहे हैं।

होहे और फीहाइफे ड्योगमें नवीन योगेपीय प्रणाही को भारतमें प्रचलित करनेका प्रथम श्रेय मि० जे॰ एम॰ होयको है, जिन्होंने दक्षिण आरक्ट प्रान्तमें सबसे पूर्व इस कार्ट्यका श्रोगणेश किया। पर यह प्रयत्न, तथा इसके वाइमें किये गये श्रीर भी कुछ प्रयत्न ससस्त रहे। इसके प्रचान सन् १८६५ में बंगाल आयर्न एएड स्टी कम्पनीने उस समयके अनुसार सबसे अधिक सुपरी हुई प्रणालीके आधारपर कार्ट्य प्रारम्म क्या और १०, १५ वर्ष तक कुछ मुनाफा न रहनेपर भी कामको प्रारम्भ रक्ता। अभी हाल्डीमें यह दारखाना यहा दिया गया है और इसमें कई प्रकारके सुपार भी कर दिये गये हैं। इससे न केवल दलई श्रीर गलाईके कार्ट्यमें ही बन्नित हुई है प्रत्युत पदाध की जातिमें भी बहुत कुछ छन्नित और सुधार हुआ है। इस कन्पनीका कारखाना आस्रत सोलसे थोड़ी दूर ईस्ट इण्डियन रेल्वेके स्टेशन वाराक्समें बना हुआ है।

भद्रावती आयत वर्स्स – यह कारखाना मैसूर रियासतमें वता हुआ है। इसका उद्देश्य मैसूर राज्यमें मिलनेवाले लोहको उपयोगमें लेनेका हैं। यह सन् १६२२ से चलने लगा है। इस कारखानेमें एक मट्टी ऐसी निर्माण की गई हैं जिसमें ६० टन लोहा प्रतिदिन तैयार हो सकता है। आवश्यकता पड़नेपर थोड़ फेरफारसे यह मट्टी १०० टन लोहा प्रतिदिन तैयार करनेके लायक वनाई जा सकती है। इस कारखानेकी एक विशेषता यह है कि यह लकड़ीसे चलाया जाता है। इस दक्षका यह कारखाना सवसे पहला है। लकड़ीसे पहले कायला वनाया जाता है और कि सोहा साफ करने का मसाला, और कच्चा लोहा भट्टीपर लाये जाते हैं। यह वात मानी गई है कि इस दक्षसे काम करनेवाल दुनिया भरमें यह सबसे पहला कारखाना है।

दारा नायर्न एवड स्टील वक्से—यद्यपि वर्तमान ह्योगके पूर्व कालमें प्रवेश करनेका अर्थ यंगाल आयर्न कम्पनीओं है वधापि कहना पड़ेगा कि इस देशके लोहें और फौलादके ह्योगमें विशेष हन्नति करनेका अर्थ तावा लायन एण्ड स्टील कम्पनीओं है जिसने लोहें और फौलादको सबसे लिएक उन्नव मशीनरी बनाई। इस कम्पनीका मुख्य बहेश्य जितना सम्भव हो सके हतना बढ़िया जातिका लोहा और फौलाद वैच्यार करनेका है। इसकी स्थापना सन् १६०० में हुई. और सन १६०८ में साकवीने—जिसका नाम पीले जाकर जमरोदपुर पड गया—इस कारसानेका बनना ग्रुरु हो गया। सन १६११ के दिसन्दर मासमें सबसे पहले लोहा तैयार हुआ और सन् १८१३ में फीलाइके कामका भीगगेश हुआ। पहले पहल पैदावार बहुत कम होती थी लेकिन अगले दस वर्षीमें सच्छी चन्नति हुई स्रोर सन १६२१-२२ में इस कम्पनीने २७०००० टन छोड़ा और १८२००० टन फीलाद तैयार किया। भारतंत्र लोहे और फीलादके दशोगके इतिहासमें इस कम्पनीका नाम स्वर्णांश्रोंमें लिखने काविल है। जमरोदपुरका उदय एक आरचर्यजनक बात है। जहां २० वर्षी पहले हुछ भी नहीं था वहां भाज हजारोंकी आमारी वस रही है। यह चहल पहल टाटा ऑयर्न वक्सीके कारण है,जहांपर कच्ची धातुसे बाजारमें जाने लायक पदार्थ बनाये जाते हैं। पर निदेशी प्रविद्वन्दवा के कारण यह उद्योग भी निरापद नहीं रहा, और सन १९२४ में इसके संरक्षणके लिये भारत सरकारने स्टील इंग्ड्रस्ट्री ऐक्ट नामक कानून बनाया । इसकी अवधि सन १९२७ तक यो और 🛛 बह क्षविं ३१ मार्च सन १९२७ को रोप होती थी पर पहिलेहीसे उस कानूनमें यह वात आ गई थी कि सर्वाधिके पूर्ण होनेपर किर जांच करके इस बातका निर्णय किया जायगा कि इस काननकी क्षविष और भी आगे बड़ानेकी कावस्यकता दे ! या नहीं इसके अनुसार फिर जांच पुरं, और इस स्पिटिके साथ २ यह संरक्षण विधान कमसे कम सात वर्ष और चालू रखनेकं लिए सरकारसे चिकारिश की गई । इस सिकारिशमें कहागया कि सरकारी सहायकाका नियम तोड़ दिया जाय और फस्टम ड्यूटीके द्वारा इसका रचण किया आय । योडंने अपनी रिपोर्ट सहित छगाई जानेवाली कस्टम ड्यूटोका वर्णन पेरा कर दिया बौर यह भी अनुमोदन किया कि यह डच्टी सन् १९३३-३४के पहले जनतक फिरसे जांच न होजाय, न पटाई जाय । यह बिछ पास हुआ और सन् १६२७ ही पहली अप्रैलसे जारी हुया ।

ययपि यहांपर ठोहेके कारसानोंके खुठनेके परचान् विशायनो ठोहेका आयात कुछ कम होगया है—सर् १६२६-२७में वसके आयातका परिमाय पांच प्रति संकड़ा कम होगया, अर्थात् ८३६००० टनसे पटकर ८३८००० टन रहनया इसीप्रकार उसका मूल्य मी १८०,३ ठासकी जगद १६,७५ लाख रहगया, उसमें भी ७ प्रति संकड़ा संस्था कम होगई —िक्तर भी यहांपर अभी इसका बहुन अधिक आयात होता है। इसका ब्रमुमान नीचेके विश्वरासे मसी प्रकार होजांगा।

धन् १६२६-२७६ जायावर्षे ४३ सेकड़ा भाग गैळोनास्त्र चर्रोडा रहा। ये कुन मिलाकर 6,१७ तास्त रुपवेडी चार्ड निमां ६,४५ टास रुपवेडी चार्डले मेट निटेनने भेजी। दोन समेरिका बेळिमयम, ममेनी इत्यादि रेलोने मेजो। दोनकी चर्रे गत वर्ष १०५ टास रुपवेडी आई धीं मगर १८ वर्ष केनत ६० तास रुपवेडी आई। १८ प्रमीडा सुद्ध कारण भारतमें इनकी पेरावारका बढ़ जान है। जहां सन् १९२२ में २०००० टन सार्र बनी थीं नहीं सन् १९२४ में २०००० टन स्त्रीह खायातमें ४०००००० तासका बायात मेट-

ब्रिटेनसे और फरीय ३७००००० लाखका अमेरिकासे हुआ। सन्य सय तरहकी चहुरें ८४॥ लाख की सायात हुईं। जिसमें वेलजियमने श्रद्धतीस लाख, मेटिविटेनने अट्टाईस लाख खोर जर्मनीने ग्यारह लाखको मेजी। विना ढले हुए फौलादके पाट १४८६ लाख रुपयेके आये। जिसमें वेलजियम ने ८४लाख रुपयेके और मेटिविटेनने १३ लाख रुपयेके भेजे। शेष आयात दूसरे १थानोंसे हुआ।

होहेके खम्मे, गार्वर और पुछ सम्बन्धी सामानके श्रायावमें भी कुछ कमी हुई। यह सब सामान गत वर्ष १२२ लाख रुपये के आये थे मगर इस साल इनका श्रायात ८६ हाख रुपयेका हुआ। इन पदार्थों को भी वेलजियम और इंगलैंडने क्रमसे ४० और ३२ लाख रुपयेकी तादाद में भेजा।

पड़े हुए नळ,पाईप धादि सामानके झायातकी तादाद पहलेसे यदगई। जहां सन् १९२५-२६में ये पदार्थ ८४ लावके धाये थे वहां इस वर्ष इनका धायात ११लाव रुपयेका हुआ। इस भायातमें इंगळेटडका ४० लावका और जर्मनीका २५। लाखका भाग रहा।

चटलनी, ६ईं।, कुन्दे आदि इमारती सामानका आयात करीव ८१६ लाख कपएका हुआ। इसमें वेलिजयमका भाग बहुत बढ़नया तथा त्रिटेनके आयातकी संख्या बहुत घटनई। इसी प्रकार खूंटियां इत्यादि वस्तुओंका आयात छियालीस लाखसे बढ़कर यावन लाख रुपयेका हुआ। इस फार्ट्यमें प्रेटब्रिटेन और वेलिजियम दोनोंने बन्नतिकी। लोहेके तार और अबजीरें इत्यादि छल २१। छाय रुपयेकी आईं इनमें १६॥ लाखकी अकेले प्रेटिनिटेनसे आयात हुईं।

लोहा—खालिस लोहा आजकत बहुत कम धाता है। सवा तीन ताख रुपयेक २८६६ टनसे पटकर इसका भायात दो लाख साठ हजार रुपयेके १६, २७ टनका हुआ। खालिस लोहेकी पेदावारों भारतने अच्छी तरखी की है। सन् १९२४-२६में यहांपर ८,७५००० टन लोहा हुआ। या मगर पही सन् १९२६-२७में ६,४०००० टन हुआ।

ाहि और फौटाइके आयातमें जिसनें इनसे बने हुए सब प्रकारके परार्थ और खालिस छोड़े तथा फौटाइका आयात गर्भित है सुख्य २ देशोंका आयात माग इस प्रकार है।

| प्रेटप्रिटेन    | ४०,६००० टन,        | ४८-१ प्रति सेकड़ा |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| जर्मनी          | <b>५८,००० दन</b> , | " F.3             |
| वेलिजयम         | २,२५००० टन,        | \$0.8 n           |
| <b>भ</b> तंस    | ३३००० टन           | 3.8 "             |
| भगेरिका         | २६००० दत           | ર-હ ,,            |
| <b>अ</b> न्यदेश | ४१००० रन           | 3.8               |
|                 | 2,84363            |                   |

अभीतक वो जितना छोहा और सीलाद भारतमें उत्पन्न होता है उससे कुछ हो कम परि-माणमें विदेशोंसे खाता है। अर्थात् भारतमें जहां ८,३१००० टन यह पराधे उत्पन्न हुमा, बहां ८४५००० टन बाहरसे भी आया। छेकिन खब स्टीछक्वे उद्योगके संरक्षणक छिए सन् १,१२७का स्टीछ इसडाड्री प्रोटेशन एक सन् १६२७को पहलो अप्रैलसे प्रारम्भ हुमा है देखना चाहिए उसका इस देशके उद्योगपर क्या प्रभाव पहला है ?

### अन्य घं।तुएं

लोहा, फीलाइ और उसके परायोंको छोड़कर अन्य पातुआंका आयात ७०६ लाख रुपयेका हुआ। एल्यूमिनियम ६५ लाख रुपयेका आया। इसमें से अमेरिकासे ३६००० ह्याडायेट ३१ लाख रुपयेका आया। इङ्गुलॅंड और जमनीमें इसकी मांग यहुत कम होनेते इसका मूल्य बहुत सस्ता होगया।

पीतलका आयात ४,२४००० हण्डावेटसे बढ़कर ५,२६००० हण्डावेटका हुआ, पर मून्य २६२ लाल रुपयेसे घटकर २५६ लाल रुपया ग्रहगया। जर्मनीने ११४ लाख रुपयेका पीतलका सामान भेजा खोर मेटिनटेनने ६०३ लाखका। चहर, नल और तार इस्यादिका आयात ४२ लाख रुपयेका हुआ। यिना पड़े हुए पीतलका आयात भी १ लाखसे घटकर छः लाख रुपयेका रह गया।

ठात्येका भाषात १८३ छाल रुपयेते पटकर १५३ छाल रुपयेता हुआ। भेटिनिटेनचे पड़े हुए और विना पड़े हुए तान्येका भाषात यहुं। कम हुआ इसीते भाषातको संख्या पट गई। कार्मनीचे पड़े हुए पदार्थ १,५०००० हण्डत्येटचे पटकर १,६५००० हण्डत्येट आये. पर भूत्यके सस्ते होजानेकी वजहते मृत्य ८४१ लाखचे पटकर ७०१ छाल खुगया।

शीशा—१२,४५००० रूपवेका जाया। पड़े हुए पत्तर और तल पोबलाख रूपवेके आये। गत वर्ष भी वे इनने ही आये थे। चायकी पेटियोंमें दिये जाने वाले पत्तरोका आयात ७६ छालाडी जगह पोप छाल रूपवेका हुआ।

टिन-पद धातु ९८ लाख रुपयेशे ५२००० इण्डलेट आई। इसका मुख्य आयात स्टेट सेटटमेण्ट्रसचे हुमा जहांसे ६३६ टाल रुपयेश दिन आया।

र्याग—यह धातु ४६३ लाख रुपयेको आई जिसमें यह हुए पदार्थ ३५३ छास रुपयेके ४००० टन और पिना पडे हए १८०० टन आये

जर्मन सिक्तर और निष्ठाडों मिळाडा इन हा आयात १४६ टाल रुपयेडा हुआ। इसमें सुद्ध्य भाग जर्मनीडा है। जहासे बाठ लास रुपयेडा आया। रोपमें प्रिटेन, आस्ट्रेलिया और इटाडो इन तीनों देखोंसे हो २ टास रुपयेडा बाया। ्रां पारा —६६ लाख रुपयेका २२५ हजार रतल व्यायात हुआ। इसमेंसे ५६ लाख रुपयेका २०५००० रतल इटलीचे और २१००० रुपयेका ८००० रतल मेट त्रिटेनसे आयात हुआ।

## मिलके पदार्थ और मशीनरी

| मारतमें आनेवाली मशीनरीके आयावका मुख्य २     | विवरण इस भौति                        | ĝ:           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| विजली सम्बन्धी मशीन                         | २२६ छाख रूप                          |              |
| "एंजिन                                      | १६≒ " "                              | . ; ,        |
| रुईकी मशीनरी                                | ' '१७१ " "                           | , :          |
| खान सम्बन्धी                                | ES " "                               |              |
| सीने और वुननेकी                             | cc " "                               |              |
| मशीनरीके लिए पट्टे                          | <b>57</b> "                          | • !          |
| पाटकी मशीनरी                                | ₹4 " "                               | . *, *       |
| बायलर                                       | ृं६३ " "                             |              |
| धातु सम्बन्ध मशीनरी<br>( मुख्यतया श्रीजार ) | . 10 n                               | ;<br>; , , , |
| तेल निकालने और साफ्र करनेकी                 | ३३ लाख "                             | 1.           |
| ा चावल और आटेकी 💎 💎 🚉                       |                                      | 17.7         |
| ः चायकी 👉 🔑 🔒 🛒 👝 🛒                         | ः २६ . भ . भ                         | · 1, . ,     |
| टाईप राईटर और उसके पदार्थ                   | . , 38 n · · · n                     |              |
| ं ञ्चापेके प्रेस                            | १६ . " . "                           |              |
| वर्फ जमानेकी                                | . ફેર <sup>. ».</sup> . <sub>»</sub> |              |
| टकड़ी चोरनेकी                               | ξ ""                                 | ,            |
| कागजकी मिल                                  | v " "                                |              |
| चीनीकी                                      | 6 n - n                              | · . ::       |
| ं ऊनकी                                      | . 8 n n                              | 2 7 1        |

मशीनरीका आयात तत्सन्यन्थी अन्य दशोगोंकी दशाका सूचक है। सन १६२६-२७ में वेंछ निकालने और साफ करनेकी, वावल और आदेकी, कागजकी और विजलीकी मशीनरीके आयातमें वृद्धि हुई है। तथा रुई और पाटकी मिल मशीनरी, ए जिन, पायलर,खान सम्बन्धी मशीनरी और वीनीकी मशीनरीके आयातमें कमी हुई है। रुई, पाट, उन आदि सव प्रकारकी मशीनरी २५१६ लाख रू० की मेजी। विजलीकी मशीनरी

#### भारतीय स्थापारियोक्ता परिचय

२६९६ टासकी आई जिसमें भेट प्रिटेनने १४६ टासकी अमेरिकाने २३ टासकी और कर्मनीने ११ ताम्बकी मेकी। एक्टिन १६८ टास रूपयेके बाये जिनमें तैटले. चटनेवाटे और वनके पहार्थ ११८ टासके और भारते चटनेवाटे ७८ तासके आया। वायतर ६३ लासके आये, ये सव करीव २ भेट जिलेन्से आयत हुए। सीनेकी महोति सन १६२५-२६ में ७०८०० आई थी वह १६२६-२७ में १९९० आई, इनमें २१ मति से कड़ा मांग अमेरिकाका और २६ सोकड़ा मांग वर्मनीका रहा। टाइर रहेंद्राकी महोतें भी १६ टास हम्योकी १०९४७ से बहुकर २२ लास रूपयेकी १३०६० आई

स्वितं पहर्म, महोनगों हे पट्टे भीर छापेकी महोनिकि आयावमें मुख्य २ देशों के आयावका

| देश विदेन       | 28.35 | नास | हपया | R 3.00 | तराव |
|-----------------|-------|-----|------|--------|------|
| <b>अ</b> वेरिका | 143   |     | **   | 80.8   |      |
| mi-d            | 8.03  | *   | 99   | 3.0    | 111  |
| बेड्डियब        | 44    | 19  | 19   | 8.0    | 15   |
| क्य रेग         | 85    | 39  | *    | ₹.6    | 33   |

#### દેતને છાનવો

िकरे सम्मान मार्गाव १,२६ लाख रचवेचा हुना, यदि इस संख्यामें सरकार हाग आयाव चित्रे दूर स्टब्से २,८६ व्यख्की संख्या मी निव्यक्षणिय तो तुल आयाव ६०८ छाछ रचवेचा हो अयत् ६।६४६ आयाभ्ये बेट व्यदेशचा माण, जो मन् १९२६-२६ में ७६-१ प्रतिशान या वह परकर १६२६-२० में ६११ मॉन्स्टन पर गया। मेट व्यदेशके मिस्रा इस वर्ष बेटजियमसे १७७४ प्रतिशत, कन्देन ६ ४ मॅन्स्टन, स्टब्ट् व्यिमने ४८ प्रतिशत और अमेरिकासे ३६ प्रतिशत मार्थका आयात्र ६मा।

 क्ताडाका हाथ प्रधान है। अक्करेज़ी गाड़ियां भी अब अधिक व्यवहारमें आने लगी हैं। इस वर्ष अमेज़ी मीटरका खीसत मून्य ३१,५६ रुपया, अमेरिकनका २२०८ रुपया और कैनाडाकी मोटरका औसत १५६८ रुपया रहा। गत वर्ष यही संख्याएं क्रमसे ३:३६,२२८५, और १५१८ रही थीं। मेट व्रिटेनमें जहां सन १९२५ में १,३३,५०० मोटरें बनी थीं वहां उसने सन १९२६ में १,५८,६९९ मोटरें बनाई। मेट व्रिटेनसे ८०॥ छाख रुपयेकी २५४६ मोटरें, कैनाडासे ७० छाखकी ४४७६ मोटरें और ऑमेरिक़ाते ८९ छाखको ४०३६ मोटरें आई। इटली और फ़ांससे क्रमश: १४१६, और ६०७ मोटरें आयात हुई। इनके समूचे नायातमें कैनेडाने ३५ प्रति सैकड़ा, अमेरिकाने ३० प्रति सैकड़ा, मेट व्रिटेनने १६ प्रति सैकड़ा और इटालीने ११ प्रति सैकड़ा माटरें भेजों। इन मोटरोंमें बंगालनें ३२ सैकडा, यम्बईमें २७ सैकड़ा, सिंध और मद्रासमें १४ सैकड़ा और वमिंगे १३ सैकडा मोटरें आई।

मोटर साईकित्त

इनका आयात भी ११ प्रति सैकड़ा बदा सन १६२५-२६ में जहां ये १६२६ आई थी वहां २६-२७ में १८०३ आई। जिनका मूल्य ६,८३००० की जगह १०,४९००० चुकाना पड़ा। मैट प्रिटेनमें इनके बनानेवाले दाम घटानेके प्रयत्त प्रयत्नमें लगे हुए हैं। इसीलिये भेट ब्रिटेनसे इनका आयात बड़ रहा है। वहांसे इस साल १६६५ मोटर साइकड़ें आई। अर्थात इस काममें मेटब्रिटेनका माग ६२ प्रति सैकड़ा रहा।

## मोटर लॉशिव

स्टेशनों के आस पासके गांवों में जहां रेत नहीं है वहां पर पात्राक समय आने आने के लिये मोटर-पसींका उपयोग दिन प्रति दिन पढ़ रहा है। रसके पल स्वरूप मोटरपस, वानें और मोटर ट्यांगि-का आयात बढ़ा है। सन १६२४-२५ में जहां ये ३६ लात की २६६२ आई थी वहां सन १९२४-२६ में ८८ लात की ४८४० और सन २६-२० में १२० लात की ६३४३ आई । इनमेंसे खालों एजिन ६३ लात रुपयेके ५३४५ आये। इससे यह प्रवट है कि भारतमें इनपर धाड़ियां यनाने हा प्राम पड़ रहा है। इनमेसे पई पंखिन तो सवारीकी वसोंके लिये आये जिनपर पही चाड़ियां बेटाई गई । इन एखिनोंके आयात में केनाला और अनेरिक्षका भाग सुख्य है मेट मिटन के खिलन महाने पड़नेकी पण्डलेंके अपयात में है। इन बीवों देशोंके एखिनोंका औसत मृत्य प्यान देने योग्य है। सन १६२६-२०में एक अङ्करेशो एखिनका औतत मृत्य १६५८ रुपये रहा जब कि अमेरिकन एबिजन हा २०१० ४० और बेनाला के एबिजनका औतत मृत्य १६५५ रुपये रहा जब कि अमेरिकन एबिजन हा २०१० ४० और बेनाला के एबिजनका औतत मृत्य १६५५ रुपये रहा जब कि अमेरिकन एबिजन हा २०१० मोटरकों, धानें और लाखिया १८ लायक मृत्यको २३२२ मेकी, अमेरिकन ४६ लाख रुप १६३२ मेकी ।

C

#### रक्रके पशार्थ

मत वर्ष कच्चे स्वाके दाम बहुत निर गए इसिंख्य इसके आयातके मून्यमं भी बहुत बमी हो गई। डेकिन यह यान महट है कि मारतमें मोटर गाड़ियों के अधिक व्यवहारके कारण इनके सव सर्देक ट्यू बटायरों के आयात की संख्यामें दृद्धि हो रहो। मून्य सस्ता हो जाने के कारण चाहे दामीनें पटी रही हो। मोटर टायर ११८ व्यव्य कर्यके ३, १०५५५६ ब्याये। इनमें २२ लाख कर के मेट-अटरेनने, २३ व्यक्तके बमोरिकासे, २६ लाखके फून्ससे और १७ व्यव्य केनेश के बाया बहुर। मोटर साइकड़े टायरों में ६४ पति सेकड़ा बमोर्ग १० व्यास कर्मके मेट विटेनसे बाए। साइकाके टायर एंसे मेट क्टिन का आगा भर सेकड़ा बौर क्षित हा १६ सेकड़ा रहा। मोटर ट्यू मेट विटेनसे इसाई फूनस्थे ६ लाशके बौर बमोरिकासे ३ लाशके बाए। यसके ठोस टायर मेट मिटेनसे ६मा ह्यूक्ट में स्वाराक बौर बमोरिकासे ३ लाशके बाए।

#### विविध बाइची बनी हुई बाँचे

इनका भारत ४०० छारा कार्यका हुमा, इनमें मुख्यतया जीने जिले अनुसार पदार्थसन् १६२६-२० में कारे।

र्रोद सम्बन्धी रहार्य १,० टाल रुपया फर्माद्दार छोड्रेके वर्तन ४,० टाल रुपया सदान सम्बन्धी रहार्य १५ लाख रुपया परेलू पहार्थ १० लाख सन्द सामान्यी पहार्थ १ लाख रुपया प्रत्ये सामान्यी पहार्थ १ लाख ,

धनु हे देख द बाल करवा में से में में में से ह लाल

धार्युक देन मुख्यमा जर्मतीने साथे जिनमें १२ संक्या अर्थान् २९५६००० देन्य भेजे, क्रेसेश्च भाग १६ व्यासाये २० सेक्या स्वास अर्थात् १९५६००० देन्य भागे । छपि सम्मर्य इत्यासि हुस्य भाग पेटाबिन्तरा स्वा जिनमें १७ छार वरायेका सामान मेजा । जन्य सन्यन और भीजर वर छस्के आर्थ जिनमें में इ जिन्नेत ४३। लाग्य वरायेक चाये । क्छाईसार केर्नेसे १६ लाग्य वरायेक चाये । क्छाईसार केर्नेसे १६ लाग्य कारायेक जातानंत सीर १० छारावे अर्जनीस आये।

दर इउ पहाची में मेट क्टिन हा भाग ३६ जर्मनीका ३१ समेरिकाका १४ मीर जापान तथा बन्द देखें हा १३ भी केटतारा ।

#### स्टनेय नेस

इचने देशे किन पैरतेक, और लुक्तेशिक्षण मेठ मुख्य है। इसके महिशिक ध्याप्ट मास्त्रि भौ भावा है जिसकी भन्य का तेडोंने गामना दोती है। इस तेडों किसी प्रकार रंग या गीर वहाँ होती। यह केंद्र मुक्तक्या कर्मनीसे भागा है। कर ११२६-२७ के समूचे भागावर्मे हैं सैकड़ा कैरोसिन, ५६ सेकड़ा पेट्रोल, और १६ संकड़ा भाग लुशीकेटिंग आंड्लका रहा। इस वर्षे कैरोसिन आंड्ल कुल मिलाकर ५२६ हे लाख रुपयेका ६४० लाख गेलन आया।

इंधनके काममें आनेबाला तेल —रेल, जहाज और कल कारखानोंमें इसका व्यवहार बढ़ जानेसे इसका आयात १,६६ लाख रुपयेका ६०५ लाख गेंछन हुआ। पारसते यह सबसे अधिक अर्थात् ६६० लाख गेंलन खाया। बोरनियों और स्टेटसेटलमेंटसे मिलाकर २४० लाख गेंछन बाया।

कत्त पुत्रोंमें लगानेका तेल—जूट मिलेंकि लिए य गालमें यह तेल १४० लाख गेलन ६२ लाख क्पेयेका आया। इसमेंसे घोर्रानचोसे ८० लाख गैलन और अमेरिकासे ६० लाख गैलन साया।

मोटर स्त्रिट—विदेशी मोटर स्त्रिटका आवात बहुत कम श्रयांत् कुळ ३८०० गैळतका हुआ। भारतमें पैटरोळकी माँग बरमा खौर भारतके खन्य स्थानों से पूरी हो जाती है। पेटरोळ और अन्य मोटर स्त्रिटका आवात बरमासे ३६० लाख गैळनका हुआ।

## बने हुए साध पदार्थ

₹

इतका आयात ५५० लाल रुपयेका हुआ। भारतमें यहापि शुद्ध और पितन लाग पदार्थों- की कर्मों नहीं है पर नवीन सम्यताके इस जमानेमें डब्ने और पोतलोंमें वन्द किये हुए विसलुट, कैंक, चाकजेट, जमे हुए दूर, यहांतक कि धासकूसके वने हुए वनस्पति धो नामक पदार्थमें करोड़ों रुपये वाहर जाते हैं। रोटी, वाटी, मिठाई आदि वनानेमें इस वेजिटेविल ऑइलका प्रचार भारतमें बहुत यह रहा है। यह देशका सुभारिय है कि उसके पितन और वलदायक पदार्थोंका स्थान ये पास पूसको बीजें प्रहण कर रहीं है। इस पदार्थ का मुख्य आयात नैदरलेंग्डसे होता है। जहांति १,२० लाखका यह विह्नाटियल ग्रीडक्ट आया। इससे भी अधिक आश्वर्यत्रद यात यह है कि दिल्योंने वन्द होकर विज्ञायती जो ( Harly ) का आटा भी यहां लाखों रुपयेका आता है। सायू-दाना और उसका आटा ५१ लाख रुपयेका आया। ४९ लाख रुपयेकी विस्तुट और डबल रोटियों आई। मुख्या और आचार भी आस्ट्रे लियासे धीन लाख रुपयेके आये।

## मादक पदार्थ

ये पदार्थ ३५३ टाख रुपयेके आये। सन् १६२५-२६ में जहां ७५ टाख गैलन इनका आयात हुआ था वहां सन् २६-२७ में ६३ टाख गैटन हुआ। सिन्धको छोड़कर अन्य सव वन्द्रोंमें इनके आयातको दृखि रही। वंगालका आयात सबसे अधिक अर्थात् १८,६२००० गैटन कीर वस्वदेखा उससे कम अर्थात १६,४२००० गैटन रहा। मगर मृह्यमें वंगाटको एक करोड

गाजीय माराशियों से परिचय

हरूम देन दर्श और सम्बंदो एक करोड़ पांचलाख देना पड़ा । इससे मालूम होता है कि हम्बंदेने बहुता राज्यको अन्त कथिक है। यरमा सीर महरासमें अमराः ५० लाख सीर २० क्या का भागत हुमा। इन पत्थिमि पीट जिटेनसे मुख्यतया व्हिस्की और फाम्ससे शंकी कारी है। रतेनन कार बहिया बाईन भी फांससे आती है। स्परीक आयातमें मेट बिटेनका । ११ कन्यका और बांसका ५१ छाला उपयेका भाग रहा ।

#### साम्ब कीर पर्य

के अर्जुर इन्ट कान रूपवेकी मार्ब, छापने का कागज एक करोड रूपये का सीस हजार टन कार । ५९ अस दमवीश समावार प्रमेश काराम आया । इस काम में नारवे और जर्मनीका क्ष बहा कर भे संबर्ध नका भाग पता । दिख्यनेका फागज और दिकाके पर दास अपवेके आपे िम्बर्ध १० कामंत्र कांग्रे पर्वामेंताने और रोप इसरे देशोसे आयत हुए । पेकिंगका कागज ४० छास **१९६% भटा** । १८६७ और नेदूर देवडसे इसका आयत यहां स्रीर मेंटिनिटेनसे पटा। पुरानी रहीका कादण १८ द क कार्यका हुमा। इसर्वे मुख्य भाग देटबिटनका रहा। भाव सस्ता कर देनेके कारण सन् १६ के भी इन वस्तुका सावान वहा । मीटे कागत और पुट्टेका आयान ३०॥ छासका हुआ।

कर १६६६ में भारती है। कारतिसिते भी । जिल्होंने ३२१५५ दन काराज पनाया ।

12:44 25:4

इनका बन्धान के इन अध्य कार्यका हुआ। इतमें मुख्य भाग सोजाका रहा जा १०५ छाख कर्रका मन्ता १६७६ मन्तानमें मुक्त भाग बेटबिटेनका ग्रहा। सोहियम कारबोनेट ५८ लाख ६६६६३ 🔍 ध किन्द्रवेत ५३ तालाचा में डॉब्रडेन्स्न विजा। कास्टिक सोजा और सोडियम कागीनेट रूप १६ ८.५ भी १ धन बस्ते हे आये । शिकाय है। सामका, सिटांकरी ३ साम करवे हो। बर्दे के ब क्रेंड क्राइ द हान्य बरवेडा, राज्यक १६ टाय दपयेका, धीनेके मसाठे ८ टाख बपयेके कर १ दुर । धोर्यान पंजाकिक वर्धीर और भिवनीमाइट सार्विट बायानमें भी वृद्धि हुई।

#### Willia de Levis

क्ष्या अध्य २०६। अस कार्यका हुना। युव २८ ताल स्पर्वका भाषा, जिसमें २८ चेंदर कार अध्यक्त का वाद्ये बॉल इगाइण और प्रमंतिये बाया। हुनैनदा नायात १२००० के के कि कि अपने का अधिक का अधिक के अधिक "कर्ने स्टीव्यक्त १६ क्रवसी, वर्ते,रसने ३ व्यवसी और अमेरीने ५ शामकी मेशी। कीकेन कर कींद्र कोर कराइस १-५० कींस अरगा । अहीन और गार्गक्यांकी भीतींका आयात Carrie W 187 .

यद्यपि विदेशो नमकका आयात सन् १६२५-२६ से परिमाणमें घटगया पर भावको तेजीके कारण इसके मूल्यमें बढतो रही। अर्थात् जहां १६२५-२६ में ५,६००० टनका मूल्य १०४ लाख रुपया देना पढ़ा धा वहां २६-२७ में ५,४२००० टनका मूल्य १२६ लाख रुपया चुकाना पड़ा। यह पदार्थ मुख्यतया बंगालमें और उससे कम बरमामें आता है जहांके लोग महीन-पिसा हुआ-नमक अधिक पसन्द करते हैं।

## जीवारयंत्र आदि

इनका आयात ४०१ लाख रुपये हा हुआ। इसमें विजलीके परार्थ टेलिमाफ और टेलेफोन की चीजें भी सिम्मिल्ति हैं। विजलीके चीजोंमें मुख्य हाथ में टिमिटेनका है। जहांकी चीजें नेदर-लैण्ड चौर अमेरिकाके साथ प्रतिदृत्त्वा होते हुए भी अच्छी विकर्ती हैं। में टिमिटेनसे विजलीकी चीजोंका—जैसे लेम्प बैटरी आदिका – आयात १७० लाखका, अमेरिकासे ३३ लाखका, नेदरलैंग्डसे १० लाखका, और जर्मनीसे २२ लाखका हुआ।

## वाद्ययंत्र

वाययंत्र, सिनेमाकी फिल्म और फोटोकी चीजोंका आयात इस वर्ष बड़ा। इस मदमें प्रेट-प्रिटेनने २५१ लाख रुपयेका, अमेरिकाने ५६ लाख रुपयेका, नेदग्लैएडने १० लाख रुपयेका, इटलीने ८ लाख रुपयेका, और जापानने ४ लाखका माल भेजा।

### मसाले

ये ३१२ लाल रुपयेके आये। इनमें काली मिर्च १६ लाल रुपयेकी आई। सुपारी मुख्यतया स्टेटसेटलमेंटसे आती है जिसका आयात २५० लाख रुपयोंका हुआ। लोंग ३४ लाख रुपयोंका मुख्यतया केपकालीनी, जंजीवार आदिसे आया।

## सिगरेट

भारतमें सिगरेटका आयात २ करोड़ ५६ टाल क्पवेका हुआ। इसमें करीब ४१६ टाल रुपैयेकी कभी तमाखू आई। जिसले यहां सिगरेट यनाई गई। भारतीय तमाखूके संरक्षणके लिये विदेशो तमाखू पर १) रतलसे बदाकर इम्पोर्ट क्यूटो १॥) रतल मार्च सन् १६२८से करदी गई।

इस काममें प्रधान हाथ भेट प्रिटेनका है। यहांसे १४३ टाखका आयात होता है। इजिप्टसे आयात कुछ क्मी हुई, पर क्मोरिकाका आयात बढ़ा, सिगार श्रीर चुरटका आयात १६ लाख रुपयेका हुआ।

### रांच और कांचशी वस्तुएं

इन इं आयान २५३ लास क्यों हा हुआ। जापन इन कार्म उन्निति काला जा रहा है। उतने ग्रेपोस्ट्रोडेडिया हो इन कार्मों पीछे स्वादिया है जहांसे ५३ लास क्ये हा आयान हुआ। जापनने ६६३ लास, जर्मनीसे ५२ लास, और बेळजियमसे २७ टासका आयान हुआ। पेटिसेटनेंस भी २५% लास क्येंका माठ आया।

पूर्वा ५,६ व्यव रुपरेशी आईं। जिसमें जो होस्तोवेडियासे ६१ व्यव श्रीर जापानते २१ व्यवशे आईं। क्षृत्रे दाने और मोवी ३१ व्यवश्य आये। योतने और शोशियो ३= लाएशी आईं। (अमने अमेनीये ११ व्यवशे, जापानते १२ व्यवशे और मेटिन्टेनसे ६६ व्यवशे आईं। रेन्स्सी (यदनियां भीर कोवंड सामान जो सुरुपत्या कर्मनी और अमेरिकासे आने हैं। १५व्यव करोड आएं। कोवंडी ट्रिनो ३१; लाम क्रयेची २५० व्यवस्थांक्ट आईं।

è

रंग २१३ सास वर्ष्योका भागा। इस काममें मुख्य हाथ जर्मनी का है । जहांसे अश्रीमधीन रंग १८ टन्यका भीर अनीशीन ८३ श्रायका भागा । मेटब्रिटेनसे यह माल प्रमराः व और उद्धान रहेवेका भागा। रोब मुख्य आयान अमेरिका वेदियमम और स्वीटम्स्टेंज से दुसा।

### वर द्वार और योगी

इत्तर अपन १,०० व्यामधा हुआ। जिसमें होग ५८ छाल देववेदा आया। ज्ञा-दिशन्दा आक्त वेड ज्ञामन १० छाराचा हुआ। मेटबिटेनसे १२ छाल नया नेदर्छेदसे ८लाखडा वेटबेदा अपन १८१ छाल स्विवेदा हुआ। मोती सुक्तनया बहरीन टायू चौर मिस्स्टसे आते हैं। व्यान वे १० छाल स्ववेद आहे।

#### दिवाचसःह

६८७% सम्पर्ध ५. जल दरवेधी आहे। विदेशी माधिसहा सायान ममहा पर धा है। इन्ह्रेस कान स्टरन्में होनेश्व इसीमदा बनार है। सुख्य परी वस्त्रे और चंगाळहे स्टरन्में हुई है। यह १६६५ के लेकी नातमें दिवालकहें के ३४ काम्साने थे। जिनमें से कहुं दुस्र करवाने रहेदिया और आयनी कम्योननीं क्राय चताले माते है। सेवडी माधिसर्घ स्टर्स्म देश काम स्टन्नेस हुना जिनमें स्वीवनस ६६ वेडड़ा मौर आयनका २२ वेडड़ा आग गहा। स्टर्स्म देश-स्वाय स्टन्नेस मायान व्याप्त स्वीवनस वहा है। स्वीवनसे ११ उत्तर द्वेवें की और स्टर्स्म के १० इस्त्रेस स्वायन व्याप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त है। मेंबेस्ट्रेनेहिया और स्टर्स्म वेडिंग्से नामिया स्वर्ध।

## कीयला

\*

विदेशी कोयलेका आयात ३१ ला॰ क्ययेका हुआ। में टिमिटेनमें कोयलेकी हड़तालके कारण वहांका आयात कम हुआ। सन् १६२४, २६में ३७२००० टन कोयला आया था। इस साल १४२००० टन आया। अर्थात् ६० छेकड़ा कमी हुई और मूल्य ८८ लाखते घटकर ३१ लाख रह गया। दिल्ली अभीकाका कोयला जो गत वर्षों में बम्बईमें अधिक आता रहा है वह अन्य देशोंने लेलिया। इसिल्ये नेटालसे यहां आयात घटकर ११४००० टनसे ८६००० टन रह गया। गत वर्ष मेटिमिटेनसे ६७००० टन आया। इतन् कम आनेका कारण मेटिमिटेनमें कोयलेकी हड़ताल है।

इस प्रकार भारतके आयातका वर्णन हुआ, पर इससे यह नहों समस्ता बाहिसे कि यह सब पदार्थों के आयातका वर्णन हो चुका हो। नहीं अभी छोटी वड़ी बीसों वस्तुएं ऐसी हैं जो भारतमें छावों करोड़ों के मून्यकी जाती हैं। जेसे मिट्टीके पदार्थ, पहननेक कपड़े, जूते; घड़ी घंटे, छाते और छातके सामान, स्टेशनरी, साचुन, तेछ, लेक्ट्रेण्डर, बार्निशकी चीजें आदि २, इनका वर्णन पहांतक दिया जाय। यहां केवल यही कहना पड़ता है कि यह भारतका दुर्दिन है जो उसके बाजार विदेशी वस्तुओं से इस तरह पाटे जाते हैं।

लागे ऋष हम भारतके निर्यात व्यापारका वर्णन करते हैं। इससे पाठकोंको विदित हो जायगा कि कित तरह भारतके मालका निर्यात होता है।

-:-0-:-

## नियति ज्यापार

भारत हा पश्चपोर्ट इन्पोर्ट की खपेशा अधिक है। देशको इन्पोर्ट किये मूच्य पुकाना पड़ता है और पश्चपोर्ट के टिर उसे मूच्य मिलता है। भारतका पश्चपोर्ट खियक है इससे यह नहीं सम- क्या पाइवे कि उसे अपने इन्पोर्ट का मूठ पुकाकर पश्चपोर्ट को अधिकता है स्वस्प कुछ मिल जाता है या पय जाता है, नहीं उनके पश्चपोर्ट को अधिकता होन चार्जेस आदिके स्पर्मे चछी जाती है यह पहंठे टिया जा पुका है। यह भी पहंठे टिख दिया है कि उसके पश्चपोर्ट का मुख्य भाग कच्चे पदार्थ और खाद्य इन्पोंक होता है। उसके पश्चपोर्ट या तो विदेशोंको भोजन खर्यान् स्वाद्य पदार्थ की शाहि होती है वा उन विदेशोंको अपने उद्योगके टिये कच्चे पदार्थों की प्राप्ति। इस भांति भारतके पश्चपोर्ट से बन विदेशोंको स्वाद पदार्थों किया प्राप्ति। इस भांति भारतके पश्चपोर्ट से बन विदेशोंको स्वाद होता है। इस हा विस्तार पूर्वक हाउ इस प्रवार है। भारत हा इन्पोर्ट और पश्चपोर्ट दोनों ब्यापार किस कदर बने है पहले यह देखिये—

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

यदके पहलेका श्रीसत युद्धकं समय औसत सन २५-२६ सन २६-२०६ इम्पोर्ट का १,४५,८४,७२००० का १,४७,००,१६००० का २,२६,१७,४७०००का २,३१,३१८०। एक्सपोर्ट र, २,१६,४६७३००० र, २,१४,६६,७००००० र, ३७४८४१००० र, ३,०१,४३१६० सन् १९२६-२७ में ३.०१ करोड़ रुपयेका निर्यात हुआ उसमें मुख्य प्राथों का विवरण इस मार्ति है (१) खाद्य पदार्थ, धान्य परार्थ और भाटा चाय . RE,03,\$6,000 मिर्च मसाना फड और मछली , 3,R8,R3,000 अफीम " 3.28.54,000 द्यकी 1, 8,32,63,000 तमारा 11 8,08,84,000 (१) कब्चे प्रार्थ, ŧŝ 11 48,88,89,000 पार ,, Ra, we, ob, 000 तेहरून 71 18,06,00,000 **च**यरा 11 4.23,24,000 सल, मोम साइ पहार्थ , X, 52, UE, 200 गींद राज लाख 11 4,58,42,000 34 000,88,F3,F " **(13** " 3,40,88,000 ঘর 11 3.81,00,000 संदर्भ कर ,, **१,६०,१३,०००** धनुकं सन्तिरिक सन्य सनित्र पदार्थ पत्यर साहि १,११,००,००० श्रम बाग भूमी 1, 1,08,72,000 बोदडा ,, CO, E 2,000 (१) वरे दूप प्रदर्ध

tu

11 43,76,08,000

ii gainsiasa ii aidainsiasa

पटके पराधं हैसियन बहा आदि सन और करवा

बनड़ा (क्यांच द्वा)

## भारतका व्यापारिक इतिहास

| धातुके पदार्थ                        | <i>ध,७५,</i> १६,००० |
|--------------------------------------|---------------------|
| रसायनिक पदार्थ जड़ी यूंटी और औपिघयां | २,६४,८२,०००         |
| रंग                                  | १,२४,१५,०००         |
| कनी सूत और फपड़ा                     | 04,88,000           |
| (४) डाक्से निर्यात                   | २,४१,६१,०००         |

सन १६२६-२७ के एक्सवीट में भिन्न भिन्न विदेशोंका भाग इस भाति रहा:-प्रेट ग्रिटेन To \$\$,'47,00,000 जापान 82,20,00,000 अमेरिका 36,88,00,000 अर्मती 20,83,00,000 सीलोन 88,56,00,000 000,00,03,59 फान्स इटली 28,38,00,000 चीन ,, 28,38,00,000 बेलजियम C00,00,62,2

जिस भांति भारतके आयात न्यापारमें मुख भाग प्रेट त्रिटेनका है अर्थात् वह सबसे अधिक माल यहां भेजता है उसी भांति पेट त्रिटेनको यहांसे जाता भी सबसे अधिक है। पाट और पाटके बने पदार्थ

भारतके एक्सपोर्ट में पाटका सबसे अधिक भाग है। सन १६२६-२७ में पाट और उसके वने पदार्थ दोनों मिलाकर ७६६६ लाखका निर्यात हुआ। सन १९२४-२६ से इनका निर्यात वजनके परिमाणमें अर्थात १४,५८,००० टनसे बढ़कर १५,६८,००० का हुआ पर मूल्यमें सत्ते दानोंके कारण बहुत पटी रही अर्थात् ६७ करोड़से घटकर ८० करोड़ रूपया ही रह गया। कच्चे पाटका भाग ३३ सैकड़ा और बने हुए मालका ६७ सैकड़ा रहा। नीचे सन १९१३-१४ और गत तीन वर्षों के निर्यात्सका ज्योरा दिया जाता है:—

|              | . १-१३-१४   | १स्२४-२५ | १९२५-२६    | १९२६-२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पार ( रन )   | ७,६८,०००    | €,₹₹,000 | و٥٥,وولا,٤ | v,0=,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बोरे (संख्या | नाख) ३६,९०  | ४२,५०    | धर,५०      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कपड़ा( गज ट  | गख) १,०६,१० | १,४५,६०  | १,४६,१०    | distribution of the same of th |
| 8            |             | . ६५     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### भारतीय व्यापारियोक्ता परिचय

सन १९२६-२७ में कच्चे पाटको ३६,६४,००० गाँठ भेजी गई जिनमेंसे भेट निटनने ६,६८००० गाँठ छी भी कार्यात १९२५-२६ में भेट निटनने ९,३८,००० गाँठ छी भी कार्यात १९२५-२६ में भेट निटनने ९,३८,००० गाँठ छी भी कार्यात १९२५-२६ में भेट निटनने १०,४७ लाख रुपया देना पड़ा था, वही सन् १९२६-२५ में ६,१४ लाख रुपया है। देना पड़ा था, वही सन् १९२६-२५ में ६,१४ लाख रुपया है। देना पड़ा था, वही सन् १९२६-२५ में ६,१४ लाख रुपया है। देना पड़ा था, वही सन् १९८६-२५ में ६०,४५ लाख रुपया है। देना पड़ा था, वही सन् १९८६-२५ में कोश्तेली इड्डाक्ट ते वत कह उसने केवल १८,००० गाँठ लीं और वाकी शेष ५ महिनोंसे १ इसकार में भर्मने सन् सन् सन् १९५००० हर्जको ४,५४००० वेजियमको २,४०००० गाँठ लीं। कार्यातको ४,९६००० मांठ लीं। इसकार भर्मको स्थापक १९८००० स्थाको ४,४५००० वेजियमको २,४०००० स्थाको ४,४५००० वेजियमको २,४०००० स्थाको ४,४५००० वेजियमको २,४०००० स्थाको ४,४५००० स्थाको स्थाक ४,४५००० स्थाको ४,४५००० स्थाको ४,४५००० स्थाको सन् १९४

नीचे फन्ने पाटके नियात और स्थानीय मिलोंकी खपतका व्यीग दिया जाता है-

| अन्य देश      | 4,4000         | 4344,200                                                                                | 3,74,000                                                                                       |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 25,000         | ₹,₹€,200                                                                                | 2 74 000                                                                                       |
|               | 4,88,000       | 7,52,000                                                                                | 4,56,000                                                                                       |
|               | \$0,52,000     | १२,१०,०००                                                                               | १२,६१,०००                                                                                      |
|               | €,₹0,000       | 6,90,000                                                                                | \$0,74,000                                                                                     |
| में द ब्रिटेन | 000,93,39      | 000,001,3                                                                               | €,€=,000                                                                                       |
| युद्धके       | पूर्वका स्रोसत | १६२४-२६<br>( तांत्रे )                                                                  | १९२६-२७                                                                                        |
|               | युद्ध          | युद्धके पूर्वका स्रोसत<br>मेट विटेन १६,६१,०००<br>जर्मनी ६,२०,०००<br>माकी यूपप १०,६५,००० | में द फ्रिटेन १६,६१,००० ६,५७,०००<br>जर्मनी ६,२०,००० ८,१०,०००<br>माफी यूर्प १०,६४,००० १२,१०,००० |

इन बद्वास पारक नियात सार उसको स्थानीय रायतका पता चल जाता है।

#### योरे -

बोर्सेका निर्मात सन् १६२६-२७ में ४४,६० ठासका हुना जिसका मृत्य २४६ कोड़ हरू निरा । सबसे कपिक बोरे आस्ट्रेडियाने डिये जो ८,६० लासका समीद्रार रहा । मेट प्रिटेनने ३,९० टास, बोरेरकाने २,८० ठास, जानाने २,७० लास, जापानने २५० टास और हांगकांगने १६० टास्त्र बोरेडिये ।

#### बड़ी दपड़ा

सन् १६२६-२३ में इसका निर्योग गत वर्ष के १४६१० छाख गजसे यद्रकर १५०३० छाख गजका ट्रम, पर मृत्य ३२ कोड़की आह २८ कोड़ रुपया मिछा।

## मास्तका ब्यापारिक शतिहाल

इसके निर्वातमें अमेरिकाका नवसे अधिक भाग रहा जिसने ६५ सेकड़ा अधान ६७,५० छात्र गत्र माल लिया। मेटिमिटेनने ५ करोड़ गत्र, आरमेन्कड़नने ३१ करोड़, केनाडाने ६ करोड़, चीन और हांगडांनने ६॥ कोड़, आरस्ट्रेलिया और न्यूनोलेंडने ३ करोड़, और दिस्ती अफ्रिकने ४० लाख गत्र माल लिया।

## पाटका शतिहास

1

आज जिस पाट हे व्यवसाय ही भारतमें इननी पूम है और जो यहाँके नियांतमें सबसे प्रमुख स्थान घारण दरता है उसका १५० वर्ष पहले आजकत्रके सददा उपयोग करना कोई नहीं जानवा था। इसका ज्यापारिक महत्व गत शताब्दिके पूर्वोद्धींने प्रगः दुआ। ऐसा विधास विधा जाता है कि इस हा जूट नाम संस्कृत शान्द "सार" अर्थान् वारसे पड़ा। याँती भार में अंगे नींका आगमनके पहिल्होंसे पर्द परार्थ तार पनानेके काममें आते ये पर अटारहवीं रातान्त्रिके अंतमें ईस्ट इंडिया फंपनीके अफलगेंको जदाजोंके रस्ते धनानेके जिए किसी पदार्थकी आवश्यकता हुई। इसी समय सिवपुर बोटेनिक गारटनके संस्थापक और टायरेक्टरने जुटको इस योग्य समसा और सन् १७९४ में इसकी एक गांठ ईंग्टेंचड भेजी गई। उसने डायरेक्टोंकी समितिको जो पत्र लिखा इसमें इस तागेको जट योटकर दिखा। सरकारी कागजावमें जुट नाम भानेका यही सबसे पहला अवसर था । इसके बाद कई पारसतों परीज्ञार्थ भेजी गई और सन् १८२० के लगमग ए विंगडनके कारीगर इससे दरी बनानेके लायक तार निकालनेमें समर्थ हुए। सन् १८२२में हंडी ( Dundce ) में जूटका एक छोटा सा चालान पहुँचा पर वहांके कारीगर इससे वागा नहीं निकाल सके, इसलिए वह ४-५ वर्षतक तो पड़ा रहा और इसके बाद इसकी फर्श अथान दरियां वना ही गई । उस समय वहां यह निश्चय हुआ कि इस पदार्थके लिए खास तरहके यंत्रोंकी आवश्यकता है। इस यातका प्रयत्न चालु रहा । सन १८२८ में करचे जुटका यहांते कुछ १८ टनका चरात हुआ । क्लक्ताके चूंगी विभागमें जुट राज्य भिन्न मर्भे आनेका यही सबसे प्रथम अवसर था। सन् १८३२ वक वास्तविक सफलता न हुई पर इस समय ब्देल मछलोंके तेलसे इसको नर्म पनाकर काम लिया गया। पहले जुटमें जन्य पदार्थ यथा परेक्स और टो ( Flax and tow ) मिलाये गये पर सन १८३५में खालिस जूटका सुत फातहर वेचा गया। सन् १८३७ में डंडो नगरमें जूटहा जाम १८३२ से हुगुना हो गया । सन् १८३७ में उच सरकारने फानी भरनेके लिए डंडीमें अटके बहुतसे बोरे खरीद क्रिये। इस प्रकार ढेंडीमें जुटके कारवारकी नीव जमी और यह पदार्थ न्यापारिक द्यन्तिसे एक महत्वकी वस्तु गिना जाने लगा।

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

#### पाटकी सेती

स्त की खेतीका देका मार्गो बंगाल और लासामत ले रखा है, गंगा और तक्षपुत्रकी चलाईमें खास कर इसकी खेती होती है। योड़ी सी खेती बिहार वड़ी सामें भी होती है। जूट की प्रस्तका हु । सिक्ड़ा मध्य बंगाल और लासाममें होता है और इसिलाए जूटसे पदार्थ मनातेयले स्थानों के क्या मालकी प्राप्त है। स्वार्थ मोड़ी सी पेड़ावार महरास भीर बंदर के इक्कों में भी होती ही मिसे विमालीपटम जूट कहते हैं। खोज करनेपर इस बावका पता पताला है कि मखातर मिले में और वस सरकाच नोहंपोंकी स्थाईमें मालको सेतीके ल्याक जमीन है लेकिन स्थानी जिल और गहरी पताला के बातिए का बंगालके सरहा मजूरी सखी न होने के कारण स्थापर समुचित खोनी व्यक्तम किया है हो लग्न हे सी अन्य देशों में इसकी खेतीका गमज किया और यह मम्मीतक जारी मी है पर हिसीकी सफलात नहीं मिली। चीन और फारम्साके प्राप्त के सित कर ममितक जारी मी है पर हिसीकी सफलात नहीं मिली। चीन और फारमुसाके प्रान्तों स्वकी सेतीने वुळ सफलात हुई है पर वहांकी पेताला बंगालसे तभी मुक्तायिता पर सकती है जब द्वान बहुत तेन हों । इसके अतिरिक्त वहांका जूट बंगालके सरहा बहुता मी गही होता।

स्तर्क वीचेको चिक्रभी आमीन यालू मिली हुई चिक्रमी मही जिसमें जह आसानीसे पैठागय पक्षे उपयोगी रहती है। यंगाल और आसामकी भूमि इसकी खेतीके लिय पड़े मजेकी है क्योंकि निर्वादी हुई रेतकी मुसिके कारण छत्रककी पिना अधिक साहके खेती करने की सुविधा रहती है। यह अपने और सहात है। यह अपने और सहात है। यह अपने निर्माद क्या है। इसकी प्रत्न के सहात नहीं होगा क्योंकि योधेका नीचेका हिस्सा पहुत है। शक्त के एक स्वत्न के पहुत है। इसकी प्रत्न के सहात पहुत है। इसकी प्रत्न के स्वत्न के सहात पहुत है। स्वत्न के स्वत्न के सावस्य करा जाने पर विशेष छत्र पर स्वत्न के सावस्य करा नहीं होगा को है। विभा पर्वन एक आजनेपर विशेष छत्र रखने की आवस्य करा नहीं रहती और प्रत्न खुत्र के अपने पहुत है। वह मार्चते छेका महं महीनेत अपने है। किनी मुसिकें इसकी योजनी हुई इस खत्र का सकती एक्सीकेट प्रत्न के सावस्य के सावस्य के अपने हैं। हिन्दी मुसिकें इसकी योजनी हुई इस खत्र का सकती एक्सीकेट प्रत्न के सावस्य के सावस्य के अपने हैं। हिन्दी मुसिकें इसकी सेति प्रत्न के सावस्य के सावस्य के सावस्य के अपने हुई इस खत्र का सावसी के सावस्य के सावस्य

इसके जिए बोनेके समय-अनेज मह महीनोंमें-योड़ी योड़ी वर्षांका होता बड़ा लाभहायक होता है। बास्त्रमें १वको फसतको पेहातार अधिन जल बायुपर बहुन तिमेर करती है। जब इसका

## भारतका व्यापारक इतिहास

पौधा १० फुट ऊँचा हो जाता है तब काट लिया जाता हैं और उसकी गांठे बांध ली जाती हैं। पश्चात ये गांठें पानीमें समूची डुबो दी जातों हैं और उतपर मिट्टीके ढेले रख दिये जाते हैं जिससे गांठें पानीमें समूचित ढुबो रहें। इस प्रकार दोसे तीन सप्ताहतक गांठे पानीमें पड़ी रहती हैं। इससे उसका रेशा नर्म पड़ जाता है बौर सुविधासे अलग कर लिया जाता हैं। इस प्रणालीके किये जानेमें गांठोंपर हिन्ट रखनी पड़ती है कि वे आवश्यतासे अधिक पानीमें न रहें क्योंकि ऐसा होनेसे रेशा कमज़ोर पड़ जाता है। रेशेको अलग करनेकी कई विधियां हैं पर अधिकतर ऋपक कमरतक पानीमें खड़ा हो जाता है। रेशे अलग कर लेनेपर वह धोकर धूपमें सुखाया जाता है। तब यह बाजारमें जाने योग्य हो जाता है। रेशा अलग कर लेनेपर वह धोकर धूपमें सुखाया जाता है। तब यह बाजारमें जाने योग्य हो जाता है।

सन् १८७४ में इसकी खेतीका अनुमान पैदावारके हिसायसे ८६ लाख एकड़ भूमिका था। वहीं बढ़ते वढ़ते सन १६१२-६३ का पंचवर्षीय स्त्रीसत ३१६ लाख एकड़ हो गया। युद्धके पूर्व सन् १६१३-१४ में इसकी खेती ३३,४२,२०० एकड़ भूमिमें हुई। इसके बाद इसकी खेतीमें कमी कर दी गई जिसके कई आधिक कारण हैं। महायुद्धके समयमें जूटके वने हुए पदार्थों के दाम कम मालसे बेहिसाय अंचे रहे और उस समय चांवलका भाव बहुत तेज रहा। इसलिए जूट बोये जाने वाली उस भूमिमें—जिसमें चांवल बोया जा सकता धा—कृपकोंने जूटको बंदकर चांवलकी खेती करूना आरम्भ कर दिया।

### पाटके दान

. 5. "

पाटकी बढ़वी हुई मांगका पता इसके बढ़े हुए भावोंसे चल जाता है। सन १८५१ में ४०० रतलकी एक गांठका दान १४६ रुपया था वही सन १६०६ में ६०६ रूपया हो गया। सन १६०७ में भाव घटकर ५०१ रुपया हो गया था। सन १६०८ तथा १६०६ में ३६ और ३२६ रु० गांठ ही रह गया था। सन १६१२ में थोकमालका दाम औसत ६४६ के और सन १६१३ में ७१ रु० रहा यहांतक कि सन १९१४ के अप्रेल महीनेमें भाव ८६६ अथात सन १८८०-८४ के भावोंसे तिगुना हो गया। युद्धकी घोषणा होनेपर मान केवल अपे रुक ही नहीं गया प्रत्युत वह नीचे गिर गया। सन १६१३ के महंगे दामों एवं छिपकी सुविधाजनक स्थितिके कारण दूसरे साल अर्थात सन् १६१४ में बड़ीभारी फसल हुई। उस वर्ष साधारण वपे ही खपतकी अपेश २० लाख गांठें अधिक हुई। ऐसी भारी पेदावारके कारण मान घटे विना नहीं रहता और फिर एवर इस मालके प्रधान दर्शदवार जर्मनी और आस्ट्रेलियाके वाजार ही इसके लिए वंद हो गये। अन्य देशोंको सुल्यतया में टिनिटेनको भी इसके निर्यातमें बाजार ही इसके लिए वंद हो गये। अन्य देशोंको सुल्यतया में टिनिटेनको भी इसके निर्यातमें बाजार ही इसके लिए वंद हो गये। अन्य देशोंको सुल्यतया में टिनिटेनको भी इसके निर्यातमें बाजार ही इसके लिए वंद हो गये। अन्य देशोंको सुल्यतया में टिनिटेनको मी इसके निर्यातमें बाजार ही इसके लिए वंद हो गये। अन्य इसके दिसंवरमें मान ३१ रुपया गांठ हो रह गया। मार्च १६१५ में दाम ४१ रुपया हो गया पर इससे कृपकोंको दुल्ल सहारा नहीं निल्य।

क्यों कि मईमें मात्र घट कर किर ३७ रुपा हो गया। जब अन्तिम रिपोर्टमें यह बात प्रगट हुई कि खेती एक विक्षंद्र कम की गई है तो मात्र चट्टा और स्त्र १६१६ के माप्तें '१६ राया हो गया। १६१६ से लेकर १६२० वक दार्भों वहुत घट यह गही। सन् १६१७ के अगस्तमें भाव नीचेसे नीचे से रुपया था जो सन् १९१६ के अगस्तमें ६५ रुपये वक हो गया। मालकी विका

छपरसे लेकर शिवरतक जुटका टेन देन बीचमें बहुतोंके हाथसे निकटता है। जब माल तैयार हो जाता है छपक वसे एक व्यापारीको येच देता है । वह व्यापारी अपने आदितयाके छिए खरीद करता है—जिससे उसे इस काममें छगानेके छिए रक्कम मिछती है—और माछ खरीहरू कलकत्तों अपने आदितये मेन देता है। आदितया उस मालको चाहे तो किसी वाहर भेजने वाली फर्म Exporting Firm या किसी मील या दिसी बेलर या उनके किसी दलालके हाथ बेच देवा है। पाटका प्रधान स्थान नरायन गंज है। माल देहातसे नदी रेख या सडफकी गृहसे चितागोंग या कलकत्ता भेज दिया जाना है । देहातसे यह कमी गांठोंमें यंधकर खाता है इसके साफ करने या गांठ बांबनेमें रहेंकी तरह इसमें माल नहीं छीजता। कलकतें के वें सोंगें इस हो पकी गांठें थांधी जाती हैं और एव विदेशोंको चलान है दिया जाता है। यहां दलालोंकी बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं जिनमें सुख्यतयः अंग्रेज हैं हां, चनके नीचे मातहत दलाज under Broker हिन्दुस्तानी भी है। एक गांठका बंधान मोल या चटानके टिहाज़से ४०० रतलका समम्ता जाता है यदापि विदेशों को भाव C. I. F.एक टन पर दिया जाता है। - मालकी चमक और उज्याई पर घटिया घटिया पन समभा जाता है। पई मिले नमें रेशा पसंद करती हैं और वई वड़ा। यश्रप इसके वई नाम बोले जाते हैं-यथा चत्तरी, देसवाल, देशीइनेज आदि -पर व्यापारीका मारका मुख्य समस्ता जाता है और नारायणगंजकी पेदावारका माछ नरायण गंजी भीर सिराजगंज का सिराजगंजी कहलाता है। सबसे घटिया माल टाउका (Rejection) बोलकर मेचा जाता है और टुकड़े (Cuttings) पीधेके कड़े और लकडीदार भागको फहते हैं।

जूर भारतवर्षका एक सुख्य पतार्थ है । कलकवासे जितना माछ नियांत होता है वसमें ५० मनिशत माम क्यें जूट और वसके यने हुए मालका रहता है नियांत हसका नियांत भारतके समूचे नियांतिका एक चतुर्थांसा भाग छे छेता है। सन् १९२२-२३ में जूट और उससे मने हुए मालका नियांत दश करोड़ करपेका, सन् १९२४-२५ में ८१ करोड़का सन् १९२५-२६ में ६७ करोड़का सन् १९२६-२७ में ६० करोड़का सन् १९२६ नियांतमें ६९॥ सैक्ड्रा भाग बंगाटका रहता है, इस छिदामसे यहि यह कहा आप कि जूट और उसके पदार्थोंका नियांत करेडण यंगाट करता है तो हुए अतुचित नहीं होगा। इस ब्यांसरो

सरकारको जो लाभ दोता दें वसपर विचार करें तो कहना होगा कि जूट और उसके वने मालकी एक्सपोर्ट ड्यूटोका औसत गन तोन वर्षों में ३॥ करोड़ रूपया बेटा । अन्य पराधों की एक्सपोर्ट ड्यूटो २ करोड़ रुपये बेठी, इस हिसापसे कहना होगा कि गत तीन वर्षों में अकेन्टे जूट व्यवसायने समृची एक्सपोर्ट ड्यूटोका ईश् सैकड़ा भाग सरकारको दिया।

## न्ट मिलें

~ बहुत पहुँहेंसे चंगाइमें जुट काता श्रीर चुना जाता था पर गत रागाविसके आरम्भ तक इसका व्यवहार देशके भीतर ही परिसीमित था। यहांके बने हुए बोर्सेके बहुत सस्ते होनंके कारण वाहरी टोगोंका ध्वान इवर आकर्षित होने टगा। हायके यने हुए बोरोंका कारवार यहांपर क्छ कारखाने न खुठे तबत रू चलना रहा। डंडीमें फड़से फाता हुआ सूत सन् १८३४ में विकते हम गया पर भारतमें इससे २० वर्ष बाद सूत फाउनेकी मिल वेठाई गई। सन् १८५३ में जाजं आक्रुंड नामक सीटोनका एक काफीका व्यापारी कटकचा आया और सन् १८५४ में वह इंडी गया । वहां उसने ज़ट व्यासायको देखा और किर यहां आहर अपने साथ लाई हुई मशीनगीसे उसने सन् १८४५ में सीरामपुरके पास सबसे पहली एक जूट कातनेकी मिल बेठाई। ८टन प्रति दिन सत कातने वाली इस मिल्से फलकतामें जुट मिलका श्रीगणेश हुआ। इस सतसे चरी बनानेके लिए आर्ज आकटेराडने हाथ कर्षे बनाये । यन्त्र द्वारा चलनेवाले कर्षों (Looms)की स्यापनाका श्रेय योनियो कंपनी (Borneo Co) को है जिसकी एजंट जार्ज हेंडरसन कम्पनी थी। इस बोर्नियो जुट फम्पनी लिमिटेड नामक मिज़की रजिस्ट्री इंग्लेंडमें हुई। १६२ कर्षों की इस मिलको स्थापना सन् १८५६ में हुई। इसमें कातना और वुनना दोनों काम मशीनसे होने ट्यो। इस मिलको बड़ी सफलता मिली, पांच वर्ष में फारवाना दुराना हो गया यहांतक कि सन् १८७२ में वुननेके ५१२ सचि हो गये और तब इसका नाम वारानगर जुट फेकरी कम्पनी छिमिटेड रखा गवा ।

## ब्ट निल एसोतिएशनकी स्वापना

वारितयो कम्पतीके बाद सन् १८६२ में गौरीपुर और सिराजगंज मिल्स और सन् १८६६ में इण्डिया मिल्स नामकी मिलें बनों। सन् १८५९ से १८३३ तक इन मिलोंने अपने कर्षे ६५० से यहाकर १२५० कर लिए। इनकी यहातीको देखकर ८५०२ में पांच और नई कम्पतियोंकी स्थापना हुई जिनमें दो की रिजिस्ट्री स्काटलें वर्ष में ८ नई मिलें यन गई। जिनमें ३५०० कर्षे हो गये जो लावस्यक्ष्म जात पड़े। अस्पतही कम्पनीके सिवाय जो सन् १८७७ में वनी क्षेत्र कर और

वनी । इस समय कुछ करों को संक्या ११५० थी जो सगछ तीन वर्गें में १३३३ हो वी इस समय फिर मालको पैदाबर कावस्य करासे क्रांपिक जान पड़ी और इसी सनस्याने इक क्रें छिए इण्डियन जूट मिछ एसोसिएसनको स्वापता दुईं। पर्छी सावारात सभा १० वरंग क्रें १८८४ को मि० जंग को के प्रविचित्ते सभापीत्रसमें हुई कस सनयसे यह एखीसियन कर्कि व्यापारिक परिस्थितियों को हल करने का यहा भागी कान करती रही है। सन् १८८१ बेडेक १८६५ कर कोई नई मिछ नहीं पनी पर पुगनी मिछोंने ही क्यों को संख्या ९३०१ वह पूर्व के जिनमें १९९७ चट्टी कपड़े के थे और १८८४ बोरीके।

## वर्तमान रातान्दिमें जुटके उद्योगकी उन्नति

सन् १८४५ तक ६७०१ क्यें ये इसी समय मिलोंने बिजलोकी रोरनी ला पं जिससे मिले रातको भी चलने लगी। इसके बाद जो उन्नवि हुई वह ध्यान देने योग है क्वोंकि पांच ही वर्षों में और कई नई मिलें यन गईं और इस शताब्दिक आरम्मनें क्वों के छंसी १५२१३ पर पहुंच गई। अगछे चार वर्षतक समय अन्छा नहीं रहा पर सन् १६१०में ६ मिडे और वनी । उनसे कर्षों की संख्या ३१७५५ हो गई। १६१०से छेकर महायुद्धके आरम्भ तक तीन गई निर्वे वर्नी पर पुरानीमें ही कर्षों की बढ़तीके कारण सब १६१५में कर्षों को संख्या ३८३५४ होगई। वुद् समय ६ नई मिलें मनी और युद्धकी समाप्ति तक ६ और बन गई । इनमेंसे दो मिलें मारवाई व्यापारियोंने वनाई यहींसे जूटके व्यवसायमें भारतीय प्रबन्धका सुत्रपत हुन। सन् १९२५में वी अमेरिकन मिळे खुळी जिनको मिळाकर हुगळी नदीपर अमेरिकन मिळे तीन होगई । इसके बार की नई मिल नहीं बनी है। क्योंकि या बात प्रत्यक्ष अनुभवमें आ चकी है कि पहलेही आवस्वकारी अधिक मिलं मीजूद हैं और उनसे यना हुआ माल दुनियाकी खपतसे अधिक है। ऐसी स्थिति मिलोंने कमती समय काम करना से किया जिससे सन् १६२१ के अप्रैल जाससे मिलें कम समय चढने लगी और वह नियम सभी तक जारी हैं। इस समय मिछ ५४ घंटे प्रति सताहके हिसाबरे पळतो हैं। ऐसा होनेपर भी कई मिलोंने कमें बढ़ाये और सन् १६२१में 2000 क्यें बढ़ गरे यक्ति किंड ययपि मिर्छ कम समय बचने छत्री एर कर्षेक बद्भीहे कारण पारियति विरोध नहीं सुधारे ह्यांबर यह निवस मी पास हिया गया कि जो उठ कपोंका साईर हे दिया गया है हसे अलावा ह्याँ। कर्में व क्यांने कर्वे न बड़ाये जायं।

यह भारतमें बूट हिंगा कि बाइवर्षज्ञन के उन्तितका वर्णन हुआ। कड़ना नहीं होगा कि बाड़ देशमें जैसी अपदा देशा इस हिंगोगड़ी है वैसी अन्य किसीकी नहीं। आज भारतमें दुव हैं० निक्के हैं जिनमेंसे ८६ मिलें थंगाइमें हैं। ये सब मिलें हुगली नहीं के किनारेपर हों। जिनमें अनुनाल ३,४०,००० मजदूर काम करते हैं इनमें कुछ क्योंकी संख्या ४६,०००



#### भरतीय ज्यापारियाँका परिचय

बती। इस समय कुछ कर्में ही संब्या ११५० थी जो ब्याउं तीन वर्षों में ६७०० हो गई। इस समय हिर माल ही पेदावार आवस्य हतासे अधिक जान पड़ी और इसी समस्याको हुछ करनेके छिए इण्डियन जुट निछ एसोसिएरानको स्थापना हुई। पहली साधारण सभा १० नवंबर सन् १८८४ को मि० जे० जे० पेपविकके सभापविदरमें हुई इस समयसे यह एसोसियेरान सामायक स्थापिक परिस्थितियों को हुल करनेका बड़ा भारी काम करती रही है। सन् १८८५ से लेकर १८६५ तक कोई नई मिछ नहीं बनी पर पुरानी मिलों में हो कर्मों को संख्या ९००१ तक पहुँ व्यार्थ जिनमें १११० छट्टी कराईके थे और ६८८४ कोरों के।

## वर्तमान शतान्दिमें जूटके उद्योगकी उन्नति

सन् १८४१ तक ६७०१ कवें थे इसी समय मिलोंमें विजलीकी रोशनी लग गई जिससे मिठे' शवको भी चडने लगी। इसके बाद जो उन्तति हुई वह ध्यान देने योग्य है क्योंकि पांच हो क्यों में और कई नई मिले यन गई और इस शताब्दिके आरम्ममें क्यों की संख्या १५२१३ पर पहुंच गई। अगछे पार वर्षत इ समय अन्छा नहीं रहा पर सन् १६१०में ६ मिलें और बनी । इनसे क्यों की संख्या ३२७४५ हो गई। १६१०से छेकर महायुद्ध के आरम्भ तक वीन नई मिछे मनी पर पुरानीने ही कवों की बढ़तीके कारण सब १६१५में कवों की संख्या २८३५४ होगई। युद्धके समय ६ नई मिठें बनी और यदकी समाप्ति तरु ६ और बन गईं। इनमेंसे दो भिलें मारवाड़ी म्यापारियोंने बनाई यहींसे जुटके व्यवसायमें भारतीय प्रबन्धका सुत्रपात हुना। सन् १९२५में दी भमेरिकन मिछे खुडी जिनको मिछाकर हुगछी नदीपर अमेरिकन मिछे सीन होगई । इसके बाद कोई नई मिछ नहीं बनी है। क्योंकि या बात प्रत्यक्ष अनुभवने आ चुकी है कि पहरेही आवश्यकताने अधिक निजे मीनदु हैं और इनसे बना हुआ माज दुनियाकी खपतसे अधिक है। ऐसी स्थितिमें निटोंने बनती समय कान करना ते किया जिससे सन् १६२१ के अवेड माससे मिलें कम समय चटने लगी और वह नियम भमी तह जारी है। इस समय मिलें ५४ मेंटे प्रति सप्ताहके हिसाबसे पछती हैं। पैसा होनेपर भी कई मिलीने क्यें बढ़ाये और सन् १६२१में ६००० क्यें बढ़ गये वचींन निर्छे हम समय चडने छ्गी पर हर्षेक्र बहुतीक हारण परस्थित विशेष नहीं सुपरी इसलिए यह नियम मो पास दिया गया कि जो तुछ क्योंका आईर दे दिया गया दे एसके अलावा और क्यें न बरावे प्रायं ।

यह भारतमें बुद ब्योगको सादवर्षजनक उन्मतिका वर्षन हुआ। करना नहीं होगा कि साम देवने जेसी भारती हता इव ब्योगको है बेसी अन्य क्षितीको नहीं। साम भारतमें छुन ६० निजे हैं जिनमेसे ८६ निजें बंगाउसे हैं। ये सब निजें हुगडी नहींके किनोरेस बनी हुई हैं स्मिने भतुनान १,४०,००० महतूर बाम करने हैं इनमें हुग्ड क्योंकी संख्या ११, ७८० है और तकुमों ही १०,५५३,८६१ । बाही चार मिठें मदराख में हैं जिनमें ५६५ हर्य हैं बीर एह मिल संयुक्त प्रान्तमें है। जिस भाँति जुटकी पैदाबारका ठेका बङ्गाउने छे रखा है उसी भाँति इसके उद्योगमें भी प्रवास हाथ या छहा जाय कि छनभन समचा हाथ बंगालका है । हनडों के किनारे दर तक वे मिलें चली गई हैं। और स्वयं मिलेंकी दशा अन्छी होनेके फारण इननें काम करनेवाले मजदूरोंकी भी दशा श्रन्छी है और उन्हें भारतवर्षकी अन्य किसी भी फामकी मिछेंक मजदूरोंसे मजूरी अधिक ही मिलती है। मिलोंका पूर्व इतिहास सन्तोपपद ही नहीं पर बहुन समृद्धि पूर्व रहा है। सन् १६१४ में कबे पाटके दाम बहुत चड़ गये। कछकत्तामें भाव ८२ रुपये गाँउ और लंदनमें ३६ पींड प्रति टनका दाम होगया। जब युद्ध आरम्भ हुआ फन्नकत्तामें भाव ५०-५५ रुपया श्रीर लन्दनमें २०६ पोंड ही रह गया। इसनर भी जब फतल ही आनुमानिक रिपोर्ट निकली और उसमें बड़ी भारी फसलकी बड़ी यात प्रगट हुई तो दाम बुरी तरह घट गये और उस समय मिटोंने यह समभा हर कि युद्धमें चनके बनाये हुए मालकी बड़ी मांग रहेगी कवा माल खूब मन्दे दामोंमें भर पेट खरीद किया। इधर कवा माल सस्ते दामोंमें मिलना और बनाया हुमा माछ हाथों हाथ अंचे दार्मोमें विष्ठ जाना इससे और अधिक क्या बात हो सकती थी। जुटके बने पदार्थोका निर्यात सन् १६९४-१५ में १७३ छास पाँडका हुआ वही सन् १६१६-१७ में २८० लाख पींड, सन् १७-१८ में २९० लाख पींड और सन् १८१८-१६ में ३५० लाख पींडका हुआ। युद्ध काल जूट चरोगके लिए स्वर्ण युग होगया जिसमें मिलेंने आश्चेजनक उन्नति की एवं अपार वेभव और समृद्धि पेदा की।

## एक्सपोर्ट ड्यूटी

4-

सरकारको जूट और उसके पदायोंके नियांतसे एकसपोर्ट ड्यूटी अथांत प्रति वर्ष दे करोड़ रुपयाचे अधिक ही बैठतो है यह पहले लिखा जा खुका है। सन १६१६ की पहली मार्चसे भारत सरकारने क्वे पाटपर (टुइड्रॉको छोड़ इर) ४०० रतलकी प्रति गाँठ पर २१ ५० वर्धात मृत्यके लिहाजसे अनुमान ५ ६० सैकड़ा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया। टुक्ड्रॉपर ड्यूटी दस माना प्रति गाँठ नियत की गई इसी भांति हैसियनपर १६ रुपया प्रति टन और चोंरोपर १० प्रति टनकी ड्यूटी लगाई गई। सन् १९१७ की पहली मार्चसे यही ड्यूटी डवल कर दोगई और क्वे पाटकी ४६ रुपया टुकड्रॉकी ११ रुपया प्रतिगांठ, हैसियनपर २२ ६० और बोरोंपर २० रुपया प्रति टन हो गया। यह ड्यूटी विमन्नीपटम जूटपर लागू नहीं पड़नी।

रुइ

भारतके निर्यातमें हुईका निर्यात प्रयान स्थान धारण करता है। यद्यपि सन् १६२६-२६ में

#### भारतीय च्यापारियोंका परिचय

जिस मोति पाटके निर्यातमें यंगाल प्रधान है उसी भांति रुईके निर्यातमें बम्बई प्रधान है। रईके समूचे निर्यातका ६६ सैकड़ा भाग बम्बईसे, २६ सैकड़ा करांचीसे खौर ५ सॅकड़ा मद्रापसे माठ बाहर भेजा गया। सन्१६२६-२७ में रहेकी पेदावारका अनुमान ५० छास गांठका था और समेरिकाकी फसल सन् १६२६में १,८६,१८००० अथवा ४०० रतलकी २३२७२००० गांठींका सन्त्राचा क्या गया था। इस भांति अमेरिकामें भारतसे अनुमानतः चौगुनो रुई पेदा होती है। सबसे बढ़िया रहें निश्नही होती है जहां ही फाउठ सन् १९२६ में १९५ ठाख गांठोंकी कृती गई थी। मिश्नही कईसे दूसरे नम्परमें अमेरिकाको रई होती हैं और तीसरे नंपरमें भारतकी। भारतीय रईकी अनुमान २० हाख गांठे यही भारत ही मिळोंने खपजाती हैं। इससे यह नहीं समफला चाहिए कि भारतमें रहें यही थी आवरयक्तासे अधिक होती है, क्योंकि भारतमें विदेशी कपड़ा ५०-६० कोड़ रुपयेका बाहरसे माता है। जबतक इसतरह विदेशी कपड़ा आता रहेगा तयतक यहांकी रहेशा याहर जाना हर्दकी भ-पिकता कैसे कही जासकती है। एक बात अगस्य है कि ५०-६० करोड़की जो हुई वाहर जाती है उसे यदि भारतहीमें रखहर कपड़ा बनाया जाय तो वह बहुत अधिक मुल्यका - कमसे कम १ अरव रुपये इा—हो आयगा और यहा ही कपड़ेकी आवश्यकता जो कपड़ेके आयातसे प्रगट होती है अनुमान ५०-६० करोड़ रुपयेको है इस हिसायसे ५०-६० करोड़ रुपयेका कपड़ा अधिक थन जायना। इसमें क्या हुन है, यहां ही आवस्यक्तासे अधिक जो कपड़ा यूचे वह किर बाहर भेज दिया जाय । देशके लिर यह निम्बय ही लाभार होगा हि कवी मालहे स्थानमें सेवारी भेजा जाय। जब हुई जिससे कपड़ा मनना है यहां मौजूर है तब फिर क्यों तो यह वाहर भेजी जाय और क्यों वाहरसे कपड़ा मंगाया आय । क्यों न यहाधी दर्श यही रहे और एससे क्या बना लिया जाय जिससे बाहरसे न मंगाना पड़े। यदि यहांकी आवश्यकताकी पूर्तिके बाद कपड़ा बच जाय तो कपड़ा ही बाहर भेज दिया जाय। यह बात देशके जिए अधिक हितकारक होगी न कि यह कि क्या माल बाहर भेजकर विदेशा यने हुए पदार्थ लिये जायं।

٣.

मारतमें हई करीव करीव सव जगह होतो है और पान्तके छिड़ाजसे उसकी हई जातियां योली जाती हैं। वंबई नगर रूर्ड्क प्रधान वाजार है और देशकी हई को पेंदावारका अधिक माग यही आता है। वहांसे फिर चाहे उसका नियात हो जाता है या वह यहीं की मिलों ने लग जाती है। कहना नहीं होगा कि भारतीय हईकी मिलोंका अधिक भाग भी यहीं वंबई और वंबई प्रांतमें विद्याना है। इसलिए वंबई हईके व्यापारका बेन्द्र है। वंबई प्रान्तमें भिन्न २ स्थानोंकी ऊपजके भिन्न २ नाम हैं यथा (१) उत्तर गुजरात, और उससे जुड़े हुए यड़ीदाराज्यके स्थान और काठिया वाड़के अधिक भागों जो हई होती है उसे 'धोलेरा' कहते हैं। (२) दिलण गुजरात जिसमें भट्टंच और झातके जिले और वड़ीदाका नवसारी जिला आ जाता है यहां भारतकी सबसे विद्या कहलाने वाली 'मड्टंच' हई होती है। (३) इसी तरह खानदेश, नासिक, अहमदनगर घोलापुर और हैदग्रवादके वोजापुर जिलेकी है। (३) इसी तरह खानदेश, नासिक, अहमदनगर घोलापुर और हैदग्रवादके वोजापुर जिलेकी है। (३) धारवाड़ वेटगांव कोल्हापुर और सांगली रियासनोंमें होनेवाली हईकी "कुम्पटा घारवाड़" कहते हैं और इसी मांति (५) सिंध, नवावशाह, थार पारकर और हैदराबाद जिलेकी हई "सिंध" हुई फहलावी है।

मध्य भारत और माल्याकी रई हमरा कहलाती है और इस तरह वंबईके वाजारमें सब तरहकी रईके घटना जलग भाव होते हैं धौर इस हा बड़ा भारी क्यापार चलता है। सबसे बढ़िया भड़े च कड़ले घटना जलग भाव होते हैं धौर इस हा बड़ा भारी क्यापार चलता है। सबसे बढ़िया भड़े च कड़ले नालो तर्ह होती है जितका रेशा अन्य सब रुईसे लम्बा होता है और इसी लिए इसका दाम भी सबसे तंत्र रहता है। मारतमें सईकी यशिप लासा पैदाबार होती है लेकिन यहांकी रई उतनी बढ़िया नहीं होती। इसी लिए यहांक छपकोंका कहिए या वहांकी मिलोंका हित इसीमें है कि यहांपर ऐसी रुई पेता हो जिसे संसारका कोई भी सूत कातनेवाला पसन्द कर ले। इसी लिए यहांका छिप विभाग इस वातकी पूर्ण चेप्टामें है और इस ओर बहुत कुछ उत्तम भी किया गया है कि किस तरह अपन बड़े एवं पैदाबार बढ़िया जाति की हो इसके लिए चेप्टा हुई है और हो रही है धौर इस काममें सफला मों मिल्ले है। सन् १६२४-२६ में ३० लाल एकड़से अधिक भूमिमें बढ़िया रुई वोई गई जो रई वोई जानेवाली समूची भूमिका १२ सिकड़ा भाग है। इसमेंसे तीन चतुर्या रा भाग पंजाव वर्ध और मदरासहा रहा, जहां भारत ही लम्बे रेशे वाली रई सुल्यवया होती है।

भिन्न भिन्न पंरोंने रईके भाव और तोटको भिन्न अलियां हैं। वंबईने ७८४ रतजकी एक खंडी पर भाव होता है कर्राचीने ८४ रतटके स्व

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

हांता है। निर्यातके लिए में टे शिंटन हो सात्र C, I, F, प्रति वनल बोला भाता है। बंबईसे निर्यात ३६२ से ५०० रतल तकही गोठीं हा होता है करांचीसे ४०० वतल की गांठ, कलकप्तासे ३६२ स्टब्र की गांठ और मदराससे ४०० से ५०० रतल तक की गोठ होती है।

#### रुईका घना माल

यवापि भारतमें विदेशी फपड़ा प्रति वर्ष ६०-६० करोड़ दापवेका यादरसे आता है तथापि यहांसे सूल और फपड़े का योड़ासा निर्यात मी होता है । यहांकी मिलोंकी दशा सन्त्रीपजनक नहीं है। पपड़ेको काफी त्यप्त होने पर भी यहांके सूल और फपड़े के क्योगिकी दशा सन्त्रीपजनक नहीं का प्रति होने के काफा इसकी जांचके दिए सरकारने हेरिक चोटे नियत फिया। बोट ने अपनी रियोर्ट मकाशिव पर दी और सरकारने आंखा ऑह पॉउनेकी पेट्य की। को तादकी मिछ स्टोर सामगी और मशीनी पर सरकारने आंयात कर हटा दिया और वाहरसे आनेवाली सूने पर आयात कर ख्या दिया। इस महार तो पढ़ मते की गई हैं पर इनसे भारतके इस उद्योगिने कितनी सहायता पहुंचती है यह सिन्या है। इसके द्योगियों की शिकायते 'अभी मिटी नहीं हैं और न जाने देशके इस बड़े भारी क्योगियों दशा कर सम्वीव्यान के स्था

सुनका निर्यात सन् १९२५-२७ में ३,०६ छादा रूपयेका हुवा। इस एकमका ४१५ छात्र सन्त सुन साहर भेजा गया, जिसमेरी चीनने १०३६ छादा क्येयेका १,६० लाख रह्मछ माल छिया। सीकिया, फारस क्येर एडनने क्यारा: ३६ छादा ४४ छारा क्येर ३८ छादा रह्मछ सून छिया। मिश्रने ५० छात्र क्येर स्थापने १६ छाव रह्म गाल छिया।

कपड़ा—इसका नियान सन् १६२६-२७ में ३३ लाख रुपयेका हुआ। सन् १६२६-२७ में भारवची मिटोंने गत वर्षते १६ सैकड़ा कपड़ा अधिक बनाया और बनावें हुए हुल मालका ८ सैकड़ा भाग नियांत हुआ । इसमेंसे मेसेपोटामियाने ३,८३ लाख गज, पत्रसमे ३,५८ लाख गज, बोलोनने २,१७ टास गज, स्रोर स्टेटसेटटमेंटने २५४ टास गज वपड़ा किया। एडनको ३४ हाल, बरवको ७५ छरत, पूर्वी बाफ्किको ३६० लाल, मारीशसको२३ लाल: और मिन्नकी ३३ लाख गत क्यड़ेका निर्यात हुआ।

भारतमें अनुमान २०० मिळें चलनी हैं जिनमें १६ लाख कर्षे और ८०-२० टाख वड्डवे हुँन इनमें अतुमान ४ लाख मतूर काम करते हैं। नीचे वहां ही मिलोंकी पैदाबार और अहरखे आध

हुए कपड़ेका हैसा दिया जाता है।

फुड जोड

सन् १६१३-१४ सन् १६२४-२५ सन् १६२५-२६ सन् १६२६-२३ टाख गज भारतकी मिलोंने बनाचा १,१६,४० 00,09,9 8,94,30 4.54.64 विदेशोंसे आया 02,38,5 १,=२,३० १,५६३० 25200 ४,३६,१० 0,30,50 2,48,60 2.92 75

अव इसमेंसे जो कपड़ा निर्यात हुआ वह बाद देदिया जायः -

|                               | 2           |                  |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| नियांत भारतीय ८,६२            | १८,६५       | १६,४८            |
| ः, विदेशी ६,२१                | <b>58,9</b> | 348              |
| दुल जॉड़ १५,१३                | २३,५८       | 50,05            |
| बाको कपड़ा जो यहां लगा ४२०,६७ | ३,५५,७२     | ₹.₹? <i>,</i> ₹4 |

इस भांति जवतक यहांकी खपतका आघेसे दुछ हो कम करदा विद्यार अस्ति अस्ति देशमें कपहेंका हशोग समुचित और सम्पन्भावस्थामें हैं यह कीते कहा आस्त्रम भारत वों करोड़ों रुपर्वोका अरबों गम कपड़ा विदेशोंसे मंगाटा मंग्रा केंग्र के जय यहांकी आवश्यकताफे अनुसार यहां बना लिया ज्ययाता। व्यान जय यहाँका जावश्यकवाण अञ्चलकार । कपड़ेंसे होगी इस दिन भारतसे होनेवाला वास्तविक निर्दांत इंट्राइकल जुने हैं हैं

म करड़ क आयावका अनव्या नाव्या है हि शास्त्र किया है। धान और भादा—रहेले लिखा जाचुका है हि शास्त्र किया है। भीर साध द्रव्योंका रहता है। सन् १६२६-२७ में इन क्लिकिंग हुन है। आर लाय द्रण्याचा एक र . १४,२६,००० टनका हुआ। युद्धके पहुँछेके खोसनचे द्वस्त्र व्यक्ति व्यक्ति । ्रिश्वरा घटी हुई और सन् १६२४-२६ से परिमानमें २८ केंद्रत हैं। सन् १६२४-२६ में ४८ करोड़ रुपये मृत्यके ३० जन उन्हर्

#### भारतीय ग्यापारियोका परिचय

दूरें। चावज इस वर्ष ५,१५,००० टन अथांत २० सैकड़ा कम भेता गया इसी भांति गेट्ट १६०० टन अथांत १७ सैकड़ा कम भेता गया। जो सन् १६२५-२६ में जहां ४२००० टन मेत्रा गया था वहां इस भर्ष केवल १६०० टन बाहर गया। वाल दिलयेकी चीजें चना मटर आदिका नियांत १,१८००० टन हु मा अथांत इसमें भी २१,००० टन ही पटी हुई। नीचे गत तीन वर्षोंके पयं पुढकें १,१८००० वर्षों अथांत वर्षोंक सेम्स्ट कर्षों भीता तीन वर्षोंके प्रं पुढकें

| <b>इ</b> टे <b>के पंच वर्षीय औसतका</b> ठ | यौरा दिया ज    | ाता दे: —              |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| युद्धे पूर्व                             | औसन            | सन् १६२४ २५<br>जार टन— | १६२४ २६              | १९२६ २७              |
| चीउड<br>सेर्ट्र'                         | २,४४०<br>१,३०८ | २,३०१<br>१,११२         | <b>२</b> ,५⊏५<br>२१२ | २,०५८<br>१७ <b>६</b> |
| गेर्द्र भाटा                             | 1519           | 96                     | . 60                 | 48                   |
| दात द्रियेषो घीजें                       | ₹3,5           | २८६                    | 353                  | ११८                  |
| 29                                       | २२७            | 8.9#                   | ४२                   | 3                    |
| जनार और नामग                             | 85             | ¥                      | १४                   | १५                   |
| यक्षे भीर क्षत्य धार                     |                | ₹.                     | 8                    |                      |
| कुछ मोड्ड इत्र.र टन                      |                | <b>४</b> २६०           | 3043                 | २४२६                 |
| कुछ मूस्य श्रम्य रापया                   | 345            | \$40\$                 | ધ=,૦ૌ,               | 3844                 |

इन परार्थों में मुख्य निर्याव चांबल हा है जिसहा सन् १६२६-२७ में ८५ सेक्प्न, गेहूंका १० सेक्प्न कीर राज रहिलाका ५ सेक्प्न भाग रहा ।

चारत—द्वास २१,२० टाल क्यवेस तियाँ हुआ। चांकारे निर्यातमें वरमा सुरूप है अशां द २० से हम् और चंग्राट क्या महसमाने ५-५ सेंब्ड्स माल्डा निर्यात हुआ। सबसे अधिक सात्र सीजेनको क्या विसने ३,६६०००, टन लिया। स्ट्रेटसेटलमेंटको २,०५००० जर्मनीको १,६४००० चीन कोंट बांगकांगको १८८००० मिश्रको १८५,००० मेंटविटेनको ७७,०८० और

नेराज्यको १४,००० का बारत भेजा गया। परित्र पासन विद्यास सिंदर रहता है जिसे पास करते हैं। उपक्र इस छिन्ने सिंदर क्रिकेट कारणोर्ज जिल्ला

बंधन या यानची किसी स्थानीय क्यायारी या मिलांके चाहामीके हाथ वेष देता है। बोजकों क्षतन स्थाने कार वेष देता है। बोजकों क्षतन स्थाने कार के स्थाने कार है। बोजकों क्षतन स्थाने कार है। क्षतन है। बोजकों विकास के स्थान क्षता है। किसे अपनी नहें विकास के प्रतास के स्थान क्षति है। क्षति साथ के व्यापित क्षति है। क्षति क्षति क्षति के क्षति क्षति

भारत होत ही जाती है और इनका जिउना बजन उत्तरता है वही प्रति छावड़ीका बजन नाना जाक चव माहकी ह्याजीड़ियों भरता गिनती करके समूचे माछका बजन निकाल लिया जाता है। तब कित चांवल को मिलोंमें यन्त्र द्वारा धानते छिजका लड़गकर चांवल निकाल लिया जाता हैं। एसके बाद चांवल और छिलका लड़ग कर डिया जाता है। चांवलको कनी होजाती है वह मी सक्ता कर ली जाती है और किर चांवल लड़ग बोरोंमें भर डिए जाते हैं और कनी जाना मह ही जाती है। बहिया चांवल्यर जिसका अधिकतर यूरोपको चलत किया जाता है बेल्मों द्वारा चांलल भी दो जाती है ये बेल्स तकड़ीके होते हैं और उत्तर भेड़का चमड़ा महा रहता है।

पह बहुते ही जातरपकता नहीं है कि बाहर जो निर्यात होता है वह सबते अच्छे माळका ही हैता है। ब्हाहरणार्थ यहां गरम पानीमें उवालकर जो चांवल निकाला जाता है जिसे उल्ला पांवत करते हैं और जो सबसे घटिया होता है उसका निर्यात नहीं होता है पर बर देशवान्त्रियें है ही दान बाज है। लयवा भोरतीय मजदूरोंके लिए सीझीन और मलाया स्टेट्सकी मेहा इन्ह्र है। इस ब्रुला चांबडकी विधि इस प्रकार है। पहले धान पानीमें भिगी दिया जाता है और ४३ खे तेझ ८० पन्टे तक पानीमें एवा जाता है फिर गरम पानीमें २० से ४० मिनिट दक्ष उद्यन्त्र जाता है। इयालनेक बाद कित वह फेलाया जाकर घूपमें सुलाया जाता है और कि हिड्के अन्तनः क्षिये जाते हैं। यह काम छोटी छोटी मिर्झेंबाडे करते हैं और चांबडको इस मार्गित हुन्हानेह नेहा बहुत अगहको जल्पत रहती है चरापि मशीन द्वारा भी अब सुलावा आने लगा है। इन उद्या का नार्का पास्त एका ए पास्ती है। बरमामें चांवत्त ही मिले अनुमान ५०० स्ट्राह्म हुँस् सोते अधिक और वंशास्त्रमें सो सवासी होगी। रंगृतकी एक अच्छो मिल हिनस्त्रमें अर्थ सार्व्य कार नायक सार व वाक्स का कारण है। पाजूनडंगकी सबसे बढ़ी मिल दिन समूँ क्रिक्ट विकास निकाल सहती हैं। मीसमके ३ महितोंमें मिले दिनसात चलती हैं और इनमें बक्का किस्स जनाया जाता है जिससे मिछ पटाने हे किस किसी जन्य पदार्थकी आवररहत की हुई। जन्म जिल्लाचा जाता है। जनत । जन्म चार्च प्रतिक मनदूर कान करते हैं। जार किया क्रिक मनदूर कान करते हैं। जार किया क्रिक है उसते श्रविक वैचार करने ही वे शक्ति रखती हैं।

## नीमक

नीमप-चारों और होटकर, सिंधियाः षत्रयपुर गवालियर आदि स्टेटोंसे चिनी हुई की अंधे भी छावनी आर० एम० आर० के नीमण स्टेशनपर वसी हुई है। यहां की काल से सुपी है। इसके आस पास अनवाइन बहुत पेदा होता है तथा अच्छी तत्तार्थे बारर के आप है। यहां पास्त्रीं ग्वार और रोशी नामफ स्थानीपर परधरकी रादान है। इन स्पर्नेत गामाजिय स्टेटची दूधान है। किसके द्वारा महस्त्र छेकर और कीमना पर्यप्रधी यही पा पिता कीर दुक्त है में आप है। क्यापार्थिकी मुनियार्थ छिछे आस पासकी स्टेटचन अंखे नीमण, केंग्र हमाने हैं। क्यापार्थिकी मुनियार्थ छिछे आस पासकी स्टेटचन अंखे नीमण, केंग्र हमाने हमाने हमाने हमाने स्टियर छोक रेलकी पटरीसे लगी हुई दुक्तने हैं। यह स्थान परस्त्री वर्ष स्थान परस्त्री वर्ष स्थान परस्त्री हमें स्थान स्थान

| मानेवाटी वस्तुए'                     | भानेयाया माछ                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| शतंत्र १५४२ मन                       | पत्थर २२४०२) ४०                        |
| धर अध्द मन                           | रहेंद्री क्योगाउँ १५८६१ मन             |
| रक्र १४१ असन                         | पद्धीगाठे ५१२८५ मन                     |
| देख १२३३६ पीप                        | चना ४२५ मन                             |
| नार्येय ३१० मन                       | चहुद १६८२ मन                           |
| द्येष्ठ ५२०३) दः                     | भी १८५६ मन                             |
| करहा ३०५६६) ६०                       | राक्ट २१३ मन                           |
| धन्तेवात था टक्षी १६१८४) ६०          | मेथी ३१०१ मन                           |
| द्य ठाकते बाद्योगसे १५० मीत्र इन्हें | रिसे १५ ० मील जीर बम्बईमें ४८१ मील है। |

## मेससं दोखतराम युवजारीबाल

स्य कर्मच विदेश करिया हत्तीय हुए हुए में मिसा है। तीना बंगामा ह्यापण करण ब सोह्यस क्याप त्या बहुतका काम होता है। उम्र प्रांची हतीयों क्यार व अपन्य व हुमान है। ताना कार्यक स्थार हम संचातार जिल्लों हैं।

#### रंगीन कपड़ेके प्यापारी

#### मेसस लदमीचंद शंकरलाल

इस फर्मेरो सेठ भगवानशासजीने संन्त् १६ ६८ में स्वापित क्यि। यह दुकान प्रताणाह भेससं खुद्दनजी ध्यूरपंद नामक फर्मेरी शासा है। आरम्भमें इस दुकानपर आग्रीम तथा करहेश व्यापार होता था। इस समय इस फर्मेर माङिक भ्रो ट्यूपोपंद्रजी, भ्रो शंकराज्यजी, और भ्रो व्यवस्य छाज्ञों हैं। वर्तमानमें इस दुकानपर जावदमें तथार होनेवाडे साड़ी, नानगा, अंगीडा, पांडिय व्यादिका अच्छा व्यापार होता है। इस फर्मेर्क द्वारा जावदस्य देती कपड़ेकी छगाई और रंगईश्र माङ गुजरात, बागइ, बांसवाड़, बांगपुर, मेवाइ आदि सांडीमें अच्छी मात्रामें जाता है।

## वैंकर्स एगड काटन मर्चे ट

मेसर्स जड़ावचंद प्यारेचंद "टोड्जी रिखनदास

- , प्रश्तीराज गंगाविशन
- ,, पृत्वाराज गंगावरा ,, फूलचंद गौरेलाछ
- n श्रीराम यखदेव
- " ञ्रमीचन्द्र गंदरळाळ
- " सुखटाल मेचराज
- ;। शिवद्यंत्र शमराद्य
- ,, ह्रकिशन किशनलाल

#### कपड़े के ट्यापारी मेसर्स जड़ावचन्द प्यास्वन्द

» टोड्जी रिसवदास

- n थॉब्डमी पत्राज्ञास
- » पीरचन्द नयमळ
- n ङ्सीचन्द् शहुरलाल

#### किरानेके व्यापारी

मेसर्स अञ्दुल आदम

- " काळ्जी रामसुख
- » चौधमञ नथमञ
  - , डामरसी रूपचन्द

## रंगीन कपड़ेके व्यापारी

मेसर्स प्रजिलको इत्राहीम

- " रङ्मीचन्द् शहुरलाल
- ,, हकीमजी महमूद

## जीनिंग फोबटरीज़

,, कृष्ण कॉटन जीन फेक्सी

- ,, कोटन जीन कम्पनी
- » लक्ष्मीश्राइल एएड जीनिंग फेक्टरी





ाजी यांमल

ाम ) नीमच



स्यः सेठ

( नेतराम

## महिन्ह

मोरेना गवालियर स्टेटकी एक बहुत अन्हीं मंडी है। या यों कहना चाहिये कि गल्लेकी सबसे बड़ी मंडी है। यह जी० आय० पी० रेल्डोकी वस्त्रई देहलीवाली मेन लाईनपर वसी हुई है। इसके लिये मोरेना नामक स्टेशन लगता है। इस मंडीकी वसावट साधारण है। यह आगरेसे ५० मील एवम् गवालियरसे २३ मील ही दूरीके फासलेपर है।

यहांसे टाखों मन गटा दिसावरोंमें जाता है। यहांकी स्रांस पैदाबार मुंग, चना, मटर, अरहर, टर्ज आहि हैं।

यहांते १५ मीलकी दूरीपर जोरा नामक एक स्थान है। यहां शकरकन्द्र, गन्ना आदि बहुत पैदा होता है। जो गुड़ श्रीर शकरके लिये बहुत मशहूर है। यदि कोई शकर फेकरी खोलना बाहे तो इसके छिये यह स्थान बहुत उपयोगी है।

यहाँ एक मंडी कमेटी नामक संस्था खुळी हुई है। इसका घरेश व्यापारकी तरक्की करना है यहां कार्तिक मामें हरसाल एक मेटा व्याता हैं। इसमें हजारों पत्रु विक्रयार्थ आते हैं। इस मंडीमें नीचे दिखे प्रमाणसे सन् १६२७ में माठ आया तथा गया। ये नम्बर अन्दाजन व्यापे गये हैं। पर पहुत कंशोंनें सत्य हैं।

## वानेवाला माल

| म्ग     | ३०००० मन  | <b>अ</b> रंडी | २००० मन   |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| चेना    | 300000 ,, | अल्सी         | 3,000 "   |
| ञाहर    | १७५६४० ,, | विल्टो        | 20000 "   |
| सरखों   | १२३७८ %   | दाछ चना       | 30000 n   |
| स्रोनहा | ē<50 ;;   | दाल अरहर      | 2 4000 11 |
| घो      | १९८२४ "   |               |           |

ञानेवाला माल

षांवछ २६≒१ मन गुड़ १०० येगत षांकड़ा, विनोछे २०००० मन तमालू २५०० मन नमक १५० येगन

इस मंडोनें तोत घंगाडी मन से है । यानी ४२ सेरका मन, १२ मनदी मानी ।



## वैंकस

## मेसर्स नेमीचन्द मुजचन्द

इस पर्मके माटिक बाजमेर निवासी हैं। आपका हैद ब्याफिस भी बाजमेरही है। अंतर आपका पुग परिचय बाजमेरक पोर्शनमें दिया गया है।

आपका यहां व्यापारिक परिचय इस्त्रकार है।

मोरेना-- राय वहादुर नेमीयन्त्र मुख्यन्द्र-- यहाँ विडिश हुंडी चिट्टी, गल्ला, भी ब्राहिश डाम हैंग दें। भाइनका भी काम वहाँ होता है।

## मेसर्स सदाहुख नारायणदास

दम धर्में स्थापक सेठ सरामुख्यमी थे। आपके हाथोंसे इस पर्मकी अपकी कर्मति है। आपके प्रधान आपके पुत्र सेठ नागरपारासमी हुए। वर्तमानमें आपकी दम पर्में के संबाह है। ब्याप अपकात आतिके हैं। आपके एक पुत्र तथा दे पीत्र हैं। आप सब लोग कर्मके वार्यक्र संबक्त बरने हैं। आपको धर्मेका कर्म बड़ी र स्वापारिक करपतिशंक्ति सम्बन्ध है।

आपका व्यापारिक परिषय स्वतका है। मेरेन्द्र-वेससे स्वरूप्तक नारावणवृत्त-वेदिंग हुंबीचित्री गस्य तथा कमीरान वर्गसीका व्यापा<sup>त</sup> हैं<sup>त</sup>

है। अभीश्मीका कार्य भी यह कमें करती है। जैमेना-नेक्स क्रामुख नागदणज्ञान-यहां सराकृतिक काम होता है।

### मेसर्म इरनारायण भवानीप्रसाद

स्य कोई बर्नान जोबाईन खेड माधीकमाइधी,मेड गोमिन्यबाहानी और मेर हार हारितान है। भार गार जातिक सेन हैं। भारधा मुझ निवास स्वान विगती ( सुनेता ) का है। प्रथम में है भारत हुई है उन्होंने भारधी क्यों वही स्वाधित हैं। उन्हें मेड हम्मानात्र माधीन हिंगा वा। साथ हुई है उन्होंने भारधी क्यों वही स्वाधित हैं। उन्होंने हमानात्र क्योंने साथ क्योंने हमाने हम

भाषा नागांव श्रीका स्टाक्त है

## श्रीयुत नथमहाजी चोरड़िया

जाप जोतवाठ जातिके जैन धनांवडम्यी सळ्नत हैं। आप वन व्यक्तियोंने हैं जिन्होंने अपने व्यापारे कीरलं बहुतवी सम्पत्ति भी उपार्जित की जीर इसके साय व्यापारी समाजनें अच्छा नाम भी बमाया। बम्बंदों "मारवाड़ी चेन्बर मोफ कामसं" नामक जो मराहूर चेम्बर है, वह एक प्रचारसे नापहांके द्वारा स्थापित की हुई है और भी कई समा सोसायित्यों, और संस्थाओंनें कापका बहुत अधिक हाय रहा है। कई संस्थाओंने आपको अच्छे २ मानस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। मरडव यह कि आप वड़े इत्साही, गमभीर, और विचारक कार्यकर्ता हैं।

पहुंडे आपने होटी साइड्रीके मराहुर घनिक नेयजी गिरधरलाल के सामेनें बम्बर्रके अन्दर "मापासिंह हमानळ" नामसे फर्म स्थापित की थी। इस समय अब आप अधिस्वर सार्वजनिक साव्योंनें हो अपन जीवन व्यवीत करते हैं। आप यहे सुपरे हुए विचारोंके कार्व्यक्ती हैं। परहें समन जीवन व्यवीत करते हैं। आप यहे सुपरे हुए विचारोंके कार्व्यक्ती हैं। परहें समान गन्दी और बीमत्स प्रधाको उद्योंने देश आप बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। अपने पर्ने जापने कुछ अंशों में इस प्रधाको उद्यों में दिया है। इसी प्रकार आप बहुतोद्धारके भी यहे पर्माती हैं। चीमत्वमें जापने चमारों शिष्ठ समा स्रोठ रहती हैं। उसके प्रतिविद्येग्ड आप हो हैं। एसके अवितिक स्थानकासी कार्यने स्था सोर गांधीजीके सादी प्रचार आन्दोठनमें भी जाप पहुंच अधिक भाग लेते हैं। इन्हों हो भण्डारी निज्यें आपके करीन दो उसस हप्रदेके देशर हैं।

आपके इस समय तीन पुत्र हैं। (१) मायोसिंहजी (२) सौमागसिंहजी (३) फोड्सिंडज व्याप दीनों बड़े सुद्धिमान और हुराल नवपुतक हैं।

## मेसर्स नेतराम शंकरदास

स्व दुधनके वर्षभान माण्डिक श्रीनाय्तालनी मांस्व (अपवाल ) है। आपके पूर्वभीं हा निवास स्यान अपनुर राज्यके अंतर्गत निवारण नामक गांव है। ती वर्ष पूर्व यह कुटुम्ब यहां आया था। परित्र तेन नेतरामधीं ने इस दुखनमं स्थापना पहुत होटे स्थाने हो। तेन नेतरामधीं ने हो दुख ये। ध्रीरों क्रम्सनों और श्रीह्युन्तपन्ती। श्रीह्युन्तपन्ती। देस दुखनमं कार बार से पहाया। इनके पार दुख श्रीनगतानहासकी, हीरातालकी,हरतीयरची और गुकरेंबजी थे। इनमें श्रीह्युन्तर्थपनीने इस दुखनमं आपका प्रत्ये पहुत हालों हो। बार्षके समयने इस दुखनमर अस्त्रिन, गृहा और बाहुन साम्ब स्थान व्यवस्थ होता था।

रत समय और रोगवाडकोडे दुव औत्राज्यतको रख उद्यानके अग्रेयरको सम्राज्ये हैं। भीर भीमनातन्त्रवादीडे दुव गोविंद्राजको अपना अच्या जायर सात्रे हैं। रम दुस्तको ओसी सेठ मीरेना—हरनारायण भवानीप्रसाद-यहां किराने तथा गल्डेका व्यापार होता है । आड्वका कामभी यह फर्म क्राती है।

मीरेना-इरप्रसाद फ्तेराम-यहां कपड़ा तथा चांदी सोने हा काम होता है। त्तरकर-हरनारावण हरवितास, इन्द्रगंज-यहां राज्ञरज्ञा काम होवा है। द्विया—हरनारायण भवानीयसार्—यहां गल्लेका व्यापार होता हैं।

| वँकसे                                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| मेसर्स अयोध्याप्रसाद संतोपीलाल<br>राय वहादुर नेमिचन्द मूलचन्द |
|                                                               |

# ग्रेन मरचेंट्स एगडकमीश्न एजेंट्स

## मेसर्स हिन्द्रसन्ड रामद्याल

- विहारीलाठ जमनादास
- सदासुख नारायणदास
- शान्तिलाल सक्टचन्द
- शोमाराम गुडावचन्द
  - शक्रवन्द भागूभाई
- शिवनसाद ट्स्मीनारायण
- हरनारायण भवानी प्रसाद
- हिम्नवराय घासीराम
- हरनारायण मृत्तचन्द

## दालके ट्यापारी

मेसर्स ज्हारमल भवानीरान

- n पटचन्द् रामद्वाञ
- दल्सीयर भगवानदास
  - विदारीलाल इयामलाळ

# गुड़-श्करके व्यापारी

(गुइ) मेसर्स रामसुन्दर चूजलाल (शक्र)

छितरमञ रामद्याल 39

चेतराम हरगोविन्द मंड्राम गुलावचन्द गुड

(शक्त)

,, परमानन्द् छेदालाल

" मूल्चन्द अयोध्याप्रसाद

,, मूलचन्द देवीराम 23

हरनारायण भवानीप्रसाद

हरप्रसाद नेतराम

अगनाराम भोगीलाल

## कपड़ेके व्यापारी

मेससे गिरवरलाछ मक्खनलाल

गंगाप्रसाद विरदीचन्द द्वारका केदार

देवीसहाय टक्लामल

मूडचन्द शाल्मिम

ह्रप्रसाद फ्तेराम

हरप्रसाद नेतरान

## स्तके ट्यापारी

मेससं छिरीलाड रामडाल

गंगाराम देवीरान

भारतीय व्यापारियोका परिचय

बर्म्यई—मेसर्स मेपजी गिरधराजल—पारसी गाडी धनजी स्ट्रीट—T. A' Laniam-इस फ्रांस बेहिन फॉटन, सराकी तथा आइतका काम अच्छे स्केलपर ब्यापार होता है।

#### वयाना

यह नीमप डेम्प्से लगा हुआ गशाल्यिर स्टेटका एक छोटासा करता है। बस्तोई सन्ते यहाँ रहेंका चप्का व्यवसाय होता है। यहाँ र जीन और १ प्रेस फेक्टरी पहिंदेरीसे हैं। और १ नया प्रेस और नेपार हो रहा है।

#### काटन जीनप्रेस वधाना

यह कम्पनी बज्जेनके सेठ क्रिशनलाल अस्त्रलाल जहाजवाले, और तालियान (क्रांसाहर) के मुंशो जोवाजालको रून होनोंके साफेलें हैं। यह कपनी सन् र्⊂१४ में वहांपर स्पापित्र ही। रस कर्मके होनों पार्टनोंका संशेष परिचय इस बकार हैं।

## मेसर्स किश्नवाल अमृतवाल

स्य पर्यंड बर्रमान मालिङ धोयुन गोडुळडासका, राजलाङको और जमनाशसभी है। हि दुष्मन ही स्थापना सेठ नागयगहासभी खोर रणलोडुनासभी इहायोंसे हुई और बन्हींके जर्मा नेने समझे बन्दीन भी हुई। साथ नीना जातिक साधन है।

भीयु गोइछ्दासबी और दादजाङ्गी, सेठ नागयगदासभीके नवा जननाइसबी, हेंड

रण्योइस्थाई पुत्र हैं। बारका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बाबेन-हिट्न्यान समृत्यान बहाबवाउ-यहां दुग्हों, बिही और मगदी हैन हैन्स सन ऐता है।

 (२) बप्ता-स्योत्हास वस्त्रास T. A. Jahajwala—यहाँ हो काम नवा हुनी विद्ये और सद्वत्रक व्यापार होता है।

----

### मुँ यो जीवाबाबजी

बारधा मुद्र निवस कांक्रम (कांब्रमण) कुर्वामों है। सन १८७८ में प्रव शासके स्वारंत हुंबा तब बार बहा बार । बारधा हेहरामा सन १८०१ है तक असम है तन है। बार्ष १ हुन है निनमें बच्चे वह बाजान हुंसी मुन्हाकाओं है। बार बारधा कांक्र असमें









खरामजी, ग्यझोड्डाम**जा, श्वा**ना मुंशी

### विवित्र केस्टरियां

- (१) कवनारास शिकासप जिनिंग केवस्ती
- (१) नजस्मकी मृतामार्च "
- (३) प्वारेकास वायोध्यामस्त्रद् "
- (४) भीराम सीकाराम 17 77

#### बेविष केस्टरियां

(१) नकरणको भूसाभाई

**डाटनप्रेस** 

(२) श्रीराम सीलाराम

**ब्रा**टनप्रेस

#### बाइस विस

जमनासास शिकासाप बाईड मिड

### सन् १६२५ में बहांसे एक्सपोर्ट तथा इम्पोर्ट होनेवाले मालकी सूची

|          | जानपाला भारत  |                |  |
|----------|---------------|----------------|--|
| नाम      | बजन मन        | . मून्त्र इपना |  |
| नामक     | १७४६३         | . ***          |  |
| गुड़     | <b>२८४४</b> ० | •••            |  |
| पीत्रस   | ***           | १२६२३          |  |
| क्षका    | ***           | <b>२२४१६</b> २ |  |
| मरचेंडईस | 4**           | २१५२४          |  |
|          |               |                |  |

|             | बानेवाता बात              |                  |
|-------------|---------------------------|------------------|
| नाम         | रअन मन                    | <del>शूल्य</del> |
| मृक्        | ₹७६६•                     | •••              |
| <b>जरहर</b> | <b>₹</b> \$\$ <b>54</b> • | •••              |
| नना         | १५३२७                     | ***              |
| नाजरा       | 0033                      | •••              |
| सरसों       | 13404                     | •••              |
| अवसो        | 50085                     | ***              |
| भी<br>कां   | 149                       | ***              |
| 21          | 1000                      |                  |



# मारतीय व्यापारियोंका पार्रचय

मेसर्स भागीरथ मथुराप्रसाद

» शिवसहाय विश्वम्भरनाथ

## घीके व्यापारी

मेससं छितरमञ रामद्याल

- " विरदीचन्त्र वाटमुकुन्द
- मुख्यंद नेमोचन्द » शोमाराम गुळावचन्द
- » सङ्गमुख नागयणवास शिक्यसार् लक्ष्मीनागयण

# मिहीके तेल ठोचनेवाले

मेससे नायुगम कु'नापाल » दशीस्त्रन्द् हरनारायम् मेससे विन्त्रायन शंकरडाउ " हीराहाल मोवीहाल

जोहेके ज्यापारी

- मेसर्स जवाहरलाल नापुराम n मोतीराम तंजि**ध** ह
- " दरमसाद् छातूराम

जनरत मरचेन्ट्स

- मेसर्स केशीराम मनीराम
- " चन्द्रनलाल रामप्रसाद
- प्यारेहाल रामस्वरूप रामचन्द्र इस्प्रसाङ्
- शाहिमाम प्रतेपन्र शालिमाम दुरगात्रधाद

मिगड भिंड मशानियर स्टेडरा एक जिला है। यह मनानियर के उत्तर पूर्वमें स्थिन है। एस-ियर हार्ट रेहने वही नह भानी है। यह गरालियरसे १३ मोलही दुगैयर है। वहीं हत्य दर मोटक करीन हर जाता है। इसका स्वापेक साथ गहर व्यापादिक सम्बन्ध है। वहांने स्वाप नैह मोदर सर्विस ता इतो है। महादियर स्टेंटके उद्योग दिस्से ही बस्तुकों स कस्तारे इतों िने पड मान यही मंडी है। यहाँसे बहुत बड़ी ताहादमें बगास बाहर जाता है। वाजा, बज सीर राज्या यो बरवहरी ओर बहुत एरसपोट होता है। यहाँद्रा यो अपनी अपनी अपनी अपनी रीनेसे बनहने इन्हें नोस्टेने पाया जाना है। अध्यो और अरण्डीसा एसपोर्ट भी वहाँसे

द्या व्यापतिचेंड मुन्तेने, व्यापतिचेंड व्यापति होनेशते स्वापादिङ कार्तोडी निष्टते धीर ब्याराजें ह उत्तरी हे जिये एक मंदी कोजी स्वालित है।

पराने दान ही नेपान नेपनड स्थानने भेत्र मानने हर मान एक प्रामीका केना अपना है।

भीवृत मुन्ती मुन्दरकाक्षणो और भी जमनादासणी दोनों ही इस कर्मके प्रभान संचालक है। बाएके पार्टनर शिवमें नीचे किसी दुकानें हैं।

वकता—काटन जीनप्रेस कम्पनी—वहां जीन प्रेसके सावमें आहल मिल भी है। तथा काटन विजिनेस हुण्डी विही और आहतका काम होता है। T. A. Joweshuar,

- (२) नीष्ट्रम ( गवाहित्यर-स्टेट )—कटिन जीन कर्मनी—जीनिंग फेक्टरी है तथा वई कपासका स्वापार होता है।
- (३) अवद् ( गवास्त्रियर-स्टेड ) क्रांटन जोन कम्पनी— वपरोक्त काम दोता है।

### मेससं नक्कराम योकरराम

इस फर्मेंक वर्तमान माधिक सेठ फरोकाकजी नमवाक जानिके सक्त हैं। नापका मूळ निवास खान जोई (अवतुर-राक्त) है। इस दूकानको पहिले केठ नवस्तामजीने स्थापित किया। जापके रे प्रेच के, पोकश्यामजी जीर मोलीगमजी। भीमोलीगमजीने वपलामें सेठ उद्वराम—धर्म राज्यको नीव हालो थी। इनके बाद सेठ पोकश्यासजीक पुत्र वद्यवरामजीने इस फर्मेके वामकी सम्बाला। वर्रमानमें सेठ अद्वरामजीके पुत्र केरेककजी इस कर्मके माधिक हैं।

इस समय जायकी दुकानकर हुण्डी चिट्टी, वर्ष वयासका स्वाकार नवा काद्रवका काम होना है। मन्द्रसोरकी नारायक्त्रस काद्रकाल जीनिंग गेसिंग केकरी तथा वयानको सामदा जीनेंग केकरीमें आएका हिस्सा है

## कटिन मर्चेट एवर कमीश्नयेबंट

जीन प्रस

रन् बाटन बॉन्ड देख नभ्ड राम पोक्स्सम्म रक्डोड् राम मध्यात्सम्म स्थानुम्ब ब्यानाम् परित् गीन तेष म् परित् गीन तेष क्योपिकात गीन देखते

| 19                | निंग फेक्टरियां                                                                    |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                   | (2)                                                                                |                    |
|                   | (१) जमनादास शिवप्र<br>(२) नजरमङी मूसामा<br>(३) प्यारेन्य                           |                    |
|                   | (२) नजरमती रावप्र<br>(३) त्यारेलाल मुसामा                                          | वीप जिलित ३        |
|                   | (३) त्यारेलल अयोध्याप<br>(४) श्रीराम सीवारक                                        | ई फैन्ट्से         |
|                   | (४) भी स्थाप स्थाध्यात                                                             | भार ।              |
|                   | <i>्र आराम</i> सीताराम                                                             | <sup>114</sup> ),  |
| - मेसिंग          | े जाराम<br>फेक्टरियां                                                              | "                  |
|                   | ( विश्वा                                                                           | tothe              |
|                   | (१) नजरमली                                                                         |                    |
| (                 | २) श्रीराम सीताराम                                                                 |                    |
| 37783             | स्राताराम                                                                          | <i>फीटनवेस</i>     |
| - अल              |                                                                                    | <i>फाटनप्रेस</i>   |
| जम                | नारास शिवपताप माईल मिल                                                             |                    |
|                   | ारावप्रताप छाईल द                                                                  |                    |
| सन् १६२०          | जमा करू                                                                            |                    |
|                   | स्विद्यताप ष्राईल मिल<br>भूमें यहांसे एक्सपोर्ट तथा इम्पे<br>आनेगाला माल<br>बजन सन |                    |
| नाम               | आने गान                                                                            | र्टि होने वाले     |
| षावल              |                                                                                    | भावकी सूची         |
| गुड़              |                                                                                    | •                  |
| पीतल              | \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                  | <i>P</i>           |
|                   | 2<880                                                                              | मूल्य रूपया        |
| कपड़ा             | ***                                                                                | ***                |
| माचेंबाईस         | ***                                                                                | 400                |
|                   | ***                                                                                | १२६२३              |
|                   | •••                                                                                | <sup>२२४१4</sup> २ |
| नाम               | नानेवाला गाल                                                                       | र१५२४              |
| (F                | - अवा माल                                                                          |                    |
| रहर               | यजन मन                                                                             |                    |
| ना                | ₹७६६०                                                                              | गूना               |
| न <b>रा</b><br>-े | १४५८४०<br>१५३२७                                                                    | ***                |
| त्रों<br>स्रो     | 6033                                                                               | **•                |
| d)                | 83504                                                                              | ***                |
|                   | 80000                                                                              | 110                |
|                   | रेर्ददर्भ                                                                          |                    |
|                   | C31. a                                                                             | ***                |

नाम मृद्ध स्राहर चना याजरा स्रासी अस्री पर्भ हर्न

<3,45

180



#### मेनर्भ गो३र्घनदास श्रीराम

दम करोड़ संचालकों का मूल निर्मास स्थान इरावा पूर पीर है। आप अननार आदिक है। इन करोड़ी यहां स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेट तोक्च न्यावकों है। स्थाद वर्षण पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे पड़े पुत्र इराग रहते हैं। शेष सब वर्षा न्याने हैं। अनेकर्णे स्थाप पत्र करेंग प्रमुख्य स्थापित हैं।

आरका स्थापारिक परिचय इस प्रकार है — चिंड—सेमध्ये यो वर्धनद्वास ध्वेदाम पे. A. Babu यहां महा, करहा आदिका स्थापार होना है। सरस्वत्र काम भी करा होगा है।

मेससे जमनादास शिवप्रताप प्रत

दन करों है माजिक हा नियान स्थान कुनामनों है है। आप मादेखनी आति है सम्मा हैं। बरक से कई स्थानेशर करों हैं। जिन हा दिशेष विदरण जुनामन नेडिस पोर्शनमें दिया गया है। व्य स्थान अञ्चान की आजन करने करने हैं।

बदा ब्यापका भ्यागारिक परिश्वय द्वार प्रकार है—

#### नेसर्स हाद्यानाई चुनीलाना

द्वन का के दिन्द बहुना (बहुनेता) के दूबनाये हैं। जायको जानि पर है। देन क्षण क्षणोंना हुए कोव दून के हुए होने। इसका देह आदिए सांताहा है। इसके स्वाप के हुए और एस्ट्रा के मानिक सांताहा है। इसके स्वाप के हुए और एस्ट्रा के मानिक सांताहा है। इसके स्वाप क्षण मानिक मानिक मानिक सांताहा है। के सांताहा के मानिक सांताहा के सांताहा है।

कार व्यवस्थित संस्थात कारण है-

केंक्यू - ६- कर वर्ष हामार्थ कुलीबात T. A Demolation वर्ष गृत वादा

कोर नव का ज्याबाद कर है। वादश्या बाव भी वह का शरी है। का द-मेलन कामार्थ कुम्पोक्स-ए. प्रे. Dameir प्रिक-पार राज्य नवा दिवदाओं कारण का बाव कम्मे संबत् १६५३ में सेठ रघुनाथजीका और १९६६ में रामनारायणजीका देहावसान होगया। इनके बाद सेठ रघुनायजीके पुत्र रामबन्द्रजीने इस दुकानके कारोवारको सम्हाला। आपका भी देहावसान १६८० में होगया है। वर्तमानमें इस दुकानका कारोवार सेठ रामनारायणजीकेपुत्र सेठ कन्हेयालालजी सम्हालते हैं। सेठ रामचन्द्रजीके २ पुत्र सेठ मदनलालजी और वंशीलालजी अभी छोटी वयके हैं।

सेठ कन्हैयालालजी जिलाबोर्ड मंदसोरके मेम्बर हैं। इस दुकानकी ओरसे ढींकेड्में धर्मशाला रंगनाय मीका मंदिर तथा तालाव बना हुआ है।

भापकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है।

१ जावर-भीराम बल्हेब-यहां आसामी लेनदेन, रुई कपासका व्यापार और हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

२ मंद्रसोर-श्रीराम बलदेव-यहां भी आसामी लेनदेन, रुई, कपास, गल्डेका न्यापार तथा आदृत और हुण्डी चिट्ठीका काम होता है।

३ दीकेड्-किशनराम नगजीराम, यह गांव तथा तीन गांव और स्टेट गवालियरने आपको जमोंदारी इकसे दिये हैं। यहां आपका खास निवास है।

४ रतनगढ़ (गवाल्यिर)—श्रीराम नगजीराम —आसामी छेनदेन,कपास तथा गङ्खेका काम होता है। ५ सिंगोडी - श्रीराम नगजीराम — ऊपर लिखे अनुसार काम होता है।

## मेसर्रा हरकिशन किशनबाज जावद

इस दुकानके मालिकोंको डीडवाना ( जोषपुर स्टेट ) से नीमचर्मे आये १०० वर्ष हुए। नीमच से आकर ७० वर्ष पहिले सेठ रामजालजीने जानरमें स्थापार शुरू किया। आपके बाद कमराः गम-चन्द्रजी तथा ग्रुक्ट्वजीने इस दुकानका काम सन्दाला। आपके समयमें इस दुकानपर अफीम और विञ्हनका काम होता था। सेठ शुकदेवजीते संवत् १६६७ में कृष्ण कॉटन जीतिंग फेक्टगे स्थापित की। आपके वाद आपके पुत्र सेठ हरकिरानजी इस समय इस दुकानका संवाजन कर रहे हैं। आपको यह दुकान इस नामसे संबन् १६५३ से जावर्से ब्यापार कर रही है। सेठ इंग्बिशनओं मादेशरी सञ्चन हैं। आप यहांके आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं।

इस समय आपके ज्यापारका परिचय इस प्रकार है।

१ जावर—हराब्यान विरानजाल—इस दुकानपर रहे, कपास, हुंडी विद्वी, गक्ष और आदृष्ट्या काम होता है। यहां मापको छप्ण कांटन जीन फेस्टरी है।

२ न्यू मालबा कोटन देस वपाना—इस देसमें बापका साम्य है ।

रे न्यू कोटन जीन बेस मेर्सीर—इस जीन बेसके साथ भागीदार हैं।



बङ्गार (बड़ीदा ) पटेत पुरुगेतनदास सोहतवन्द्र —इच स्थानभर गडा तेंछ और ठोडको मादवञ्च कान होता है।

## मेसर्स बेखराज जमनादास

रत कार्ड माटिकों हा मूठ निवास स्थान गवासिवर है। अवरव आव हा विशेष परिचय वहीं दिया गवा है। यहां जानस स्थानारिक गरिचय इस महार हें—

मिंड—मेसलेंडेसराज जनदरास—यहां गल्डा, विङ्ग भीर सक्करका न्यापार होता हैं। जारूउ-का कम भी बहुत होता है।

## मेसर्स हजारीजाज श्रीराम

इस फर्नेडे स्थापक सेठ हवार्यञ्जननी है। यहां इस फर्नेड्रे स्थापित हुर २ वर्ष हुए। भाष अम्बात श्रतिके हैं भाषक्ष निवास स्थान उपका है। जार करीब २ यहीं रहते हैं।

घान्य व्यानारिक परिचा इस प्रदार है

निंड—हजारिक्ष भीराम T A क्रिकेट्रिक कहा पहाँ गहज तथा तिज्ञात व्याप्त और बाह्यका कम होता है। सरकतों मिळिटरोस कम भी पहाँ होता है। पहाँ बाहसी अल्झे फेक्सरे हैं।

अस्य - राजनहात बाहबन्द सराश मा 🛴 🛴 पड़ा पड़ी वांनी सोनेहा बान होता है। देवर भी तेयार निर्देश

ट्यक्स—प्रैरिन्ड एनचन्द्र जनरङांत्र—पहां गर्लोची सरीही विको उपा बाहुउद्या कर होटा है। दरक्य—सुन्दों नावस्पताह बनवात पहां गर्लेचा म्यापार एक्ट् यो की सरीहीचा कन होटा है।

## मेतर्स शिवप्रताद रामजीवन

स्त करिंव हो सान्देशन है। बान होतींहीस स्त्या नवाकित है। बान अन्यात कालेब है। बानसा विदेन परिषय वहां अका २ वसींसे हिया गया है। यहां अवस्त्र व्यापतिक परिषय स्त प्रसा है।

नि'ड —नेवर्ड टिवरहाइ पनबीश—पड़ी परता तथा पीक्षे संदेशे विक्रो कीर काइन्छ। सन होटा है ।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

िये एक फिस्तर (food stuffo commissioner) नियन किया गया और बायउंक किसनाका द्वां उसके नीचे पर दिया गया। इस प्रतिबंध क प्रयाद्धी (control scheme)का घ्येय यही था

कि किस देशको कितना मान भेना जाय इसका निर्मुण सरकारके हाथमें रहे और जो चलन जांव

उसके लिए सरकारसे लहसंस लेना पड़े 1 ये लाइसंस तमी दिये जाने थे जब यह यात सिद्ध कर

दी जाती थी कि बाहर जानेवाले चलानके लिए नियत क्षित्र हुए आ रसे प्रचात दाम नहीं दिया गया

है। धानकी तैनीके कारण १६१६के मई महीनेनें सरकारको भी मानकी लियिट बड़ा देन

पड़ी और फिर १६२०के जनवरीमें जब इस कानूनके पड़ें में सुधार हुआ हो दाम और भी बड़ाने पड़े

१६२०के अन्तवरक प्रतिबंध चलता रहा पर उस समय चायठके लिए आसतीय मानके पहने पड़ाजानेपर इस विषयमें फिरसे चिवार करना आवस्य क हुआ। सन् १६२१में चावकके लिए शेषटीक

छता हो गई और निर्मात सुलाकर दिया गया। पर हो इस कामके लिये लाइसंस प्राप्त करना जहरी

रखा गया और यहि मान अधिक केंचा चला जाय तो किस प्रमुख निर्मात और सन १९२२
को १ अर्डेको भरतस्य चावलके निर्मातपर सप्त तरहरी रोक्टोक छता तो गई। इस क्रेडोको

है थरोड़ स्परेडो भरतस्य चावलके निर्मातपर सप्त तरहरी रोक्टोक छता तो गई। इस क्रेडोको

है प्रतेडेको भरतस्य चावलके निर्मातपर सप्त तरहरी रोक्टोक छता तो गई।

भारतमं सब जगह गेहुं का भाव सेरपर होता है। करांचीमें इस का व्यापार ६५६ रतलकी खंडी पर किया जाता है और मालका चलान बोरोंमें प्रति बोरा २ हंउरवेटके हिसाबसे भरकर किया जाता है। वस्बईमें खण्डी ७५६ रतलकी होती है। वस्बईसे बोरोंमें चलान दिया जाता है और प्रति बोरेमें १८२ रतलसे लेकर २२४ रतलक गेहूं भरा जाता है। प्रेट त्रिटेनको साधारणतया ४६२ रतलके एक क्वाटंरपर माव दिया जाता है। एक समय भारतीय गेंहुं की कुड़ा कचरा मिला हुआ होनेके कारण बड़ी वदनामी थी लेकन सन् १६०७से इस बातमें यहुत सुधार हो गया है। यहांपर गेहुं को खरीदके लिए लंदन कानंट्रेड एसोसियेशनके कंट्राक्ट किये जाते हैं जिनमें यह शतंरहती है कि गेहुं में २ संकड़ा अन्य धान यथा जो मिले हो सकते हैं पर धूल विलक्ष्य नहीं होगा।

महायुद्धकी घोषणा होते ही संसार भरमें गेहूं का भाव ऊंचा हो गया और इसका असर भारतके गेहूंके वजारवर भी पड़ा। सन् १६१४में भारत सरकारने प्रान्तीय सरकारों के लिये आज्ञा निकाली कि अवने प्रान्तोंमें जहां २ गेहूं का संचय हो इसकी जांच की जाय और आवश्यकता पड़े तो वह गेहूं ले लिया जाय। इससे भी गेहूं का भाव ऊंचे जानेसे नहीं कहा और तब सरकारने गेहूं और गेहूं के आटेका निर्यात दिसम्बर १६१४से १६१४तक १ लाख टनसे अधिक न हो ऐसी मनाई इर हो। तब भी भाव ऊवर चढ़ा और १६१४के फरवरी महीनेमें अगस्त जुलाईसे भाव ख्योदा हो गया। सन् १६१५के अर्थेल महीनेमें सरकारने मारतसे अन्य किसीके द्वारा गेहुंका निर्यात येद कर देनेबी ठान ली और यह काम अपने हाथमें लेनेका विचार कर लिया। उस समय गेहूंके लिये एक किमस्तर(Wheat Commissioner)की नियुक्ति की गई और इस तरहसे सरकारने गेहूं पर अपना अधिकार (क्ट्रील) आरम्भ किया तो जो पहले गेहूं का निर्यात करनेबाले कर्म थे चन्हें कमीशन देकर अपने लिए गेहूं खरीद करनेके लिए एजंट बना लिया। गेहूंका दाम सरकार नियत करती थी और उसका ध्यान भाव घटानेकी और ही अधिक रहता था। इस भाति सन् १६१४के अप्रेतसे १६१६के मई तक सरकारके साते ५१ लाख टनसे भी अधिक गेहूंकी खरीद हुई जिसमेंसे ४,५८,०५७ टन करांची ४०८,०० वंबई और २६६०६ टनका कलकतासे निर्यात हुआ।

सन् १६१६ के मई महीनेसे सरकारने गेट्ट किन्द्रनाको आज्ञा लेकर गेट्ट का नियांत प्राइवेट फमोंक दिये फिर रोड दिया। टेकिन यह बात कक्यूर महीनेत्रक रही और फिर सरकारने गेट्ट का कन्ट्रोड अपने हाथने दिया और स्वयंत कमीसन सन् १६१७ के फरवरी तक स्वयं सरीद करवी रही। इसके बाद गेट्ट किन्द्रनाको गेट्ट की स्वयंत्र दिने स्वयंत स्वयं सरीद करवी को प्रसल और वर्षों को अपन्न स्वतुत अच्छी हुई और सन् १६१७-१८ में १४। जान्न नियांत हुआ। इस वर्ष गेट्ट किन्द्रनाने स्वयंत क्योंशनके स्वांत १४,5८३४९

## मारताय व्यापारयोका परिचय

बैंक्स

मेसर्सं अयोध्यात्रसाद् यांकेटाल n **क**'वरपाछ गुछजारीछाछ

» पिन्द्रावन छ्टमनदास

में न मरचेंट स एएड, एजंट मेससं गोधनदास भीएम

जमनादास शिक्प्रवाप

» हासाभाई चुन्नीताल » उलंभदास बानन्दजी

» मनस्यताञ्च धौकोन्ताञ्

n रामऱ्याल रघुलाल टेखनाम जमनादास

। शिक्ससाह रामजीवन

इमारीलाज ओराम

काटन मरचॅन्ट्स मेसरा अनुनादास विस्तराप » नगर **य**ा मुसाभाई

» भोगम सोतागम

शक्सके व्यापारी मेससं गमस्याः गावेटाल n राष्ट्रागन चम्पासन

वेखात्र प्रनन्त्राम

विवयमात् रामजीवन

वजायं मरचेंट्स

-मेसर्स गुङ्जारीटाल लखमी चन्द » प्राम्ख रामचन्द्र मनीराम उल्पताय

मधोराम रघुनाथत्रसाइ

" रामजीवन ज्यालायसाव रधनाथ प्रसाद छस्मीवन्द

व्हमीचन्द्र गणेशीवाव " सुन्दरहाल बद्रोपसाद

घासलेट तेवके व्यापारी मेसम् कर्देयाठाठ व्यारेलाठ

» दुर्गात्रसा**र** गिरवरठाठ

खोह्य पीतन्नके ट्यापारी मेमसं बन्देवाडाल प्यारंडाड (डोह) » गनवनछाछ सिद्धवोषाछ ( वीतन्त्र )

» नायुराम नीनामज ( छो**ह** ) मिह्नुवाल चन्द्रभान (पीतल)

» धमलाउ होचलाल (पीन्छ)

सुतके द्यापारी

मेससं सम्बद्धाय म्बल्क्समार

#### गल्लेके व्यापारी

#### मेसर्स रामवावा हजारीमदा डोसा

सेड गुसबबन्द जो स्थानीय मणडी कमेडोके बीधनी तथा पंचायन बोर्ड हे मेहबाई। आहे पुत्र को प्रमेशीकान को को व्यापार्ग सहयोग केते हैं। साप हा व्यापारिक परिचय हम उक्तरी (१) हुएव (मसकिया) समाधात हासनेमाठ—केत देन तथा स्थापी निविक्तन हा काम होतारी। (२) हुएए—क्याबीदाम गुक्रवयन्द—दस दुसननार यो स्थीर माठोकी माठवका तथा पह स्वाप्त

देश है। हम कर्मी बापका सामा है।

(३) इंटर-- ट्यबेट्स गुळवनन् —यहां मो गल्य और पोका स्थापार भीर बादग्रा ध्रां टेया है।

इनके बांकीन्ड शिक्यु के क्यीवर निज और आइन निन्धी मी आपका गाना है।

### कंद्राक्टसे

मेसस प्रमराज जदगीचंट

स्त्र केंद्र कोश्वर केंद्र ११२० में १९६८ (१९५५) में द्रार अपन में इन्त्रों कि देवपार्यन क्यांन हिमा। जान क्यांनामान ता कर 14 सम् वर कार ने। यह कहान क्यांन स्थापित हो। इन राज इतान मेंद्र स्थाप

## शिकपुरी

रिक्युगे, गवालियर स्ट रेलवेके शिवयुरी गवालियर में चन्ना अन्तिम स्टेशन है। यहाँसे शिवयुरी गांव क्योव क्याया मोल है। चर्तों और सुन्दर पहाड़ोंसे थिया हुआ होने ही वजहसे यहाँकी क्यावहवा यहुंतही स्वास्थ्यप्रद और लाभकारी है। यही कारण है कि स्वर्गीय महाराजा माधवराव का यह स्थान वहा प्रियपाव रहा। वे हमेशा एक साजमें करीव ६ माह यहीं रहते थे। इस शहरकी यसावट क्याने साक सुयरी और सुन्दर है, कि देखते ही यनती है। महाराजाका प्रिय पाव स्थान होने के उन्होंने यहां और गवालियरके बीच वेतारके तार लगवाये, इलेन्ट्रिक लाईटका प्रयंग करवाया क्या कई महत्व, वाग वगीचे और तालावींका निर्माण करवाया।

संघाके समय यदि कोई क्वांक पूननेके क्षिये तालावकी और निकड आप, तो उसे माजून होगा कि वह एक इन्द्रपुरीनें प्रवेस कर रहा है। चारों और इलेक्ट्रिक काईटकी-रोरानी उसकी लांबोंनें वकाचोंधी देश करदेगी। विज्ञक्षीके इस प्रकाशनें उसे एक और महराआके महल, दूसरी और तालावोंका सुन्दर रूप और उनमें विवसते हुए मुन्दर बजरे और वीसरी ओर गवालियरके खंबोंके बंगले बड़े ही मले माजून होंगे कहनेका मजलब यह है कि यह शहर गवालियर स्टेटमें महुन सुन्दर और नवीन टंगका एक ही माजून होता है।

न्यापारिक द्यितं भी इस स्थानक श्रन्छा महत्व है। इसका कारण यह है कि इसके चारें श्रीर पहादी स्थान श्राजनेते और पोई दूस्य ग्रहर पास न होनेते आस पासके वह मीछ तक के देहाजोंने पहोसे माछ जाता है और वहांकी पेंडाईसका माछ भी इसी स्थान ग्राग्र पश्चिमेर्ट होता है। पहांसे पश्चेति होनेवाली वल्होंने विशेषहर गोंद, शहद, मीम आदि जंगडी पहार्थ हैं।

व्यापारियों हो सुनीयां है दिने पहांसे गुना और न्यंसी वह मोटरे 'रन करती हैं।

शिवपुर्विक दर्शतीय स्थान-महारामाको एतरी, सर्व्यातागर, महारामाके महस्र, माधातिक मागोरा टिक तथा जंगकके वर्ष दरव माहि र ।

शित्तुरी मंद्रीचे एक्त्योर्ड झीर इन्तोर्ड होनेयाउँ माडहा सन् १६२४ छा विनत्त इस. नकार है। बेनराजजीके पुत्र सेठ व्यक्तीचंद्रजी हैं । आपके पुत्र श्री संवीपसन्द्रजी पड़ रहे हैं । आपका स्वानारिक परिचय इस प्रकार है ।

सुगर-प्रेमराज लझ्मीचंद्-इस फर्मपर ठेकेदारी, तथा हेनदेनका काम होता है। आपका खास काम ठेकेदारी है।

## मेससं विरदीचंद कन्हेयालाल

इस फर्मके वर्तमान मालिक ओपिरदीचंद्रजी हैं। आपके ४ पुत्र हैं जिनमें यहे जयपुरमें इक्ष्मीका स्थम करते हैं। एक पुत्र विज्ञापतमें उत्तरहरीकी शिक्षा पा रहे हैं और एक तहसीजदार हैं जानको फर्मप हमेदन और ठेकेद्वारी काम होता है।

## मेससं मधुरोदास रघुनाथप्रसाद

इस फर्नके मालिक मूत्र निवासी साहित्य (पंजाप) के हैं। इनकी पहा आये करीन १३० वर्ष हुए हैं। इस फर्नके पूर्वम इंगडे सहय है साथ पीक्षमें भरती होकर जाये थे। पहुत समय पाइ साज साम्यापना के प्रकार प्रकार समय पाइ साज साम्यापना के प्रकार प्रकार समय पाइ साज साम्यापना के दिवा । आर विश्वेश गार्थनी है के प्रमोशिय सामसे के प्रकार के प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्

वर्गमानमें इस कर्मके मार्गिक ध्येमनुगाममाहको और गतुनाधमसाहको है। ध्येमधुरामगाहको इस्य मुनितिरोद्धोके स्थितर मेन्दर, और योमसीकेदन स्थेतं, यज्ञानिके साम द्यास्थर ध्येर स्था-दिस्पक्षे मुन्दिकोद्धिके सेम्पर है।

बारका स्वाराधिक परिषय (काकार है।

हमा—नेवर्ष महत्त्वस्त रहत्त्वसम्बद्ध—१६१ किहेन, इन्हों निही क्यूनओं स्टेट प्रसंहर्गका सन्द देखें है।

## मारतीय व्यापारियोंका परिचय

| नास्ताय व्यापारिय   | निम्न परिचय        | -                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| नाम                 | आनेवाल             | 7 माल                                 |
| षविङ                | वजन                |                                       |
| गुइ                 | ्देर मन            | मृत्य                                 |
| तेल पासहेद          | ₹₹00               | ***                                   |
| स्रोपरा             | १०३१० पीचे         | ***                                   |
| क्रवल               | ₹०६६ मन -          |                                       |
| तथा चीतल के         | ***                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| दाइका सामाञ         | ***                | नेश्रेण ह                             |
| E dist              | ***                | 1498 to                               |
| सिंबरी क्राप्त      | ***                | २०६०४ ६०                              |
| उली कपड़ा           | ***                | १९८१६६ ४०                             |
| HA.                 | ***                | २८१६ ४०                               |
| मुट हे थेले         | ६५६ मन             | २८६६ क                                |
| लेक्ट्रीस सामान     | 3044 "             | ***                                   |
| 4(4)1153            | ₹•₹₹,,             | ***                                   |
| माचिछ               | ***                | *11                                   |
|                     | ***                | २१२३८                                 |
| नाम                 | गानेवाला माल       | 3481                                  |
| 旗                   | वजन मन             | ***                                   |
| रहें                | <b>१२९२७</b>       | मुख्य                                 |
| #'n                 | 7249               | ***                                   |
| 34                  | 13012              | ***                                   |
| भी                  | 1116               | •••                                   |
| बरस्त               | वर३५               | ***                                   |
| বিভ                 | 844                | ***                                   |
| प उस्ते             | 140                |                                       |
| मार्ग्ड वर          | 83.45              | ***                                   |
| क्रियोच देव<br>भारत | १४२३५              | ***                                   |
| नेग बहेर            | 1488               | ***                                   |
| न्द्र               | 423                | **                                    |
| E C                 | <b>\$3</b> 88      | ***                                   |
| ±u                  | 3884               | ***                                   |
| श्रेष               | 3746               |                                       |
| ररर                 | स्टर्              | ***                                   |
| क्रीरव              | १३ <b>६</b><br>२१२ |                                       |
|                     | <sup>२</sup> रेश्ट |                                       |
|                     | 193                | ***                                   |
|                     | 1.14               |                                       |
|                     |                    |                                       |

#### . भारतीय व्यापारियोंका परिचय

#### मेसस मोहनजाज शिववसाद

इस फर्मिक माधिक मधुराके निवासी अपवाज ( गोयल ) वेर्य सजन हैं। इस फर्मिक की की सैठ सिवयसाइजीने ६० वर्ष पूर्व स्थापित विद्या था। आप का गवाजियर क्टेटमें अच्छा सम्मान था। आप यहाँक अच्छे प्रतिच्छित व्यक्ति हो गवे हैं। आप गवाजियरकी मजितसे आम मसाउनीचे हैं। हिस्ट्रिय बोर्क, साहुकाराज थोड़े, तथा म्युमिसिसङ बोर्डके मेम्बर और कोमांगरिटज वें के मेनिक कार्यस्टर थे। आपने स्थानीय बन्यासाजको छिने स्थाह रूपसे ५०) स्काटसीपका भी प्रयंगिक कार्यस्टर थे। आपने स्थानीय बन्यासाजको छिने स्थाह रूपसे के संचाजक छेट शिवस्ताको है। यह समय इस सम्मेक संचाजक छेट शिवस्ताको है। यूप पाणु वें हारासायती है। आपने स्थानाको सिवास सम्बन्ध है। इस समय इस सम्मेक संचाजक छेट शिवस्ताको है। यूप पाणु वें हारासायती है। आपने स्थानिक स्थान है। व्ये उपरोक्त संचाजको कार्य पुढ़े हैं। असरका कार्यासिक सर्वस्थ व्यवस्था

- (१) मुस्र —मोहनलाल शिवप्रनाप—जमीदारी और ठेकेन्सीका बहुत बड़ा काम होना है।
- (२) मोरंगा—शिकासाइ छरमोतास्थण—यहाँ गल्ले और घोटा स्थापार तथा आठवन कार होता है।
- (२) भिट-सिव्यक्तर् रामर्भवन-धर्म गल्ला, यो तथा आदनका व्यापार होता है। इस उनहरी बाएका साम्य है।
- (४) सक्याद शिकासाद ब्लॉकारनाथ--गरले तथा घोको सगोदी थियो और बादनका व्यापर होतर है।
- ( ५ ) किन्दुरी--नोइनवाव शिक्पधाद--यहांपर आपको शिक्पसाद आहुव मिल, भावने प्रायम् क्या कतावर निखाते ।

में न मर्चेट एएड कमांशन एजएट च्येटेड देवकात्राम वेमराज लक्ष्मीचन्द्र **पिरंभोजात क्योपंत** बारोपम दन्हेवालान भेरदेन इन्देवला उ में स्टाप्रमाह स्पनाधाना ह भवनुष्याम दुर्गाप्रसाद मोहनदाउ शिश्तमार बंदाय कुछचर प्याधाः हेगस्य द्वारच मध्ये दर्भाषात्रात इ.स्टान रामताल इजारीयत व्यक्तवात श्रीकार व रायबद्धा श्यत्रोदन स्थाय सम्बद्ध व्यासाय वामीसाय

## मेसर्स गणेश्याम गोपीराम

द्य फर्नेक वर्गमत मालिक सेठ गोशीरामती हैं। आप लमबाछ जातिक है। सापद्य मूच निवास निवास (त्वयुर) द्या है। लावको यहां आये दरीय ६० वर्ष हुन होंगे। यह फर्ब सेठ गायेरा रामती द्वारा स्थापित हुई थी। इसको उन्मति मो उन्होंके हाथोंसे हुई। आपने यहां एक शिक्तोड़ा मन्दिर कुंचा और बंगीया बनवाया था। सेठ गोशीममत्तीके तीन पुत्रोंनेसे एक औतुत बातिकतन्त्री जागरा तूचानका संवासन करते हैं।

भाषरा व्यापनित परिवास स्व प्रदार है।

विवनुत्री--पर्यसमानः नीर्पासम्--पदां हुंदी, विद्वी हिन्देन तथा साङ्गाका काम दीगा है। क्षामस--गाँचीहाल बाह्यकरान, देउनगंज-- पदां हुंदी चिद्वी क्षीर क्योरान पर्मसीका काम दीना है।

## मेलसं पोरचन्द्र पृज्यचन्द्र

इस पर्शेक प्रनेतान माहिक सेड सेडरमाडो एस्स् मेड सुपरांत होते हैं। आप आरेताड से सामग्र सामने हैं। आपका मूड विश्व स्थान मेड्ना (मार्ग्य) का है। उन पर्शिक एसे स्थापित हुद एड्ड पर्दे को है। उन सामग्र सामग्र है। अपका प्रनित्त रामग्र स्थापित हुद एड्ड पर्दे होने । उन्हें रामग्र सामग्र है। अपका पर्वाद कारा, अडमाडां, सेन्यावो, सीन्यावो, मीत्र मोत्यक्त हो। इस सामग्र होने सामग्र सेन्यावो के स्थापित सामग्र सेन्यावो कारा, अडमाडां, अनेताव मित्र हो। सेन्यावो सेट्सी मार्गित स्थापित से इस सेन्यावो सेन्यावो सेन्यावो स्थापित सेन्यावो सेन्यावे सेन

आष्य व्यापारिक परिवाद तम प्रदान है। रिक्युरो-परिचाद पुत्रवाद-पद्दा सराधी तुनी चिति और क्रमेशन प्रदान के दान राजा है। विष्युरो-परिचाद पुत्रपायित्र-एक राजारि रहेग्रधी देवेदाशीक क्षत्र होता है। वादद-परिचाद तुम्बाद मराहार वहा तुनी विद्वां का बाता होता है। विद-परिचाद पुन्तपद मराहार कार्या तका हुनी विद्वां कार्य रोजादि व्यक्ति है कर्या कार्या है। स्थापारिक्युर

### मेनन भगपनदान म्बदाव

मधुगप्रसाद गंगाप्रसाद रामवद्या रामजीवन रयामलाळसुखीनळ

## लोहेके व्यापारी

कु नीटाल प्यारेटाल इन्तुमल पुहलमल

जनरल मरचेंट

हाजी वही मोहम्मद

स्टेश्नर

रामटाल घासीलाल

अत्तार और दवाईवाले

प्रभृद्याठ कालीपरण भूरामठ जगन्नाथ भूरामठ खत्री रामदाठ रामदहाय

#### यास्तीय व्यापारियों हा परिचय

कलमञ्जती हुए। वर्गमानमें आपही इस फर्म के मालिक है। आप ओखगल सम्बन हैं। आपके इन्दमलजी नामक एक पुत्र हैं।

मारका स्थापारिक परिषय इस प्रकार है।

मित्रपुरी---भगवानहास सित्रहास---स्ताक्षी, सेनहेन, कपडुंका ज्यापार और बमीरान पत्रेधीका कान होता है।

मिक्गुरी-न्यसम्ब इन्द्रसन्त - यहां बांदी सोनेका काम होता है। शेरर भी तैच्यार मिळवे हैं वा बाहरपर बनाय साते हैं।

### मेसर्भ ज्ञानमज केसरीचन्द

६ष चाँक वर्गनात स्थालक सेव तिराज्यां में प्रवास सेव नेपीच्यामें हैं। आप भोसाल मात्रका है। भाषा आर्ति निराम स्थान मेडतेल हैं। यहां इस वर्ग से स्थापित हुए कीव रू वर्ष हुए होते। इसके ब्यायक सेल जानकारी हैं। आपके प्रवास क्यायत इस वर्ग को उन्ति आर्यक प्रवास केव वेदारोपन्य भोते को। आपके प्रवास आपके पुत्र सेत लालकारमी हुए। आपके स्थापे भे स्थापक प्रवास कार्यकारमी हुए। आपके स्थापे भे स्थापक प्रवास कार्यकारमी हुए। अपके वर्गनात हुई। वर्ष कर्म यहाँक समामस्य अस्त्यो मानी जाती है। इसके वर्गनात स्थापक स्थापन जाती है। इसके वर्गनात स्थापन स्थापन जाती है। इसके वर्गनात स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन जाती है। इसके वर्गनात स्थापन स्थ

सेड नेनोचन्त्री स्थानीय चानत्यी मेतिस्टर हैं। तथा सोई सादुसानन सीर कॉपोर्टब वैक्ट वेम्बर हैं। सेट दिश्ववंदशी बढ़े साल चीत सिन्मापी हैं। दरशार्स शालक अपन स्मानन है। आपको कहें बार दरवारसे पौराकों स्नाम पिटरी हैं। आपका जान सान-पांकी और च है। आपने माजवारीचन उद्देशपुर सीर आगाग अन्यवारूपों सम्पर्ध सहावाग प्रान को है।

भारका राज्यतिक चरित्रय ६० वकार है:— विकृते – नेन्नर क्षम्मात केरीनन्द्र—सम् चनैतर होती चिद्रो नथा सरस्यो और क्योरत वर्षकी का क्षम होता है। सारको सम्बद्ध, कारकता ब्यासन साहि स्थानीय वर्षकीरी।

वैकेसे , प्रमान बनायन वेनने बागवन पुरुषान् , प्रेरावन व्यापन • व्यापन गुरुषान् , गाववन व्यापन • व्यापन गाववन , गाववन व्यापन • विकास वर्षात्रका , स्वापनान व्यापना

#### मेसस मोइनजाल शिवप्रसाद

इस फरीके मालिक महाराके निवासी अपवाक (गोसन) वेदय सकत हैं। इस कार्य के सिंद सिंद्रससाइमीने ९० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आपका गवाकियर करेटमें बनका समान था। आप यहांक अच्छे प्रतिस्तित करांक है। गये हैं। आप गवाकियर में मतिस्ति काम नवाकियें के सिंद्रस्त यो हैं। आप ग्रांकि से को स्थारित काम नवाकियें के सिंद्रस्त यो हैं। सामु कार्य क्षाप्त को स्थारित कार्य कार्य स्थारित कार्य कार्य स्थारित कार्य कार

(२) पुगर-पोदनताल शिवनगप-नमीदारी और टेकेदारीका बहुन बड़ा काम होना है। (२) मोरेना-शिक्तमाद ल्ह्मीनायया-पदी गल्ले और धीका स्थापार तथा नवाना

होता है।

( ३ ) जिंद—विकासाद रामभीवन—यहां व्यक्ता, यो तथा आदनका व्यापार होता है। इब अर्चे भाषक साम्य है।

(४) धक्याद् - शिकासाद भीकारनाथ--गस्ते तथा योको सरोदो कियो और भादनम

(५) विष्णुपे—मोदनशन शिकाधाय—वर्शपर भाषती शिकासाद आहन मिन्न भावर्थ कार्यन क्या फ्तावर मिन्न है।

| हमांशन एजयट कन्टाबंटर्स                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| कन्द्रावटसं<br>वेमगत्र स्थ्योचल<br>बनोचल क्लेयाताव                   |  |  |
| मञ्जूष्यमद्दर (पुनाव्याधार<br>मोहनवाक दिव्यामद                       |  |  |
| येद्वर्ते<br>श्यातं इत्रागम्य<br>गम्बस्य गमने स<br>विस्मान्य वानीसम् |  |  |
|                                                                      |  |  |

## कमोजन एजंड्स

मेसमं गणहाराम गोपोन्ज्ञ

- छितासङ नागवण दःस
- जीवनगम जनस्त्राच
- जेनसम चालासम
- रिपायन्य हो।।उन्ड ठाकुरहाम बहलाहहान
- मोरकान् गुलकान्
- मांगोलाङ रामदेव रामप्रसाद छोटम-इ
- द्वमंतराम रामनारायन
- रादेव शिवस्ताय

## षी मरबंट्स

मेससं जीवनराम जगन्नाथ

- छोत्रसन्त नारायणदास
- हत्तुक्तराम रामनारायण
- शानमञ केसरीचंड

## गक्लेके द्यापारी

मेसर्त अगरचन्त्र पूलबन्द

- चतुर्भं ज रामचन्द्र
- जमनादास कन्हेयादाल दौलदराम फफोरचन्द
- पनराज अन्स्राज
- भीमराज रामचन्द्र 34
- विहारीयाज गोकुळचन्य मन्नाराख लोटमल 23
- रामचन्द्र फुछभन्द्र
- रामझँ बार जेठामल 12
- शालिगराम छाछीराम 17
- हरदेव शिवसवाय

## शकरके व्य

मेस्सं गनंस गोरोताव

- गनेससम प्रनेताताः मञ्जू त रामवन्द
- सम्बन्द सुन्तीयर

### क्लाथ मर

मेम्सरं मींकारहास नुरतीधर मोर्खात श्रीनाधवण

- जमनादास चुन्नोडाल
- जीवनराम बन्सीधर
- बलराम खबचंद
- रुभान रामद्याळ भगवानदास शिवदास
- मोतीलाङ ज्वालासहाय
  - रवनबाब गनपवराम
- मुजानमल सुभवाल हजारीमञ्ज सोहनजाञ

घासबेट-तेबके व्य

मेसर्स चतुराज रामचल्द्र

राष्ट्रम् इरक्सिस बादा सानक विद्याचेत्रज्ञ गंदरम णाम्य अनेत्रताञ नयुष्त्रसङ् हेन्स्तरहरू कृतम् रक्स चनवल्य छन्द्रांदन बोके ब्यापारी . स्यानहाउ हुसीनड म्बाह्य हेराइड किंदं सन्दान राम्बाह स्ट्रिकंड वोहेके व्याप क्षांत्रम् इत्राचंद् ত গাঁৱত আছৈত क्लंट्स लिखेला ्रक्तुन्त्र झ्टब्स् व्यहेक व्यास्ती क्षान् रंगाण्य जन्त्व मर भेतन गुरुद्वा<u>य</u> हवी हो चेर्ना 😘 क्लहें व रावरान فيمتع فيكم केरक इस्टिंड क्सिए एक्ट्रेस ध्याप है। जीव रेन्द्र इ.इ.इ.इ र्केन हैं दस्तारी बचार और दवाईवा F-11 F-3 दिश्च रूपन न्तुराउ द्वादानाय では、13 mm 12 mm न्तिक है देखका हरी हैं दिन مرين لاين - Ten 5 - 13-

#### बद्धनगर

| आनेवा              | ना मान               | जानेवाजा माब    |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| रेपेसिन तेल        | २१४१६ पीपे           | रोहुं १५०६२०    |
| पीउछ               | 5453)                | धना ६३६५        |
| <b>एल्यूनोनियम</b> | - <b>44</b>          |                 |
| लोहा               | 315451               | कपासिया २५५६    |
| क्यपनी कपड़ा       | <b>१</b> संदर्भ कड़ी | तिल्ड्न १००२२   |
| विश्वो गाउ         | 34301                | मेथी ६४७        |
| रन्हीये रूपदा      | 19:431               |                 |
| स्माली उद्देश      | 30359                | काली नमास् ६०१५ |
| मा <del>विस</del>  | 84337                | चुवार ४७२५      |
| वनहा               | १२११०)               | -               |
| শনদে               | रव्यकु               |                 |

इस स्थानसर इस्पीरियल बेंडची सब तांच बाहित भीड़ें । इस दमवेने बाहरा वर्णने रिप्रमार प्रेन मीनस्वादय समझ एड बहुत बहु सीनस्वादय जेन समानदी कोग्से अपर्य <sup>बहु</sup>

यह स्थान जो । आई २ पी । रेल्पेंड पीना कोटा सेक्शनमें गुना नामक स्टेशनके शब 🕏 यह स्थान बोनासे ३४ मीळ, कोडासे ११४ मील और गराडियरसे २३० मीलकी द्वीपर 🕬 🧗 है। हुन देई हा अच्छा र : 2 भेगा भारत है। संख्यी, 

हिया अन्य है। यहाँ आनेवाने तथा जानेवाले मालका मन् १६२५ का विवरण इस प्रकार है। माने दक्षा माल जानेवाला माल वजन मन बन्नन मन मुल्य ४० नामवस्त ELIP 6408 गेर्ड **€**0₹4₹ ... 53 23945 भवार 5250 123 2440 धना 14186 WEBSE SEE WITE 20353 सार्धा 2603 \*\*\* fea i 46% म अमी 152 13 3.33d ... गमनिही 43.45 3 806 arch. विश्विमय **बा**ई-उ 33% 1:550

देशकार स्त्रहा 5160 राजंब सम्ब \$ = 12 \$081 ધો १० केले केने धन्त ३०४ र्दन्ता 35034 कर हा 314374)

41060)

न्याची ६१४ \$5\$\$\$\$) ४३८५ (३८) 63.54 54.4 - 41.3

देश-देश सम्बद्ध 25561) 4. W.Z 4,500) €2

\* 1 1

पर है। इसके मान्यार्व संबद्धी स्थानांतर है। इस्रोट्ड और ग्राहप ने प्रता नेतर वोस्टेन एवं पेड्रिय पार्ज तेकर हो औरधियों मेड्डो जली है। इस स्वीद ग्राहपने जनताका बहुत उपकार हुना है।

## वंकलं

## मेसस श्रीबंद वापूत्राल चौधरी

इस दूधन के मरान पुरुष सेट मेगेंद्दानाती थे। पदि उस दूधन का नाम मेगेंद्रास श्रीचन्द्र पड़ता था। सेठ श्रीपनद माहिद्दा का नान ए उन के तीन पूर्वे को करन र तीन सासाएं हो गई। (१) श्रीपन्द पत्यात (२) वीनन्द कल्यूपन्द और (३) श्रीपन्द इत्तारीमठ यहां पह एमं बहुत प्रतिद्धित तथा प्राची मानी जाती है। यह एमं यहां अनुमान १०० वर्षों से अधिक पुरानों है। इस समय इस एमंडा सच्याटन श्री छानन्छान्त्रों हैं। अस समय और कावस्ता भीसीभागमन्द्राति, श्रीपन्द्रनमट जी तथा श्रीट्यन्द्रनों हैं। इस समय श्री-फन्डमट मी मेसे श्रीपन्द ह गांगमल के यहां इत्त क पते गये हैं। इस दुकानको ओरसे ५० हजात्से अधिक पी छान्य लगा हर एक धर्मादा दूधन पोड़ी गई है। जिसकी जामदनीसे मन्दिर, फन्या पाठसाला, महिला पाठसाला आदि संस्थाएं पड़ती हैं। श्रीपुत हमन्द्रालों गवालियर स्टेट की मजिस्से-आन तथा उन्होंने के दिस्य दू व वोडेंक मेन्यर हैं। स्थानीय मंडी कमेटीके आप पौथरी हैं और सरकारी इन्याधनंत्र नी सना के आप वाहत मेसिडेएट हैं। आप की सास दुकान यहनार हो में है।

आप हा ब्यापारिक परिचय इस बहार है।

पड़नगर—मेससं धीयन्द् वापूळाळ चौघरी-इस दुझान पर गळा, आइत, हुण्डी चिद्वी तथा जासामी लेन देनका ज्यापार होता है।

## मेसर्स श्रीचंद हजारीमल

पर्नमानमें इस फ्रिके मालिक सेठ कनकमलजी ओसवाल जातिके सजन हैं। आप सेठ छननजाल तीके छोटे भाई हैं, तथा संदन् १९७२ में अपने काका सेठ हजारीमल जीके यहाँ गोदी लाये गये हैं। यह फर्न भी बहुतगरमें अन्छी महाहुर और पुरानी मानी जाती है।

٤٥

### बेंकस

छगनलाल जतनलाल (ब्रेन, कॉटन क्लॉथ मर्चेग्ट)

पन्नाराल गणेशदास (प्रीन मचेंट ) भवानीराम चन्द्रभान (प्रोनमबेंट ) अरहोधर धोंकलराम (कॉटन प्रेन मचेंट )

मुख्लोधर धोंकलराम (कॉटन ब्रेन मुचंट ) रतनलाल बखतावरमल (कॉटन और घी मरचंट)

सेवाराम पन्नालाल (कॉटन भेन मर्चेट ) हिम्मतलाल किरानलाल (मेन मर्चेण्ट )

### ग**रुलेके दयापारी** इन्दनमञ किशोरीलाञ ( घीके द्यापारी )

बन्दैयाञाल हजारीमळ गंगाराम शिवनाथ ( शक्तके ज्यापारी ) भोत्समबन्द रामश्रताप (कत्ये और घीके ज्यापारी) भगवानदास बस्तूरवन्द मोनवन्द होतीटाळ चुडुन्दराम इन्द्रामळ ( पीके ज्यापारी )

वेडेन्द्रराम इन्द्रसाठ ( घांक व्यापारी ) मोहकमचन्द्र गोकुताचन्द्र छ्ठमनजो मनवानदास ( घोंके व्यापारी )

## घोके व्यापारी

चुन्नीतात छोटेडाड कंपडाड मुनाताड बोडायम गिरियारी मानक्ष्यन्द होराताड

## कत्थेके व्यापारी

बन्दुतात्मक चेत्रत्रज्ञी भीवनचन्द्र राज्यत्वर दुवें द्वानच्यदुवेन ( राह्य, सूत्र ) बाहुदेव महत्त्वाज

## कपड़े के व्यापारी

छोटेळाळ गप्पूलाल जोसेफ मका दीपचन्द बरदीचन्द

भृवाहाल सुगनचन्द रामानन्द शिवनारायण

रामानन्द ।शननारायण सदाराम चुन्नीडाङ हरवखस चुन्नीडाङ

## शक्तरके व्यापारी

खेरातमल भूरेखाळ नंदराम भागचन्द परमानन्द चिरंजीखाल मुखीपर भोखादत्त

## सूतकें व्यापारी

रणवीरमल जगन्नाथ टच्छीराम महादेव

## करोसिन भाइल मरचेंग्ट

मुझं सुजक्सर हुतेन छ्छमनदास भगवानदास

## जनरब मर्च्याट

हेनुच्यचे स्मार्क्जी भीकाकत कान्नाय दुवेबन्द्र संभवाय हेवेबक् क्रियाकत

#### भारतीय व्यागारियोंका परिचय

वें इस

सेठ कनकमळती सुपरे हुए विचार्गक शिक्षित सत्त्रन हैं। बाप संस्कृतके भाग्ने आता है। बापके प्राइवेट वाचनाळवर्गे पुस्त कोंका अच्छा संगद है। बाप स्थानीय कन्यापाठताता वस वेन पाठसालाने संपाठक हैं। विचार्थियोंसे आपको विरोध स्नेह रहता है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। मेससे श्रीपन्द हजारीमल बड़नगर—इस दुकान पर हुंडी, चिद्धी, चैंकिंग तथा अधानी हैने देन तथा गले का बाम होता है।

#### काटन मरचेंट्स

### मेससं खानअबी अबाव्यस

इस फर्नेडो यहां पर एक जीतिंग फैस्टरी है। अक्सेनडो नजर अजी मिउडे मालिड छेउ एडमान भाई इस एर्सडे मालिड हैं। आपका पूरा परिचय अञ्जेनसें ८२ एट्सें दिया गया है।

## मेसर्स गोविन्दराम नाथ्राम

स्य पर्मेश हेड आदित अजीनमें है। यहां आपको एक जीनिंग पेनटरी है वर्षा इंदान पर हुग्दो, चिद्दो, आहुन रूर्द और वसीरानश काम होना है। इस दुवानश पूर्ण परिचय कारीनमें पुष्ट हेंध्र में दिया गया है।

नारायण बाद्धाराम

धर्मानियत बेंड बोट (मेडवा (धनतीय अधिम) मगनीराम अवजी देवसं गरीयसम्बद्धाः भीगम भेरीलाल » भी**षन्** राष्ट्रतात गक्केके च्यापारी . भ्रेषल् *जारंदाव* मैनर्ष अध्यक्षात महाम्य भवेतीलाख हिम्मत्ताल कपड़ेके व्यापारी पुरयोचन हरगोविह वेन्स् बेटोएन संस्रातात » वादीचंद चन्पाञान 🚅 ग्रंगराच देनार 🛪 म्बनाय बनायान ज देश्यो साधः . PRÚZIS PATAS a troper arade

# क्छीर मंडी

यह महानियर स्टेटरों मंडी है। जी॰ बाहैं। पीठ रेल्वेंडे बोटा बीज सेहरान पर टार्में नाम ह स्टेशन हे पास यह पतो हैं। मोठ घाईठ पोठ रेल्पर हाटा बाना सहस्व पाट स्वयं हैराजारोहें २० क्षीनकी कर करते. हुई है। यह मंडी गुनासे २७ मीज, बीनासे २९ मीड करे रंगगाउमे १२ मीजही दूरी पर है।

का प्रमाण पर भाजहा दूरा पर है। पर स्थान समावत मेर्ड मूंग, सरसों और नाजह एससपोर्टह जिये मस्तूर है। प्रभा पर्याचे का हमा, सीव पीठ और पंताब हिस्स्ट्रक्स बहुत माना है।

प्रकार पार पार पार वाल आर प्रजात । इस्ट्राव्यम बहुत जाता ह । इस्ट्रीनिक्ट के यहीं व्यापास्थिक सुभौते हे िये अपनी एक सब तांच सो इ स्ट्री है। ध्याराको नरकहो है देव यहाँ एक स्थापास्था ह समान हा एक अस्ता ५० प्राः स्थापासको नरकहो है देव यहाँ एक स्थापास्थि समोशियसन मी स्थापिन है।

|                                          | अविकारिक है  | विश्व प्रमास्योह | सुभीतं है िये अपनी<br>ह प्रमोशिपरान मी<br>जानेशाला शास | 1            | 1120 41       |
|------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 42113                                    | माला मा      | ल                | पमोशिपरान भी                                           | पक स्व श्रंच | લોક હતે       |
| 41143                                    | व मनमन       | Dr.              | बानेबाला पाल                                           | स्थापन है।   |               |
| C)                                       |              | नाम व            | Top 1/(3                                               |              |               |
| 121                                      | 140          | 87;#             |                                                        | वन मुस्त     |               |
| ध्य तेरकेत व<br>धारा                     | . 300        | पना              | 300175                                                 |              |               |
| 47.14                                    | 18 84.02W    | जनार             | ₹ 944                                                  | ***          |               |
| रान्त्रधा समान                           | 3,04,        | मृत              | \$420                                                  | ***          | •             |
| कारा चा सामान<br>कारा                    |              | ***              | 8558                                                   | ***          |               |
| 4.0                                      |              | <br>११५) मार्था  | शाइम ११४०                                              | ***          |               |
| 465                                      |              | • • • •          | 4643                                                   | ***          |               |
| * LO                                     | ₹ <b>?</b> : |                  |                                                        | •••          |               |
| क्षेत्रक स्था                            | 51           | (1)              | \$ 2.2.2.5                                             | ***          |               |
| व्यव हर्ने द्वा<br>दिस्ती                | +<**         | 1981             | 12121                                                  | ***          | 1             |
| Can see                                  | 415          | 2)               | કશ્ચ્                                                  | ***          | . 7           |
|                                          | W15 5        | 9.1              | - • • •                                                | ***          |               |
|                                          | **** (44)    | 1                |                                                        |              |               |
|                                          | 44           | •                |                                                        |              | No. of Street |
|                                          | 445 m        |                  |                                                        |              | 1             |
| • C. | <44          |                  |                                                        |              |               |
| Street Street                            | 1 m          |                  |                                                        |              | 1             |
| 236.36.55                                | **           |                  |                                                        |              |               |
| ENTER STATE                              | - Carrier    |                  |                                                        |              | 11            |
|                                          | -41          | H EQTE GA ST.    | _                                                      |              | 1             |
|                                          |              | 115              | 41.51                                                  |              |               |
|                                          |              | ·                |                                                        |              |               |

### चांदी सोनेके ब्यापारा

मेससं बोंकारजी हरीभाई

» **रु**पचंद अमरचन्द

किरानेके व्यापारी

मेसर्स ईसा माई इस्माइळजी

» गुलामहुसेन दावद्भाई

जसराज मूजचन्दभावरजी भोलाराम

n नजर्मलो महस्मद्मली

» पूनमचन्द्र बालमुकुन्द्

» रामद्या **ड** पत्नाङाङ

### वतंनोंके व्यापारी

मेसर्स धूळजी बापूछाछ

n बरदीचन्द्र मिशीलाङ

कमीशन एजंट मेसर्स क्ल्याणमल इंगनडाल

ासस कट्याणमण छगन्डाल ... गोङ्गलचन्द्र मयुरालाल

,, बरदीचन्द्र गुलजारीटाङ

... रतनराठ अम्बाताठ

काली तमाख्के व्यापारी

मेसर्स केशौरान बन्हें वाडाल ... वेनोरान रामनारायण



## सुरार

सुगर, गवाडियर और लश्करसे तीन मीडकी दूरीपर बसा हुआ है। यह एक होटा सा और व्यापारिक स्थान है। यहांके व्यापारका सम्बन्ध गवा डियर और ट्रब्ससे इतना अधिक है, कि ट्रब्स गवाडियर और सुगर मिलकर एक ही राहर माड्य होता है। सैकड़ों व्यापारी रोजाना स्थापार इसनेके डर्रेयसे गवाजियर और लश्करसे यहां आते हैं तथा यहांके व्यापारी वहां जाते हैं। यहां आनेके सुमीतेके डिये जी। एडे आर० रेल्येकी एक टाईन ड्रब्ससे सीधी यहांनक आती है। तथा यहांसे वासस लीट जाठी है। तीनों राहरोंमें बहुत इस अन्तर होनेसे यहां कने हुए हैं, इसे

कारखाने गबाडियरके कारखानींक नामसे मशर हैं।

यह मण्डी विरोपकर गल्छे तथा घोके व्यापार जिन्ने मराहुर है। यहांसे हजारों मन गल्छा तथा भी दिखारोंनें एक्सपोर्ट होता है। यहांके व्यापारी जी० एउ० आरके मुगर स्टेशनसे कही भी माज भेज सकते हैं।पहले उनहें जी॰ आई॰ पी॰रेल्वेके गर्वालियर नामक स्टेशनसे माल भेजना पहला था।

पहां निवास करनेवाले ब्यापारियोंका परिचय निम्न प्रकार हैं:

## वंकसं एएड एजएट स

होगाळाज जततळाळ धनपत बृजीळाळ धनपत बृजाताळ धनपत बन्दगीचर बोहनलाळ गोड्ळबन्द् मद्दन सराफ मूंजासळ छोगाळाळ मूटबन्द पजाळाळ सानिक्षणन् ठळाराम

## मेन मरचेंट्स

शत्याम हीराख्यक गोषाक्यास काशीराम बन्दुळाउ बिमनञ्जल छोगाळाल जननळाल धनाळाउ खुमीलाळ बन्दुहिस्सर मोधीळाल पनाम पंसीचर मोराज्याज ळळचन्द्र माधिक बन्दु हीराळाळ मानाक्यान ळळगाम मीराज्या गोण्डाबन्द्र गुरुष्ट्र पन्याज्याज सिकाण्ड कागवन्द्र

## काटन मरचेंट म

बाह्यत हैरावाड क्षेत्रपात अझतात प्राप्त देशीयर संप्राप्त देशीयर संप्राप्त प्रस्तापात

### कपड़े के व्यापारी

मालमबम्द करहैयालाल उद्यवस्द प्रनाटाठ गुमानबन्द लालबन्द गौरीशंकर दिख्ति ब्रोगाटाल केशरीबन्द प्रनालाठ धरमबन्द मागबन्द लाटबन्द मोहत्त्वाठ ठाठबन्द मोहालाठ गोपीलाठ बृजलाठ कुंजलाठ हरबन्द जैन

## स्तके व्यापारी

भागवन्द सातवन्द मोहनसल सतवन्द मोतोसास गोपीसल

### श्करके व्यापारी

गर्ना आद्माजी जानकीदास दौजनगम तुलसीराम गोहाई देवीयसाद मौजीलाल परनालाल परमचन्द्र सक्तीनारायण भगवानम्।स

#### तांबा-पीतसके स्यापारी रेशेत्रसर मीजीताक मीजीत्रत कमेग रक्षांडल रोक्स

नेबके स्यापार्ग

एकाराय क्याबास् एकाराय क्याबास्

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

यद्यपि सन् १६१८ के अक्टूबर महीनेमें रायल कमीशन के खाने गेहूं की खरीद करना बन्द कर दिया

गया था तौभी अगडे वर्ष कमीरानकी तर्रते ३,३१,५६४ टनका निर्यात हुआ।

सन् १६१८-१६ में वर्षांकी कमीके कारण पंजावकी फसटमें अधिक हानि न दुई पर वीजी भारतमें अन्नका भाव बहुत मंद्रगा हो गया और इसिंख्ये रायळ कमीशनने बुळ समय पहले जो बहुतसा बास्ट्रें क्रियाका गेर्डु रसीद रखा या उसमेंसे योजा भारत सरकारने हे क्रिया। सन् १६१६ के मार्थसे जून तक ४ महीनीमें बहांपर १६८००० हम आब्द्रें क्रियाका गेर्डु आया। सन् १६२० में फसट यहां अच्छी हुई और सरकारने ४ लाख हम गेर्डु नियांत करने वी भारता है दो पर उद्य वर्ष प्राचीत केवळ २२६००० हम नियांत हो सका। ब्याजी साठ फिर मानसूनकी सरायों के कारण एसछको प्रसा पहिल्या और केवळ एप्सा की एस मानसूनकी सरायों के कारण एसछको प्रसा पहिल्या और केवळ एप्सा हम पर ने गुंद्र का भारता हुआ। सन् १६२१-२२में फसट बहुत अच्छी हुई भीर गेर्डुकी पेदाचार ९८ हम सन् हो गूर्व भारता हुआ। सन् १६२१-२२में फसट बहुत अच्छी हुई भीर गेर्डुकी पेदाचार ९८ हम सन् हो गूर्व गार्डुका। इस वर्ष नियांत सम्बन्धी सव तरहकी कहावटें दूर कर दी गई भीर तर २०००० हम इनियांत हुआ।

#### गेहंदा आटा-

#### अन्य साच प्रदार्थे---

सब बद्धारके द्वान्य काय पदायों का निर्यात २०२ लास करवे मूल्यके १३,००० लगा हुया। इनमें त्री, कदम, याजगे और चनाका निर्यात सुख्य है। जीका निर्यात यापि सन् १४२५: ६६ में ४६४०० टनका हुया था सन् १६२६-२० में केवल १६०० टनका हुआ जिसमेंसे १२०० टन स्टाप्ने जिया। यार स्टोर बाजगेका १५३०० टन और पनेका १४००० टनका निर्यात हुआ।

सर् १६२६-२३ में बायका निर्वात २६०४ डाख कावेडा हुआ। सन् १६२६ में ४४००० एकमुचे मेर्ड में १६१० डाख एकडडी पेतृबाद हुई। पावको केट्रोमें कासाम क्यान है जहां सम्बो पेट्रस्यका १२ सेकड़ा माग पेत हुआ। १४५० लाख एकडडा निर्वात हुआ, जिसमें २६ क्योह रख केट्रोबेटेको के खें। प्याके निर्वाटने कटकसा क्यान है जहांस समृथे निर्वाटडा हुई सेकड़ा निर्वाट हुआ। प्रकारको २२ केडड़ा और महामस्वी १२ सेकड़ा माल मेशा गया। सन् १६२६-२९ में समुद्री मार्गते ६० छात रुपये ही १६ लाख रनत्र चायहा आयात भी हुआ पहले सौ रतल चायपर १॥) रुपया निर्यात ड्यूटो लगती थी वह सरकारने एक मार्च सन् १६२९ से इस ही है।

दुनियांनें चाय ही मांग अनुमानतः ३२ करोड रनलकी होती है जिसमें ४० से ५० सैकड़े की पूर्ति भारत के नियातसे होता है। चाय चीन और सीटोनमें मी यहन होती है पर दुनियानें इसकी सबसे अधिक पेदाबार भारतमें ही होती है । भारतमें चा को खबत बहुत कम होती है और इसकी पैदा-वारका ६० प्रति शत मान याहर मेज दिया जाता है। भारतमें चायकी कृषि थोड़े ही समयसे होने लगी है। १८ वॉ राजाविङ्के उत्तराह्में ईस्ट द्विड्या कम्पनी इसका व्यापार चीनके साथ करती थी। सन १७८३ में ईस्ट इंडिया कम्पनीने चीनते २ करोड़ रतज चाप भेजी और इसके अगजे साज यह शय हुई कि इसको खेतीके लिए भी भारतमें प्रयत्न किया जाय जिससे चीनमें यदि उसकी प्राधिनें इंड बाधा उपस्थित हो तो कुछ भ्रांत न उठाना पडें। सन् १८३४ तक इस विषयमें विशेष कुछ नहीं क्या गया पर इस वर्ष तत्कातीन गवर्नर जेनरल लाई विलियम बॅटिकने-जिन्हें यह मालूम नहीं धा कि चायका पौधा आसाममें पहलेहीसे मीजूद है-चायके बीज और इसकी खेतीके जान-कार हाने हे लिये यहांसे चीनको अफतर भेजे । आसाममें सरकारी खेवीसे जो चाय पैदा हुई वह पहले पहल सन् १=३८ में इंगर्लंड भेजी गई। सन १८५२ के पूर्व यह बात प्रसिद्ध न हो सकी कि ल्यडनमें चीनकी चायके साथ मारतीय चाय मुकायला कर सकती है। इसके बाद इस फानमें इतनी सस्त्रजा हुई कि सन् रू=६५ में सरकारने अपना हाथ इस काम से उठा लिया। सन् १८६८ में इसका ८० लाख टनका निर्यात हुआ। भारतमें चायकी मुख्य पैराबार आसाममें होती है जहां चायके यगीचों में इसकी खेती होती है। अनुमानतः ७-८ लाख मजदूर चायकी खेतीपर काम करते हैं। इसकी छोतो और चायके वनीचोंका काम विदेशी कम्पनियोंके हाधमें अधिक है और भारतीय मजरूरोंके साथ उनके मालिकोंक व्यवहारके लिए यहुत कुछ शिकायत रहती है। मुख्य बगीचोंके खिवे चायको फेक्टरियां भी हैं जड़ां चाय विक्रीके छायक बनाई जाती है। चायको पत्ती तो**इ** स्रेतेपर हते वैयार ऋतेके लिये बहुव कुछ कान करना पड़ना है वह सब बायभी फेक्टरियोंमें किया जाता है।

तिलहन-

सन १६२६-२० में सब तरहके तिउहनका नियात १६०६ ठाख रुपयेका हुआ। इसमें अठ-सी, विडी, मूंगस्डी, जण्डी आदि सब पदार्थ आगये। ये सब पदार्थ यहांसे कच्चे रूपमें ही नियात कर दिए जाते हैं, यदापि बेलों द्वारा चलनेवाडी पानियों में तेठ निकाडने ही विधि यहां यहुत प्राचीन काउसे प्रचडित है एवं अब तो तेठ निकाडने ही निर्छे भी जगह जगह बन गई हैं। तेठके पदार्थों के एक्सपोर्ट के विपयमें फिसकड कमीशन ही रिपोर्ट का छठ भाग यहां बद्ध त किया जाता है—

#### चंदेशी

चन्देरी ग्वाजियर स्टेटबी एक बहुत मराहूर मंदी है। इसहा नाम बहुत दूर २ तब हुआ है। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाले मार्ज्स चन्देरीका बना हुआ देशी एकड़ा मुगत है। स्थान कपड़ेमें की जानेवाजी कारीगरीके जिये मराहूर है। यहां सोने और चारीकी रखी वर्षके फेल्सी और चित्त कार्कित व्हानेवाज सुन्दर साईरोंके सुस्राज्य जरीन कपड़े बनते हैं। इस प्रचारक सुन्दर कपड़ोंका एक्सपोर्ट साजाना करीय १०००००)के होता है। यो भी अच्छी यहांचे बाहर एक्सपोर्ट होता है।

षत्देरी घीठ आई॰ पो॰ रेखेकी मेन टाईनके डलिवपुर नामक स्टेशनसे २० ओडकी क्<sup>रीस</sup> स्थित है।

यहाँ हे व्यापारी वर्गेशी सूची इस प्रकार है:-

सांह्रकारं भौकारताल कारोप्रसाद पूक्तकल्य वातकल्य पूतकल्य राजकल्य महलात भातकल्य महलात भातकल्य महलात भातकल्य महलात भातकल्य महलात भारतक्य स्थानस्य स्थानस्य प्रसादित्व प्रसादित्व

त्रीत मर्चेट्स बद्धं वर्षस्वल बब् (उबेले पन्नाळाल सिंगजी भगवानदास रूपनारायण मिश्र रसुटखां

चन्द्रेरी कपड़े के स्थापारी
स्वयपन परमातात
गोपालद्वात वंशीपर
गोपी एवड सन्त
पिमनवात विश्वगोरात
पुरोरतात परागोरात
पन्नवात

## मेसर्स रामनारायण भवानीराम बडुवाह

इस फर्मेंके मालिकों का मूछ निवास स्थान करनसर अयपुर स्टेटमें है । आप सर्ग्डनयाउ जातिके हैं । इस फर्मेंको स्थापना हुए फरीब ६० वर्ष हुए । श्रीयुन सेठ रामनारायणजीने सर्व प्रवस्त्र इसकी स्थापना हो। आप बड़े ही उद्योगी एवं परिश्रमी व्यक्ति ये। आपके हाथीते इस कर्मके सहुत वराले हुई। संवन् ११३३ में आप हा स्वांनास हो गया। आपके प्रधान आपके सुप्त श्री संव मतारायणजीने हव फर्मके कार्यको और भी तराजी दी। संवन् १६६ में आपका देहावधान हुआ। उनके प्रधान एक प्रवे हा व ब्रूचनके बर्मान मालिक श्रीयुन सेठ नन्द्र अञ्जाति इस हुकानके बर्मान मालिक श्रीयुन सेठ नन्द्र अञ्जाति इस हुकानके बर्मान सम्भाव। और आप हो इस समय इस फर्मके कामका संचादन कर रहे हैं, इस फर्मके मालिकों आ सार्वजनिक बर्मोमें भी विशेष हाय रहा है, ब्रुवाहमें आपकी औरसे एक धर्मराख्य तथा एक मन्दिर बना हुआ है। पर्मशाख्य में एक सुन्दर वर्मोचा में द्याप है। विन्धेप्रस्ति (इड्वाहमें) नर्मग्र क्रियर आपकी औरसे एक धर्मराख्य स्वां हुई है वर्षापर एक श्रीयाख्य स्वां हुई है। उसके लिए आपकी आपकी सुन्त दी है। आपकी ओरसे यह धर्मग्राख्य स्वां हुई है वर्षापर कर गौराख्य स्वां हुई है। इसके लिए आपकी लिए सार्मोप्त सुन्त हो है। इस समय आपकी नीच खिल स्वांचेंपर दुकाने हैं।

१—यड्वांह — रामनारायण भवानीराम – इस कुंहानपर कटिन 'कमीशन पर्मसी' पेष्ट्रिग तथा देनडेनक काम होता है। यहां आप ही एक जीनिंग केस्टरी है ।

२ – षड्वाइ--कन्हेयालाल नन्दराल—इस दूकानपर ाम्होकी आदृनका काम होता है। ३ —सनावद – रामनारायण भवानीराम—बीहुना फमीरान एअंसी तथा गस्त्रका व्यापार होता है।

#### मेसस बद्धमनदास केशरीमल

इस पर्मेक मालिक मूल निवासी पोपाड़ (मारबाड़) के हैं। खाप ओसवाल जानिके जैन धर्मावकर हो सकत हैं। ओपन कठमतदाकतीने बढ़वादामें अपनी दुद्धान स्थापिन को। और लग्नी पतुगर्द नया धरने व्यापार कौरातसे लासी तुरपेको सम्बन्धि कमाई। दम ममन बढ़वाहाको नानी इसोनें आपको पर्मे थी एक समसी जानी है।

हार्ट्यामें सापने एक मुन्दर जैन मन्दिर बनवाहर उसको प्रतिष्ठा करवाई है। इन कार्य्य

मापने इजारों रापने सर्च किये हैं।

बहुरदामें आपकी दुधानपर ठाँका अन्या बिजिनेन है। बापकी यहां पह भीतिन सेंग एक मेंसिन फेस्टरों भी बनो दूर है। ओयुन लडमनहास तोड़े पुत्र भोयुन करारीमङ हो है। आप दुकानका कान सन्हाड़ों हैं। ब्ह्मीनारायण करीयाळात शिवप्रसाद धनस्यामदास हीरालाळ करीयाळाळ हीराढाळ चुरनीळाळ

घीके व्यापारी

गोरेलाल प्यारेटाल मुखसिंह मगवानदास गोविन्ददास धन्नाटाठ पन्नासाठ सुषसिंह परमानंद स्त और कपड़े के ब्यापारी

यनस्यामदास मुरलीयर द्याचन्द पूनमचन्द्र रतनचनद् पूनमचन्द्र रामनाथ परमानन्द्र पन्नालाला महुळाळ आळमचन्द्र शंकरळाळ गयाप्रसाद स्रक्षसिंह परमानंद

## भेलसा

भेटसा मंडी जी॰ आई० पी॰ रेस्वेकी मेट लाईनके संक्षसा नामक स्टेशनके पास बसी हुई है। यह ग्वाटियरसे २०८ मीट और रम्बईसे ५३५ मीहकी तुरी पर है। यहां गेहूं, बना, बाटसी, विट्टी, बपास आदि अधिक मात्रामें पेदा होते हैं। त्रिशेषकर गेहूं और बनाको पेदाबार बधिक होती है।

च्यापारियोक्ते सुभीतेकं लिये इस्पीरियल बेंडकी यहाँ एक श्रेंच सब आफिस है। यहां च्या-पारिक एसीसिएरान और मंद्री कमेटी नामक के संख्याएं स्थापिन हैं। बोर्नीका उद्देश्य यहांके स्यापारको उन्नति करना है।

यहां पूस मासमें वेतवा नदीके तीर घरन नीर्ध नामक रथानपर मालाना मेळा जागता है। इस मेटेमें विशेषकर पशुकीदीकी क्यीर्डा पिकी दीनी है। सन, रह-१५में यहाँ जाने तथा जानेवाले माराका संक्षित विवरण इस प्रकार है:—

|                | આનેવાસા | पाल       |              | भागेपाला पाल    |
|----------------|---------|-----------|--------------|-----------------|
| नाम वस्तु      | यभग मन  | જોમન      | Mildell      | <b>न्यतम्</b>   |
| पावल           | २०१७२   | ***       | กฐ"          | <b>MULTINAM</b> |
| गुर            | 43040   | ***       | rfiff        | <b>我想到大师</b>    |
| तेल पाम छेड    | 30310   | 1114      | mercei)      | ı               |
| नारियञ         | 41.00   | ***       | ford         | ₩,              |
| <b>गुपार्ध</b> | Se sta  | ***       | राप्ति हती   | Tra .           |
| पीवङका मामा    | 4       | 4+2++)    | femilia.     | 49              |
| <b>होदा</b>    | ***     | 4841.4)   | -11          |                 |
| <b>स्पदा</b>   | 257     | 46,684. 3 | च्ये सः च्या |                 |
| पंचित          | 11.82 4 | 111       | * 4          |                 |
| वमान्          | 3, 4.9  |           | £\$ 14.1474  |                 |
| पोड़ा .        |         | 446441    |              |                 |
| Bestrie        |         | 4644.7    |              |                 |

1 12

# वें कर्स एएड काटन मर्चेएट्स

मेसर्स छगनछाल नानचन्द्र " मन्नाछाछ वाराचन्द

- " मोइनठाल चुन्नोलाल
- " रामनारायण भवानीराम

## कपड़े के व्यापारी

मेसर्स बब्दुलमही जीवा भाई

» अञ्डलक्रीम हाजी मूसालान

मेसर्स महन्मद्ञडी कीका भाई

- , राधाव्हिरान सुखलाल , राधाव्हिरान वृजलाल
- ,, गमसिंह जुनारसिंह
  - , हसन भाई अञ्डुल्प्रली

## किरानेके व्यापारी

मेसर्स मृसालान जीवाभाई " वडीमहम्मद् ऊमर

### स्मामह

यह स्थान इन्द्रीर राज्यके प्रधान व्यापारिक केन्द्रोंमेंसे एक है। वैसे वो ७००० को वस्तीज्ञा यह एक छोटासा क्रस्त्रा है मगर जब इसके आकारको टिप्टिसे हम इसके व्यापारको देखते हैं तो वड़ा आहर्ष्य्य होता है। जिस समय यहां कपासका मौतिम चल्का है उस समय यहांकी चहल पहल देखने योग्य होती है। अच्छी मौतिम चल्केपर क्रिसो २ दिन यहांपर डेड़ २ हजार गाड़ियां प्रविदिन जाती हुई देखी जाती हैं। सबेरे आठ वजेसे गाड़ियोंका वांवा व्यासा है सो मुश्किल्से एक्से आठ वजे खतम होता है। इस क्लेकी बसावट यड़ी पिचपिच और अव्यवस्थित हैं। व्यापारकी टिप्टिसे यह जितना उन्तत है स्वास्थ्यको टिप्टिसे उतना हो। अदनत है। सासकर मौतिमके दिनोंने दिनमर उड़नेवाडी गईसे छोगोंके स्वास्थ्यपर बड़ा खराव पछ पहुंचता है।

इस होटेसे कस्वेमें करीव बारह तेरड़ - जीनिंग और प्रेसिंग फैक्सरियों हैं। ऐसा अनुसान किया जाता है कि अच्छी मौसिन चलनेपर इन फैक्सरियोंसे करीव चालीस हमार हर्दकी पद्मे गाँठ वैद्यार होती हैं। इन फैक्टरियोंक नाम इस प्रकार हैं (१६२४)

- (१) गोरेटाल मंगीटाट जीन सनावर
- (२) मचेंटर काटन प्रेस सनावर
- (३) जसरूप वैजनाय देस सनावद
- (४) जयव्हिरान गोपीव्हिरान जीन छन्ददर
- (५) ज्यक्सिन गोपीक्सिन देस सनावर
- (६-७) जसरूप वैजनाय जीन सनावद (२)

#### मास्तीय भगगारवीका परिचय

- (८) दीशलाख सोद्रावजी कॉटन मेस सनावर्
- हीराठाठ सोहरावजी फोटन जीन सनावर
- (१०) नमंश कटन प्रेस सनावर
  - (११) विनोहीराम बाउचंद्र जीत सनावर
  - (११) नायलाञ मध्रालाञ जीन सनावर
  - (१३) मध्यद जीतित चेड्टरी मनावर
  - (१३) मध्यद ज्ञानिम चेन्ट्ररी सनावर् (१४) सरस्वती भीनिम चेन्ट्ररी सनावर

इम करवेमें बगदनके महीनेमें एक बहुत बड़ा मेळा मी छगता है। यहांक बतावारियांका परिचय इस प्रकार है: ~

## वंक्स एग्ड कॉटनमर्नेंट्स

### मेसर्स जसहय व जनाथ

दम दर्भेषा हैंड अध्यि राज्य में है। यहार द्वारी याप है। इस्का संवालन और सेठ अन्दर प्राप्त में किया वहें सामन, स्वापार द्वार और बनार व्यक्ति है। हाउनियें आफी अर्टेट्स दें दह बना बाबार (स्वान) राज्येका स्वाप्त प्राप्त किया है। बापका पूरा परिवय विसे साहेत राज्य प्राप्तिनों दिस्माया है। इस दुकानार ग्रेंका बहुत बढ़ा स्वापार होता है। वहीं आप ही एक देखेन और हो अन्तिम केकारिया है।

### मेसर्स जवक्यिन गोपीकिग्न

स्व को साथी हेट बाहिक ब्याहकों है। वहां से दुवानना व बाहन कोबुन हर्पाधाननों परिस्ते को हैं। बार बहें निराधानकों, बहुर, हेरोरोंगे और विकित सकते हैं। इस्त नहीं स्वयंगने रकते हेरेहर को बाद बहें महिकारतों हैं। बाहस परित्रण विद्यानिक काराव परिस्ते निराधा है। स्वयंग्य दुवानान रहेंस बहुत बहु व्यापार होता है। व्या बालने रव बाहिन और एवं निर्मा देखते हैं।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



नेता मेंट मुख्डमाल्ली अधनव यण सव नेवाम पहवाता





सेंड द्रम्ब्यायमः (एकामः तेमनाउ) सनाउः



・まませる (新) 広観響

## मे॰ बिनोदीराम वाजवन्द

यह फर्म नीमाइमें सबसे बड़ी रहेकी न्यापारी मानी जाती है। इसका हेड मार्किस काउता पाटनमें है। यहांकी दुकानका सभ्वाउन श्रीयुत रामगोपालजी मुनीन करते हैं। मान बड़े योग्य रिफ्ति एवं बयोब्द्व सज्जन हैं। इस फर्मपर रई और वैंक्ट्रिका बहुत यहा न्यापार होता है। इस का पूरा परिचय चित्रों सहित कालतापाटनके पोरांनमें दियागया है। इसी फर्मके अग्डरमें विमञ्चदं केलासाचंद नामक एक फर्म कीर यहां पर है।

## मेसर्रा मांगीलाल गोरेलाल

इस फर्मके मालिक श्रोपुत मांगोलालजी सरावगी जीन जातिक हैं। इस दुकानरर बेहिंग, कई क्येर कमीरान एजन्सीका द्याम होता है। श्रीक मांगोलालजीका ज्यापारिक साइस बहुत बड़ा हुआ है। आपका स्थापारिक परिचय इस प्रकार है। मेसर्च मांगीलाल गोरेलाल—इस दुकानरर यैद्विग और दर्दद्या द्याम होता है।

इसके श्रविष्ठिक सनावद्द ही विन्तावन्द कैताराचंद फर्ननें, खरगोन ही किनोदीसन बाठवंद फर्नेनें, गोगांवकी विन्तवचंद केतासचंद फर्ननें और नोमार खेड़ोड़ी बिनोदीसन बाठवंद फर्नेनें भी श्रापका साम्य या।

## मेसर्स रामनारायण भवानीराम

इस फर्मका हेड आदिस बड़बाइमें है। इनके मादिक बड़बाइके नगरसेड प्रदेश नन्दआताती हैं। आपका पूरा परिचय चित्र सहित बड़बाइमें दिया गया है। यहां इन क्लंबर चेंद्रिया गल्या और रईका ब्यापार होता है।

## मेसर्स रामासा हीराजान्न गंगराई

स्त चर्नेहे मातिसें स मूठ निरास स्थान गंगराइ त्यम ह माम है। आहे आम नहर गांव नामक माम बरोगे। आहेसे दूकत से प्रदान आहे हरीब २० वर्ष हो गहे। अपि १८ वर्ष पूर्व आप स्वाप्यने आहे। इस समय इस दूक्षतके मातिक हेट स्वाप्यतकों तथा प्रमुखाओं है। सेट सम्बद्धालयों साइयक पुत्र भीनुत होस्स्थलों है। आवर्ष कांत्र गंगराई महाका है।

#### भारतीय ज्यापारियोका पार्रचय

#### आपकी निम्नलिखित स्थानीपर दूकाने हैं।

- (१) शकरगांव-रुज्जुलारुसा फत्त्सा-यहां हुई कपासकी आदत सरीद फरोस्त तथा लेन-देनका काम होता है।
- (२) सनावद-रामासा हीराठाठ-यहांपर वेट्टिंग और काँटन कमीरान एअंसीका काम होग है।
- (३) खंडवा-छञ्जू टालसा फल्सा-टेन दे<u>न पूर्व</u> मनोतीका काम होता है।
- (४) पंचाना—खुज्ञ छालसा फत्ता—पंचानाके स्नासपास आपके मालगुजारीके गांव 🗓 यहां मनोवीका भी व्यवसाय होता है।

## वंकसे कांटन मरचेएट्स एएड

#### भेन मरचेग्रह्स

मेससं अमोछक्चंद्रसा फर्सा

- , लेमजी स्यामजी
- जसरूप येजनाथ
  - जयकिशन गोपीकिशन
- ,, धन्नालाल बेरावसा
- पर्मसा हीरालाल
- विनोदीराम बाउचंड
- मागीलाख गोरेखाल
- रामनारायण सवानीगळ
- रामासा होरासा
- रामधन च दार
- » लखनीचंद देशरीमल
- » विमलचंद्र कैलासचंद्र
- n इंडलचंड वरारधमा

#### कपडेके व्यापारी

मेससं वनस्यामसा ज्ञानचंदसा

- चन्द्ञाल इण्नराम n - गोबद्ध नदास जगन्नाथ
- पन्ग्राटाल बिद्रलद्वास
- मांगीलाल कन्हेयालाल
- मायाचन्द्रसा शानचन्द्रसा
- टक्सीचन्द्र यासीराम
- हाजीअञ्चल गुलियस्वेला

#### चांदी सोनेके व्यापारी

अमीलकचन्द्रसा केरावसा

जड़ाबच द छुन्दनसा

पालमुकुन्द विद्वलदास

रूपचंदसा प्यारचंदसा

कोहेके ड्यापारी

बाबूलाख युक्नदास महम्मदहसन मरठावध

#### अधिर

गवालियर स्टेटकी लागर एक प्रसिद्ध मणडी है। यह बहुत ही सुन्दर स्थानपर बसी हुई है। इसके दोनों ओर दो सुन्दर और रमणीक तालाव बने हुए हैं, जो राधियाना और बड़ा वालावक नामसे योले जाते हैं। यह मण्डी उज्जैतसे ४२ मील, सुसनेरसे १८ मील, सोयतसे ३० मील और सारङ्गपुरसे ३१ मीलकी दूरीपर स्थित है। उज्जैतसे यहांतक गवालियर मोटर सर्विस रन करती है। यहां जी० एल० आर की एक लाईन उज्जैतसे यहांतक खुज रही है। यह मंडी खासकर कपास और धीके लिये मशहूर है। यहांसे ये दोनों चीजें काफी संख्यामें एक्सपोर्ट होती हैं। इस मंडीके आसपास रेल्वे न होनेसे इसके आसपासका सब माल यहां आकर विकता है। इससे इस मण्डीकी तराकी है।

यहां नीचे छिखी कांटन जीनिंग फेकरियां हैं । विनोदीराम वालवन्द कॉटन जीनिङ्ग फेक्टरी । नज़रश्वली कॉटन जीनिङ्ग फेक्टरी।

## स्रगोन\*

सनावर्से ४२ माइज्डी दूरीपर इन्दौरहा यह सबसे बड़ा कसवा यसा हुआ है। इस डो जन संख्या ११००० है जो इन्दौर राज्यमें इन्दौर राइरको झोड़कर सब स्थानोंसे अधिक है। यह स्थान इन्दौरके नोमाड़ जिलेडा एक प्रकारते सेग्डर है। यहांपर कपास डा व्यापार अच्छे परिनाणनें होता है। यहांपर वर्डके व्यापारियोंकी अच्छी २ दुकाने हैं। जिनमें मेससं विनोदीराम बाजवन्द, मेससं जसरूप बेजनाथ, मेससं जबकिशन गोपीकिशन, मेससं कबूरवन्द हीराजल, मेसर्स हाजी हवीव महम्मदके नाम विशेष बल्डेसनीय हैं।

यहांपर बहुतसी कोटनकी जीनिंग और प्रेसिंग फेस्टरियां बनी हुई हैं, जिनका विवरण इस

मकार है-

- (१) गोपीकिशन सुन्दरहाल काटन प्रस सरगोन
- (२) विनोदीरान वाउव द कॉटनप्रेस सरगोन
- (३) हानी हवीब महम्मद कॉटन प्रेस खरगोत
- (४) त्रिनोदीराम बालच द जीन खरगोन
- (५) हीराटाल कपूरचंद्र जीन खरगोन
- (६) व्यक्रसिंह महक्रसिंह जीन सरगोन
- ( ७ ) गोपीलाङ सुन्दरहाङ जीन खरागेन
- (८) हाजो हबीब जीन खरगोन
- (१) वल्लभदास गोकुलदास जीन खरगोन

र्खंके मतिरिक्त गल्लेका व्यवसाय भी इस स्थानपर मच्छा होता है।

<sup>#</sup> पुलक छपनेनें बहुत शीक्षता होने, और खरणोन महेचर आहि हे व्यापारियों को हिये हुए पत्रों का बत्तर न निजनेसे हन खरणोन के ज्यापारियों का परिषय पक्षत्रित नहीं कर सके। इसका हमें खेद है।

#### भारतीय भ्यापारियोक्त परिचय

गक्तेके व्यागरी इन्तर्व मास्त्रव कुर्माद्यक मास्त्रव पुन्नोतात्र मगुण्यात दोक्यप्रमार नरण्यात्र पुरत्नक मनुष्यात्री पुन्नक्यन समेर्यस्य भारत्येशम स्थितसम्ब

तांचा-पीतखके व्यापारी---

चिन्द्रमञ्जूनमञ्जू सन्त्रभे मुष्टु रेपन चे होरान प्यारेजान मृज्यन्त्र पानानन्त्

सुधी स्वजानी

धीके द्यापारी बद्धान चैधने बद्धान प्रमुख बुद्धो भूदम्ब मजलाख कन्हेयाखाल याटकृष्ण हमारी मगनुराम शमशुमार

कपड़ेके ड्यापारी काल्यम खारो चिन्तामण पासीयम धाराळळ प्राताळ

प्रमितंह जीवमलं बद्रोदास गोवुख्दास बागमख प्राद्धाख बागमख मोतीखाल रामस्टन रामहिसान

गमातन जवाहरमछ होगढाउ जगन्नाय हंमराज बद्धराज

घासखेट-तेबके दयापा। कित्रद्वरेन मजीगार्व



### महर्वर

मार०-पन० आर के पड़वाहा स्टेशनसे २६ मीटण बसा हुआ यह पड़ सुन्दर और स-भीड़ स्थान है। यह स्थान नर्मदा नदीके किनारेषर बसा हुआ होनेसे हिन्दुओंडा होये स्थन है पहीचर देखे अदिस्या बाईके बनाए हुए पाट बहुत सुन्दर और दर्शनीय हैं।

प्राप्ती बनी दूर दिल्ली द'ग्यी सादियां सारे भारतवर्षमें महेश्वरी सादियोंके नामसे मगहर

है। पहासे इस प्रवासकी पहुनसी साहियां बाहर जाती है।

रहे इत्यादिका स्थापार यहांपर साधारण है। यहांपर इसाधाई एण्ड सन्सकी एक जीनिय फेन्टरी बनी दुई है।

## कन्दीद

नेनावर त्रिकेचा रहस मुख है। यह स्थान नेतावर त्रिकेसं सबसे बड़ा है। यहांचा हिस्तिर देतिकटूँड, हिस्ट्रिक्ट अत्र वरीरह त्रिकेड काला कारसरोंकी कारिकों करी हुई है। छड़कींड वर्ग दिखांके किये वादनक स्ट्रल, बीर स्वाधियोंकी शिक्षांक किय करना वादनाव्या पन गाँ है।

दर स्थान भी रहेंडा बहुत बहुत हैन्द्र है। यहांचर दरीय हो लाग मन कपास इति वर्ष स्थात है। यहांने हरहा मौर इंद्रीरेड स्टेटनोंपर माठ आता है। ब्यामंड ब्रिक्टिंग सलाहे हैं मुबर हत्याई भी यहां लूब पेटा होती है। यहांपर होत जीतिंग पेस्टींग्य करा ११ है जिनके स्व स्थाद हर्

- (१) माउवा मिछ भानिक देवटरी बन्नीर
- (२) जनहर ध्वेनाथ भीन कली।
- (३) एथाविस्त नरसिंहतम जीन करनीव
- (४) स्वमदर्भत्र हृषुत्रभन्त् भ्रोतिसः 🕝 🕬 🕠 🗥

बदेन सपरम्ब

#### सेंड भारम व डान्गम

स्त कोडे बारिड मुझ्नियाची राजदी (विद्यास) | ६ दे | आप महासा उप्तर्श । इन काचे ब्याच स्वाति दुर कोड २० वर्ष दुर होंगे | सम्राद अस्मकास स्वात का इन्दोर-राज्य

INDORE-STATE

भीर सरक्षे भी दी। आपके पुत्र सेठ ढालूरामजी थे, मगर उनका स्वर्गवास आपके पूर्व ही ही गया। इस समय सेठ मारमलके पीत्र सेठ रायाकिरानजी इस दुकानके मालिक हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

क्लोर--गासञ डाल्पान-इस दुकानगर कपास, जडतो, गल्डा इत्यादिका यरू और कनोरान पतन्त्रीका काम होता है।

क्लीर-गर्वाक्शन नरसिंद्रास-इस नामसे यहां आपको एक जीतिंग फेकरी है।

# वेंकर्स एएड कांटन मर्चे एट स

नेवर्ष क्रोन माई इमाहिन एग्ड सन्स,

(मञ्जा मिट्यांप)

मेतर्ष चुन्नीताञ्ज बद्रीनारायन

- » जनस्य बेजनाय
- » मतमञ हाल्यान
- » स्वरूपनन् हुकुमचंद

## कपड़े के व्यापारी

में वर्ष गंगागम गजानम्

» गनेरमम बङ्गान

- p जयरामदास जयनारायण
- » भारतल डाव्हाम<sup>\*</sup>
- » साङ्गिरान जवरान

## गल्लेके व्यापारी

- » जयरामदास जयनारायण
- » नानक्सम भगतान
- » भारमञ डाङ्गाम
- » रामहुल रामनारायण
- होराङाल भागीत्य

## सातेगांक

महत्याव इन्हों। तिवालको नेमावर जिलेका सेन्टर है। यह इन्होंने शहरसे ५२ मीज पर माटर गेहरर है। इन्होंने गावरके प्रधान २ होके केन्ट्रोंने यह स्थान भी करना तास स्थान रहता है। यहाँक व्यापालिकों पूर्णवर पता व्यापा कि यहांचर एक केनाता (एक लाख बीस क्षार मन) करास प्रवेशवे होता है। यहांका माठ हरहा और इन्होंने इन होनों स्थानोंके हारा पत्त्वीर्थ होता है। करास हो को बाह मेट्ट्रेस पेदाबारका भी यह बहुत बहा केन्द्र है। व्यापानिकों करायहमार पढ़ी करीन सह होना ताल मन मेट्ट्रेस बाता है। इस मेट्ट्रेस बावावाद में मेट्टेस करायहमार पढ़ी करीन सह कोन लाख मन मेट्ट्रेस विवर्ष आता है। इस मेट्ट्रेस बावावाद में मेट्टेस करायहमार पढ़ी करीन सह कोन लाख मन मेट्टेस विवर्ष आता है। इस मेट्टेस बावावाद में मेट्टेस करायहमार पढ़ी है।

करवतं सं नेता करनेके कि स्तानर निज्योहत वेक्यीयों हैं—

(१) (स्टाट इम्फ्रीनक बीच स्टोशांव (२) जतरूर ओन्सव प्रीन सटोगांव



## वंकर्स एएड कॉटन मर्नेपट्स

#### धन्नाजी हंसराज

भारको भारको स्वत्याको पह जैन पाठ्याला भी कुछ समय नह करोथो। इन समय भारे ८६ पुत्र है किस्सा नाम गुद्धाको हो। इन समय आवडा व्यापादिङ परिवय स्व वसार है। (१) धानगढ---स्वामी हंसराध--स्व दुशावर कराय, ग्रस्य, आदन और विद्वास हन

देश है। इसके अतिरिक्त कारतकारी और मतीतीका काम मो होता है। (२) अन्तरस्या (चोरात)-न्दंनगत्र इमोरतत- इस दुकातवा देत देनका काम होता है।

#### सेट मनिराम चन्नीवान

इस कोड बाउंड मून निरामी कार्यासाँड है। इस कोडो वहा हतांस सा डोड १९९१ सी दूर। इससे स्टास्य मेंड कोहानजीत हो। उस मनत इस करते पड़ स्टास्य स्टिन की। कोहानजीट समानु उत्हतुत बुन्तोस्टरोत इस कर करते से इसमें की। साम्ब स्थान् इस कोड सन्तान नार्येड मेंड काहानजीत उन कार करते स्टास। स्थान केटा इसमेंड सनसे स्थान बहुता।

चेड म्याबदान एक पाया जागाचा महान हानिक व्यावाचा रात व्यावे स्म नव्याची व्यावे देशमें एक और देश पाउ रहे हैं। एरड राज्ये कर गायात यो पाया व्यावे व्यावे एक होते हैं। इवह जोटीया जागा जागा रह जागा वे का हो है। व्यावे रह को रेजिनचा यह मार्थ्य देशमा है

## बहुबाह

इन्दौर राज्यके बन्दर यह स्थान यहा प्राक्तिक सीन्द्रज्यंतुक और रमनोक है। इसके एक वर्ष्य नर्मेदाद्दी निर्मत सलिज धारा यह रही है, और दूसरी ओर चोरल नदी इसके सीन्द्र्यंत्रो यदा रही है। एक स्रोर ऑक्टरेशरका रमनीक वोर्थ-स्थान इसकी पवित्रताको यदा रहा है, और दूसरी ओर स्वालुगढ़ का रमनीक पढ़ाड़ इसकी छविको दीरिमान पर रहा है। यहाँगर नम्पेपरका गुम्ब नामक एक बड़ा ही सुन्दर कुगढ़ यना हुआ है। इस कुगड़मेंसे हमेगा एक स्रोता निकाता रहना है। सर्विक दिनोंमें इस स्रोतमेंसे बड़ा गर्म और सुद्दावना जल प्रवादित होता है। इस राहरमें पोरज और नर्मदाके किनारे महाग्रज शिवाली श्रवके बनाये हुए महल देलने योग्य हैं।

व्यापारिक द्यप्टिसे भी यह स्थान यहा महत्त्वरूर्ण है । दर्द और गल्डेका व्यापार यहांपर सूत्र होता है। यहां क्योब इस प्याह जीनिक्ष फेटरियां बनी हुई हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं।

- (१) अवस्थित गोपीस्थित कांटनप्रेस वहबङ्
- (२) जसरूप वैजनाय कारनरेस बड़गड़
- (३) जपस्मिन गोपीरियान जीन यहवाइ
- (४) रामनारायण भवन्तीराम जीन बहुराह
- (५) गमन्तगयन भवानीसम बोङ्खेव बहुगाई
- (६) जनरूप वैजनाय जीन महराह
- ( э ) टटमनदास देशरीमछ शीन बट्दाइ
- (८) ट्यनन्त्रस देशरीमङ देस बद्दाद
- (१) दणन्याट न्यमपन्द भीत बहुगाई
- (१०) रामविरान बटदेव भीन बदवाई
- (११) व्यानधात मधुराबाउ भीन बहुबाई

#### आपका व्यापारिका परिचय इस प्रकार है।

- (१) खातेगांव--मनीराम चुन्नीटाल-इस फसंपर कपास, रहे गल्ला श्रादिका घल और कमीरान - एजन्सीका काम होता है।
- (२) हरदा--चुन्नीळळ प्रेमराज--यहां भी उपरोक्त काम होता है।

## कपास और गल्लेके व्यापारी

सेठ गेंदालाल कोदरमल

,, घासीहाउ मोगीहाउ

» चम्पाटाड पोक्सन

, धन्नाजी हंसराज

n प्रेमसञ चुन्नीहाछ

n मूलच द डाल्गान

» मल्कच द हेमराज

#### $_{n}$ रामरत धनसुच

,, हीराटाठ फाला

## कपड़े के व्यापारी

" गेंदाञाल रवनलाञ

,, चौयमल याकलीवाल

,, मांगीलाळ चंद्रलाळ

» ला**लजी घा**सीराम

,, हजारीमञ पासीराम

## महिद र

वीठ बीठ सी३ आईकी बड़ी टाईनपर महिद्युर स्टेशनसे १२ मील दूर वसा हुआ वह एक रमनीय और आबाद कसवा है। यह स्थान इंदौर स्टेटके महिद्युर जिलेका प्रधान कसवा है। यह स्थान इंदौर स्टेटके महिद्युर जिलेका प्रधान कसवा है। युग्टराज्यके सनय इस स्थानका नाम महम्मद्युर था।सन् १८१७में द्वितीय मल्हारख होल्कर और सराजन माटकमके दरिनयान यहां युद्ध हुआ था। इस स्थानके आसपास जंगत विरोप है। जिलमें चंदन क्सरतसे पैदा होता है। यहांका धरावल समुद्रको सन्दर्स १७०० ध्टेट कंचा है। यहांका क्लोन और इन्दौरतक सड़क गई है। यह स्थान श्रियाकिनारे यसी हुई पुरानी यस्ती है। यहांका किला प्रसिद्ध है।

इस स्थानके मानसे यहां कपासदा व्यापार बहुत बढ़ा बढ़ा है। यहां कई जीतिंग और वैसिंग फेस्टिरिया है। मौसिमके समयमें बहां हो गति-विधि अच्छी रहती है। यहां स्ट्रेंके कई अच्छे २ न्यापारी निवास करते हैं।

वीनिंग देक्टरियां

महम्मद्रबडी ईसाभाई जीनिंग फेरटरी रणबोड्दास लझोचन्द्र जीन महिर्दुर वायमल ग्रन्थमञ्ज्ञा<u>न</u>े महिशुर जस्तम **ने जनकती**न



# पूर्वकालीन परिवय

भारतके प्राचीन इतिहासची भांति बन्बई द्वीरका प्राचीन इतिहास भी साज उपख्य नहीं है। सर्हस्य इतिब्दि-सन्दूर्त इतरा भी सभेय सन्यकारका पहाँ डाठ एक्खा है, जो पुरतत्त्ववेदाओं की एक मात्र सम्मति, ऐतिहासिक प्रमानके प्रसंगवरा मिछ जानेरा कभी-कभी सांग्रिक रूपसे च्छ माता है और सन्यक्षराच्छादित इतिहास के पूर्वीर सहसा अधिक प्रकार की माछक होड़ सातो है। परिमान पह होता है कि नवीन साराएं पछल्ची हो चळते हैं। ऐसे चई सहसर साये हैं, चबहस डीस्पृथ्यके प्राचीन इतिहासरर प्रकार समस्य पड़ा है, कि भी सभी तक इसका श्रुद्धावद इतिहास तेसाह नहीं हो पाया है

इत द्वीप्तुं बके प्राचीन इतिशतको स्केबनें को हुए व्यक्तिरोंते पदि यह पूछा जाप कि यह द्वीप सन्दूर कहाँचे निक्क जाया हो एक सामान्य व्यक्ति घोष्टनें ऐसा प्रश्न पूछना हो पृथ्वा समसी वादगी। परन्तु बात बालवर्ने ऐसी नहीं है। वहां कहीं भी इतिशतको अपने बास्तविक स्वरूपके निर्देश क्रतेका बात निर्द्धा है। वहां अन्य प्रमार्कों बोबेस मुगर्म-विधा-मारिडत वर्कका ही उते आअप देना पड़ा है। अब यह मानना ही पड़ेगा

कि भूगर्न दियाका इदिहातको हानदीनचे अत्यन्त निकट दम समस्य है।

भूगनं दिया के सिद्धांतानुकर यदि इस भूकाउड़ी परीझा ही जाए, वो पही सिद्ध होगा कि यह सुदिस्तृत भूगा हुउ काउ पूर्व करते कर सात विभागों में असरा विभाजित था । इसना हो क्यों सन् १८८५ के बंबई टाईन्सने उद्भुत डा॰ लीध की अस्ते के आधार पर पह भी सिद्ध होता है कि हुउ राज्यको पूर्व यह द्वोपपुंच भारत के मध्य भूमा हा पर बंग या और उसी सिद्ध हुजा था । परन्तु क्यों-क्यों समय व्यवीव होता गया लों क्यों कहा सुवान सुवान सुवान के अंचे-नीचे पनमें अधिक परिवर्ण हों गया और एक समय ऐसा भी अस्ता, अब यह उसते अला हो गया इसने अपना स्वतन्त्र अस्तिक स्थापित कर छिया। इस द्वीप सन्द्र अपनी स्वयं इस वात्रहा प्रमान हे रही है कि उसने रहागर सागर के आवंक हारी प्रपेड़ीने मारत के प्रधिमीय वटकी आई। एक हो परिवर्ण मुक्ति हारी एक सुवान के प्रमान है रही है कि उसने रहागर सागर के आवंक हारी प्रपेड़ीने मारत के प्रधिमीय वटकी आई। रहा ही दही परिवर्ण मुक्ति हो परिवर्ण भूमा ही हो परिवर्ण मुक्ति हो सुवान के परिवर्ण भूमा ही ही है। सि उसी वर्ज वहके भूमान हो एसे ही अवदान हो परिवर्ण है। हो अद्भाव का के परिवर्ण मुक्ति का स्वयं करना महीय उसी के अद्भाव हि सही स्वयं इस द्वीप सुवान हो साम प्रमुख हो साम सुवान के साम प्रसुष्ठ साम हो हो हो है। स्वयं सुवान के साम परिवर्ण मुक्ति काम परिवर्ण हो स्वयं हो साम हो गती है। हो साम सुवान हो सुवान हो सुवान हो हो सुवान हो हो सुवान हो सुवान हो हुई सुवान हो सुवान हो सुवान हो हो सुवान हो सुवान हो हुई सुवान हो सुवान हो हुई सुवान हो सुवान हो हुई सुवान है। हुई सुवान हो सुवान हो हुई सुवान हो सुवान हो हुई सुवान हो हुई सुवान हो हुई सुवान हो सुवान हुई सुवान हो सुवान हुई सुवान हो सुवान हुई सुवान

७ न्होंने छोड्डेस्तर में हुकोंकी इन्हिर्स निजी और १६ वॉ घडान्होंके घत्तने वर वर्डमान दिन्सेस शकशमक पन्हर-को सुरारे हो रही थी उस समय १२ कोट कीचे व्यवस्थ और एक दूसा दुखा वंदास विक्रिक हुस वस्तरों कर घारिके हुत थे को सन्दर्भ समोरको बंदसोंने घथिक संस्थावें राघे बाते हैं। घटन १४६ है कि **सो विकर्त**स भी था – र ४६ वस्त होग संस्थे।

#### सराना

होल्हर स्टेटडे महिनुपुर पराने हा यह एक अच्छा बाबाद कराया है। यह स्थान उज्जैनसे १५ मील हो पर तो॰ बाई० पी० लाइ० पी० पाव तक मीटालारो जाडी है। इस एराने हे बास पास जंगज बहुत हैं। यहां की भूमि बच्छी उपजाज है। यहां हो पूर्व स्वाची परावार के प्रताह है। यहां हा स्वाची परावार के प्रताह है। यहां हा स्वाची परावार के प्रताह है। यहां हा सार्व का स्वाची परावार के प्रताह की साम पाइका वनवाया हुआ तिल हेरवर महादेवका मन्दिर है। इस स्थानमें गर्मी की भीसन १०२ कीर जाह की भीसन ६० रहती है। प्रताह की साम है परावार हो। यहां होती है।

इस स्थानके मानसे यहां जीनिंग देसिंग फेक्टरियोंको लाखी संख्या है। मीरिसमें सम्पर्ध इन फेक्टरियोंने काची चहुज पहुज रहती है। निम्न जिलित जोनिंग देसिंग फेक्टरिया यहांपर पड रही हैं।

ययसहुद दुकुमबन्द कस्तूरबन्द जीतिंग फैकरी गोपछ्जी तन्द्रतम , , , , मद्दन्शञ्ज नंदराम - , जीतिंग देसिंग नायबण्जी बद्दोनायवण , जीतिंग देसिंग बोहिंग फोराइच , जीतिंग केकरी

#### कांद्रन एवड घेन मरचेंद्रस

#### रा० व० कस्तूरचंद काशलोवाल

इत क्यांके बर्नमान माटिक रा॰ एक सेट कस्त्र्रायंत्रनी बाताग्रीवाल है। आपका मुस्स्त्र प्रियम अनेक मुन्द्र चित्रां सदिन इन्द्रीरां दिवा गया है। आपको बरांच आपके बहुँ अनी वाच बहादुर सर सेट हुड्नचन्द्रनी नाइटक सान्द्रों एक जोनिंग फेकरो है। इसके अवितिष्क इन क्यांचे गद्धा और रहंका व्यवसाय क्या हुएती चित्रोंका कान होता है। इन क्योंको बहांच बहुत्यों क्यांचे है। इन क्योंको बहांच बहुत्यों क्यांचे है। इन क्योंको वहांच बहुत्यों क्यांचे है। इन क्योंको वहांच बहुत्यों

#### मेसर्रा गोपालजी नंदराम 🤊

इन करेंडे बर्नान मारिड सेड महत्रदालती हैं। सावधी करेंवर मारे कामा और पार्टकों करून करदा क्यायर होता है। इस करेंडी बहुचिय एक जीतीन और देखिन के करी भी हैं। हेड कर्दाताहमी, नगतेंडे बहुन प्रतिद्या—सम्मन्त पुरत हैं। सावधी कर्म वहां मण्डी मानी जाती है

क्षेत्र है कि कायका विशेष परिषय हुने नहीं प्राप्त हो सका। -प्रकाशक

होता है। भटका अध प्रायः रिवासतसे मिलता जुलता है, इस प्रकार कोल-भटका यदि कोई अर्थ हो सकता हे तो यही है, कि कोलियोंकी रियासत। अतः ऐसा अनुमान होता है कि वर्तमान कोलावाके समीप ही इस द्वीपन पुष्पके दो दिस्णी दीपोंमें ही प्रथम कहीं पर यस्ती बसाना आरम्भ हुआ होगा।

वस्तीके तीसरे स्थानका पता वर्त्तमान मौडवी मुहले की कोलीवाड़ी अथवा डोंगरी कोलीवाड़ेके कितने ही जर्जारित पर अब भी दे रहे हैं। इस स्थानसे आजकल समुद्र दूर है, पर यह भी युगके परिवर्तनकारी स्वरूपकीही एक कला मात्र है। कोलियों के मोंपड़े इस बोसबी शताब्दीके हैंट रोड़ेंमें दब गये हैं अवश्य, पर माण्डवीकी 'द्रिया स्थान' नामक एक गली आज भी समुद्र-तटकी रमृति दिला रही है।

इसी प्रकार वर्षमानका 'कैंबेल' स्थान (जिसमें आजकत्त घोषी तलाव भी सिम्मिलित है) भी किसी छिपे हुए इतिहासको स्वृति दिलाना है। पुरातत्ववेताओंका मत है कि 'कैंबेल' शब्द ' कोल-पार ' शब्दसे ही विगड़ कर यना है। अतः कोलवार अर्थात् कोलियोंके मोंपड़ेसे भी यही सिद्ध होता है कि सम्भवतः कालवादेवी रोड, पुरानी हतुमान गली आदिके विस्तृत भागपर भी किसी समय कोलियोंके मोंपड़े रहे होंगे।

्स द्वीपपुश्वमें टेकरियों की कमी नहीं थी। टेकरियों पर भी वस्ती यसी हुई थी जो टेकरी परके गाँव फहाते थे, जैसा कि वर्त्तमान का गिरगांव सुचित करता है। यह गांव भी गिरि अर्थात् टेकरी पर ही वसा हुआ था। कैवेडसे गिरगांव जाते हुए जो मूंगमट हेनी पड़ती है वह भी यही सूचित करती है कि मूंगा नामके किसी कोलीकी यहां जागीर सी थी। भट्टका अर्थ जागीर होती है।

इस द्वीपपुश्च हे चौधे द्वीपमें भी कोली ही रहते थे जैसा कि वर्त्तमानके मम्मगांव और और धुरूपदेव मिन्द्रि से सिद्ध होता है। मम्मगांवमें भी कोली-याड़ी है। कोली आरम्मसे ही मलली मारकर जीवन निर्वाह करते आवे हैं, परन्तु इस गांववालोंने अपना बावसाय भी मलती मारना ही रक्खा। अतः इनके मोंपड़ोंके समृहक नाम ही मच्छ-गांव पड़ गया।

इस डीप पुष्पके चादि निवासियों के सम्बन्धमें किये गये उपरोक्त विवेचनसे यह बात निश्चिय हो जाती हि क्सीक हे बाद जब शत हरणी राजवंश के हाथमें इस डीपका शासन मार गया, तब भी इस डीपमें कोली है रहने थे। जिस गुगमें दूर देशों से व्यवसायी आकर थाने के पास हा स्थान अपने विश्वामके लिये निश्चित कर ये उस समय भी कोली ही इस डीपपुष्पमें बसे हुए थे।

पह नो निधिन ही है कि इस द्वांप पुंजके आदि निवासी कीली थे। ये लोग अनार्थ परिवारके हें इनकी भाषा, इनका भेष चौर इनके भाव सभीमें अनार्थ सभ्यवाकी मलक आज भी मिलती है। ये लो भारतके प्रधान भूभानते स्थल मार्ग द्वारा इस द्वार पुंचनें गये, परन्तु इनकी आमदरपत बरायर जारी रही पावके सदुद्रश्टरती भूभान परके प्रभावते सदा ये लोग प्रभावित पाये गये हैं। यो इन प्रदेशके शासनके सा ही इस डीपप् जवा भी शासन सूत्र गुंधा हुआ था। जैसे-जैसे शासन परिवर्षन इस प्रान्तमें हुए, वैसे-के परिवर्षन प्रमाण इस द्वार पुंचके आदि निवासियोंनें भी पाया जाना है। सम्भावतः एक युन यहां ऐसा भी आप होगा, जब यहां मौर्व शासन गरा होगा। क्वोंकि हिस्सी युनमें यहांक कोली अपने नामके पीछे भीरे शब्द नोड़

## मेसर्स जगन्नाथ नारायंण दीचित

इस फर्मे वर्तमान मालिक पं० शंकरप्रसादनी दीक्षित हैं। आपके पितामह ६० वर्ष पूर्व अपने मूत्र निवास स्थान मोहनगंत (जिल्ला कानपुर) से धार आये थे। धारते 'चन्नेन आकर कुछ समय तक आपने सिवंस को। आपके देशवसानके बाद आपके पुत्र श्री जगन्नाधनी दीक्षित्रने बहुत छोटो मात्रामें दूसरेके सामें में कारबार करना आरम्भ किया। और दस वर्षके बाद अपनी स्व- वन्त्र दूकान की। वनसे यह दूकान बरावर तरकी करती जा रही है। पं० शंकरप्रसादनी दीक्षित सज्जन व्यक्ति हैं। वर्तमानमें इसके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। तराना—मेसर्स जगन्नाथ नारायण दीक्षित —इस दृक्तमपर आसानी लेन देन, वर्ड गल्ला और हुंडी

## मेसर्स विहारीलाल मांगू लाल अयवाल

इस दूकानके वर्तमान माछिक श्रीयुत मांग्लाठजो हैं। करीव १०० वर्ष पहिछे आपके पिता-मह बखतरामजीने जयपुर स्टेटले आकर यहांपर मिठाईकी ट्कान की थी। आपके बाद करार परनाडाठजी, विहारोडालजी और मांग्डालजीने इस दुकानके गल्डेके व्यापारको विहोप रूपसे बढ़ाया। श्रीयुत मांग्डालजी बहुत सर्छ तथा सीचे व्यक्ति हैं। आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

वराना—विद्वारोताल मांगूलाछ -इस दूकानपर गल्लेका बड़े प्रमानमें व्यवसाय होता है।

## काटन एएड येन मर्चेंट

काटन एएड म न मच यव पहाडुर कल्र्बन्द काराजीवाल गोपाळाची नंदगम जगन्नाथ नारायण प्रवर्णदे बद्रीनारायण प्रवर्णदे बद्रीनारायण प्रवर्णदे बद्राजीहरोगर मेनएज नायूगन मंत्री प्रपाळळ मोदीलाळ विहारीडाळ मोगूनाल खुनाय पाखरणम स्मायन एमगोपाल ळखाव भागीराय

विद्वीका व्यवसाय होता है।

## चांदी सोनेके व्यापारी

श्रीराम सारङ्ग, पन्नाञ्चल होरालाळ तद्मीनारावण बालमुक्त्य

## किरानाके व्यापारी

पासीराम गोङ्कदास मद्माद्यत्र कन्द्रेयाञ्चल मोठा जार० पी० रेवागम होराद्यत्र

## कपड़ेके व्यापारी

प्रजी होएडाउ म्हजूर पद्धां न न्ययुगन नीडीगन नेनााज नायुग्रन

**मदेव** ग्रेड्ग्नल

गयाध्यान स्थिततात

सभ्यताहा प्रसार किया और महागाजके साथ आवे हुए राजपरिवारने प्रवार कार्यमें जीवन फूंक दिया। आर्य परिवारने अपनी अपनी वंशपरम्पराके अनुसार हिन्दू संस्कृतिका बीज वपन किया। यह सब हो ही रहा था, कि सन् १३०३ ई० (शाके १२२४) में महाग्रज भोमदेवहा स्वर्गवास हुमा और सन् १३१८ में दिल्लीके यवन शासक मुवारकने महिकावती (माहिम) पर आक्रमण कर दिया, परन्तु हिन्दू शासनका अन्त सन् १३४८ ई० के बाद हुमा और उसके परचात यहां पर गुजरातके मुसजमानोंका राज्य स्थापित हुआ। पर उन्होंने भी अधिक समय तक शासन नहीं किया और सन् १४३५ की वसई वाली सन्यिक अनुसार यह द्वीपपुष्ट पुर्वगाठवालोंके हाय स्था और सन् १६३२ में यह इहेजके रूपने अंशोंको निष्टा।

लाजको परन्दरेष्ठे धाकारको देखकर यह जनुभव कर हेना चाहिये कि ईस्ट इजिड्या - करपनीको अपनी किवनी ग्रांकि व्यवकर इस स्तराको संवारना एड़ा होगा। बस्बई गावैद्यियके मतानुसार कहा जायगा कि—

'बन्बई डोप मन्त्रांत्र, विडरी, पटेल, वया वर्ली सन्यिके अनुसार मिलाये गये। माहिम, शिव, धरती, और पदला बळत् छिये गये; वया कुटावा वहाँके महाजतींकी शर्ते पूरी कर खरीदा गया।

इस प्रकार वर्तमान बन्बई बनी।

#### नान करण

<sup>ं</sup> जावनी सम्बंधि पासाओं रेलम मह पानुमान नर तेना बहुत प्राप्त में हैं। जावन क्रिक्ट प्रत्य प्रत्य क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क

## चन्द्रावती गंज

रम बस्तीको सेठ वीयधन्तजीने बसाया है। जिनका परिचय मीचे तिया जाता है। याँ रसन चतेहाकाइ स्टेरानके सामने करीय ४ फलों गंकी दूरीपर मसा हुआ है।

## मेसर्स धन्नालाल दीवचन्द

हम कर्ने के मारिक हाना ( रामगढ़ ) के निवासी हैं। इस द्वानवा करोहावाड स्माविव । स्टार्ने स्थादित (ए क्षीत्र ५० वर्ष हुए ) इस दुवानके वामको सेन्द्र वीदन-राजनो और प्रस्तावाजनो ने जनाया। इनके बाद सेन्द्र दीवचन्द्रभीने हुमके कारोवानको समावा । चापक नी सम्म एव बड़ी व्यक्ति वर्ष वर्ष हुई, कि क्षेत्रवादिके जागीस्तारमं भागमानी मनोवाधिक्य वाननक हाएव सापने क्षेत्रवर्ष के नामों कर्ष हम स्टेटने महाराची बन्तावनी सर्द्रक नामन नन्त्र वर्ण न नामक मेरी, सन्त्र विश्व घष्ठ तास हाया सर्व वर्ष करते वसाते .

दिस्य स्टब्रें बस बातने आए हो मान वाद भ्रव दृह अहम ता वान्यन मन १९६६ वे ब्याची रे एव स्वव रे हो क्यांवि प्रश्नन हो । यनगर-३ य प्रणाह नम वान्य मान स्वीवन्त बोर्ड विद्वें बीनव एस्टर नरेश सुर आया च १ यह नमन र विकास है। क्यानिये बादचा व्यापारिक व्यंत्रत्व हरनार

नेन्द्री कन्यातात हिरुबर् बहुतकार । त दृष्टानका बामस्य अन देन राज्य व बहेसा कार्यक होता है

#### रामपूरा

कारों बोच हुंदी हुंदी बहुरता हात्र गिरा हुई यह बहरी वालाव खराव कार्यावाणी एकवारी बो। इनके बाव कारान्तर के रिपारंज बच आ पहा १९५ हैं। विकासित हैं के इन कार्यावा राज्य कार्याव्य बादाय कार प्रांद्ध १९ १ मानून बहुराया। यह बहुत नृगती बोच है कार्यावा बच्या है। एक हुए १९ एक वार हात्यार वार्यावाणी वालाव गिरावी कार्यावाणी ईस्ट इण्डिया करवतीने इस द्वीव्युंजका प्रयन्य भार ले सबसे प्रथम आत्मरसार्थ एक दुर्ग निर्माण करनेका निरुचय किया और समुद्र पूरकर जलसे स्थलको रचना करनेका आयोजन भी आरम्भ कर दिया। कम्पनीकी करपनामें यह बात इसिलिये आयो, कि वह भूमि पूरकर नमक बनानेका कार्य करना चाहती थी और इसी वह देय से यह कार्य भो अविलम्ब आरम्भ हो गया। सबसे प्रथम महालक्ष्मी और वर्लीके वीचसे जलराशि निकालकर भूमिकी रचना करनेका कार्य हाथमें लिया गया। इसके बाद द्वीपके मध्य भागमें समुद्र पूर्न का कार्य आरम्भ हुआ, इस प्रकार आरम्भ होनेबाले कार्यने प्ररम्ममें वालशिकसे ही उत्नित करनी प्रारम्म की, परन्तु कुछ काल व्यतित हो जानेके बाद इस ओर लोगोंका ध्वान अधिक वस्साहसे जाने लगा और फल यह हुआ, कि व्यक्तिगत खयोगके स्थानमें सामूहिक शक्ति काम आरम्भ हुआ। वम्बई टाइम्सके तार ई फरवरी सन् १८३६ वाले अंकसे ज्ञात होता है कि सन् १८३६-३० के बीच कोई सुद्ध कम्पनी संगठित की गयी थी, जो छुलायाकी ओर जोरोंका काम कर रही थी। सन् १८४६-३० के बीच कोई सुद्ध कम्पनी संगठित की गयी थी, जो छुलायाकी ओर जोरोंका काम कर रही थी। सन् १८४४ है कि विकल चुको थी। इसो प्रकार वम्बई कार्यली रिन्ह्यू नामक मासिक पत्रका भी यही मत है, कि सन् १८४५ ई० तक द्वीपका अधिकांश भाग पूरा जा चुका था। इतना होते हुए भी इस कार्यका भार उठाने वालो कम्पनियोंके पास आर्थिक सामर्थ्य प्रवीत न होनेसे इच्छित लाम और मनपाही सफलता भभी तक न मिली थी; पर इसो समय अमेरिकन सिविल वार नामक घरेलू युद्धके छिड़ते ही इस द्वीप पुंजकी परिस्थितिन पल्टा खाया और कितनी ही कम्पनियांवन गयी।

इस युद्धके छिड़ते ही वम्बई नगरको स्वर्ण सुअवसर मिला। इंग्लेंग्डके लंकाशायर फेन्द्रमें स्ड्का भयंकर अकाल पड़ा जिससे यहांका वाजार नवजीवनसे उत्कृष्टित हो उठा। यहांके व्यवसाय कुसुमकी मुकुलित किलका प्रफुल्लित हो निज सौरभसे संसारको मंत्र माय करने लगी। पलक मारते यथेष्ट पूंजीको प्रकट प्रतिमा अपने प्रकाश पुंजसे नवस्कूरिका संचार करने लग। कितनी ही नयी कम्पिनियोंका जनम हुआ और उन्होंने समुद्रको पूर कर मूमि निकालनेका उद्योग हाथमें लिया। इस कार्यमें यहांकी प्रयन्य व्यवस्थाने सहायता दे उनके उत्साहको और भी पुष्ट कर दिया। इस द्वीप्पंजके पूर्वीय पाइवं पर मोदी खाद्मी, एलफिन्स्टन, मम्मणांव, टांक बंदर तथा फ्रेयारोड़ और परिचमीय पाइवं पर कुतावासे मालवार पहाड़ो तक्की भूमि समुद्रके गर्भसे निकाल कर वस्ता वसानेके योग्य बना दी गयी।

मोदी खाढ़ीवाला क्षेत्र कर्नाक यन्द्रस्ते टकसाल घरतक माना जाता है । इस क्षेत्रके पूरनेका कार्य, प्रथममें यहांका प्रयन्थ भार वहन करनेवाली सरकारने लारम्भ किया था, परन्तु कुछ समय वाद एक दूसरी व्यवसायी कम्पनीने यह कार्य अपने हाथमें लिया और उसे पूरा कर डाला । इसी पूरी हुई भूमिपर जी॰ आई॰ पी॰ रेलंबेका प्रधान रेलंबे स्टेशन जो बोरी बन्द्रस्के नामसे सुद्रख्यात है, बना हुआ है । इस कम्पनीने लगभग ३० लासकी पूंजी व्यय कर ८३ एकड़ भूमि तेयार की थी। एजफिन्स्टोन क्षेत्रके पूरनेका काम एक दूसरी कम्पनीके हाधमें था। इसने १४६ लाख व्ययकर ३८६ एकड़ भूमि निकालनेकी व्यवस्था की, परन्तु इसके रोयर-का भाव गिर जानेसे यह कम्पनी अधिक समय तक कार्य न कर सकी और अन्तमें टूट गयी। इधर यहांकी सर-

रहे हैं। एक समय ऐसा था अब यहांकी बनी तलवार, बंदूक और गुप्तियोंको प्रत्येक बीर गुद्धमें साथ रखना बहुत आवश्यक सममता था। अस्त शक्तोंके जमानेमें इसने बहुत स्थाति पाई थी। आज भी यहां गुप्तियाँ, बंदूकें, तलवारें, व सरोते अच्छो बनते हैं।

यह स्थान अरावली पहाड़के ठीक नीचे वसा हुआ है। गर्मीके समय यहां तीत्र गर्मी होती है। शहरमें पानीके १ वालाव है, पर गर्मीके दिनोंने इनमें पानी नहीं रदता। यहां दूध कखरतसे होता है। इसके अतिरिक्त शहद, मोम, गोंद मेंहदी आदि भी यहांसे वाहर भेजी जानी है। यहांके व्यवसायियोंका संस्थित परिचय इस प्रकार है।

## . मेसर्रा शिवलाल चिमनलाल

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास मारवाड़ है। इस फर्मकीयहां आवे करीब १४० वर्ष हुए। इसे सेठ शिवद्यलजीने स्थापित किया। आपके कोई पुत्र न था। सेठ शिवद्यलजीने स्थापित किया। आपके कोई पुत्र न था। सेठ शिवद्यलजीने स्थापित किया। सेठ चिमनलालजीने इस दूकानके व्यापारको वदाया। सेठ चिमनलालजीने ३ पुत्र थे। सेठ मगन-जी सेठ जड़ावचन्द्रजी और सेठ गुलावचन्द्रजी हो वंशत्र इस फर्मके मालिक हैं।

तेठ गुळवचनद्वीके पुत्र मन्नाळळती अच्छी सरदार भादमी थे। आपके हाथींसे इस दृकानके व्यापारमें अच्छी तरही हुई। वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ छगनखलओ हैं। आपने यहां एक जीतिंग फेकरी खोली है। धार्मिक स्थानोंमें आपने वह जगहींपर जीलींबार करवाने हैं। यह दुकान रामपुरेंमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जानी है। सेठ छगनलाङजीके एक पुत्र हैं जिन्हका नाम श्री मानसिंहजी है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-१ रामपुरा-शिवटाङ चिमनलाल-यहां मनोती, गक्ष, क्यास, क्ष्में, क्ष्मेंर हुंबी, विद्वीका काय होता है ।

२ रामपुरा—मगनीराम जङ्गावचंद्र—इस नामक्षे कपड़े की दूकान है। ३ बहुँमान फीनिंग फेक्पी गमपुरा—कहां इस नामको नामको एक क्षीनंग केक्पी है। समुद्रके तूफानको कम करनेके लिथे तथा व्यवसायको सहूलियतके लिये नवीन जमीन तैयार करनेके लिये समुद्रके बीचमें एक सोलंह फुटकी दीवाल बांधी जा रही है, इस दीवालको पूर्व तथा पिदचम दोनों ओरसे यांधनेका काम जारी है। इस दीवालके बनवानेमें करीब १२ लाख ५० हजार टन पत्थर और २०८५७४० घन फीट कीचड़ और सिमेंटकी आवश्यकता होगी। यह दीवाल बहुत वैज्ञानिक ढंगसे अत्यन्त व्यय पूर्वक बनवायी जा रही है।

इतना अधिक पत्थर आसानीसे मिलना अध्यन्त फठित है इसकी सुविधाके लिये म्युनिसिपेलेटीने कांदीवलीके समीप एक टेकरीको तोड़ना आरंभ किया है और वहांका टूटा हुआ पत्थर चैमनों द्वारा समुद्र तक पहुंचाया जाता है। उपरोक्त दोवाल जब छुलाबासे मरीन लाइन तक पूरी हो जायगी तब इसके वीचका हिस्सा ट्रेफर नाम की एक मशीन द्वारा हारवरके तलमेंसे कोचड़ निकालकर भरा जायगा। इस वीचके स्थानको मरनेके लिये पचीस करोड़ पनगज कीचड़की आवश्यकता होगी। इस कीचड़को १००० टन कीचड़ प्रति दिन ले जानेवाली २ ट्रेनें यदि सालमें ३०० दिन काम करें तो इतना स्थान ४१ वर्षमें भरा जा सकता है, परन्तु ट्रेफर नामकी मशीन द्वारा ७० क्यूविक गज गहराईमेंसे २००० फुट कीचड़ निकाल कर १० हजार फुट दूर ले जाया जा सकता है। यह मशीन दिनमें १५ घंटा काम करके ३० हजार टन कीचड़ निकाल सकती है।

इस प्रकार इस काममें सन् १९२३ तक करीब ३ धरव से भी अधिक रुपयोंकी सम्पत्ति व्यय हो चुकी है। इस व्ययसे अभी करीब तिहाई काम हो चुका है। श्रतुमान है कि इतनी जमीनको मरनेके लिये ७ श्ररव २ करोड़ ४३ लाख रुपया व्यय होगा। इसके द्वारा १२४४ एकड़ नयी जभीन निकल श्रायेगी, वह जमीन नीचे लिखे अनुसार काममें लाई जायगी। २३७ एकड़ रास्त्रेके काममें, १८७ एकड़ मैदानमें, २६७ एकड़ मिलिटरीके काममें, तथा ४५४ एकड़ जमीन विविद्या बनानेके काममें लायी जायगी।

इस प्रकार इस स्थान की विपुछता होनेके बाद पशुओंके तत्रेले कसाईखाने फेक्टरियां मिल्स वगैरह वस्यई-से दुर छगाने ही योजना भी यह विभाग कर रहा है।

### म्य्निसिपल कार्पोरेशन

होपपुंजसे सुविस्तृत जनाकोणं नगरको रचनाका इतिहास व्यवसायके विकासका ही प्रतिविस्त्र है। नगरके स्वामं यहाँके सुवनन्यमें भारतीयों को भी सेवा करनेका अवसर मिला है। जिस सामूहिक शक्तिके हारा लोग अपने परका प्रवन्य कर अपने सामोच्य जनों की सेवा कर सकते हैं उसे स्यूनिसिपेलिटी अथवा स्वायत्व शासनकी प्रतिमा कहते हैं। यहांके स्यूनिसिपल कार्पोरेशनके वर्तमान स्वरूपका निर्माण पूर्वकालकी प्राष्ठतिक व्यवस्थानको आधार मानकर हो किया गया है, सुक्ववस्थाने दृष्टिसे यहांके स्यूनिसिपल कार्पोरेशनको छोटे २ वार्डों में विभागित किया गया है। इन वार्डोंकी रचना पूर्व-कालीन प्राकृतिक विभागों के आश्रयको लेकर की गयी है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीके प्रवन्यके आरम्भ कालमें इस द्वापपुञ्जको वम्बई नगरके नामसे जब जब सम्यो-धित किया गया है तब तब उसका भाव वम्बई और माहिमको संयुक्त बस्तोसे लिया गया है। वम्बई नगरसे दो स्थानोंके सन्मिन्ति स्वरूपका बोध होता था, जिनमेंसे एकको वम्बई और वृसरेको माहिम कहते थे:

#### मारतीय स्वापारियोंका परिचय

कपड़े के व्यापारी दिश्तमी बीधाम नाहर देमीचेर स्वरूपंट मंद्रार्थ उन्तर्जी महाज्ञन्त्र रनाशी राज्ञमत्र मृत्या दन्ताता नेजना जाक प्रभीतम स्थापाता दहारन स्थीतम सहाज्ञन्त

गर्कतेके स्पापासी करणो सत्तरकर र क्रियाज केतेलाउ

बर्जनाच महन्त्रतात धार्मिया

शिवलाल चिमन लाल शिवचंद मन्नालाल धारड

किरानाके व्यापारी कार्यभाई राजभाई महम्मर्गडी गुजानमजी

स्तोहेके द्यापारी बब्दल हुमेन महम्मदमदी पीतलके वर्तन कारागाई कानगाई महम्मदमती गुलाममधी

#### मानपुरा

सुरित्य भर बादी चराइके सम्मीत अंचलमें बचा हुमा यह एक । होटाया कमता है। केल कहा जात है कि इन मां इस मान नाम नामहा चड़ा है कि इन मां इस मान नाम नामहा चड़ा है कि इन मां इस मान नाम नामहा चड़ा है इन इस इस वह गांव जातरह सामके अन्तर्गत वा । जावपुर्व नाइप्रमी माने इस इस इस वह चार करहे जी नहारा वा वास नामहा के वह जाता वा का करहे जाता वा चार नामहा के वह जाता वा का करहे जाता वा चार नामहा के वह जाता कर नामहा के वह जाता के वह जाता कर नामहा के वा चार नामहा के वह जाता के वह जाता कर नामहा के वह जाता के वह जाता के वह जाता कर नामहा के विद्या कर नामहा के वह जाता कर नामहा कर

हुंड दमन्ड दूर्व यह हम्बा व्यापस्था यह बन्दा बेट्य या जिन दिनी अधीमधा व्याप्त चंद्रण या, वन त्या याण बहुत्व बन्द्रों दे व्यापारी व्याप्त करते थे । आर अधीमधा व्यक्त बन्द बन देने हो की याच्यो बन्दानीय महिंड खुड अतमे व्याध व्याप्त कर होगा। और आय यह कन्द्र क्याप्त हम्ब टेक्स बरवाह देना आराहि है। दिस बी चन्द्रभी करों होने दूरवर व्याप्त बन्द्रण बन्द्रण बड़ रही हो आराहित हर हुए बन्द्री तह पान व्यवस्ति होती है।

વે છે. છેલ્લા એ વ્યાપા વસ અમેલ ફે અને પ્રમાણ વર્ષ નથા વર્ષ માર્થ અને દુવર મનાર અવસ્થા ભરાક પાલ કહ્યા દુવા ફેલા ફેલા માર્ગન મેટે ભૂતર સાર્યન કે ફ્લા સ્ટાઇન કે ફ્લા ક્યા

# भारतीय न्यापारियोंका परिचय

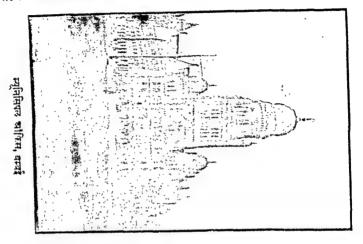



ासं ध

नार

स्ति ह्या है। माराचे एक मार द्यारी क्ष्यते हिरेण द्वार हेरेलेल जातीर का रे हाम हाउसी प्रांस है। हा देश हुमार क्षेत्र हमारेका बरकारे के समार्थिक तिकार क्यों - पाटिये पट स्टेंड पाता हमार पर के द्वारा स्टब्स्ट स्टेंडिय स्टब्स्ट स्टेंडिय स्टब्स्ट स्टेंडिया स्टिंडिया स्टेंडिया स्टिंडिया स्टिंड

कारांत्र कुर-मा मिल्लाक्रियांत्र (सा.) हार प्रताह यह स्माल प्रताह स्था क्या बड़ी र मारवाड़ी वह सुवाती हान्ये देहें हैं। हिंदी देशे हैं है बहें या वाला एका म्या महा र मारमाहा स्म का है। महिनेत क्ष्मा, तहत क्ष्में हत्या के जिस्स माहत र महार र रहा है। नाम क्षेत्र व व नाम है। कार्यों और में हे बस्तेज विक्रिक एक हैं के किएकों हैं। कार्यों के पाटिया किए कार्यों और के बस्तेज विक्रिक एक हैं के किएकों

करिक्कार कुट-एवं स्ट्रांक कुटि र हेश्वर कर गांव हैं। र्मानको स्टार्ट्या हिन्दे प्रतिक स्टार्ट्या होते स्टार्ट्या है। र-मनवाड़ा कामान्य । माहित करित हैं । इस बाह्मार क्येंट काम स्पत्नेवाहे कामाहित की हामाहित हैं हैं है गाल्य बरावर र १८० वाला है। असे असे असे पूर्व पूर्व प्राप्त का त्या है। उसे असे हैं। इस ब्रोजि स्टिक १८ स्केटक स्ट्रा असे असे असे प्राप्त हैं। इसे असे असे हैं। रेंद काल राहक ११ क्या कर्ताही राहका त्यांतर करतेयाह येवस द्वार का काल है।

करी है। करें हैं। क्षेत्र क्षे में हैं। में कर्म में कर्म के क्षार के क्षेत्र मंद्रे हैं। व्यायक अध्यात अपने से से से किया कर के प्राप्त के प्राप्त है।

क्टबर्ट मार्थ मार्थ के स्वति के स्वति मार्थ मार्थ

प्राह ड्रॉट्स इस्ट क्या करा है आहे आहे क्योरेसर कर कर है । द केंद्र क्या पर हैंगे श्रम प्रदेश केंद्र आहे क्योरेसर कर कर है । क्षा न्या कार शतक कार्य न्या कार्य है। हंबान्य १८४ वर्ष को रही है। इसकाली दुवेपने अब्बें रखेंचे माहि स्वितेत है।

कुन्दियोग महिर एवं अध्यय और वो पालाने हैं.

र संवक्ष्ण-एरी डोय देखको बहुरे वह पुरुष करायात्वी है हिंद हिंद्र स्टूड के क्षेत्र के स्टूड है के ब्रह्म है के ब्रह्म है हैं

१० वर्षके न्या कारत वरण । १० वर्षके न्या कारत वरण ।

इंदेरको को र जमने हैं। रें ब्लाहरू - वि एक्स कर्मके स्टार्ड के से हिल्ली क्यांत्रीय होते हैं।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

#### कपड़ें के क्यापारी

विशानकी जीवराज नाहर वेसरीपंद रस्वचंद मंड्रांग छन्याजी जड़ावचन्द् च्याळीजी राजमळ सुगता पन्मालाळ तेजमळ मारू पृथ्वीराज मन्नालाळ बड़ावन गगतीगम जड़ावचन्द

#### गक्लेके व्यापारी

गञ्जाजी साहरचन्द इ दिनीटाल मोवीटाल बन्छराज मन्नालाल साविया

4

शिवलाख चिमन लाल शिवचंद मन्नाटाख धाकड

#### किरानाके आपारी

कादरभाई खानभाई महम्मद्जली गुलावजली

#### लोहेके व्यापारी

बब्दुल हुसेन महम्मद्बली पीतलके बर्तन काररभाई सानभाई

कार्रभाई पानभाई महम्मदेशली गुटामसटी

#### सानपुरा

सुमित्र बर बड़ी पहाकृते समणीय अंचडमें बसा हुआ यह एक :होटासा क्साय है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव मो मानवागू पड़ा। करोब १००-१२१ वर्ष पूर्व यह गांव जायुर राज्यके अंतर्गत था। जयपुरके तरकाटीन महाराजा माणीविक्षणेकी मदद बरलेक बहुतेमें महाराजा यरावंतरावको यह जिल्ला मिटा था। यह स्थान महाराजा यरावंतरावको यह जिल्ला मिटा था। यह स्थान महाराजा यरावंतरावको यह जिल्ला मिटा था। यह स्थान महाराजा यरावंतरावको यह जिल्ला में इस स्थान महाराजा यरावंतरावको यह जिल्ला माणीविक्षणेकी महाराजा यरावंतरावको यह अपनी महाराजा यरावंतरावको यह स्थान स्थानित स्थानित

कुछ समयकं पूर्व यह काम्या व्यापारका एक बन्छा बेन्द्र या क्रित हिनों अधीमहा व्यापार बजरा या, का दिनों बहांदर बहुतते अच्छे न व्यापारी कांग्रस करते थे। सगर मधीमछा व्यव-साय बंद होते हो और पासनें महानीगांत्र मंत्रीके सुख जानेसे बहांदा व्यापार नट्ट होगया और आज यह क्सरा व्यापार कृत्य होकर बरवाद होता जात्या है। दिर भी पानधी सेत्री होतेसे समग्र क्यापार बहारर मच्छा बड रहा है। यहांते बहुत दूर दूरके प्रति वह पान प्रवस्तीय होता है।

बरानेक कीन्द्रों भी पराका बहा रक्षणिक है हमडे पासही पक नहीं बहु रही है। और उनडे इसरे किनार करवार्क्क रक्षणिक पहाड़ मुक्त दुला है। इस पहाड़ने वर्द मुन्दर नाउनेक कुछ, करें- पक बोरसे दूसरी श्रोर जाना फठिन मालून होता है। एक स्थान पर ५ मिनिट खड़े रहकर आने बौर जानेवालो मोटरोंकी संख्या गिनी जाय, तो ५०० मोटरें हमारी दृष्टिके सामने गुजर जावेंगी। सम्बद्देश सोनापुर स्मशानपाट मी इसी सङ्क्षे एक दिनारे हैं।

२६—गिरगांव—सय प्रकारके स्टोर्स एवं माछ वेचनेवालोंको दुकानें हैं।

२६ – फारसरीड-गोर्ल्याडा—यहां फई नाटक एवं सिनेमा कम्पनियां हैं । वस्वईके मवाल्यिंका यह खास स्थान है । इस स्थानपर जोखम टेकर जानेमें बड़ी जोखम है ।

२७—तत बाजार-भिद्योबाजार:—यहां सब प्रकारको सस्ती बस्तुए विकती हैं। नलवाजारका भारकीट यहीं पर हैं। यहां चोर बाजारके नामसे चार पांच गिल्यों हैं, जहां बहुत बड़ी तात्रादमें पुराने लोहेके सामान, तरह तरहके बहिया फरनीचर, हायमरीके सामान, पुराने कोट, कम्बल, कटलरी आदि साद प्रकारके सामान पुराने खौर नये सभी प्रकारके विकते हैं। सन्ध्या समय ठसाइस भरे हुए बाजारमें जैयक्ट और मर्वालयोंसे विशेष सावधान रहना चाहिये।

२८- प्रारशेह:--यहां मुचफीरंक फर्म्स, होटल तथा नाटक-सिनेमा कम्पनियां है। इसके अतिरिक्त लेमिंगटनरोड चनीरोड आदि बहुत बाजार हैं। पर वे खास व्यापारिक बाजार न होनेसे उनका परिचय यहां देना व्यर्थ है।

२६—प्राना दास्खाना- यहां सब प्रकारका भारी पुराना छोड्का सामान बहुत बड़ी तादादमें मिछता है। वस्वहै नगरकी वस्ती

यह शहर समुद्रके दिनारेपर यहुत मुन्दर स्थानपर यसा हुआ है। इसके दीन और समुद्र अपनी प्रचंड तरंगोंसे छहरा रहा है। इछ समय पूर्व यहांके रास्ते व सड़कें बड़ी तंग और संकुचित हाछतमें थों। मगर गर्वतमेंटका एक प्रिय और छपापूर्ण स्थान होनेसे यहांकी गर्वनंमेंटका प्यान वहुत शोध इस ओर गया और सन् १८०६ में यहांके गर्वनंसे एक विज्ञति निकालकर आज्ञा ही, कि परेछरोड और गिरगांवरोड नामक सड़कें वहाकर ६० फीट चौड़ी कर दी जांय और शेखमेमन स्ट्रीट और डोंगरी स्ट्रीटकी सड़कें वहाकर १० फीट चौड़ी कर दी जांय। इसके प्रधात सन् १८१२ में वीसरे आर्डिनेन्स और रेजोल्युरानके मुतादिक किछे की सड़कोंने सुपार हुआ। नगरमें भी मड़कें चौड़ी करनेका कार्य जोरोंसे होने लगा। सन १८३८ में मांटरोडका उट्टपाटन हुआ। सन् १८६० में हार्नवी रोड बना और सन् १८६०, ७० के वीच नगरमें ३१ वड़े वड़े राज मार्ग यनकर देवार हो गये। पहले इन सब सड़कोंका काम म्युनिसिपल कारपोरेशनके हार्योमें था, परन्तु सन् १८८८ में जब विज्ञी इस्प्वभेण्ड-ट्रस्ट नामक नगर सुवार विभाग स्थापित हुआ, तभीसे यह कार्य इस विभागके हार्यो है। यहांकी सड़कोंमें घीरे धीरे छगातार सुवार विभाग स्थापित हुआ, तभीसे यह कार्य इस विभागक खबस्थानें हैं। वहांकी सड़कोंमें घीरे धीरे छगातार सुवार होता गया और आज ये सब इतनी सुन्दर और विशाल खबस्थानें हैं कि देखकर विवयत प्रसन्न हो जाती है। प्रायः सभी सड़कें अलककोरसे पाट दी गयी हैं जो इस सम्य आर्रनेकी ताह चमकती हैं। इन सड़कोंपर प्रायः दिनमें दो वार छिड़काव होता है। पहले यह छिड़काव समुद्रके पानीसे होता था पर वैज्ञानिक दृष्टिसे यह अस्वास्थ्यकर सिद्ध होनेकी वजहसे खब मीठे पानी का छिड़काव होता है।



जातियों में इसका स्थान ऊंचा है। पारसी समाज की सबसे यही विरोपता उसके अंदर पाया जाने वाटा की स्वातंत्र्य है। इस समाजको सभी वियां ऊँची शिक्षासे शिक्षित और सुधरे हुए विचारों की होतीहैं। उनका गाईस्थ-जीवन, दाम्पत्य-जीवन तथा मानु-जीवन सभी उच कोटिके हैं। किसी प्रकारका परदा न होते हुए भी उनका चरित्र वड़ा उज्ज्वल है और शुद्ध आवहवामें अपने पति पुत्र और सही व्यक्तियोंके साथ स्वच्छन्दता पूर्वक पूमते रहनेते उनका स्वास्थ्य भी उच कोटिका रहता है। इस समाजके जीवनने सारे वम्बई शहरके अपर अपना एक अच्छा और बांछनीय प्रभाव डाला है।

भाटिया—चम्बईका माटिया समाज एक धार्मिक समाज है। परंपरासे चले आये हुए धार्मिक विश्वासींपर इस समाजकी अटल अद्धा है। यह समाज अपने धार्मिक विश्वासींके नामपर लाखों रुपया उदारतापूर्वक खर्ष कर देता है। इस समाजके व्यक्ति बड़ें सरल सात्विक और व्यापार-कुराल होते हैं। इस समाज में ख्री-स्वाधीनताकी मावनाएँ पारसी समाजकी तरह उदार नहीं हैं। वालविवाह इलादि कुरीतियां भी इस समाजमें काफी तौरपर पायी जाती हैं। फिर भी यह समाज परदेकी गंदी, बीभल्स और खास्थ्य का नाश करनेवाली भीषण प्रधासे मुक्त है। गुजराती समाजकी लियां परदेका बंधन न होनेकी वजहसे खच्छन्द वायुमंडलमें टहल सकती हैं।

दक्षिणी—वर्म्बाईका दिश्वणी समाज एक सुधरा हुआ सुशिक्षित और उन्नत विचारोंका समाज है। यशिप इस समाजने न्यापारिक जगतमें अधिक रुयाति प्राप्त नहीं की है पर अपने विचारोंकी गंमीरता एवं अपनी राजनीतिक प्रौड़ताके लिये यह मारतवर्षमें प्रसिद्ध हैं। इस समाजमें मी खियोंकी शिक्षा—दिक्षा की जोर काफी ध्यान दिया जाता है। परदा, वाल विवाह आदि भयद्धार सामाजिक कुरीतियोंसे

यह समाज मुक्त है ।

मारवाड़ी—मारवाड़ी समाज अपने व्यापार कौराल और अपनी उद्यमशील्यांके लिये संसारमें प्रसिद्ध है। हिन्दु-स्थानका शायद ही कोई नगर, राहर, कस्वा ऐसा होगा, जहां मारवाड़ी जाविने पहुंचकर अपने व्यापारका सिक्स न जमाया हो। मगर खेदके साथ लिखना पड़ता है कि इस जाविकी व्यापारिक विशेषता और उदार प्रवृत्तियां जितनी बड़ी हुई हैं उतने ही इसके सामाजिक रिवाज पिछड़े हुए हैं। यदि आज इस जाविके लिए विदेश यात्रांके द्वार खुले हुए होते तो क्या आधर्य है कि कलकत्ता आदि स्थानोंकी तरह लन्दन और न्यूयार्कके वाजारोंमें भी इस जाविका व्यापार चमकता हुआ नजर आता। केवल विदेश यात्रा ही क्यों वालविवाह, वृद्धविवाह; अनमेल विवाह परदा आदि भयदुरसे भयदुर सामाजिक दुरीतियोंने इस जाविको जर्जर कर रखा है। परदेकी प्रथाको वजहसे इस जाविको नारियां पालके आगोंकी तरह पीली, दुर्वल, अस्वस्थ और कमज़ोर संवानोंकी माताएँ हो रही हैं। बाल और अनमेल विवाहकी वजहसे मारवाड़ी संवानें दुर्वल और सत्य-हीन होती हैं। जब इतनी बुरी सामा-जिक अवस्थामें भी यह जावि व्यापारके इतने क'चे शिखरपर वैठी हुई है वव यदि ये जुरीतियां तिकल जाव तो यह जावि और भी हितनी उननत हो जावगी उसकी करना भी आतन्द दायक है।

## भारतीय व्यापारियोका परिचय

अतः उपरोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह द्वीपपुत्रन अभी कुछ वर्ष पूर्व अस्तरिति प्रवट नहीं हुआ वरन् यह बहुत ही प्राचीन मूखरड है। इसका आकार प्रकार अप्रेजी भाषाके (II) अक्तके समान था और सात छोटे २ द्वीचोंका यह एक द्वीपपुत्रन था, जो आज एक भूमागका स्वरूप महण कर १२ बासके जन समाजको आध्य दे रहा है।

ईस्वी सन् से पूर्वका इतिहास इस वानका कोई भी विश्वासोत्पादक प्रमाण नहीं देता कि इस द्वीप पुरुजका स्वतन्त्र रूपसे कोई भी राजनैतिक व्यस्तित्वथा, परन्तु भारतके पौराणिक युगमें यह द्वीपपुरुज 'अपरान्तक' प्रदेशमें माना जाता था।

. ब्रह्मोक समयमें इस द्वीपपुत्रके समीववर्ती सोपार (ophir) कल्याण तथा सिम्मुल (chenl) की पूर्णा दूर देशोंमें पुरानी हो चुकी थी। अ वहांके व्यवसायी संसारके अन्य भूतवहींकी वात्रा करते थे। इसी प्रकार मिश्र, फिलीशिया तथा वैविलोनियोंके व्यवसायी यदि ब्रह्म स्थलोंको जाते समय इस द्वीपपुत्रमें बुल कालके लिये टहर गये हों,तो कोई ब्राह्मक्यें नहीं।

अशोषके बाद शतकरणी अथवा शतवाहनका दौड़-दौड़ा यहाँ रहा। डा॰भण्डारकरके मतानुसार यह समय खगभग १५० ई॰ का है। इसी प्रकार इस द्वीपपुष्कंक समीपके थाना नामक स्थानके प्राचीन कागजोंके आधारपर कहा जा सकता है कि पार्थिन बादशाहके समय दूर देशोंसे छोग व्यवसाय करनेके छिये यहां आया करते थे । सवः इन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि इस द्वीपपुष्कंक आस्तित्वका पता पूर्वकालमें भी संसारको था। परन्तु यह भी इसीके साथ सिद्ध होता है कि चादे मिश्र, मलाका, चीनकी चात्रा करते हुए यूनानी, अस्य तथा प्रशस्तवालिंन महे ही इस द्वीपपुष्तवें कृषिक विश्व म किया हो, पर किसीने भी यहां अपना ब्रह्मा जमानेकी करणन

#### वस्तीका आरम्म

६स डीपपुष्यमं वस्ती किस प्रकार आरम्भ हुई इसकी विवेचना यदि इतिहासकारों डी दिस को जाय, वो पता पटेगा कि इस डीपपुष्यक आदि निवासी जल-मागंस नहीं, वरन् स्वरुक्ते मागंस यद्दी काये और छोटे-छोटे मोंपड़े डालकर रहने छो। यह सुग सन् इंस्वीसे पूर्वकालका है। यहाँ जिन लोगोंने सबसे प्रकार प्रवेच किया, वे भारतक प्रथान भूमागते आदे कीर अपने छोड़ी उहार या कोली कहते थे। इनकारंग बाला था और वे भारती भारतक प्रथान भूमागते आदे कीर अपने छोड़ी राज्ये डिक्ट से मान्ये प्रवार में प्रावत्यवेचाओंका मत है कि इन राज्यें साम्याभ्यें भी अनार्य माणाओं है। सम्भवतः ये राज्य द्वाविक समुदायकी माणाके हैं। पादे जो हो; परन्तु वे छोग आत्र भी अपना अस्तित अनुम चनार्य हुए हैं।

मारममें दन क्षोगोंने इस द्वापरुषक्त कीन सा भाग अपने नियासके छिड़े कपतुक्त माना, यह कहना कठिन है। परन्तु इस नेगाके कितने हो वर्तमान नामोंसे इतना हो अबदग हो अबुनान हो जाता है कि किसी सुगीं यहाँक आईम नियासियोंके स्प्रेंपड़े इसीके आसपास रहे होंगे। वर्तमान 'क्षोटाया' स्थान वूर्वका कोट-भाटसा प्रनीन

ও কৰিবাৰণুক্ত বিভিন্ন কৰি কহনাবিক্তাৰতী যাহ ৰাজাহীবাল ক্ষয়াক্ত ধ্বননানি হয় দ্বীয় ও সভী ধৰা ই ইনিব [auxnyurus of Ashoka vol II Page 24

देना पड़ता है। इनसे वे बनकी एडा भी दिका नहीं डेटे, कौर इस प्रकार ये भूष कीर प्यानसे मारे हुए डोडे २ मासून वसे मूर्व्य ही कड़शड़ाती चूर्में तहक २ चर नर जाने हैं। बड़े ट्रामी और दूस्ती गाड़ियोंसे सुचड जाते हैं। महाच्छ्सो नामक स्थानमें प्रति दिन परह बसेके करीत इस प्रकारक बहुतसे मरे हुए प्रय न्युनिमिषेडिटोके सदामें पर डव्ने हुए दिखळई पड़ने हैं।

इस प्रकार बम्बई शहरमें बड़े इच्ट पुष्ट और हुपाल दोर केंग्ल मोड़ेले चाटेहे निनित्त फ्लाइ फर दिये जाते हैं। यह फल्त बांद्रग और बम्झके क्लाईन्सनोंनें होती है। बान्द्रगढ़ कलाई-रातेमें गाय, मेंस और बेल मिलाकर व्यामय २०० जानवर रोज काटे जाते हैं, जिन्हों अधिकारा पशु जवान, तुथाल और प्रथम श्रेणी के होते हैं।

ं इस कसाईसाने हो करोगर बजार पर पश्ची हो हो जाना जाना है। बहांगर जाने ही सून हे बहते हुए फलागि, करे हुए पड़ी और मत्त्र हो हो दरा र वे निर्मेष पश्च एक्टन चन ह करने हैं और अत्यन्त मयभीत हो कर करण स्वरंगे रोते हैं, जिलते हैं जीवन गड़ा है जिए बहांसे मागने हा अवज करने हैं कि एक्टास्था में बड़ी होने जाते हैं और आदिमी दूप निर्मालने हैं किने अत्यन्त निर्मेश्वा पूर्व है लाठियों से मारे जाते हैं। जिलते का कि सब बाह डोडे हो जाते हैं मारने २ जम में स्वरहत्त्व हो जाते हैं इस समय उनका आदिसी दूप निर्माल जाता है, और किर मर्गानोंसे में बाट हिमें जाते हैं।

इस प्रश्नार हजारों हुट्ट पुट प्रा मनुष्य ही रसना प्रस्तिर निरंदना पूर्वक पित्रत पर दिये जाते हैं। जिस शहरों धर्म प्रान भाडिया जैन और मारवाड़ीजानियों अनुष्ठ पनके साथ पास फरती हैं। उसमें इस प्रश्नार नारकीय फारती हैं। उसमें इस प्रश्नार नारकीय फारती हैं। उसमें इस प्रश्नार नारकीय फारती हैं। पार्मिक टिन्डों छोड़ कर आर्थिक टिन्डों भो इस प्रश्नार विचार किया जाय, तो यह प्रश्ना कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। गवर्नमेल्टका यह प्रथान क्लेंब्य हैं कि जिन नारकोय काण्डोंसे देशकी सम्पत्ति का इस प्रकार शीध गविसे हुत्स होता हो उन्हें रोकनेका प्रयान करें और कमसे कम इस प्रकारके हुट्ट पुट्ट और उत्पादक प्राणिवींकी हत्याको रोकनेकी और ध्यान है। यहांके जैन समाजका ध्यान आज इस ओर गया है, मनर इस दिशामों और भी बहुत अधिक ध्यान देनकी आवश्यकता है।

## वन्दईके व्यापारिक सावन

बहाबी स्मापार—वर्तमान युगमें व्यापारकी उन्नितिहा सर्वे प्रधात साधन जड़ाजी विद्याही है। जिस देशका शीपिंग व्यवहार जितना ही श्राधिक सुक्यवित्यत होगा, वह देश उतना ही समुन्तत माना जायगा। जिस देशकी परके मालका एक्सपोर्ट तथा करूचे मालका इन्पोर्ट करते की सब जहाजी स्टूडियर्ट प्राप्त हैं, वही देश जाल संसारमें अपना लिए क्रेंचा कर सकता है। आज इस व्यवसायनें अमेरीका, इंग्डियह, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि २ देश वायु वेगसे अपनी उन्निति कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नयी २ सोज एवं सुधार हो स्टूडें। डेकिन

23

一日 光源温度

## भारतीय व्यापारियेका परिचय

थे। इसके उपरान्त ऐसा भी समय यहाँ भवदय आया होगा, जब यहाँ पर 'बालुक्य' राज परिवारका शास्त्र रहा हो। वर्षोरिक कोडी लोगोंके नामके पीछे 'बोडके' शब्द भी जुड़ा हुआ पाया जाता है।

इस होपपुष्पको मलाबार पहाड़ीका इतिहास भी यही बताता है कि कोइन प्रदेशका सम्बन्ध इस द्वीप-पुष्पति रहा है। यालकेइसरकी सेवा करनेके लिये दूरसे लोग यहां आते थे और वह युग सन् १६७ ई॰ से ११६२ ई॰ के धोचका है। यदापि ज्ञान यह प्राचीन शिक्सनिंदर नहीं है, पर चौपादीते. मलबार पहाड़ीपर पढ़ते हुए 'खेडीन, डिम्प्याना' के पासक ऐसिसे रोड' नामक मार्ग पूर्वकालकी पवित्र स्वृति दिखाड़ी रेता है। 'सिसी' शब्द 'सीड़ी' का सुचक है। यह बही शुगना मार्ग है जिससे होकर सिलहरा राजवंदी भएन्यक्यजीके साथ भी पालकेइसराजीका देशोंन करते लागा करते थे। यह प्राचीन मन्दिर भी भारतके अनेक मन्दिर्गके समान समयकी भीएण चोटोंसे फाल मिट्टीमें सिख गश है।

कोकन प्रदेशपरंसे क्षनार्य-शासन ही जह उसड़ी और इस डीयपुख्यर ब्रायंसम्यताका सूर्य चमका। कीकन प्रदेशमें ब्रायंसम्यता-मण्डित शासनकी आधारितला रखनेका श्रेय मुक्तवया वेबिगिरिक शासकोंको है। बात क्लीव मार्वे के के मतानुसार देबिगिरिक नेरेंग इनिहासनिस्त रामदेवका अच्युन नायक आमक्र एक प्रधान, पत्नी हीप ( वर्तनान सासते ) पर सन् १२७२ ई० के क्रामण राज्य करता था। उस समय समस्त कोकन करेंग देविगिरिक शासन के अन्यांत था। परन्तु विक्वीक यन्त्र शासक अलाउदीन खिळानीन देविगिरि पर जब विजय प्राप्त को वी राजवंदा के रहाने कर रेवसे रामदेवने व्याप्त करता था। पर मार्ग देविगिरि पर जब विजय प्राप्त के स्वाप्त की वी राजवंदा के रहाने कर रेवसे रामदेवने व्याप्त के विविध पुत्र भीवदंवको ग्राम्युक भावते को गाम्युक भावते के स्वाप्त ( वाव्य है) आ प्राप्त के प्रस्त प्राप्त प्राप्त ( वाव्य है) आ प्राप्त के का भावते विविध करने प्राप्त विभाग का भावते के स्वप्त के अवस्व या, परन्तु इसके जावति के सौन्दर्व सीमदिक ये यहां पर दहर गये। आपने जासन प्रयुक्त होति विभाग होति को अवस्व राजविक श्रे साधवालीके किये योग्य स्थान निर्माण कराये। आपने जासन प्रयुक्त होति स्वर्ण होति के अवस्व राजवाले श्रेत साधवालीके कर दिया। सथा अपने राजवालको भावते सुर्व अवसरपर दानकर दिया। अध्य अधान विभाग सुर्व अवसरपर दानकर दिया। अधान सुर्व सुर्

इस तुन पत्रमें प्राप्त क्षित्रकारीका उपभोग राजगुरुके बंशन जो पटेल कहाते हैं, बाजोरावके समय तक प्रत्ये रहे हैं। क्योंकि बाजोराव पेरावान इन लोगोंके अधिकारके सम्बन्धनें एक पत्र बार्याईके आमेज गर्नारको जिल्ला था। जिसके उत्तरनें यहांके गर्नार ज्ञानकोर्नने ह मार्च सन् १७६४ को एक पत्र लिखाया।

राज परिवार और राज कर्मचार्त्यिक वंशानें भी बस्तीका सिस्तार भी कमशः हो चटा । पूर्वरी बोठ जनक सतार्य जाउँको आर्थ सन्तानक सनीप पेठ सन्य वननेका समनसर सिद्ध । राजसनाते सपत

<sup>8</sup> Vallys an out appendix के पुष्टत वार विका हुया है कि बक्त प्रांतरण बाज भी महापूर्त बार्द्य के प्रांतर प्र में तानुष्ट बंदमीन वार्व के का प्रांतर किया हुया है कि 'बाहे प्रश्न के मानवादों मत्त्रावाधिता विस्तावाई नो विश्व कित्रकीचे दिवस व्यापनार्थित मन्त्राव विकास वार्वकों से विसंत्र वायकेका कान प्रश्न का सामार्थ्य कित्रकों है मोल किंदा बीर वृक्त के बाद ताव्यान दुन्तेका क्षेत्र व्यवकों तुन कर दिवार।

रवाना होता है। इस कम्पनीके पूर्व सन् १८२६में सयसे पहिले वम्यईसे योरोपकी यात्रा भाफसे चलनेवाले जहाजपर की गई, इस यात्रामें ११३ दिन लगे। सन् १८३८ में मासिक डाक भेजनेका प्रवंध किया। यह डाक इपिडयन नेवीके कूजरपर मासकी पहिली तारीखको रवाना होकर स्वेज नइर तक स्टीमर पर ही जाती थी, वहां त्रिटिश एजेंट उपस्थित रहते थे, कूजर उनको डाक सोंपकर और उनसे इज्जल्जिकी डाक लेवापस भारतके लिये रवाना हो जाता था। इंग्लिश एजण्ट आई हुई डाकको कारवोंपर लादकर भूमध्यसागरकी ओर चल देते, रास्तेमें मिश्रकी राजधानी कैरी, तथा मिश्रके एकमात्र महत्वपूर्ण वंदर सिकंदरियामें विश्राम करते हुए समुरतटपर पहुंचते। वहांपर इंग्लिश जहाज डाककी प्रतिक्षामें खड़े रहते थे,वे अपनी डाक इन्हें सोंप भारतकी डाक लेकर माल्टा, मार्सेलीज तथा पेरिस होते हुए २६ दिनमें इज्जलेंचते। इतना प्रवंध होते हुए भी वर्षामृतुके लिये कोई सुप्रवंध नहीं था। यम्बई टाइम्सके ६ सितम्बर सन् १८६३ के अंक्से पता चलता है कि डाकके सुप्रवंधप असेतीप प्राट करते हिये यहांके नागरिकोंने टाउनहालमें एक सार्वजनिक सभा कर प्रवंध की ओर संकेत करते हुए सर्कारकी कड़ी आलोचना की थी।

परिणाम यह हुआ कि नवर्नमेंटने पी॰ एण्ड ॰ ओ॰ कम्पनीको भारत और इङ्गलेंडके बीच ढाक टाने और छ जानेका कंट्रायट सन् १८५६में दे दिया यह कंट्रायट मासमें एक्ष्यार डाक छे जानेका था। इन्नेपर भी जनता का आंदोलन सांत न हुआ। तम सन् १८६७में फिर पी॰ एण्ड॰ ओ॰ कम्पनीसे साप्ताहिक डाक का कंट्रायट किया गया। जहां पहिछे २८ दिनमें डाक १ पहुंचती थी वहाँ २६ दिनमें ही डाक पहुंचने छता। इस समय सारी अंग्रेजी डाक्के छाने और छे जानेका केन्द्र वम्बई नियत किया गया। सन् १८६२ में स्वेजनहर बनी और धीरे धीरे डाककी व्यवस्थाएं सोची जाने लगीं। सन् १८५० में पी॰ एएड॰ ओ कम्पनीने एक नवीन कंट्रायट किया जिससे २६ दिनमें पहुंचाई जानेवाछी डाक १७६ दिनमें पहुंचने लगी। यादमें १०६ दिनसे १६६ दिनोंसे डाक पहुंचाने हो व्यवस्था की गई और फिर अन्तमें सन् १८६८ में १६६ दिनकी श्रविधिश कमकर १३६ दिनमें भारतसे इङ्गलेंड डाक पहुंचानेका नया करारनामा किया गया। यह सुप्वंध आजतक भजी प्रसार चछ रहा है। इस्त्रकार नियत मितीपर डाक पहुंचानेके लिए भारतसरकार, पी॰ एण्ड॰ को॰ कम्पनीको ३ छारा ३० हजार पोंडसे अधिककी आर्थिक सहायता हर साछ देती है।

इस प्रधार भारतके डाक विभागके मुप्तबंधते इस कम्पनी हा पहुत सम्बन्ध है। सन् १८६८ के नियमके अनुसार जहाजपर ही डाक छांटकर भिन्न २ महेडोंने वंदकर रक्ती जाती है। जहाजके धंदररर पहुंचते ही सब महेते रेडवे के डब्बेमें लाद दिये जाते हैं। जहाजके वंदरपर पहुंचतेके एछ धंटे यद ही स्पेशन इम्पीरियल मेल नामक डाक्गाड़ी डाक एवं दूर देशोंसे आये हुए यात्रियों हो हेडर भारतके विभिन्न शहरों के लिये खाना हो जाती है।

## भारतीय व्यापारियोक्ता परिचय

प्रमागको कोई महत्व नहीं देते। पुर्वातालकी भाषामें Baon या का अर्थ भाष्ट्रा होता है भीर Bahia यहियाका अर्थ बन्दरगाह होता है अर्थात Buonbahia पाविद्याके अर्थ घडडे बन्दरगाहके होते हैं। इस एक बात पर ही लोग अधिक जोर देते हैं कि एक अच्छा घन्द्रसाह समक उन्होंने ही इसे बार्स कहना आस्म हिया होगा । पर यदि ऐसी ही बात होती तो प्रतंतालय अंधे कानजोंने भी इसी अर्थ के बाधारपर इस दीवर अका नाम Baonbahia लिखा रहता परन्तु यहाँ तो यह शब्द हो नहीं है। छन्छे आपनीने Baonbahia के स्थानपर इस द्वीपपुंज की Bambaim लिखा जाता था ऐसी दशामें यह युक्ति की ह नहीं है । इसरी युक्ति यह है कि दिल्लीके बनन नरेश मुनारकते माहिम और साल्सेर पर अधिकार कर इसका नाम अपने नामगर रख दिया। परन्तु इसका भी कोई लिखिन प्रमाण नहीं भिलता कि सुवारक पादशाहने अपनी फिजय स्त्रांत चिरस्थायी रहानेके लिये कोई ऐसा कार्य किया था यहि ऐसा होवा तो मुबार करे नामके पीछे हुने मुन्दाई न कहार सवारकपुर या सुवारकावाद कहा जाता । अतः यह युक्ति भी दिचत नहीं अचती, तीसरी बात यह कही जाती है ि इस नामका सायन्य मुस्तादेवीसे ही है। परन्तु यह मुस्या शब्द ही कहांते आया, क्या किसी कोलोक्स नाम धा जिसने यह मन्दिर बनवाया। बात यह भी ऐसी नहीं है। इां यदि कोई यात युक्तियुक्त है तो यह कि महा-अध्या अस आराज्य शक्तिका सम्बोधन था जिसे इस डीपके आदि निरासी पूजते थे। महा सम्बा शिक्षीया क्षधवा भवानी संप एक शक्ति विशेषके नाम हैं और ये समय २ पर अन्या, अस्थिका, महाबान्यांक नामस संबोधितको जाती है। रह गयी आई शब्दकी वह भी स्पन्ट ही है। महाराष्ट्र भाषावें मां शब्दके दिये धाईका प्रयोग प्रचलित है। जतः यह युक्तियुक्त है कि यहाँक आदि निवासी जो निर्विवाद हिन्द थे, उन्होंने ही अपनी आगध्यशक्तिके नामपर इस द्वीपपुष्यको मार्स्य अर्थातु मुर्द्यका नाम दिया है।

द्वीप पुंजसे नगर

इस द्वीप पुंत्रके क्रमागत विरासके इतिहासकी एक एक पंकि व्यवसायकी स्थापना, आरम्भ और उन्नतिके इतिहासकी मूर्तिमान प्रतिमा है। द्वीपपुंत्रके विभिन्न टापुओं को एकमें सम्मिलित कर वस्त्रोंके लिये तैयार करानेके उपक्रमकी ओर यदि प्यान से देखा जाय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस कार्यको इन्जित स्वरूप देनेमें व्यवसायी एक्यनियोंने ही प्रथान भाग जिया था। उनके भगीरप प्रयक्षका हो यह सुपरिणान है कि आज यहाँ यह सुविस्तृत नगर इम देख गहें हैं। अतः इस द्वीपपुंत्रके इतिहासके इस पृष्ट पर भी एक सरस्ती दल्जि डाल देना अपित होगा।

इस होपपुंत्रको यस्ती ने योग्य बनानेमें अनाप समुद्रके नमंसे भूमि निकालो गयी है । इस प्रकारके आयोजनको कराना सपसे प्रथम अीवुन सिमाज योपेजो Simao Botelho नामक एक पुर्वगीज महाजन के मिलपको उत्तरना स्वयं प्रथम अीवुन सिमाज योपेजो Simao Botelho नामक एक पुर्वगीज महाजन के मिलपको उत्तरना हुए हैं है जिस्ते ने प्रयोग अपने के सिप्त के स्वयं के स्वय

इस करवाकि जरुबारा नामक बहाजा वर्षाटम आगरेवल निग्षी० ते० पटेलंक हार्यासे ग्लासगीमें हुआथा। इस वन्यनीमें भागवीय विद्यार्थियोंको इत्थिनियरिक्ष तथा नेविगेरानकी शिक्षा पेनेका भी प्रपत्य है वर्षमानमें यह पर्म अन्छे रुपसे लाम ब्हाते हुए काम पर रही है। करीब १०, १२ लाख क्यारा प्रति वर्ष इस क्षेत्रोंको सुनाकेका वस जाता है।

## बम्बईसे दृसरे देशों हो लगनेपाला बहाबी किराया

|                   | पहिलादनां सः           | दूसरा दर्जा रुपये |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| स्वेज नहर         | <b>૮૬</b> ૫)           | <b>३</b> ३०)      |
| <b>टी</b> दरपूत्त | \$•A)                  | ४६२)              |
| टएडन              | 508)                   | ४८६)              |
| माल्टा            | <b>{</b> १ <b>\$</b> ) | ४१३)              |

यहांसे विदेश जातेके लिये पासपोर्टशी आवश्यकता होती है। विना पासपोर्ट प्राप्त किये फोर्ड व्यक्ति जहात्तरी याता नहीं कर सकता।

गोदियां - भिल्त २ माल लादने व लानेवाले जहाज बलग २ गोदियोंपर अपने लंगर उलते हैं । इन गोदियोंकी मुल्यास्थाके लिए पान्ये पीर्ट ट्रस्टने पहुत अपन्यस्य रूपसे भाग लिया है । जन् हाजोंपरसे माल जारने व लादनेका तुल धाम मसीनी द्वारा ही होता है, गोदियोंपर जो माल आता व जाता था, वह रेलने स्टेशनोंसे सदारों या लिखोंमें भरकर गोदीवक पहुंचाया जाता था, इस भंपकर एक्टको दूर परनेके लिये पीर्ट्ट्स्के सदस्योंने सन् १८६४ में पीर्ट्ट्स्ट रेलने लहन पहुंचा दिया जाय । पहन्तः १६०० ईस्सेमें जी० आई० पी० के छुटो स्टेशनसे तथा पी०थी० साई के माहीनके पाससे पीर्ट्ट्स्ट लाइनके बनाने का निद्दचय होगया । अब माराके विभिन्न प्रांतोंका माल विना सहरमें प्रवेश किये ही सीथा वन्दरपर पहुंच जाता है, तथा वन्दरसे उत्यत्नेवला माल जहाजसे उत्तरकर रेलमें भर दिया जाता है और भारतके विभिन्न प्रान्तोंने पहुंचा दिया जाताहै । यों तो यहां करीव ३५ गोदियों हैं । पर जनमेंसे प्रधान २ वन्दर इस प्रकार हैं (१) सासुन हाक (२) वेलडंपीवर (३) विक्शीरिया लाक (४) विसेसडाक (४) मोदी चंदर (६) मजनांव वन्दर (७) लाकपार्ड (८) अपोलो चंदर (६) अलेकनेण्डालक आदि इन सब स्थानों पर भिन्न २ माल उत्तरता है ।

रेलवे — भारतमें रेखवे लाइन चलानेका सूत्रपात १८५२ ई० में हुआ और वस्वईके सनीप धाना नामक गांवतक रेखवे लाईन वनानेका निक्चय किया गया एवं लाइन दनाई गई। प्रारंभनें

## मारतीय व्यापारियोंका परिचय

कार और स्यूनिसियङ कार्पोरातने भी समुद्र गर्भसे भूमि निकालनेने प्रशंसनीय कार्य किया है। यहांके स्यूनिसियल कार्पोरातने नगरके कितने ही वालावों के पूर्कर समनल सूनि बना दिया है। वारदेवसे परेल तककी भूमि को मिर्जे स्थापन करने योग्य बनाने का श्रेय यहांके स्यूनिसियल कार्पोरातनके ही है। इस कार्पोरातनके स्वास्थ्य विमाणने भी लगभग ८६ पकड़ भूमिको समुद्रसे निकाल मस्त्री बसाने के योग्य बनाया है। इसी प्रकार यहां पोटंट्रस्ट नामक पन्दर प्रयन्त विभागने भी समुद्र पूर कर भूमि निकालने के योग्य बनाया है। इसी प्रकार यहां पोटंट्रस्ट नामक पन्दर प्रयन्त विभागने सम् १८०६ दें वे तक कार्योको अपने हायमें लिया। और सन् १८०३ दें व तक कितने ही छोटे २ पर मन-मोहक चंदर बना डाले । इनमें सिक्सी वंदर तथा कृत्य । स्वी सम् १८०६ वंद के तक कितने ही छोटे २ पर मन-मोहक चंदर बना डाले । इनमें सिक्सी वंदर तथा कृत्य है । इस विभागने सन्द्र १८७६ में एकफिन्स्टोन स्टेट, सन् १८०६ दें व क्रायोको वेदर, सन् १८०६ दें व कुळ्या चेदर, सन् १८०६ वंद कुळ्या चेदर, सन्दर वामक नगर सुपार विभागने सन्दर विभागने

अमेरिकत विविज वारके समय समुद्र पूरते हे कार्य हो सहा सहस क्रमनियां कर रही थीं। इनहीं सिमिश्जि पूंची अनुमानत्या ८०३७ करोड़की होगी, परन्तु मुद्र हे प्रयण्ड रूप धारण करने पर सन् १८६४-६५% सीच यह पूंची अनुमानत्या १७०५६ करोड़की हो गयी थी। इन कम्यनियोमिसे खुळके नाम इस प्रकार हैं।

| नाम कम्पनी                                | वम्ल पूंती     | नाम कम्पनीके महाजनका |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------|
| (१) वेंड वे कम्पनी                        | १०४ लाख        | पशियाटिक पेंक        |
| (२) पोर्ट केनिङ्क कम्पनी                  | <b>६</b> ६ टास | ओलु पाइनेनशियल       |
| (३) मन्द्रगंत रेक्लेमेरान बस्पनी          | ८० रास         | मटायन्स वैष्ठ        |
| ( ४ ) बोडावा छैग्ड कम्पनी                 | १४० ठाख        | सेन्ट्रल वेंक        |
| (५) फू यर लैएड कस्पनी                     | ८० टाख         | सिदी वैंक            |
| (६) बाम्बे एएड ट्रांग्बे रिक्लेमेशन करपनी | १० टास         | त्रसोडेन्सी वैंक     |

स्य नकार सम्पर्देने दृरिया पूर्टर एवंडे शाह एड नवीन स्थान निकालोका काम आही रहा, लेकिन स्वरताय के व्यविक पहनेते म्युनितिष्डेथीको कोर भी बिरोप जमीनको वारहयक्ता प्रवीत हुई। पाला: म्युनिति एडेटीने घोषारीसे लगावर ताहर हाइस तक समुद्रको पूर्वको नवीन योजनाको; तथा डेबल्यमेस्टलोन ज्ञारा करोड़ों स्परीकी सम्पत्ति भी प्रवित्व को, एवं सर विमनदान सीत्ववहड़ों देखरेसमें एक देनलपाँट योडेकी स्थानक की।

<sup>\*</sup> free A faracial chapter in the Hatary of Bombay only mine and 1

दम क्षाविक जिल्लाम रामव न्यानका रहात्राम सम्मेखन सिन बीच पन वरिष्णं कार्यामें इद सरीमं हुमाधा (इस दम्परीमं सामीक किए मिसोदी दुन्ति-व्यक्ति नाम स्वान्तिको विका देनेका सी प्राप्त्य है पर्यमानम पद सम्मे कार्या गामि लाम रहाते हुए काम दमादी है - इरीब ६०, ६२ साम्ब रामा मिन यादे दम दोग्नीको सुनाहिता क्या जाना है ।

प्रस्वति दुर्भने लिएको स्वानेक ला प्रदासी विभागा

and it will be an expense of perspecting a right excepting

|             | प्रीहरता को मक | दूस्य इवाँ रक्षे |
|-------------|----------------|------------------|
| र्याम् सहस् | e5.44          | 23+)             |
| भीतम्ब      | \$ * + +)      | 842)             |
| <b>"你说</b>  | ===()          | (本記)             |
| मत्त्रा     | \$15)          | 432)             |

यहाँके विदेश आनेके जिसे पामभावेकी आवश्यक्त होती हैं। स्थि सन्तरिते ज्ञान किने पीर्दे स्थाप अहामनी याज नहीं कर सकता।

पार प्यांक अहाकती य जा नहीं वर सपता।

गोदियों- तिमन व मान छादने य सम्मार्थ पीट महाने पहुंच कामतान कृपने क्या दिया है। इन सोदियोंनी सुन्यप्रध्याने निस्म दार्थ पीट महाने पहुंच कामतान कृपने क्या दिया है। का सामीदियोंनी सुन्यप्रध्याने निस्म दार्थ पीट महाने पहुंच कामतान कृपने क्या दिया है। का सामीदियांनी साल अतान य आता मा, दह के लो के देशानि कारा है। दा अतिवादि महान हो ही तक पूर्वपाया आता मा, इस भ्रेयप्र क्ष्मपूर्ण हा बक्ते हैं जिने भ्रोद्ध के महस्मीने मन् इट्ट में पीटेंट्र के देशोंने सहस्मीने मन् इट्ट में पीटेंट्र के देशों अहान को दीन मान सिर्म किया आता आता और अहान के पहुंचा दिना आता । पाल महान है को महिल कारा के सामीदियां मान किया होना मान महाने जिन्ह आई के महिल कारा है के सीमादियां मान हिला मान है। यो निक्स कारा के सीमादियां मान हिला मान है। यो निक्स कारा है की महिला मान किया मान सिर्म के पीटियां मान किया मान के सीमादियां मान किया मान के सीमादियां है। पर कारा विभिन्न कारा है है महिला कारा है। यो निक्स किया मान किया मान के सीमादियां है। पर कारा विभिन्न कारा है है महिला कारा है। यो निक्स करा है है। सिला कारा है। यो निक्स करा है है। सिला कारा है है। सिला कारा है। यो निक्स करा है है। सिला कारा है। सिला कारा है। सिला कारा है। सिला कारा है है। सिला कारा है। सिला है। सिला

रेअचे--भारतमें रेटने लाइन चलाने हा मूचपान १८४३ ई० में हुआ और यम्बईफे समीप धाना नामक गांवनक रेटने लाईन बणानेचा निद्यत्य किया गया एवं लाइन बनाई गई । बारेमों

#### भारतीय ज्यापारिचौंका परिचय

भाटियाः—कपड़ेके व्यवसायी, जमीदार और मिल मालिक हैं। जैन ( गुजरात ) :—सर्गफ, महाजन, जीहरी, तथा कमीरान एजेन्ट हैं।

" ( कच्छ ) :—अनाजके न्यापारी औरहर्दके दलाल ।

मारवाड़ी महाजन,: — रई, चांदी, सोनाका सट्टा तथा ब्यापार करनेवाछ ।

यनियामहाजनः — रुद्दे, चादी, सोनाका सट्टा और व्यापार करनेवाछे । स्रोजाः — जागीरदार, मिळमालिक, जेनरछमर्चन्ट कंटाकर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होटर ।

पारसी:--मिल ष्रांनर्स फॉटन मर्चण्टल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ढीलर तथा और भी सभी प्रदारका व्यवसाय

करते हैं । योरोपियन:---एक्सपोर्ट डम्पोर्ट डीलर ।

#### वम्बईके व्यवशायिक स्थल एवं वाजार

१ कार्ट [ इनवंशीय ]—यह वस्ती बहुत सुंदर एवं साफ है। यहां की भव्य एवं आजीशान इनारतें, स्थान २ पर दरांनीय ट्रश्य वास्त्वमें वर्धे कोंक हृदय की मंत्र शुग्ध कर बेती हैं।यह स्थान काफडे मार्केटसे आर्रम होकर अपीको वंदरक मार्केटसे पढ़िया पढ़िया

परिव्रमके याद संध्या समय एक बार ६४र धमण कर लेनेसे सारा परित्रम हरूका माल्यम होने रुगता है। २ भोषी शावाय —यह स्थान एक तालाय मे पाटकर बनाया गया है। यहां स्मालकान कोर्ट, एलक्सिन्स्टन हाई-स्टूल, संटकेवियर हाईस्कूल, आदि हैं, तथा इनके सामने एक विशाल मैदल सुटवाल, किकेट सेष आदि सेलनेक स्थियना है। वर्षामावर्ष सहर रुग्वी द्वापर वैडिनेसे यहा आर्नर प्राप्त होता हैं।

र कार के स्टिट परत, पूछ, शांक भाजी तथा लुसकी सामानक बहुव पड़ा मार्फेट हैं । इसके अतिरिक हजारी गाड़ियाँ सब प्रकारक परछ पाइस्से यहां खती है। और फिर पहांसे सार शहरके ख्यापायी सरीद की जाते हैं। इसके खास पास परछ और स्वाब्धे सामानक ज्यापा करनेवाओं बड़ी दुकरने हैं। इसके खतिरिक यहां सब प्रकारक पत्ती स्वाह स्वाह्म प्रकारक पत्ती स्वाह स्वाह्म प्रकारक पत्ती की स्वहते हैं।

u केबाई रहेर-यहां बड़ी २ देशो तथा विदेशी कम्पनियोंकी ऑफिसें हैं। विटायतके छिये बाक टेकर पौ०

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



जनरल पोट्ट ऑफिस, बस्बई



-, ·

एक आता कर दिया गया । १८८० से बन्पईमें बीठ पीठ और मनीआईरकी प्रया जारी हुई। सन् १८८१।८२ में यहां पोस्टकाई प्रचलित हुए। १८८२ में हो पोस्टल सेविंगर्वेंटकी स्थापना और १८६८ में बीमा भेजनेकी प्रथा प्रचलित की गई।

वर्तमान पन्वई नगरमें ३६ पोस्ट व्यक्तित हैं। हुछ पोस्टक्रांफिसमें केवल डाक ली जाती है वांटी नहीं जाती और कई डाकसानोंमें डाक ली भी जाती है बौर वांटी भी जाती हैं। कई पोस्ट स्विक्ति ऐसे हैं जिनमें दिनमें १३ वार डाक निकाली जाती है। नगरमें ७ डाकसाने ऐसे हैं जिनके साथ तार व्यक्तिस भी है। इसके स्वितिक्ति भिन्न २ स्थानोंपर लगे हुए नगरमें करीव ३३७ लेटर इससे हैं। नगरमें केवेजन और डाक विभागकी तुलना की जाय,तो प्रस्थेक २ वर्गमीलके क्षेत्रमें ३ पोस्ट स्वाफीस तथा ३० लेटरबांक्सक सीसत स्थात है।

सन् १८८८ से यहाँके जनस्त पो० औं० में पेंट-पेटेमें डाक बांटा जाना आरंभ हुआ। प्रिटेनके लिये यहांसे प्रति शुक्रवारको मध्याहुके १ बजे डाक खाना की जाती है नार

सन् १८३९ में ईस्टइण्डिया कम्पनीने डा॰ प्रीनको तारकी प्रथा कारी करनेका भार सोंपा। आपने सिक्रेयेटेड भवनते परेल गवर्नमेंट हाऊसके यीच विज्ञलोंके तारसे वातचीत करनेकी व्यवस्था की । इस वातके लिये वस्वई सरकारने ७४२१) की सहायता आपको दी। सन् १८५४ में थानातक तार की लाइन वनी और १८५५ में वस्वई और महासके बीच तारसे बातचीत करना आरंभ हो गया।

चेम्बर आफ कामसंकी १८५४ की रिपोर्टसे पता चलता है कि उस समय गवर्नर जनरलने संपरिपद तारफ नियम तैयार किये वे इस प्रकार हैं।

एक शब्दसे सोलइ शब्दतक १) सत्रहसे चौबीसतक १॥) पचीससे यत्तीसतक २) तैतीससे अडतालीस तक १॥)

सन् १८५६ में वारकी चार लाइने और खोडी गई और सन् १८६४ की १५ मईसे यम्बईका योरोपसे तार सम्बन्ध स्थापित हुआ।

वर्तमानमें इस विद्याने आशातीत उन्नित कर दिखाई है। इस समय नगरके प्रधान तार घरके अलावा ८ स्वतंत्र तारघर और हैं और ६ तारघर पोस्टके साथ जुड़े हैं नगरके सभी तार ओफिसोंका सम्बन्ध नगरके वड़े से दूल टेडीमाफ ऑफिससे है। सेन्ट्रल टेडिमाफ ऑफिस फडोरफाउण्टनपर है। टेडीफ़ोन—सन् १८८०८१ के नवम्बर मासमें मारत सरकारने यहांके चेम्बर आफ कामसंसे टेडी-

फोन स्थापित करनेके छिये पत्र ज्यवहार किया। चेम्बरने सरकारको परामर्श दिया कि टेडीफोनका काम स्वयं सरकार हाथमं न छे, प्रत्युत किसी ज्यवसायी कम्पनीके जिम्मे यह काम कर दिया जाय। सन् १८८१ में टेडीफोन कम्पनीको खाझा भी मिछी पर वह काम न कर सकी। त्य सन् १८८२ में याम्बे टेलीफोन कम्पनीकी

#### भारतीय ज्यापारियोंका परिचय

१३ प्रिसेवप्ट्रेट-यहां केमिस्ट और ड्रिंगस्टकी बड़ी २ दुकार्ने हैं। देवकरण मेनरान नामक एक विशाख दर्श-नीय विल्डिंग यहांपर है ।

१४ सवारवात-यहाँ सोना चांत्रीहे दागीनेवाले और फागतके व्यापारियों ही पेडियां हैं।

1) तहारबाङ—यहां कांचका सामान बेंचनेवाले व्यापारियोंकी फर्म हैं।

१६ भिरता स्टीर--पेपर स्टेशनरी तथा कांचके व्यापारियोंकी पेडियां हैं।

१७-मुख्यी बेळ मारबीट-( न्यूपीस गुडुस वाजार कम्पनी लिमिटेड ) इसको मुखनी जेठा कम्पनीके मार्टिक स्वर्गीय सेठ मंदरदास मुजजी जेठाने ६ ठाख ही लागउसे बनजाया था। इस बाजारमें गांवठी हवा विद्यायती कपडे हा ज्यासार करनेवाली सेकड्रों पेडियां हैं। इस विशाल बाजारमें भवंकर जन मृध्टिके रामय भी एइ युंद पानी नहीं पड़ सफता । इसकी अनुमानतः ३ टाल रुपया साठ किरायाकी आमर् है। यस्वद्देश कापड़ मारकीटमें यह सबसे बड़ा मारकीट है। मारकीटके भीवर प्रवेश करनेपर अपने र माउके सरीरने और वेचनेमें व्यस्त व्यापारियोंकी कार्य दशता बड़ी ही भली माद्रम होती है।

१८-विद्रवदारी-इसने कपने ही गाठें बांधने हे संबोदी दकानें हैं।

१६—भुदेश्श—यद् बस्बदेश एड सास धार्मिक स्थान है। श्रीवडम संवर्षका प्रसिद्ध बालग्रमाडालनीका मंदिर, मुटेरवर महादेवडा मन्दिर, पंचमुखी हनुमानका मंदिर, छाळवावाका मंदिर आदि पचीधों मंदिर हैं, जिनके दर्शनींक लिये सेंकड़ों स्त्री और पुरुष साथं पूर्व प्रात: बमड़े हुए नजर बाते हैं। इस भगह गाड़ी, पोड़ा, मोटर व्यादिकी विचित्र धमाल रहती है । यहां मुलेखर बंबासाना गुलेखर फलका मारकीट, गंथीकी दुकानें, परचुरन किरियानांके व्यापारी, विठाईके व्यापारी तथा नाटक बगेराको देंसी हुँ स चेहरे बादिके व्यापारियोंकी दुकाने हैं, इसके अतिरिक्त स्त्रियोपयोगी शंगारकी दस्तुपं पूर्व पेंसी वस्त्र यहां अच्छी आत्रामें भिछते हैं।

२ - इबाहरा ही-यहां तिजोरी हे व्यापारियों ही दक्षानें हैं। २१- प्रकाश मस्त्रद-यहां चायनीम और जापानीन सिल्डका ज्यापार करनेवाछी अच्छी २ हुकार्ते हैं तथा इसके आसपासके बामारोंने जिलावती कटपीस (बीक वपरवृटन) बेचनेगाडी कई दुकाने हैं।

२२-- एका वंदर-यहाँ अनाजहे बहे २ गोहाउन हैं तथा गर्नेका स्थासाय करनेवाले वहें २ सुकादमींकी पेड़ियां है।

२३—हरच ह बंदर-नाम ह टीन ही निज्यों एवं धर्से हा बहा मारी जत्या है।

२४ -बाराची-इनवें दर्दे बामार है जिनमें सब प्रधारका थीड दिएना, रंग, रही, देशर, बारहान, शहर, मीरा, पी, बादि बन्तुओं हा बोल ज्यापार करने शही बड़ी २ पेटियों हैं। ज्यापारिकार्गक दिने श्यह बाजार बहुत ही ब्यायक्कीय है। यहाँ माछ लही हुई बेज गाहियों की विचित्र मीड रहती है।

२६-अन्य देश-इस गेडके एक बोर बोर बोर सीव सार्व रेख तथा दूसरी और मोटर बम्पनियां हैं। प्रायः अप्रदेशके दूसर तथा सम्ब्या समय पहांपर आले-अलेवाडी मोडरीकी श्वतार दर्शनीय होती है।

# लंग बाततिको नेच 🦟

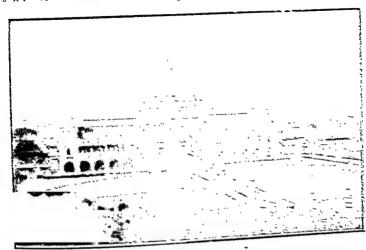



ब्रासं गाँध स्था

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

यहनेका मतल्य यह है कि बर्म्यकी निशांल २ इमारतींक धीषमें यह पीड़े मुन्दर और सजे हुए राजमार्ग बहुत हो मुन्दर माल्य होते हैं। और वाहरी दिल्ले देखनेपर बम्बदे एक इन्द्रपुरीकी तरह मालूम होती है।

मगर यह सब खमीरोंकी कहानियां हैं। इस मायाजाल के पीछ गरीबीका जो दर्दनाक दरय बम्बई शहरों खिमनीत होता है उसको देखकर हृदय पड़ा दुःखित हो जाता है। इस १२ टाबरकी विशाल जन संख्या पूर्ण बस्तीमें केवल ३४८०८ हत्तेक मकान हैं। जिनमेंसे दो दिहाईक करीव ऐसे हैं जिनमें केवल एक २ कमरा है ऐसा लंदाज ख्याया जाता है कि नहीं बस्तीकी गहराई है। वहांपर एक एकड़ जमीन के पीछे ख्यामा ४५० मायुलोंके गहनेकी श्रीसत पड़ती है। इस बातकी जांच खरेक शहरकी सोशियल सीर्वेस द्यान केवल मायुलोंक गहनेकी श्रीसत पड़ती है। इस बातकी जांच खरेक शहरकी सोशियल सीर्वेस द्यान है कि यहतासी चालें (वड़ा मकान जिसमें बहुतसे परितार एक साथ निवास करते हैं) ऐसी देखनेमें आती हैं जहां भीतर और बाहर कीचड़ लोग करता सा होगा सहस है। एक स्थान निवास करते हैं) ऐसी देखनेमें आती हैं जहां भीतर और बाहर कीचड़ लोग करता सा हुआ रहता है। एक स्थान पर पांच सी मनुष्योंके लिये केवल दो जगह कपड़े घोनेके लिये बनी हां हैं जहांपर २ भीट गंदा पानी हमेशा मरा रहता है।

जून सन् १६२२ को छोधर परेछकी म्युनिसियल पालके लिये एकजोक्युटिव्ह आफिसरफे पास सर्जियां गयी थी। उनमें एफ जगह पर जिला हुआ है कि ४० किरायेके कमरोंके पीछे केवल एफ टट्टी और एफ धोनेकी जगह बनी हुई है। दूसरी सात टिट्टियां इतनो गन्दी हैं कि बहांपर एक मिनट भी खड़ा रहना असस माल्स होता है। यहाँ तक कि कई देसे इस गंदगीकी बजहसे डाक्टरोंने उस चालमें बीमार मनुष्योंको देखनेके लिये आनेसे भी इनहार कर दिया।

इस नारकीय स्थितिके अन्दर बन्बईडी अधिकांश गरीव जन संख्या अपने संकटमय जीवनको व्यतीत कर रही हैं। वनके यहां जन्म पाये हुए हजारबाउकींमें से उपभग ४४१ वच्चे जन्मके कुउ हो समय पश्चान् छुंख को जान होते हैं।

हुर्न इतना हो है कि यहां के स्पृतिसिक्त कार्रपोरेसन और इस्यूवनेण्ट ट्रस्टका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और ये इनमें सुधार करने ही चेप्टा कर रहे हैं।

## वम्बईका सामाजिक जीवन

यम्पई नगरमें हिन्दुस्थान हो प्रायः सभी जातियों के तथा सभी भाषाभाषी छोग कमोवेश तातृ हमें पाये जाते हैं। किर भी यहांपर प्रधानतथा पारसी, भाटिया, गुनराती, मारवाड़ी, खोजा, पष्तायी, गुल्तानी, बोहरा हत्यांत्र जातियों की पसी विशेष रूपसे पायो जाती हैं।

बारको—चन्दर्रे नगरही जारियोंमें सनसे आगे बड़ी हुई श्रीर सुधारके की शिखरण पहुंची हुई बहाडी पारसी जाति है। जिस महार यह जाति असने अतुत पन और काध्ययंत्रपी व्यापारी प्रतिभाजी वजहारी संसामें प्रत्यात है एसी प्रदार अपने सुधार हुए सामाजिक भीवनमें भी यह जाति भारतवर्षी अपना सामी नहीं रहती। केन्द्र आरतवर्षी ही क्यों, दुनिया नार्य सामाजिक हांछेले आगे पड़ी हुई समी





#### भारतीय व्यापारियों हा परिचय

इयं है कि मारवाड़ी समाजका ध्यान इस बीर जाने छगा है और भविष्यके सुदूर पर्वेपर प्रकाशकी

चमक्री दुई उन्हात रेखा दिखाई देने लगी है।

केंद्ररा—पद समाज भारतपार्व कभी समाज में संवादन सारितके भान्दर बहुत बहुत हुआ है। इस समाजका कोई स्पन्ति अपनी ससम्पंताके कारण भूरतें नहीं मरता भीर न अपनी पेट पूभाके लिये वह किसी दूसरी जातियांके बही नौकरी ही करता है। बागारिक कुरालतामें भी यह जाति भारतवर्षों अपना भारता स्थान रस्तों है। किस भी सामाजिक दृष्टिकी सस्ते पाने सारिकी कुरालता कारी जोते है।

सानारच र देसे देना जाय तो धन्यद्र हा सामाजिक जीवन मारतके दूसरे शहरीसे बहुत सुनरा हुना और एक्नुनन है। न्यानकर परिक्रो नाराकारी प्रथाका प्रयार न होनेकी वजहते क्रियों ही विश्वों, स्वास्थ्य और कांक गर्दास्थ्य जीवनका यही रह बड़ा शुन्दर रूप नजर माता है। यहांपर कियों की विश्वों किये कई स्वृत्य क्या के भी निवा देने गर्डे हाईहुई और बाउन मी यने हुए हैं। जिनमें प्रविच्ये से कहीं सिवा दिखा प्राप्तकर गर्दास्थ्य जीकाने प्रदेश करती है। संस्था समय हिंगीन गार्डन, पीपादी तथा धापोतो मन्द्रपर जाकर देवकेंगे क्षानकानीन भीर शिक्षा सम्याय परिवास कथा दावस्यय जीवनका सुमगुर सहस्य देखनेको सिव्या है। इन स्थानेंदर से बढ़ा शिक्षा सम्यान दम्यति पूमने आते हैं और जीवनका साम धीर सुमगुर कान्यद्व से हैं। इस ग्राज्या देशने भी स्याधीनजांक संस्यांस व्यवद्वां व्यवद्वार इन स्थापि करवींको देखकर मन वतन्त हो प्रधा है।

इन्हें बहार और र जातियोंका सामाजिक जीवन भी मिल्लर प्रकारका है मगर स्थानाभावसे हम उन संबक्षा

दर्शिया देनेचे असमर्थ है।

## बम्बहर्क क्षार्र साने और पशुओंकी करणायनक स्विति

बन्दों हैं देवे होने वमुनों हो दशा बड़ी शीपनीय हैं। यहाँपर तूपका व्यापत करनेवाने शोगों के सेवें दने हुए हैं। विवेदेग के कहर मार्थोंसे बच्छे तूप हेने बांखे पशुनीकी स्वीवकर लाने हैं और बच्हें सेदेंचें रखते हैं। इस नकार इस शिहामें १०१ विवेद्रतया इसके आसपासके तूमरे स्थानीमें १५१ विवेदे पति हुए हैं। इस वक्षार इस बेदेंचेंचे का नम व्हापन पर्यु गरेंदें हैं जिनके हर हमात मन कूपसे सम्बर्ध स्वार्थ शहर के निवासी कार बट्टो हैं। इस अन्दर्शें के किये कार्युक्त सेवेदी की विवेदी सेव विवेदी रहा हमात मन कूपसे सम्बर्ध स्वर्थ हों

वह तर्ब जबन दोन है दूपने निकटता है जयोग जबन कर दोर कमसे बमा पांच सेर कुछ प्रति हिन हेन्द्र है तक्षक दे होन करें रखते हैं और जब कुश्या औरना कम हो जाता है, अयोग वह दोर पांच सेरसे एक देश दो क्षेत्र सेर कुश्यर जा जाता है तब सर्व पूरा न पड़ महने हो। बजदने ये होंग हाचार हो कर हन हुस्ट-एक दोरों के क्याइयों के हथाये वेच हैने हैं।

बह से बहु इंग्रों के एक दूरे। बनों के राज्य दरने भी ज्यारा दूरनाड भीर बहानाह है। वरेंगे कहे कनक को दें कि में के दिवस और एक एट्टेंग ही नहीं, स्मील जनके बचों ही बोर्सन प्रणा ने निर्मम रहते हैं। इन्के क्वींक एकमें कई दूरकी भी कृति होती है, और उनके सूटिक भी महता दिसरा यास्ये देश्वर आफ कॉनर्स — इस चेस्वरकी स्थापना प्रस्वाई राहरमें सन् १८३६ में हुई। इसका मुख्य वर्षेश अपने माट्यर करूम हाउससे स्पेश्च सुविधाएं प्राप्त करने का है। इसका संचाटन ९ व्यक्ति मिटकर काते हैं। इनमंत्रे एक सभापांत, एक उपसभापति तथा सात मेम्बर हैं। इसमें खास २ जानेवाड़े तथा आनेवाड़े मालची प्रति सप्ता २ वर्षा रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इस चेस्वरकी विशेष प्रशास मान्य मित्र विधि की रिपोर्ट पहांसे प्रतिमास प्रकाशित होती है। इस चेस्वरकी विशेष पर कमेटी बनी हुई है। इस चेस्वरके द्वारा १ मेम्बर स्टेडकोंसिडमें तथा २ मेम्बर यास्वे लेजिस्डेटिव बोंसिडमें नामांकित किये जाते हैं। इसी प्रकार वास्वे कार्पोरेशन और इस्त्वमेंट ट्रस्टमें एक २ और पोर्ट ट्रस्टमें पाने मेम्बर चुनकर भेते जाते हैं। इस चेम्बरमें दो प्रकारके मेम्बर रहते हैं। चेस्वर मेम्बर्स और वसोसिवरेटेड मेम्बर्स, इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके और भी अनिवरित मेम्बर्स होते हैं। सन्य १६ २४ में इसमें कुछ मिटकर १५४ मेम्बर थे। जिनमें १६ मेम्बर चेंकिंग संस्थाओंक, इ मेम्बर जहाजो एजोंसेगों और कम्पित्योंक, ३ मेम्बर सालोतिटरके, ३ मेम्बर रखें कंपनियोंक, इ मेम्बर इंजिनियर तथा कंट्राक्टरके और वाकीके मेम्बर जनरछ मरही- टाईड्सके थे।

दी शंडियन नरबेंद्रस येग्तर एण्ड म्यूरो—इस श्रीडयन मार्चेट्स चेम्पर एण्ड म्यूरोची स्वापना सन् १६०७में हुई। प्रारंगमें इसके १०१ समासद ये इसका करे राजका वा अप्रताह रापसे मारत निर्मित तथा और दूसरी व्यापारिक वस्तुमीं के व्यापर तथा इसमें दिस्वस्ती देने वाडोंका समुचित प्रवंध करता है। यह संस्था रेशके आर्थिक लागोंको रहाके लिये मज- यूजीके साथ प्रयक्त करती है। इस चेम्बरमें क्याईडी ११ प्रविध्वित २ व्यापारिक संस्थाएं (Association) सानिक हैं। जो कि भारतीय व्यापारमें दिलचस्ती देनेवालोंकी प्रवितिधि हैं। इस चेम्बरको अपिकर हैं कि यह वान्ते देक्तिस्टेंडन क्रोंतिक तथा मारतीय देक्तिस्टेंडन एसेन्स्टोंने अपना एक २ प्रवितिधि मेज सके । साथ हो वान्ते पोर्ट इस्टों ५ प्रवितिधि तथा वान्ते मुनितिश्व कारपोरेसानमें भी एक प्रवितिधि नामोदित करनेचा इसे अधिकार है। इसका वार्य सुन्दर और नियमित स्वरते होता है। यहांते हर वीतरे माह "पञ्चती गुजरात जरनक" के नामने पत्र निकल्या है। इसमें व्यापारिक तथा क्यापारे सम्बर्ध सकेवाले समाचार रहते हैं।

बाने मिन बानने एकोनियान—मिन मानिकोंकी यह संस्था सन् १८७१ में स्थापित हुई । इसके स्थापित करनेका वहींग मारानेमिन मानिकोंके सार्योकी तथा स्टीन, बाहर और

#### भारतीय ज्यापारियों का परिचय

इस और अब आज इस अवनी परिस्थिति है। देखने हैं हो इमें भागी निराश होती है, वर्तभावमें हमार देशमें मालको एक्सपेट इस्पोर्ट एक्सेवाली, ढाकको छादनेगाओ, और पंसे पर्यो हो छो छानेवाली जितनों भी जहाजी फर्मनियां हैं मानः सभी विदेशी हैं। हो, एक समय ऐसा भी था जब हमारे देशमें भी इस व्यवसायका इनना उत्पान मा कि इस अपने यहांके पने हुए जहाजीए साल छादकर इंग्लेग्ड बनैरह देशोंमें मेजते थे और विदेशोंमें हमारे जहाज टिका एवं मामतूत मनीत हो चुके थे। लोग वहीं पाहसे उन्हें समीदिते थे। छोड़ जर्जो बंगीओ आपिपरन हमारे देशमें जह पाता गया, त्यों स्थों हम इस व्यवसायको भूतते गये एवं इस वावको पेस्ता में इस हम व्यवसायको भूतते गये एवं इस वावको पेस्ता को गई। जिससे हम इस व्यवसायको सर्वेचा गुले गांव।

प्रसन्नकाश विषय है कि श्वर छुठ वर्षीसं हममें आगृतिके चिन्ह दिल्योचर होने को हैं। व्यव्हेंके श्रविण्ठित मिल मालिक सेठ नरोचम मुरारजो जे० पो० और कई सज्जन इस विषयमें मारतीयों हा पर जागे वड़ानेके किए बहुत श्रविक प्रयन्न कर रहे हैं। आर जोगोंके परिश्रमसे सन् १९५६ से पत्रनेपदेने उत्तरीत ट्रेनिंग शिष नामक जहाजो दिया सिल्डानेका एक स्वृत्त स्थापित किया है। यह शिक्षा समुद्रमें उत्तरीन नामक जहाजा दिया दिल्डानेका एक स्वृत्त स्थापित किया है। यह शिक्षा समुद्रमें उत्तरीन नामक एक स्पेशल जहाजा दिया सिल्डानेका एक स्वृत्त वर्ष १० वर्ष हो के जिए साती विद्या सिल्डानेक किए साती विद्या प्रतिक किए माती किया जाता है। यहांका ३ वर्षका कोसे है। यहां शिक्षा मालकरनेक याद ३ वर्ष दूसरे जहाजमें आप करनेपर यहांका छात्र जहाजों आसित्तरका पद पा सकता है। पत्रनेमेंट द्वारा मारतीयोंको सम प्रकारको शिक्षा देनेका यह प्रथम ही स्कृत है। इसेमानमें इस जहाजमें २० छात्र हैं। महोनेके प्रथम स्वतारकों गेट आफ इंग्वियासे २ वर्ग एक नौका उत्त छात्रोंसे मेंट क्याक इंग्वियासे २ वर्ग एक नौका उत्त छात्रोंसे मेंट क्याक इंग्वियासे २ वर्ग एक स्वतारका स्थाप प्रवास सामित अल्डानिक अलित स्वतारका स्थापने उत्तर प्रवास का सहते हैं। इसेम प्राह्मको कोसेस ही है। इसीमकार सहीनेक अलित स्वतारको स्व छात्र शहर हो मान होते हैं। इसी प्राह्मकी कोसिस ही है। इसीमकार सहीनेक अलित स्वतारको स्व छात्र शहर हो जा सहते हैं। इसी प्राह्मका प्राह्मकी कोसिस ही है। इसीमकार सहीनेक अलित स्वतारको स्व छात्र शहर हा जा सहते हैं। इसी प्राह्मका प्राह्मकी कीसिस होते हैं। इसी प्राह्मकी होते इसी स्वतारको सहीनेक अलित स्वतारको समी तार होते ही ही हमी सामिस होते हैं। इसी प्राह्मकी समी सार होते हमें हमी

हम ऊपर पहर बाये हैं कि हमारा विदेशों के साथ जितना व्यवसायिक सम्यन्य है जन सबके दिये हमें विख्यायों जहाजी फम्मिनवीं ही ताण देनी पड़ती है वर्तमानमें कुछ भीचे जिसी हुई प्रसिद्ध कम्पिनयां विदेशों के साथ भारतका व्यवसायिक सम्यन्य जोड़ने हा काम करनी हैं दूसरे हेशों के पक्ष मालको भारतमें द्यंती हैं तथा यहाँ हा प्या माल लाइ हर सात सतुद्र पार पहुंचा देती हैं।

(१) पी॰ एष्ट॰ ओ॰ प्टोम नेबेगेरान बमन्ने—यहाँसे अद्नहाँनष्ट माल्टा मिमाल्टर होतो हुई इस्लेगड जाती है। यह अहाम प्रतिश्लितारको यहाँसे मेल स्टोमर तथा पेसेंनर केश्रतिपम पूर्वक दि दिन्द्रश्तानी नेटिन्ह मर्थेट एसोसिएशन—इस एसोसिएशनका स्थापन सेठ ताराचन्द्र जुहारमङके मुनीम जगननाथजीके हाथोंसे संवत १९४४ में हुआ था। इस मंडलीके सदस्य कपडा. क्रिसना,गड़ा, शक्त तांवा पीतल सत, चांदी तथा सोनेका, श्राहतका तथा सराफीका काम कानेवाले व्यापारी ही अधिक हैं। यह संस्था अपने मेम्बरीमें पड़े हुए व्यापार सम्बन्धी सय प्रकारके मताडोंको निपटाती है। इस संस्थाकी भोरसे इण्डियन चेम्बरमें एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। इस संस्थामें सन् १६२६ में ७० आउतियोंके २३ हजार रुपयोंके ऋगडे बाये उनमेंसे ५० ऋगड़े निपटाये गये। याहरसे आई हुई हएडी न सिकरनेपर यदि वापस जाय तो उसकी निकराई सिकराई प्राप्त करनेके छिये इस संस्थाकी महर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस चेम्बर द्वारा सन् १९२६ की दिवाहीसे १६२७ की दिवाही तक ६२ हाख रुपयोंकी १४६०१ हुएडियां वापस गईं। उनमेंसे ४२७२ पीछी दिखानेसे सिक्द गई। इस संस्थाकी ओरसे एक मारवाड़ी व्यापारी स्क्रुल नामक हिन्दीका स्कूल चलता है जिसमें दस वारह हजार रुपया प्रति वर्ष यह संस्था खर्च करती है। इसके अतिरिक्त इस संस्थाने ३० हजार रुपया तिलक स्वराज फराडमें तथा २१ हजार रुपया गुजरात जल प्रलयके समय दान दिये हैं। इस संस्थाके वर्तमान प्रमुख सेठ आनन्दराम मंगत राम तथा उपप्रमुख गोरखराम गणपत राय है। इस संस्थामें ३५३ मेम्बर हैं। जिनमें फतेपुरके १०१ बीकानेरके ११ माहेश्वरी समाजके ४४ बड़ी मारवाडके ७४ इन्दौरके २४ पखारके ४२ पंजाबी १८ सरावणी ६ तथा जनरल १७इ।

ए० है।

मारवादी चेम्बर आफ कामतं—इस संस्थाकी स्थापना सन् १६१५ में वम्बर्दके मशहूर सेठ रामनारायाजी रह्या, वत्कालीन मार्थोसिंह लगनलाल फुर्मके पार्टनर नीमच निवासी श्रीयुत नथमलजी चोरिड़िया चम्पालल रामस्वरूप फार्मके मुनीम श्रीयुत मिश्री लालजी; और गुलाब
राय केदारमलके मुनीम श्रीयुत जयनारायणजीके प्रयत्नसे हुई। ववसे यह चेम्बर वरावर
अपनी उन्नित करवी जारही है। इस चेम्बरका मुल्य उद्देश्य हुण्डी चिट्ठी सम्बन्धी
मन्गड़ोंको निपटाना तथा और भी दूसरे व्यापारिक मन्गड़ोंको सुलमाना है। गम्भोर व्यापार
गीविके प्रश्नोंपर भी यह चेम्बर श्रपनी विचारपूर्ण राय प्रकाशित करती रहती है। इस
समय इसके प्रसिडेण्ट मामराज राममगतकी मशहूर फ्रांके मालक श्रीयुत वेणी प्रसादजी
कालिमया है। इसके इस समय करीब २५० मेम्बर हैं।

नेटिब्ह रोअर्स एण्ड स्टाक ब्रोब्स एक्षोसियरान— आनरेरी पेंट्रन—आरदेशर होरमसजी मादन पूसिडेट—के० आर० पी० श्राफ, जे० पी

#### भागतीय व्यापारियोका परिचय

- (२) भोसका मार्केट्क स्थीन स्थिति ध्रम्यो—भारतसे प्रति पन्द्रहर्वे दिन समेरिका तथा ब्रास्ट्रे-क्वित्रके क्वित स्वाना होती हैं।
- (१) इटाकेयन मेन रवीम नेवीमेतन करनते—भारत और इटलीके बीच मेल तथा सवारी लेजाने बाली करपनी है।
- (थ) जारान मेज स्थामकीयन सम्पत्नी लिमिटेड—बस्पई से जापानके छिये सफर करवी है प्रति पंद्रहवें दिन स्थाना डोकर फोल्म्बो, सिंगायर, हाँगकांग, संबाई, फोबी तक जाती हैं।
- (५) काइइ श्वितो—पम्बद्धे पेविस छंदन, वेनिस आदि स्थानोंके छिये व्याना होती है। इसके मितिएक पार्च्य स्टोमनेबीगेशन कम्पनी, बाध्ये परिशया स्टीमनेबिगेशन कम्पनी आदि इसे महाबो कम्पनिया है।
- सिपेश धीम नेशियत कमनी क्रिमेटेड इस जहाजी कम्पनीके शेयर होन्डर सव भारतीय हैं,
  इस प्रकारकी मारतीय कम्पनियों के ति भारतको गर्व है।वह सेठ नगेत्तम मुसरमी(मालिक मेसर्स मुगरभी गोड्ड इस प्रवह कम्पनी) के परिश्रमसे स्थापित को गई है। इसकी रिज्ञ २० मार्च सन् १६१६में हुई है। इस कम्पनीका वर्नमान अथसङ्ग्र केपीटल १क्शोष ५० लागई जिसमेंसे यसल ८६८३८३४) हुए है।

मैंनेजिंग पर्वेट-मेसर्स नरीसम मुरारजी एण्ड फुम्पनी सुरामा हाऊस बेटाई स्टेट

हायरेश्ट्रां--

संट नरोसम गुगरभी जे॰ पी॰ (चेयरमैन)

भोनरेवल धर दिनदाशया

सेट बालचंड होगाचंड सीव आई० ई०

सेंड दाराजी नाग्यएकी

बिक एचन पीक मोती

दि**० एच०** द्वी० नानावदी

वर्धनलमं इस कमलोहे पान १० वड़ी स्टीमर है जो ४००० दनसे छगा हर ⇐७०० दन तक बलते हैं।

हेंद्र चारिस—सम्बद्धं सहामा हाउस बेलाई स्टेट

मायेज-इलकता (क्यार प्टीट) (२) रंगुत (३) अह्याव (४) मोतमीन (५) वरांबी

(१) बाटोबट इसके अतिरिक्त भारतीय विजारीयर इसकी ३० वंदरीयर एजंसिया हैं।

स्वयः - सम्में कोटम्पे, कटकता ? करांची मार्थित, वर्माते कटकता, वर्माते इरिट्या । यह करांची स्वर्ताय कितारों स्वयं स्थान से दुसरे स्थानस्य माळ चट्टुंचानेका व्यापार करांची हैं । श्री गोविंदलाल,शिवलाल, मोतीलाल श्री स्क्रमणदासनी डागा

श्री सर लल्खभाई सांवलदास

श्री छोटालाल बीजी

## मेन मर्चेट एसोसिएसन-

उदेश-गृहा तथा तिल्डनके व्यापार का उत्थान करना, इस व्यवसायका आपसी क्रमड़ा

निपटाना, तथा इन व्यवसायोंको कई प्रकारको सूचनाएं व्यवसाई-समामको देना।

विविदेश-भी वेलजी लावमसी बीठ एउ एता एता वीठ

बाइस पेसिटेंट-पुरुपोत्तम हीरजी

नेकेटरो — एत्तमराम अस्वाराम

ऑं s सेक्टरी-नाथ कुँवरजी

## इण्डियन सेण्डल कॉटन कनिटी-

उद्देश-काँटनके व्यवसाइयोंमें सङ्गोगका संगठन करना, ठईके व्यवसायकी उन्निति

करना, तथा मार्गकी कठिनाइयोंको दूर करनेकी चेप्टा करना। भेसिडेंट-डाक्टर क्लासटन सी॰ आई० ई॰

उपरोक्त संस्थाव्योंके अविरिक्त यम्बईमें निम्निङ्खित ज्यापारिक संस्थाएं और हैं।

वुछियन मर्चेष्ट्स एसोसिएशन—यह सोने और चांदीके व्यापारियों झ एसोसिएशन है।

दी सीड्स एण्ड द्दीट्स मर्चेण्ट्स एसोसिएशन

दी बाम्बे कांटन मर्चेंट्स एसोसिएरान

दी मुकादम एसोसिएशन

दी छोप मर्चेण्ट्स एसोसिएरान

दो जापानीत छोध मचेंण्ड्स एसोसिएशन

दी मेमन खोजा एतोसिएरान

दी याम्ये टायमंड मर्चेण्टल परोसिएशन

इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट मर्चेण्टस एसोसिएशन

दी बाम्बे भोटन प्रोक्सं एसोसिएरान

दी निज स्टोअसं नर्जेण्ट्रम एसोसिएशन

यो महाराष्ट्र पेम्बर आंद्र कामधे स्थितिक्स विलिखंग वेळाडं स्टेट प्रोडं

दी पान्ये कौपर एउड बात नेटिव मर्चेण्ड्स एखेंबिएरान पापपुनी टान्या-दाव्र

दी यान्ये पेपर एण्ड स्टेशवरी मर्चेण्ड्स एखेतिएरान

दी दाम्ने सहस्र मर्चेट्स एसोसिएसन (न्यू सहस्र मार्केट, करनाइ दन्दर)

दी शुगर मर्पेट्न एतोबिएशन ( शुगर मार्चेट, मांडवी )

### भागतीय व्यापारियोंका परिचय

- (२) श्रोक्षक सरकंग्रहक स्थीन शासिन धननी—भारतसे प्रति पन्द्रहर्वे दिन अमेरिका तथा खास्ट्रे-लियाके लिये रवाना होती हैं।
- (३) इशक्षियन मेल स्थीम नेशीगेशन कम्बनी—भारत और इटलीने यीच मेल तथा सवारी लंमाने वाली कम्पनी है।
- (४) जागन मेळ स्थीमशीर्यन कमनो क्षिमेटेड—यन्पाई से जापानके लिये सक्दर करती है प्रति पंदरवें दिन स्वाना होकर कोलस्वो, सिंगापुर, हांगकांग, संचाई, कोची तक जाती है'।
- (५) छाइइ दृश्टिनो—चम्बर्देसे पेशिस छंदन, बेनिस आदि स्थानोंके छिये रवाना होती है। इसके आतिरिक वाम्बे स्टीमनेबीगेशन फम्पनी, बाम्बे परिशया स्टीमनेबिगेशन फम्पनी आदि फ्वें जहाजी फम्पनियां हैं।

सिंपिया स्थान नेशोगान कम्पनी क्रापेटेड —इस जहाजी कम्पनीके रोपर होल्डर सब भारतीय हैं,
इस प्रकारकी भारतीय कम्पनियों के प्रति भारतको गर्व है।वह सेठ तरीचम सुरारगी(मालिक मेसर्स सुरारगी गोकुल दास एएड कम्पनी) के परिश्रमसे स्थापित की गई है। इसकी राजिन्ट्री २७ मार्च सन् १६१६में हुई है।इस कम्पनीका वर्तमान अथराइनड केपीटल क्रिकेट ५० लालों जिसमेंसे वसल ८६८३४३४० हुए है।

मैनेजिंग एजेंट-मेससं नरोचम मुखरजी एण्ड कम्पनी सुरामा हाउस वेठार्ड स्टेट

डायरेषटर्स—

सेठ नरोत्तम मरारजी जे० पी॰ (चेयरमैन)

स्रोनरेयल सर दिनशात्राचा

सेत बाटचंट हीराचंट सी० आई० ई०

सेठ टाटजी नारायणजी

मि॰ एच० पी॰ मोटी

मि॰ एच० पी० मोदी

मि॰ एच॰ डी॰ नानावटी

वर्तमानमं इस-कम्पनीके पास १० वड़ी स्टीमर है जो ४००० टनसे छगाकर ८७०० टन तक वजनके हैं।

हेड आफिस-बम्बई सुरामा हाउस बेलाई स्टेट

धार्चज-कलकता (क्टाइव ट्रीट) (२) रंगून (३) अध्याव (४) मोलमीन (५) करांची

(६) कालीकट इसके अतिहिक्त भारतीय किनारोंपर इसकी ३० वंदरोंपर एकंसियां हैं।

सर्वेस-पर्मास कोटम्यो, कळकता १.करांची सर्वित, बमासे कळकता, बमासे इंप्डिया। यह कम्पनी भागतीय किनारोंच्य एक स्थानसे दूसरे स्थानपर माळ पहुँचानेका व्यापार करती है। इसके सदस्य थीवृत डब्ल्यू० एफ० इंटर, (२) पी॰ स्वावेळ (३) मानिक नी पेटिट (४) येहरामजी जी. नी भाई (४) इलियस डेविड सास्न (६) यरजीवनदास माधवदास तथा छाईसर लुरसेतजी दादी थे। इसके प्रथम प्रमुत्र थीवृत कर्नेळजी एन० कामा तथा जनरल मैने नर श्रीवृत मस्तजी फ्रामजी नियुक्त किये गरे। यंत्र संवाळन कळामें नियुण मि० डब्ल्यू वाऊन छंकारायरवाते इसका प्रवत्य देखते थे। तबसे यह कार्य निरंतर चल रहा है।

मिल व्यवसानके प्रधान प्रवर्तक

जिन सक्ष्मोंने वम्बईके उद्योग धन्धों और मिळ व्यवसायको जीवन-दान देनेमें सहयोग दिया है, जिन्होंने अपने तन, मन, धनसे इस कार्य को उत्ते जन देनेका भगीरथ प्रयत्न किया है उनके नाम वम्बईके ब्यवसायिक इतिहासनें स्वर्गाक्षोंनें छिखते योग्य हैं। इन महानुभावोंनें श्रीयुन कावसत्ती दावर (२) मागिक जो पेटिट (३) मेखान जी पोड्या (४) सर दीनशा पेटिट (५) नसरवान जो पेटिट (६) वॉमनजी वाडिया (७) धर्मसी पूंजाभाई (८) जनशेद जी टाटा (६) वापीदास प्रजदास (१०) केशव जी नाईक (११) खटाऊ महस्तन जी (१२) सर मङ्गळदास नाधूभाई (१३) जेम्स प्रीवस (१४) सर जाजे काटन (१५) मोरारजी योक्ज तास (१६) भेचरजी वजा जी (१७) मूळजी जेठा तथा (१८) धैंकरती मळजीका नाम विशेष उल्लेखनीय है। जापानी प्रतियोगिताका प्रारम्म

हम जपर छिल आये हैं कि सन् १८५४ में सबसे पहले यम्बईमें कपड़ेकी मिल्लेंका प्रारंभ हुआ, वबसे सन् १८६५ तक यरावर इस कार्यको अभिवृद्धि होती रही। पर इसके वाद इसकी उन्नतिमें कुछ शिथिछता आगई। जिसको वजहते कई मिल्लेंको अपना कार्य वन्द कर देना पड़ा। इस शिथिछताका प्रयान कारण एक ओरसे प्लेग श्रीर रोगका प्रचार था और दृसरी ओर इन मिलीं की प्रतियोगितामें जागानका उत्तर पड़ना था। इस फातमें जागानके अन्दर नवीन जीवन श्रीर प्रवल उत्साहके साथ कई नवे नवे कारखाने खोले गये। इस प्रकार वायु-वेग से प्रवल उत्साहके साथ काम कानेवाले देशकी प्रतियोगितामें यहांको मिलोंको बहुत थका पहुंचा। जापानने अपने स्वकं साथ भारतीय स्वकं प्रतियोगिता करनेके छिये चीनका वाजार उपयुक्त समक्ता। इस प्रतियोगिताके कत-स्वक्त जो धानका भारत हो पहुंचा उसका सबसे अधिक प्रभाव वम्बईको मिलों पर गिरा। जिसकी वजहते यहांकी कई मिलें फेड होगई और कई मिलें लिक्विडेशनमें जाकर पीछे नवीन रूपमें प्राट हुई।

वम्बईक्षी मिलोका परिचय

## स्वदेशी मिल्त कमानी लिमिटेड

<sup>(</sup>१) (इस कम्पनोनं वान्त्रे युनाइटेडनिल्स भी सिम्मिलित है यह मिछ सबसे पहले सर्रिन्हें में कुनों मिल्लके नामसे स्थापित हुई थी। सन् १८६१ में सेठ धरमसी

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

कुछाबासे बरारतक करीब ९० खोकड ट्रेनें दौड़ती हैं। इस कम्पनीने भी जी॰ आई॰ पी॰ की सब्ह कपने छोकड ज्यबहासें विज्ञछी गाड़ीका बारंभ किया है। इस कम्पनीका गुड़त आफिस करनाक बैदरपर है। तथा रेखवे स्टेशनके अतिरिक्त टिक्टि और पार्सक्रके छिपे काछशदेयी, कर्फक्र मार्केट, प्राजमहरू होटल, तथा आसंनेबी स्ट्रीटपर प्रवंप हिया है।

सन् १८८४ को पहिंछी जनवरीको जी० आई० पी० और बी० वी० सी० बाई० का कोचिंग और गुडुस स्टॉक परस्पर परिवर्तन किया जाने छ्या। इससे एक दूसरेकी छाइनके ढन्ने दोनों लाइनोंसर आने जाने लगे, जिससे ब्यवसायमें बहुत सहाज़ियतें पेटा हो गईं।

## **पोध्यमॉकिस**

हस्ट इंग्डिया करनतीके समय भारतमें डाककी कोई सुज्यवस्था नहीं थी। सत् १५६१ ईस्वीके उमाना ईस्ट इंग्डिया करनतीके पास जो पत्र आते थे वे उन ज्यापारी जहाजोंके द्वारा आते थे जो समय २ पर करा हो कर निकल जाते थे। इन जहाजोंनें छात्र लोका जहाज यहुत कम मित्रते थे। इसी प्रकार भारतके भीतरी भागमें पत्रीके पहुंचाने का कोई प्रबंध नहीं था। इसिंजिं १८८८ में ईस्ट्रिडया करनतीके डायरेकारीते यहां पोस्टका व्यवहार जारी करनेके छिने विचार किया। परिशो जोर दिरारी बाककी नियमित ब्यनस्थाका परिचय सन् १८८७ से १८ एकावद्व निक्ता है। यह समय प्रतिवर्ध २० नारनरको छूचर जहाज करककरेसे बाक टेकर महास और दर्भ होगा हुमा सोज़ नहरतक अपने प्रवेशके पास पहुंच आता था। सन् १८८७ में वस्पेरी पोस्टकारकी निश्चित हुई। प्रतिका डाक अपने प्रवेशके पास पहुंच आता था। सन् १८८७ में वस्पेरी पोस्टकारकी निश्च हुई। प्रतिका डाक प्रवर्शन छिने मिक चारती पहिन्मत्वत हो होग्र-रेक्षमें वस्पेर स्वानरक निश्च छही हिन्द असित सरोडा गया। सन् १९८८ में मासिक हुएमें विद्यायत डाक मेजनेका प्रवंध किया गया।

यह वर्षन हैल्डिंगड़ करनीका निजवा था। सम्ब्र्डिक टाइस्स खांक इण्डियाके सक्कोयर सन् १८५४ के अंक्षेत्र पत्र पत्र विद्या पहुना था, तथा सायमें भजा जानावाळा पत्र भी भेजना एक्स था। पत्र में अजे करेका परिषय पर्य हुलाइरको आरयपकता होतो थी, इस प्रकार ४ ईन उन्हें तथा है जिसे है तथा है तीठा बजने कराची १०), जाधा नोठा वी १३) तथा १ तोठाको २०) बस्स पत्र पेत्र पद्मी थीठा बजने कराची १०), जाधा नोठा वी १३) तथा १ तोठाको २०) बस्स प्रता होतो पद्मी थी। पत्र चल्ला है कि उन्नीत ही तत्र होती में महत्वनदास पीस्थाल नामक एक परती समत्र वे पत्र स्थान हे तुमें स्थानार जाक भेज हो लगा ताहरी अर्थन कर पत्र हा या, और वे मतित्र व १ देस डेकर पत्र भी पहुँचा देता था। १८५२ में थेंडे ही प्रधाका जम्म हुआ हो वस्पर्द और पूर्व पोष्ट बंग्डी स्टारीन कुलोक निर्मार काक पूर्व वाली थी। स्व इसमें भोटा सून, सादा, रंगीन, फोना क्या भूला हुआ कपड़ा तैयार होता है। इसके द्वायरेक्टर्स—सर डी० जे॰ वाता, छल्ट्र्माई सांउछहास मेरना, सी० आई० ई॰, आर० डी॰ नाता॰, नानेनम गुगरजी जें॰पी॰, एस॰डी॰ सकतन्त्राता, जें०प०डी॰ नवनेकों और एन॰ बी॰ सकछ्यनाला हैं। इसकी एजेंसी लाता सन्तरके पाता है। इसका आहिन २४ जूस स्ट्रीट फोर्टम हैं। इसका वारका पना—"वाता-मिछ" ( тэта mill ) तथा टे॰ ने, २६०४१ है।

उपरोक्त चारों मिळोंकी व्यवस्था (स्टेडडे,स्बरेशी ने० १ स्वरेशी ने० २ तातामिल) नता सन्स प्रम्पनी लिमिटेड फर्नी है।

## दी पाम्ये राइङ्ग एण्ड भैन्य्कैनचरित्र पम्पनी लिमिटेड

इस कंपनीके ष्रान्तांत (१) वाध्ये द्वाईयर सं जिसकी स्थापना सन् १८७६ में हुईभी (२) टेवसटाइड मिल्स जो सन् १८६६ में लुला था तथा (३)स्प्रिट्स मिल्स जिसका जन्म सन् १६०८में हुआ था, ये तीनों मिलें भी सम्मिलत हैं। इस इंपनीकी स्वीटन पूर्वी पीसठ टास क्ष्येकी है जो २५६०० साधारण राजनोंने विभक्तको गई है। इस इंपनीके दाइरे-पटसं (१) श्रीयुन एन० एन० चाड़िया सी, आई ई (२) डयल्सूरीड (३) सर-जमरोदजी जीजीमाई सी० आई० ई० वंरोनेट (४) एन० पी सच्छतवाला सी० आइ० ई० (५) लेस्टीव्हएट (६) थी० प० पन्थम (७) वोमनजी आदेसरजी तथा (८) थी० एक० वाटलीवाटा हैं। इतका रजिस्टर्ड आस्मि होम स्ट्रीट फोर्ट वंर्वईमें है। तथा सारका पता (Dying) हैं। इतका रजिस्टर्ड आस्मि होम स्ट्रीट पाट सन्सके पास है।

- (१) इस कंपनीके अन्तर्गत जो वीन मिलें हें उनमें से पहली याग्ये डाइवयर्स केंडेल रोड माहिममें हें इसका टेली फोन नं० ४०८,५६ हैं।
- (२) दूसरी टेक्सटाइल मिल्स एटफिनस्टन रोड पर हैं। इसका टेली फीन नं॰ ४०६२३ है। इस मिलमें सब मिलाकर ३०४४८ स्पेण्डित्स और १६६४ ल्ह्म हैं। इस मिलमे ३३८६ श्रादमी काम करते हैं। और २ मंबरसे लगाकर ३६ नंबर तकका सुत तथा कोरा, पुटा और रंगीन कपड़ा तैयार होता हैं।
- (३) स्त्रिङ्ग मिल चढ मिल नये गांव रोड दादर पर हैं। इसका टेडीफीन नं० ४०६६६ हैं। इसमें १०६८४८ स्पेंडिल्स तथा १९१६ ह्यूम हैं। इस मिलमें ५०६८ मनुस्य काम करते हैं। यहांपर ≒। से लेकर ४० नम्बर तकका सूत तेवार होता है तथा कोरा, धुळा और रंगीन कपड़ा निकडता है। उपरोक्त तीनों मिलें मेसर्स नवरोज्ञजी नसरवानजी वाड़ियाके अधिकारमें है।

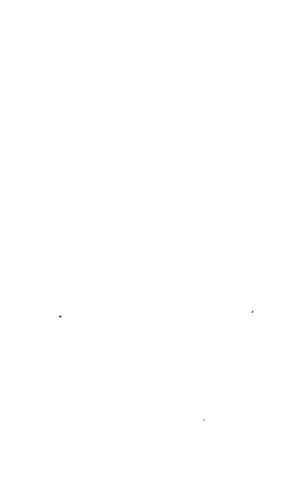

## करीम भाई मिल्स लिमिटेड

- (१) सर सासुन डेविड:वैरोनेट।
- (२) कर्सेतजी जमशेदजी माडिया।
- (३) सर करीमभाई इब्राहीम वैरोनेट।
- (४) सर जमशेदजी जीजी माई वैगेनेट।
- (५) एफ ई० दीनशा।
- (६) सरफजलभाई करीम माई के॰ टी०।

इसको एजेन्सी करीन भाई इन्नाहीन एण्ड सन्सके पास है। इस कम्पनीके द्वारा जिन दो निर्लोका प्रवन्य होता है उनका विवरण इस प्रकार है—

करान भाई मिल्ल —यह डिलाइल रोडपर बना हुआ है । इसका टेलीफोन नं॰ ४०८७२ है । इस मिलमें सब प्रकारके ८६=०४ स्पेण्डिल्स और १०५० ल्रूस हैं । इस मिलमें ६ से ३४ नन्यरतकरा स्व कावा जाता है। तथा कोरा, रंगीन, धुला सब प्रकार कपड़ा विच्यार होता है। उपर जिस मोहम्मद भाई मिलका विवरण आया है, वह भी इसीमें सम्मिल्ति हैं।

## फ़ाबल भाई मिलत लिमिटेड

इस मिछको स्थापना सन् १६०५ में हुई थी। इसका रिजल्टर्ड ओफिस १२-१४ आउट्रम रोड पोर्टमें हैं। इसका तारका पता—(milloffice) है। तथा टेटोफोन नं २१२६० हैं। इसके डायरेक्टर निस्नाहित समन हैं।

- (न) जनसेर्जी घर्रिश्जी वाडिया।
- (२) चर सासुन डेविड वैरोनेट फे॰ ची॰ एस॰ भाई॰
- (३) सर करीन माई इत्राहिम पैरोनेट ।

क्षामान क्षामा कि हा रारेकड़

का के हरीन कर सार्थ गुरू काल काल काली। मेल की लेख करमा प्रार्थ है।

बार्क्ड के बेर-नाम बाद्धा माने वर पार्क है। मां उन्नी स्वीत संस्थान मार्क हैं को माने माने माने के लो है। सब मानियान साने स बार्क, कुछ नाम होटामी बाना में तेने संबंधी की सानिय बर्ग मुख्यों कुछ माने स्वाप्त के स्वाप्त माने की सोधी सीधी

त्रक पूर्व प्रयोग है। देवसे केवब प्रकार अप प्रवर्धे प्रकार कारण कारोजि पूर्व त्यांक मा बच्च कोर कोर है। प्राप्ती कोरोसीयी यह प्रकार कार्य कार्य मान्य कार्य मान्य है। प्रश्चिमीय स्थानी

केवले प्राप्त पार्च प्राप्त शंक्यतं प्रमेक्षातं क्या क्या प्रमातं सुक्तीतं व्यक्तिकार्यः को द्वार प्राप्त प्राप्त शंक्यतं प्रमेक्षातं क्या क्या प्राप्त सुक्तीत्रायः

कित है। देव रोत्त है। बेबल्य पेरहम्म फ्रेस्स वे भूमिहै। तब देव पहेंच पर कितारों है को देव कर देवा स्वित कुस परिहें के बच्चे करें पर्योक्त कर प्रवस्ति अपने देश में हो स्व क्षेत्रकों सीसी

े कर्णे । स्टार्टक वाका स्टाइन्से स्थापन देशह को हुई आई क्यों हुस्याने देशहरी - दुर्शवर्वक स्टाइन्ड कर स्थापन करते के बात वहानी कार्ने हित्यकार से - टोर्ट को जारणक प्रवास है ।

ा १ त व दूराक १६ कर है। बक्त १४ १४ १४ १६ व कराइड जो वार्ड पर ३ वर्ड विद्यालया है। ब्रोडिसीट स्रि बर्ड है।

म्बन्धक मध्यान के पर्वेष न राज्य प्रत्यात्री का विकास पूजन साह जीवनात्र सामान्त्री कार्य राज्य सम्बद्धाः नक्ष मुक्त कार्यक कार्यक्ष है है

अर्ध्य न न्यू रोज के देखें भी की अंध कुछ वह किया प्राप्त है। यह देखें हो रहें योक दिनहें दुखें कर में हैं।

न्द बर्म कर है है अपने कार्य है कि वाहि के क्षेत्र के क्षेत्र के कि वाहि कर के कि वाहि के कि वाहि के कि वाहि क क्षेत्र के कि कि वाहि के कि वाहि के कि वाहि के कि वाहि के कि कि कि वाहि के वा

बांपक कार्ति वेदन दाना है।

पर्छ भिस्स विभिटेड — इस मिलकी स्थापना १६१३में हुई। इसका रिजस्टर्ड आफिस, वारका पता आर दायरेक्ट्स वही हैं जो उपरवाको मिलोंके हैं। इसकी एजन्सी करीन भाई इप्राहिम एण्ड सन्सके पास है। इसकी स्वीकृत पूंजी २५डाखको है जो १० हजार साधारण शिक्सोंने विमक्त है। पर्छ मिलका फारवाना डिडाइड रोडपर है। वहांका टेडीकोन नं० ४०४४६ है। इस मीडमें ४६३५६ स्पेण्डिस्त तथा १७६० ह्स्स्स हैं। इसमें १२ से ३० नम्बर तकका सुत तथा कोरा रंगीन और सफेर कपड़ा तैयार होता है।

क्रॉसेंट मिस्त लिमिटेड—इस मिल की स्थापना सन् १८६३में दामोर मिल के नामसे हुई थी सन् १६११ में यही मिल कीसेण्ट मिलके नामसे प्रसिद्ध हुई। इसका वारका पता, रिजस्टड ब्रॉफिस और डायरेक्टसें ऊपरकी मिलेंके अनुसार ही है। इसकी एजेन्सी मी सर करीमभाई इमा-हिम एण्ड सन्सके पास है। इसकी स्वीकृत पूंजी १५ लासकी है। जो १५ हजार साधारण शेकरोंमें बांटो हुई है। यह मिल फर्ज्यूसन रोडपर यना हुआ है बहाका टेलीफोन नं० ४०-३९६ है। इस मिलमें सभी प्रकारके कुल ४४६८८ स्पेंडिस्स और १०५४ लूम्स हैं। यहाँ १० से ३४ नम्बरतकका सूत निकलता है और कपड़ा ऊपरकी मिलोंकी वरह ही बनता है।

## कस्तूरचन्द मित्स कम्पनी लिमिटेड

इस चम्पनीके अन्वर्गत २ मिलें शामिल हैं। पहला इम्पीरियल मिल घोर दूसरा कस्तुर-चंद मिल। इम्पीरियल मिलको स्थापना सन् १८८२ में हुई थी। सन् १९१५ में इसका जीर्योद्धार करवाकर यह कस्तूरचन्द्र मिलमें मिला लिया गया। कस्तूरचन्द्र मिलकी स्थापना सन् १९१४ में हुई थी। इसका रजिस्टई ऑफिस १२११४ आल्ट्रम रोड फोर्टमें है। तारका पता "Milloffice" है। तथा टेलोफोन नं० २१२९७ है। इसके डायरेक्टर्स निम्नलिखित हैं:--

- (१) सर फजल भाई करीमभाई के वी
- (२) अर्देशर जमशेदजी वाडिया
- (३) सर करीम भाई इत्राहीम वेरीनेट
- (४) हाजी गुलाम महम्मद जाजम
- (५) एफ र्इ दीनशा
- (६) ऑ॰ सर फीरोज रोठना ओ॰ यी॰ ई॰
- (७) कीकाभाई प्रेमचन्द्

इसकी एजेन्सी करीन भाई इन्नाहीन एन्ड सन्सके पास है। इसकी स्वीकृत पूर्वी ४८ डास रुपया है जो ३६०० साधारण शेषासे विमाधिस की गयी है। इन बोर्नो मिर्डोमें

## भारतीय ध्यापारियोंका परिचय

यहांके कुएँका जल राहरमें यहुत उत्तम माना जाना है। श्रीमन्त लोग 'इसके जलका' उपयोग करते हैं।

माफर्ज माफेंट—यह बम्बर्स सबसे बड़ा मार्केट हैं। यहां हजारों रुपयोंके फल प्रतिदिन बाहस्से जाते हैं और यहींसे सारे शहरमें फैलते हैं। इसके अविशिक्त सब प्रकारके शाक, भाजी, खुराकी सामान, होयमरी, कटलरी, पर्व जीवित पत्ती, वोवा मेंना जादिके वेचनेकी भी बहुत सी हुकाने इस मारकीटमें हैं। प्रावःकाल यहां सैकड़ों गाडीकी वाहादमें लगा हुआ फर्लेका हैर नेत्रोंको विचित्र ज्यानन्द प्रदान करता है।

ग्राम्बदेश – शहरके थीचोंबीच दुर्गा (श्राका)का यह प्रसिद्ध मंदिर है । यन्दर्दमें आनेवाले पार्मिक व्यक्ति इस स्थानकादर्शन करना अपना कर्तव्य सममते हैं । यहां मुम्बदेशीका एक तालाब भी है ।

चौवारी—समुद्रको सनहसे व्याहुआ चीनचार फटोङ्गकायह स्थान संप्यासमय वासु सेवनके छिये आपे हुए हजारों मनुष्योंसे टसाटस भरा रहता है। यहां समुद्रके हिटोरोंका आनन्द विशेष दर्शनीय होता है। व्येकमान्य निव्कत सांतिस्थल भी यहींपर है।

विश्वारिया गार्डन—म्युनिसिपैळेटीकी खोरसे बनाया हुआ यह विशाल सुन्दर गार्डन है।

इंडब्बडी बची—समुद्रके मध्य ६ लाखकी ठागतसे तैयार की हुई यह बच्ची कुळावासे घोड़ी दूरवर है। सुद्द्देशोंसे आनेवाछे जहाजेंकि मार्ग प्रदर्शक क्रकाम यह बच्ची करती हैंइसका प्रकाश करीब १८ मीछ दूरतक पहुंचता है।

संख्वार दिख-द्व पहादीपर वम्बईके श्रीमंतींके बंगछे एवं निवासस्थान है। यही गवर्नमेंट द्वाउस भी है।

राजावाई रावर—बस्पर्देके प्रसिद्ध व्यापायी क्रांतिकारी पुरुष सेठ प्रेमचन्द् रायचन्द्रने क्रपनी मातुश्रीके नामपर यह सुंदर टावर बनवाया है।

शाजनछळ-म्युनिसिपेतेरीधी ओरसे चना हुआ यह विशाल क्षेत्र है। यहाँ हमेशा चड़ी २ समा सोसाइटियो हुआ करनी हैं।

मोधान—सन्दर्श १७ मोटकी दूरीपर सनुद्रको सन्दर्श २,१०० पुट देवी सन्य एवं कई रमणीय छोटो २ पहाड़ियाँ हैं। गर्मीके दिनोंने बन्चईके औसंत यहां बालु सेवनार्थ आते हैं। यहां कई ओमंत्रोंके बंगठे वने हुए हैं। वहां सब छोटो मोटो करोब ११ टेकरियाँ हैं और इनमें कीव ११ पानीके मतने हैं। यहांके छोटे २ परंतीय सस्ते, तस्त सर्वके आठतिक दर्य एवं सोनल मंद्रमुगंच बालु कोटहरू पूर्ण बन्धई नगरीसे घषराये हुए व्यक्तियों कोट्रेग्डुन करिक मानि महान करतो हैं। ३५८८४ स्पिडलुस स्रोर ६६२ करपे हैं। तथा इसमें १६४१ मजदूर कार्य करते हैं। यहाँ नंश्र से नं० १२ तकका सूत काता जाता है। इस मिलमें सभी प्रकारका कपड़ा तैयार होता है।

मुरारजी गोकुक्यास स्थितित एक विविह्न कम्बनी लिमिटेड:—इसकी स्थापना सन् १८७२ में सेठ

मुरारीजीके हाथोंसे हुई। इसकी स्थीकृत पूक्जी ११५०००० है। जो ११५० शिमरोंमें
विभक्त की गयी हैं। इस मिलमें ८४००० स्पेंडल्स तथा १६०० ल्ह्स हैं। इसमें
४२०७ मजदूर काम करते हैं। इसके डाइरेक्टर सेठ नरोत्तम मुरारजी (२) अर्वं बसेठ रतनसी
धरमसी मुरारजी (३) एक० ई० दीनशा (४) त्रीकमदास धरमसी मुरारजी (६)
अम्यालाल साराभाई (६) ए० जे० रायमंड (७) शांतिकृमार नरोत्तन मुरारजी हैं। इसकी
एजन्सी मेससे मुरारजी गोकुलदासके पास है। इसमें खाकी कपड़ा, ड्रोल, शिटंग
कोटिंग आदि २ सभी प्रकारके कपड़े बनाये जाते हैं।

एकायन्स कान्न मेन्युकेशचरिंग कं किमिटेड-इसका मिछ तारदेवमें है । छूम्स ५६२ स्पिडल २८११६ स्रोर केपिटल ७ लाख है । इसकी एजंट मोरार भाई चूजभूपण दास एण्ड कम्पनी हैं ।

प्रयोबो मिनस सिमिटेड-मिछ डेडिस्ले रोड में हैं। इसमें खुम्स ८६६ और स्पिडल्स ३६६५४ हैं। केपिटछ २५ लाख है और इसके मैनेजिंग एजंट इ० डी० सासुन एण्ड फम्पनी है। मौफिसका पता—डगल रोड चेलार्ड स्टेट है।

देविद निरुत करानी लिनिटेड—मिल करोल रोड परेलमें है लूम्स ११३० और स्पेंडल्स दर्६२६ हैं। फेपिटल २२ लाख और एजंट ई० डी० सामुन एण्ड कम्पनी लिनिटेड है।

हैं॰ हो॰ साउन युनाइटेश्ड हं॰ लिमिटेड —िमिल प्रूप देव रोडपर है। इसमें लुम्स ८०० और स्पेंडरस ३७१२॰ है। एजंट ई० डी॰ सासन एण्ड फरपनी है।

बेशेव बायन मिल - मिल सुपारी वाग रोडपर है इसमें २२८१ लम्स और १००८,२ स्पेंडल्स हैं। एजंट ईं॰ डी॰ सासन फन्पनी लिमिटेड हैं।

रेचत साएन निव-चिंच पोक्छी रोड, ल्रम्स २०२० हैं । इसके पजंट है ई० डी० सासुन फरपनी लिमिटेड।

हैं। ही। साएत मिल न्यूप रोड, लूम्स ८४१ स्पॅडल्स ६००२६ एजंट ई० डी० सासुत एण्ड फरपती लिमिटेड। उत्पत्नी चार मिलें श्रीर मेंचेस्टर मिल, टर्फी रेड डेडेवर्स नामकी ६ मिलों की सिम्मिलित पूर्ची ६ फरोड़ है। इत सब मिलोंकी एजंट इ० डी० सासुत एण्ड फरपती लिमिटेड है।

इविडवन मेन्युकेन्यरिष् ए॰ ति॰ —इसका मिल रिपन रोड में है । इसमें लूम्स ६६० और स्पिंडल्स ४१३८८ हैं। वेपिटल ६ लासका है। एजंट दामोदर धैकरसी मूलजी एण्ड एन्पनी १६ अपोडो स्टोट फोर्ट हैं।



- फिनिश्स किन्न सिन्देर--फरायूसनरोड, एजंट रामनारायण हरनन्दराय एन्ड सन्स १४३ एस्न्टेनेड-रोड फीट, पूंजी ८ लाख, स्विण्डल्स ५२५०० ट्रम्स ६६६ हैं।
- विश्वा मिल्स विभिन्न नं १—एल्सिंस्टन रोड, एजंट एटन रहीमतुहा एल्ड कम्पनी चर्चगेट स्ट्रीट फीर्ट, स्पियडस्स १६०८६ हम्स ३२०।
- विइंडा भिल्ल किमिटेड नं २—सिवरीरोड परेल, एजंट एलन रहीन तुझ एण्ड कम्पनी चर्चगेट फोर्ट स्पिडल्ल २५४६२ लुम्स ४००-दोनों मिलोंकी मिश्रित पूँजी ५०६८८००।
- कुरका खोतिंग एण्ड बोविंग मिळ—पुरला, एजंट फावसजी जहांगीर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लूम्स ७१६, स्पिटलस २७६४०, पूंजी १३ लाख, ऑफिस चर्चगेट प्ट्रोट फोर्ट।
- मून भिल्ल जिनिटेड —शिवरीन्यूरोड, दूस्स ७५६ स्पिंडल्स ३५४६४ पूंजी २५०००० एजएड पी० ए० होरम्सजी एण्ड कम्पनी ७० फारवसप्ट्रीट फोर्ट ।
- एम्तपर एडवर्ड स्थिनिंग एण्ड सन्यूकेक्बारंग कम्पनी विभिन्नेड-रेरोड मजगांत,लूम्स१३६३ स्थिंडल्स ४६-४५२, पूंजी १५ लाख ए० बी०,डी० पेटिट ए० सन कम्पनी ७।११ एवर्फिस्टन सरक्छ फोर्ट।
- संवुती स्पीनिंग एण्ड नेन्यूकेश्वार्रेग कारनी जिमिटेड—एल्झिस्टनरीड, २६६६ लूम्स स्पिण्डल्स १०४-६८० पूंजी १८१०००० एजंट सी० एन वाडिया एण्ड कम्पनी ।
- काउनस्पीनिंग एण्ड मेन्यूफेक्वरिंग कंश किश—परेल, त्यूम्स ६६८ स्पेण्डल ४१७६८ पूंजी ८ लास एजएट पुरुपोत्तम विदुलदास एएड कंपनी १९ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट ।
- हेनेट मिल्न लिमिटेड--फर्यू सन रोड द्रम्स ६३० हिएण्डल्स ३४८६ एजॅट तिलेकचंद कल्यानमल एएडको कालवादेवी कल्याण मवन, पूंजी १६ लाख ।
- सिंदेक्स मिरन कं शिमिटेड मायखंडा, स्थिपिडस्स ३७२०८ लूम्स १२३० पूँजी २२ छाल ५० हजार, प्रजंद एउन प्रदर्स एण्ड कं (इण्डिया) लि० हार्निवीरीह ।
- रबोबनेन्युफेरबॉरंग कं बि लूम्स ७४४ स्पिण्डल्स २६१०४, पूँजी १० टाख एजण्ट टर्नर मरीसन एएड कं ित १६ वैंक प्ट्रीट फोर्ट।
- केहिन्र मिन्स कं वि दादर, पूंजी ११ तास, २९११४ स्पेंडल्स ७४४ लून्स, एजंट किलिक निक्सन एण्ड करानी टि॰ होम स्ट्रीट फोर्ट ।
- गोस्ड मोहर मिल्त कं शति दादर-- ट्रम्स १०४० स्पिंडरस ४२४७२ पूँजी २० टाख, एजण्ट जिम्स फिनले कं टिमिटेड फोर्ट ।
- किनवे मिस्स विभिटेर—परेट, ट्रम्स ८१२, स्पिण्डल्स ४६१७२ पूंजी २१ टाख, एजण्ट जेम्सफिनले एण्ड कंम्पती डि॰ फोर्ट

इसके श्रीतिरिक्त और भी फई मिलें हैं सब मिला कर इनकी संख्या करीब ८० है। पर उन सबका परिचय स्थानाभावसे यहां देनेमें हम असमर्थ हैं। भारतीय स्यापारियोंका परिचय

विज्ञञ्जिको शक्ति अपनीम करनेवाञ्जेक स्वायोंकी ग्रह्मा करना है। साथ ही जन समुद्राय और इसकें कपनीम करनेवालोंमें परस्पर वहुन अच्छा सम्बंग स्थापित करना भी है। इसके मैन्यर भारतीय हैं। इसके सम्बंग भारतीय हैं। इसके सम्बंग भारतीय हैं। इसके सम्बंग भारतीय हैं। इसके सम्बंग श्रामिक हैं। वह एसोसियेशन टेजिस्टेटिव एसेन्ट्रञ्जेके जिये एक प्रतिनिधि ब्रह्मदावाद सिज बानसं एसोसियेशनके साथ कमरा: भेज सकती है। साथ ही वाम्ये गर्नरेस्को टेजिस्टेटिव कोंसिज वाम्ये पोटेट्रस्ट बोर्ड, सिटी इम्यूबर्सेट ट्रस्ट, बान्ये म्युनिसियक कारपोरंसन तथा इंडियन संट्रञ काटन कमेटीलें भी अपना प्रतिनिधि मेज सकती है। यह संस्था ब्राप्ने मेन्यरोंके द्वारा उपयोगमें बानेवाछे ( रिजस्टर्ड नम्यरों) टेडिमाकोकी एक जिस्ट स्वती है।

इस प्रकारके ट्रेडमार्कोंके रिजस्ट्रेशन स्पेशल नियमों द्वारा रजिल्ड होते हैं, आपसमें

ट्रेंडमार्च के सम्बन्धमें होनेवाले मगदे मुजमने के खिवे इसमें पेश होते हैं।

जनवरी सन् १६२४में इस एसोसियेशनके कुछ ६४ सेम्बर थे। जिसमें एक सिस्ट मिलकी तएरसे, २ फावर मिछसे, ६ जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरीजसे, २ रंगने वथा घोनेके फारसानोंसे, और शेप काटन स्वीनिंग एवड विविंग मिस्सकी औरसे थे।

यह एसोसियेशन हरसाल एक स्टेटमेंट इस काश्यका निकालती है कि भारतमें फिराने काटन स्थितिंग विधित मिलस कान करते हैं। वनको पूंजी कितनी है, तथा उनमें कितने र स्ट्रस्स और स्थितस्त हैं। उनमें कितने र स्थाकि कार्य करते हैं। उनमें कितनी कई राज्येती हैं, आदि आदि, यह एसोसियेशन इसको भी जांच रसती है कि वाग्नेसे कितना कपड़ा तथा त्त् याहर गया क्या बाहरी कितना र सम्बद्धेंगें आया।

ध नाम्बे नोटेंडर शीस पुर्श्य मेरेक्ट्रश ब्सोशियवन—इस संस्थाका स्थापन सन् १८८२ में सेठ वामोद्रार गोस्तुळ दास मास्तर्रक हार्योसि हुआ। इस संस्थाका प्रधान कहेरा व्यापारियोक भीतर पर्यका स्थापितकर बार्योसे प्रपृष्ठे व्यवसायको वर्षात्रत देना एवं उसके छार्मोकी रस्ताके लिये प्रयत्न करता है। करड़ के व्यवसाय सम्बन्धी सबरकारके ऋगड़े वहीं निपटानेका प्रयत्न किया जाता है। इस संस्थाको मेनेजिंग कमेटोके ४५ मेम्बर हैं। प्रवं इसके कुल १६१ मेम्बर हैं इस संस्थाका प्रमुख पद्वत्त १८६६ से आंतरेवळ सर मनमोहनदाख समजी सुरागित्व करते हैं। आप सम्बद्धि प्रविच्छ व्यापारिक संस्थाओं के सफळ पार्यवाहक महानुमात्र हैं। इस संस्थाक व्यवसाय सेठ देवीदाल मायवनो ठाकरसी हैं। इस संस्थान जोरसे एक औपराखण्य और सामग्री भी है औपधालयों अंत्रेजी दवा लेवेशके व्यक्तियों को जीसत प्रवं हिन ७६ और होर्स देविदेनालोको १४ आती है। इस संस्थान भीतित्व मुक्ती जेटा माइक्टी पर है। वस्पईका पता पो॰वा॰ नंबर १६८ है। और विज्ञायतका पता ७३ विंटवर्थ स्ट्रीट मेंचेस्टर है। इसके अतिरिक्त वस्बई इंग्रिडयन ऊजन मीछ कंपनी ढिमिटेड और घरमसी मुरारजी ऊजन मीछ ये दो मिछे और है।

#### लोहेके कारखाने

- (१) गहननको० को० एण्ड कंपनी—इस कंपनीका कारलाना जेकोष सरकत्तमें है। यहां पर छोहा गलाया जाता है और ढलाईका काम होता है। यह कम्पनी इंजनियरिङ्गसे सम्बन्ध रखने बाला सामान तैय्यार करती है।
- (२) सं० डो केरावाका एण्ड कंपनी—इस कंपनीका फारखाना चिंचपोक्छी पेरलर्मे है। यहां छोहा तथा पोतलकी ढलाईका काम होता है, इसके मालिक हैं मि॰ सी० डो॰ केरा वाला। तारका पता है "महानिरी" machnery।
- (३) करोनेरान भावनं वर्कस—इसका कारखाना गिल्डर स्ट्रीट लेमिंगटन रोड पर है। यहां पर छोहे की दर्हाइका काम होता है। इस कम्पनीमें मि० गफ़्र मेहर अली, मि॰ जाफर मेहर अली आदि व्यक्ति मागीदार हैं।
- (४) एम्प्रेस आयनं एण्ड मास वर्कस—इसका फारखाना परेलमें है। यहां पर लोहा और पीवलकी ढलाईका काम होता है। इसके मालिक हैं बरजोरजी पेस्तनजी एएड सन्स।
- (५) गार्किक पुण्डको—इस कंपनीका कारखाना जेकीय सरकत पर है। इस कम्पनीमें इंजनियरिङ्ग तथा छोहेकी दर्छाईका काम होता है। इसकी एक श्रेंच ऑफिस मस्कती मार्केट सहमदा-वादमें हैं। इसके पास नीचे छिखे विदेशी कारखानोंकी एजेंसियां हैं।
  - (१) रचंग्स एएड को लिमिटेड सेनेटरी इञ्जिनियर ग्लासगो।
  - (२) सी एफ विल्सन एएड को आंइल एखिन मेकर एयडींन ।
  - (३) त्रिज एएड बायर्न वर्क शिकागो।
  - (४) स्टॅडर्ड मेटल विंडोस कम्पनी श्राम्बीज.

#### इस कम्पनीका तारका पता गार्छिक ( Garlik ) हैं।

- (६) मार्शवेद प्राइस एण्डकम्पनी लिमिटेड—इसका कारलाना मजागंवमें हैं। तथा ऑफ़िस फिनिक्स विलिडङ्ग वेलार्ड स्टेट पर हैं। इसकी स्वीक्षत पूजी १० लालकी है। यह पूजी १००) प्रति रोअरके हिसाबसे बसूल करली गई है। इसके निम्न लिखित डायरेक्टर हैं।
  - (१) सर टड्रमाई सामलदास कैटी सी० आई० ई०
  - ( २ माधवजी डी॰ ठाकरसी
  - (३) एच० पी० गिव्स
  - ( ध ) बाठचंद हीराचंद

#### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय

बाह्म नेबिटेंट (१) राजेन्द्र स्त्रेम नारायण जे० पी०

" (२) सम्त्राज्यां कालीदास

डोस्य — रोपर तथा स्टाङ सम्बन्धी सभी वावों ही सुविधा करना । भीक्षिस —देखल स्ट्रीट फोर्ट । ध्या प्रतिस्था करून एकोविषेसन—

इंदर हारेड्या करेज प्साधियसन-

दे बेहूँड-सर पुरुपोत्तमहास ठापुर दास के बी

कहनवेशिवेंट-(१) हरीशस मायवजी जे॰ पी॰

(२) देश एक मेहार्नेह

सैंबंटरी-ही॰ मेदना यो० ए॰

बहुंश-रहें के रहसाय सरस्का यातीं ही सहकिता करना तथा भारतीय रहें के क्यासायकी कन्नित कन्ना, यह संस्था रहें के स्थरसाहर्योकी सरसे बड़ी संस्था है।

तिक भारती युनोशिवसन---

स्थापन १८४१ भीषिस—सोराव हाउस हार्नवी रोड।

सका दे-एप॰ पी॰ मोदी

श्वतत्रभावति—एक स्टोन स्रो० थी॰ ई० I

ित और पेन्टरोम् हे ब्यवसायके हिनोकी रक्षा करना तथा यृद्धि करना । मन्ध्रीके सभी क्रिकेटल नित्र आंतरीकी यह संस्था है।

बार्वे सत्ह पूर्वतिवेषस्य —

क्षिरंट-मनीठाउ गोरुठ माई जे० पी०

बार्व ट्रेक्टॅंट स्टाइ माई मुगरती

देवस-गोद्धत भाई मुख्यन्द

्रतरा-पास्त पास पृथ्य दे रेरार-पुंधी चित्रीके आरसी क्याचारिक स्मान्ने निस्ताना तथा हुंडी चिद्री सम्बन्धी व्यवहार्षे स्नते चार्चे अव्यवस्थित दूर करना। आक्रिय-सगक वामार, सागुड्यो। यन्यहेंके सराकी (बॅडर्ड) व्यवस्था क्राच्यों से प्रतिक्षा प्रमीसिएसन है। इसकी ओरसे क्याचारिक प्रत्यों से एक क्याच्यों में चीत्रै।

कारने ध्यांक एकप्रेय विजितेहरू—

द्यपरेश्टर्मः

भी सक्त माई हमादिन माई (चेपानेन)

भी दनस्यात्मनी विद्ञ

#### लकडीका कारखाना

मेसर्स टिस्वर एण्ड ट्रेडिङ्क को० ठि०—इसका नाम सन् १६२२के पूर्व मेसर्स करीं एण्ड जर्रह को० ठि०था। इसका भारतमें प्रयान आफिस वस्पर्दके हार्नेती रोडपर यार्क विल्डिङ्कमें हैं। इसकी एजेण्ड और डीपो भारतमें इस प्रकार हैं।

कतकता-एजेन्सी गोलेंग्डर्स अर्ज्युथनाट एएड हो, डीपो-खिरस्पूर पर है।

मदास-डोपो वोचपर है।

क्रांचा-एजेन्ट मैकीनान मॅकेन मही एण्डको, डीपो मैक्जाड रोड पर है। भारतमें इसकी सभी ऑफ़िओंका तारका पता है जिर्रा jarrab.

### चमड़ेके कारखाने

वेस्टर्न इविडया बार्मी यूट एवड इस्तो मिन्ट फेस्टरो —इसका कारलाना वस्त्रई नगरसे थोड़ी दूर उपनगर घरात्री ( Dharavi ) जि० शित्रमें है और आफिस तारदेव वस्त्रई नं० ७. में है।

हाजी न्र मुहत्मद एएउ हाजी हरमाइल हा कारलाना —२०, छत्र चेंद्वरोड भाईखलामें है यहांपर चमड़ा स्रोर खाल पकाकर कमाई जाती है। इसके मालिक हाजी न्र मोहम्मद, हाजी-लाल मोहम्मद, हाजी ईसा तथा हाजी उस्मान हें। इनके लंदनवाले आफिसका पता एव० ईसा एएड को० ५६ वर्माण्डसे स्ट्रीट लन्दन S. E. I. है।

#### कॉटन प्रेस

१--वन्दारामबी प्रेत - फोटाल, मालिक मूलनी हरीदास ।

२ - कोलाबा प्रेस कम्पनी लि॰ -- इसका जाफिस स्प्लैनेड रोड फोर्टमें है और इसकी फैक्टरियां आगरा, बांदा, फोपवल (Kopbal) हुवली, गड़ग, कालगांवमें है।

३—कार्ब स प्रेस एएड मैन्यू फेश्बरिंग इम्बनी कि॰—इसका आफिस फार्वेस विलिडक्क होम स्ट्रीटमें है। इसमें स्वीकृत पूंजी १० लाखकी लगी हुई है। इसके पार्टनर्समें प्रधान कार्वेस एण्ड फार्वेस कैम्पवेल एन्ड को० लि० हैं।

ध—कोर्ट भेष इम्पनी लि॰—इसका आफित्त कोटावा रोड यम्बई तं॰ ५ में है। इसमें २ टाल ८५ हजार-की पूँजी टागी हुई है जो ४९५) हं॰ प्रति रोयरफे हिसाबसे टाः सौ शेयर वेचकर इकट्ठी की गयी है। इसके डायरेक्टरोंमें सेठ करसनदास टी॰ रावजी जे॰ पी॰, (चेयरसेत) मानेक शाह, एन॰ पोचलानवाटा, (सालीसीटर) जमशेदजी ए॰ एच॰ चिन्मय, पेस्तमजी शापुरजी नारियज्ञवाटा तथा .मगनटाट डी॰ खल्हर जे॰ पी॰ हैं। इसके सिकेटरी हें जिम्यतग्रम जगजीवन कपाटिया।

## फेक्ट्रीज़ एगड इंडस्ट्रीज़

#### बम्बहंभी रुपड़ेकी मिल

बापुनिक पुगर्ने समुन्तत व्यवसायी केन्द्रोंमें यम्बईका स्थान यहुत उंचा है। यम्बई भारतमें व्यवसायका प्रधान केन्द्रस्थक है। इसके बर्नमान श्रतिमा-सम्पन्न स्वरूप को बनानेमें यहांके नागरिकींने यहुत हुत मानिक व्यवसाय क्षान करते समय जहां क्रवा-केरावके प्रदूत कहा भाग किया है। अतः वसके स्वरूपन विवेचन करते समय जहां क्रवा-केरावके भोगोनाक तत्त्वकी भीगोनासाकी जावगो वहां व्यवसाय व्यत्तव नागरिकों आर्थिक सामव्यं-जनित प्रोरास्त्वनहीं वर्षा करना भी अनिवायर्थ है है। जो वस्यई नगर आजसे कुठ समय यूक्त कर होटासा प्रदूत्तींका गीन या बही आज अपने ब्रोधोगिक सामव्यंके यता पर १२ व्यव्य प्रजाननींको कावय प्रदूत कर रहा है। यम्बईके जीवोगिक विकासमें प्रयान स्थान यहांची मिलोंका है। अतः इस स्थानर इस उन मिलोंका है। अतः

#### मिलाका इतिहास और कमायत विकास

दान्द्रिमें मिलांक बारीगड़ी स्थापना घरनेका विचार सबसे प्रथम सन् १८५६ में अँजुत प्रारम्भ नानामाँ द्वार नामक एक पास्ती व्यवसायीक मस्तिष्यमें उठा। आप सूत कालनेका दारसाना राज्ञिनेक द्योगमें छने परन्तु भारतमें ऐसे कारसाने न होनेके कारण आपको नैतिक सहातुम्ति भी प्रत्न न हो सबी। क्रतः आपने औरउद्दम (इंग्डेंब )की मेससे स्टेट मादसे प्राह्म को० डिमिटेटसे इस विषयका पत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया। इन गोरे व्यवसायोगे क्षपनी योगतमंग्रम पुदिसे भावी स्वरूपका विषेषन कर कारसाना स्टोटनेक छिप सहातुम्रित स्थक प्राच्यो योगतमंग्रम पुदिसे भावी स्वरूपका विषेषन कर कारसाना स्टोटनेक छिप सहातुम्रित स्थक प्राच्यो स्थानसंग्रमें कार्य एक होतहार पास्ती व्यवसायोंक मस्तिव्यक्षमें आई हुई करणानी विदेश मसीनिर्धिक सद्योगोंक वार्यका स्वरूप प्रदूण किया। फ्ला स्वरूपके स्वरूपके करपारी मसद्यों २२ वीं करीसको गुरूबारके दिन बास्त्र स्थितिंग एक वीविंग कम्पनीके नामसे २०००० स्वरङ्गको ग्रान्टका पत्र बाह्य स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका वार्यक्ष हुन स्थान स्वरूपका नामके स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका नामके स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका स्वरूपका सामक्ष्य स्वरूपका सामका स्वरूपका स्वरूपका सामका स्वरूपका सामका स्वरूपका स्व

#### निज व्यवसायमें एवंसी प्रवाहा जन्म

सिर्केट वरूर-संवादमधी प्रमेशीका जन्म सन् १८६० में हुवा था और तबसे यह प्रधा बरार करने बन्तो जा रही है। सन्ते प्रथम कुछ स्वयतार्यो हा एक संवादक मण्डल बताया गया था

# मिल-ग्रॉनर्स

MILL-OWNERS.

#### मारतीय ज्यापारियोंका परिचय

पूंजामाईने इसका सबोधिकार न्यरीई लिया था उस समयसे इसका नाम परमंबी पूंजामाई मिल्स होगया। सन् १८८६ में यह मिल बन्द होगई और फिर सन् १८८७ में सहरेती मिल्सके नामसे प्रारंभ हुई। इस कम्मनीने सन् १६२५ में विदाय मिल्सिकेस याने युनाइटेड मिळ त्यरीद लिया। जो ब्रामी भी इसमें शामिल इसका टे॰ न० २६०४१ है। इस मिळकी स्वीकृत पूंजी २० लाख रुपयों हो है। और इसका टे॰ न० २६०४१ है। इस मिळकी स्वीकृत पूंजी २० लाख रुपयों हो है। और इसका टे॰ न० २६०४१ है। इस मिळकी स्वीकृत पूंजी २० लाख रुपयों हो है। और

इंचर अवस्य राज्य (क) को है। इस कंपनीके हाममें २ मिर्खे हैं। (१) इत्तोमें तथा (२) गिरमोत्रमें। सुर्की मिर्क्य १८०८ स्पेंबल्स तथा ११४२ लुम्स (करपे) हैं। इसमें १५५२ बादमी काम करते हैं। यहाँ पर ४ नंत्ररसे ३० नंत्रर सफस मुत्र निकळता है। इसका टेलीफोन नं० ८५०१६ है।

(२) भिरागिय वाले मिलमें ४५१२८ स्पॅडल्स श्रीर ११८७ हमस हैं । इसमें २१७० लाहमी हम पर विशेष स्वाप रहते हैं। इसमें विरोपनया द्वा नेदार माने ते त्यार होता है। इस पंजी हे बायरेक्टों में सर डी० ग्रेण ताता, स्वार॰ बी० ताता, गरीचम मुगरानी, जे॰ डी० ग्रांधी, पस॰ बी० सम्ब्रताला सम्मिलित हैं। इसकी एमेंसी ताता पण्ड सत्स लिमिटेड के पास है। इसका रिमर्टड श्वाफित ६४ मुस स्ट्रीट फोर्टमें है तथा तारका पता "स्वरेगी" 'Swadeshi' है। देवीफोन ने २१४४२ है।

#### खंडरें मिला कमानी लिामेटेड

सन् १८६० में वालादीन नामसे एक मिलकी स्थापना हुई थो। इसी मिलकी यह नयीन रूपान्तर है। यह रूपान्तर सन् १८६२ में हुमा। इस कंपनीका मिल प्रमादेवी रोडपर है। मिलका टे॰ नं॰ ४०८८६ है, इसमें सभी प्रकार के ४४२६ स्पेक्ट्स तथा ११०६ लुस्स हैं। इसमें ६३ से लेकर १० नंकर तहका स्तु, चौर कोग, सुलाहुआ तथा रंगीन कपड़ा तेच्यार होता है। इसमें ६३ से लेकर १० नंकर तहका सुल, चौर कोग, सुलाहुआ तथा रंगीन कपड़ा तेच्यार होता है। इसके बायरेक्टम सर्व को लेक्यार होता है। इसके मुक्पन १२०००००) है। इसके बायरेक्टम सर्व को लेक्यार प्रकार होता है। इसके मुक्पन १२०००००। है। इसके बायरेक्टम सर्व कोग लेक्यार प्रकार के लावता होता है। इसके पत्री स्वाच पत्री त्यार करने विभाव स्थार विभाव होता स्थार की लावता होता स्थार की लावता होता है। इसके पत्री त्यारा स्थार विभाव का स्थार की स्थार स्थार की लावता होता स्थार स्थार की लावता होता हो। हो हमा पत्री हो स्थार पत्री हमा स्थार स्थार की स्थार स्थार की स्थार स्थार स्थार की स्थार स्थार

#### ताता विस्त कमनी लिथिटेड

(३) सबझे स्थापना सन् १९१३ में दूरें। सबझे स्थादन पूँजी १०००००००) एक स्मादको है। जो ११००० तिक्तेन्त्र सेमार्ट के साधाल रोजांने निमानित कर हो गाँ है। सबझ क्ष्मादना शहरमें है। इस झाल्यानों शहरमें है। इस झाल्यानों १३१४८ सोडबुस क्या १८०० ह्यूस हैं। इसमें ४२०० मानदर काम फूटो हैं।

## मिल आनर्स



## सर ई॰ डी सासून एएडको लिमिटेड

इस समय इस फ्रांके चेअरमेन सर विकार सासून थर्ड वैरेनीट हैं। आपका जन्म सन् १८८१ में हुआ। आपकी शिक्षा के स्त्रित हें ट्रेनीटी कालेजमें हुई। आप ई० डी०सासून एण्ड को० के सिनि-यर हिस्सेदार हैं, जोिक मारतवर्ष में सबसे ज्वादा स्पिंडलस् और लूम्सकी मेनेजिङ्ग एजंट है। सासून महोद्यने गत युरोपीय महायुद्धके समय सन् १६१४—१८ तक केप्टनशिप की थी। उसमें आप जल्मी भी हुए थे। अपने पिताजी सर ई० डी० सासूनकी मृत्युके पश्चात आप सन् १६२४ में वेरोनेटकी गदीपर वेठे। इस समय आप एडवर्ड सासून एण्ड० को लि० के चेअरमेन हैं। आप व्यापार और उद्योग पन्धे सम्बन्धी विपरोंमें बड़ी दिलवरपी रखते हैं तथा आर्थिक जगतमें प्रभाव पैदा करनेवाले महत्वपूण प्रश्नोंनें अपगण्य पार्ट लेते हैं। आप वम्बईकी मिल आंनर्स एसोसियेशनकी ओरसे सन् १६२० और २६ में लेजिस्टेटिन्ड कोन्सिल्फे मेम्बर चुने गये थे। आप कई मिलोंके मेनिजिंग एजंट तथा मालिक हैं। जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है।

### सर कावसजी जहांगीर रेडीमनी

इस फर्मके संस्थापक यन्वईके प्रसिद्ध परोपकारी गृहस्य सर कावसजी जहांगीर थे। आपका जन्म सन् १८२४ में बडौदा राज्यके नवसारी प्राममें हुआ, १५ वर्षकी आयुमें आप मेससे हेंकन गोपकी कम्पनीमें नौकर हुए, परवात और कई निन्न २ कम्पनियोंमें आपने सर्विस की, कुछ समय तक सर्विस करनेके थाद आपने दो यूरोपियन फर्मों की दहाली करना प्रारम्भ किया और वसके पदचात आपने चीनके साथ स्वतन्त्र व्यापार शुरू कर दिया जिसमें आपको बहुत हाम हुआ।

आप यहें दानी और उदार सञ्चन ये सबसे पहिले आपने २ हजार पाँड इंग्लैंडकी छंदन धीवर अस्पताउमें दिये, उसके पश्चान् आपने सुरवमें सर कावसजी जहांगीर हास्पिटल, सर कावसजी जहांगीर युनिवर्सिटी हाल, पूनेमें इन्जिनियरिंग कालेज, दिस्टूं जर्स होमफूँड सोसाइटी, सर कावसजी

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

#### दीमानेकवी पेटिट मैन्यूकैनवरिंग को व लिमिटेड

- (१) इस कम्पनीमें दोमाने हमी पेटिट मिस्स लिमिटेड (२) दी दीनमा पेटिट मिस्स लिमिटेड, उपा (३) दीचोमननी पेटिट मिस्स लिमिटेड, सिमिलिन हैं। इस कम्पनीकी सीहन पूर्व अप लास ५० इसार रुपया है जो ४०५० साथारण संवसीमें निमानिन है। इसाम धीनस्टर्ड आफ्ति दूर्य हानेरी रोड, पंटेमें है। वारहा पता (Dinputis) क्या टेजीकीन नेव २००५० है। इसके साथोग्यार्थ निमानिन सम्बन हैं—
  - । इसक दायरकास । तस्त्राश्चन सम्जन ६-(१) सर्रदनशा पत्र• वेटिट वेशेनेट।
  - (२) दादा भाई मेरवानजी जीजी माई ।
  - (३) मानेकनी काउसजी पेटिट ।
  - (४) जहांगीर योमनजी पेटिट।
  - (५) येरामजो जीजी भाई।

इसकी प्रजेन्सी डी॰ एम॰ पेटिटसन्स एण्ड कम्पनीके पास है। इस कम्पनोके द्वारा सम्बाहित तीन मिटोंका परिचय इस प्रकार है।

- (१) माने इसे पेटिट मिस्स-इस डी स्थापना सन् १८६० में हुई थे। यह मन्दर्भ डी प्रमुख प्राचीन वथा अपने पूर्व नामसे जोवित रहने बाली निलीमें एक प्रपान निख है। यह मिल सारवेशमें नानी हुई दे। इसका टेलीमोन नन्दर ४१८८८ है। इस मिलमें सब प्रकारक इंट्रिट्ट संगिडक्स वथा २३७६ लुस्स है। इसमें ४६०० मजदूर काम करते हैं। इस मिलमें से २० नम्पर तकका सूत काता जाता है तथा कोरा रंगीन और धुजा हुमा कपड़ा सेटलार होता है। इस मिलमें कातने और जुनने डी क्लामें नियुत्प सारतीय व्यक्ति ही काम फरते हैं।
- (२) दिनता पेटि भिस्स—इसको स्थापना सन् १८७३ में रायछ मिरसके नामसे हुई थी। १००० में यह दिनशा पेटिट मिरसके नामसे काम करने छगी। यह छाळबाग परेछमें हैं तथा इसका उठीकोन ने० ४०००५३ है। इस मिशमें ४२२५६ सीविड्यूत तथा २४०० छूस्त हैं। इसमें काम करनेशले व्यक्तियोंको संख्या २५३६ है। यह से किस ३२ में। सकका सुन तथा करोता एछा, रंगीन सब वाहका करवा तैन्यार होता है।
- (३) बोमनजी पेटिट मिस्स-इसकी स्थापना सन् १८८२ में गार्डन मिस्सके नामसे हुई थी। सन् १८८२ में इसे वर्तमान नाम मिखा। यह महाळ्डमीपर बना हुन्जा है। तथा इसका टेजीप्टीन नै० ४०८८ में है। इसमें सब प्रकारके ४२६६८ स्पेग्डिल्स चौर १२६३ कुम्ब हैं। काम करनेवाळे मजदुर्रोजी संख्या २१६६ है यहांपर ई से २६ नै० वकका सुन तथा सभी प्रकारका कोरा पुला, रंगोन माल तैय्यार होता है।

|     |  |  | • |
|-----|--|--|---|
|     |  |  |   |
| • - |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     |  |  |   |

#### भारतीय ज्यापारियोंका परिचय

- (४) सर जमशेदजी जीजीमाई वैरोनेट के० सी० एस० आई०
- (५) एकः ई॰ दीनशा।
- (६) कर्सेतजी जे॰ ए॰ वाड़िया।
- ( a ) सर फ़जल भाई करीम माई फे० टी० सी० थी० है० इसकी पजन्सी करीम माई इजाहीम एण्ड बन्स लिमिटेडके पास है । इसकी स्वीकृत पूँजी २४ लाख रुपयेश्री है। जो ८००० सापारण होमर्सेमें विमक्त की गई है। यह मिल डिजास्ड रोडपर है। इसका टेलीफोन गं०४०९४० है। इस मिलमें ५२२४६ स्वेसिडस्स जोर १६०६

रोजपर है। इसका टेटीफोन नं ॰ ४०९५७ है। इस मिलमें ५२२५६ स्पेरिडस्स जोर १६७६ लुम्स हैं। इसमें २५६० मजदूर काम फाले हैं। इस मिलमें १० से ३४ नम्बर सकका सूत काला जाता है तथा कोरा धुजा और रंगोन कपड़ा तेव्यार होता है।

#### इनाहोंग भाई पवानी मिला फमानी लिमिटेड

इब मिळकी स्यापना सन् १६२१ में हुई । इसका रिजिस्टर्ड ऑफिस १२।१४ आउट्टम रोड फोर्टेम हैं । टेलीमाफिक एड्रेस milloffto और टेडीफोन नं०१९२६० हैं । फारडमाई निस्स फम्पनीके डायरेफर्स ही १ इसके भी डाइरेफर हैं । इनके नामउपर दिये हैं । इसकी स्थीड़ज पूंजी बीस लाखकी है नो८००२ सेमरोंनें शिभक हैं । यह मिल डिडाइड रोडपर है इसक टेडीफोन नं० स९०२१ हैं । इसमें ५७८८० स्पेसिडल्स और १०५४ ट्रम्स हैं । इस मिलमें ५ से १२ नं०तकका सुन कार्जा जोता है । तथा कीरा,धुटा और रंगीन कपड़ा तैय्यार होता है।

#### में।मयम मिला लि।मैदेड

इस मिलको स्थापना सन् १६२१ में हुई। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलिमाफिक पड़े स, इत्यादि बही है जो जपरकीदो मिलोंके हैं। इसके डायरेकर्स निम्माहित सजन हैं—

- (१) सर सासुन डेविड पैरोनेट।
- (२) सर जमरोदजी जीजी भाई वैरोनेट ।
- (३) अमरोद्जी अर्देसरजी वाडिया।
- (४) एक ई० दीनशा ।
- (५) सर करीम शाई इम्राहीम वैरोनेट।
- (६) सर फनलभाई करीमभाई के० टी॰।

इसकी एकन्सी फरीमभाई इमहोत एण्ड सन्स लिसिटेड के हाथमें हैं। इसकी खोट्टा पूजी २० लालकी हैं। जो पीस हमार साथारण रोजधंमें विभक्त हैं। इसका मिल फर्यू सन रोडपर हैं। जहांका टेजीप्येन नं ४४१५६६ँ। इस मिलमें ११२६० स्पेज्डन्स, और ४७३ ट्रम्स हैं। इस निटमें (०वे३५नंपरकका सून फ्उठा है। तथा फोरा,पुछा,रंगीन फपड़ा बनाया जाता है। एक् जिन्न्यूदिञ्ड कोंसिङको मेन्बरी भी बड़ी चोग्वता और युद्धिमानीके साथ की थी। आपको सन् १६२७ में कॅ० सी॰ एस॰ आई॰ की पदबी मिली। यह फर्म कई मिलोंकी मैनेजिंग एजण्ड है।

## करीम भाई इत्राहिम एण्ड सन्स

भारतके कपड़ेके व्यवसायी और मिल मालिकों में सेठ करीम भाई इत्राहिमका स्थान वहुत कें वा है। इस फर्मकी स्थापना सेठ करीम माई इत्राहिम १६ वर्ष की आयुमें की थी। लापके पिताका नाम सेठ इत्राहिम भाई पवानी था। वे लाक्ष्कां के जंनीवार नामक बन्दर और वम्बई के धीच निक्रकी नावों में माल लाइ कर लाते और व्यवसाय करने थे। सन् १८५५ में सेठ इत्राहिम भाई पवानीका देहावसान होगया। अपने पिताके देहावसान के पथान सर करीम भाई ने वस व्यवसायको छोड़कर सुघर हुए तरीके से पूर्वों देशों के साथ व्यापार करना आरम्भ किया, एवं लापने १६ वर्ष की व्यवसाय होता था। इसलिये सेठ करीम भाईने इस ओर अपनी पूर्ण शक्ति लगानेका निश्चय किया। इस्ते विश्व प्राप्त अपने प्राप्त करना प्राप्त करना कारम्भ किया। सारत अच्छा व्यवसाय होता था। इसलिये सेठ करीम भाईने इस ओर अपनी पूर्ण शक्ति लगानेका निश्चय किया। इस्ते वाद आपने अपने अपने पिताश्रीके नामसे सन् १८५७ में हानकांगके लंदर एक फर्म खोली। इसके वाद आपने रांचाई, कोवी और सिंगापुरमें मी अपनी फर्म स्थापितको,एवं कलकत्ते में भी अपने नामसे एक शाला खोली। सेठ करीम भाईने अपनी व्यवसायिक योग्यताके बलपर व्यापारको त्यूच तरकत्ते दी और थोड़े ही समयमें यह फर्म पूर्वोंच देशों से व्यवसाय करनेवाली फर्मों में बहुत जंबो मानी जाने लगी। वस सवय यह फर्म अफ्रीम, रुई, सूत, रेशन, चाय आदि वस्तु बोंका व्यवसाय करते थी।

बहुत समय तक सर करीमभाई खर्य सन प्रवन्य देखते रहे पश्चात् आपने अपने सुपुत्र मोहम्मद्र भाई तथा फजलभाईको भी सन् १८८१ से साथ ले जिये कुछ समय वाद आपके तीसरे पुत्र हुसेन भाई भी एक हिस्सेदारक रूपनें फर्मनें दाम करने लगे और अन्तमें सर करीमभाईके शेप चारों पुत्र सेठ छड्मद्रभाई, सेठ रही मतुझा माई, सेठ ह्वीन, भाई और सेठ इस्माइल माई भी फर्मके हिस्सेदार यनाये गये और अन्तमें फर्मका सार्वे सारा करीमभाईने सपने देहानसान समय अपनी फीमलीका बहुत सुप्रकृत्य कर दिया था।

सर करीमभाईने पूर्वीय देशोंके साथ न्यापार करते हुए देशो उद्योग धन्येकी ओर भी सूब घ्यान दिया। पुगने प्रिन्त आफ वेल्स मिलकी मैनेनिङ्ग एजेंसी जब आपने अपने दार्थोंसे छी, तबसे आपने रूदेके न्यापारको विशेष यद्याया। आपने सन् १८८८ में करीम भाई इज्ञाहिम मिलस कं कि की स्थापना की। इस मिलने इतनी अधिक उत्नतिकी, कि उसकी आमदसे मोहम्मद भाई मिल न.मक एक मिल और खोलो गयी। इसके बाद सर करीमभाईने इल्लाहिमभाई पवानी मिल्स

#### भारतीय व्यापारियों हा परिचय

मिलाकर ८१६३४ स्पविद्वत और ६१३ लूम्स है। इसमें भी कपरकी मिलों ही की तरह कपड़ा तैयार हाता है।

मपुरादाव मिस्स बिनिदेश-न्द्रस मिलको स्थापना सन् १८८६ में वचीन्स मिल्सके नामसे हुई। सन् १९१३ में यह किञ्चमाने मिल्सके नामसे असिद्ध हुई। उसके पश्चात् इसका जीवी-द्वार होनेपर इसका नाम मधुगन्तस मिल्स हुआ। इसके ब्राह्देक्टसं प्रायः वही छोग है जो कस्त्राचन्द्र मिछके हैं। केवल कोका माई प्रेमचन्द्रकी जगह इसके ब्रायरेक्टरोंने जमगहनी वाहियाका नाम है।

> इस मिछकी स्वीकृत पूर्णी २४ जासकी है। जो ४८०० साधारण रोष्ठरीमें विभक्त पर दो गई है। यह मिल डिलाइलरोड पर बना हुआ है। जहांचा टेटीफोन नं० ४०८५१ है। इस मिलमें ४३५१६ स्पेयिडनस और ९०० ट्रम्स हैं। इसमें २४६५ मजदूर प्राम इसने हैं। यहां पर भी रंगीन, समेत, प्रोस और शुळा हुमा कपड़ा बनता है।

बायसाय जिल्लेया विस्त निविश्व — इस विलाझे स्थापना सर्ने १८८६ में सन् मिलंक नाम से दूई थी। सर १९१७ में जोगींद्वार होनेयर इसका नाम बदलकर मायस्या सिथिया निस्स कर दिया गया। इसका आस्ति आक्टम रोड फोट में हैं। इसके वारण क्या निस्स मार्थिया (milloffice) है। तथा टेलीफोन ने ० १११६७ है। इसके बायरेप्टरंस (भी सर सामुन बेबिड येरोनेट (२) जमरोब्दा अर्देसर साहिया (३) परीनमाई स्थापित परेनेट (४) पष्ठ हैं० दौनसा (५) मोन सर दियोज सेटना (६) वर्षेस अमरोब्दा वार्या स्थापित परेनेट (४) पष्ठ हैं० दौनसा (५) मोन सर दियोज सेटना (६) वर्षेस

इनको एजन्सी करीन भाई इनाहिन एन्ड सन्स लिमिटेडके पास है। इसकी स्थीरन पूरी ३८ लाख हैं भी २० हमार जिकेरेन तथा रेट् हमार साधारण रोजरोंने निभक्त है। इसका करासाना लेजर परेलमें है। इसका टेलीपोन नंत शतरर है। इस मिलमें ४५३२० स्थितस्य कर्मा ६०४ ट्रन्स हैं। इसमें २३१० मजदूर जाम करने हैं। यहां सब प्रकारका करवा तथार होता है।

है इस्की दिवार किस्तर मा स्वी स्थापना सन् १८८६ में पिन मिठके नामते हुई भी स्वी मिठका नाम बाइकर सन् १६१४ में में इस्की नित्व हो गया। इसका पीनस्टडे बाविस १६५४ माइट्स ग्रेड (चोर्ट) में है। सारका पना-मिठ बाविस ( villofico) मीर टेडीचीन नेंं २१२९० है स्तके बाइरेन्टर कर्मन २ उपगेफ मिलवाने ही हैं। सिर्फ स्वारं भी जीनी माई सीर बैगाननी जीनो भई सित्व हैं।

समझे प्रवेमनो कर्यन माई इमादिन एएड सन्स जिम्मिट के पास है। स्थाउन पूँजी २५ साम्बर्क है। को है इमार मिन्छेम्स उत्पार आगाराम श्रीमांनी निराध पर ही एको है स्वयह साम्बर्गना रिपन रोहरर है गिलुका टेक्केशन नेन सन्दर्श है। इस मिलनें



#### भारतीय स्यापारियोंका परिचय

- जमहेद सेन्द्रश्रेस्वारा प्रामनी ज्ञिसेह—मिछ परायूषन रोडपर है । पनंट होरासनी अस्देशर . एण्ड संस हार्नतीरोड । लूमस ४२४ और स्पेंडल्स ३१३०० हैं ।
- वेस्टर्ज इधिका स्वीर्जन यह मेन्युकेस्वरित ४० लि॰ एकंट घेकरसी मूलजी संस एण्ड कम्पनी १६ अपोली स्ट्रीट फोर्ट है। इसमें स्पिटस्स ४१७६० और लूम्स २७७ हैं, केपिटल १२ लाख है।
- माधवजी परमशी मेन्युकेनविज्ञ बन्मनी ७०-पूर्णी २०२३७५० है । स्पेंडिस्स २०८१२ और इस्म १०३ हैं। एजण्ट-गोङ्कदास माधवजी संस एएड कम्मनी होन्वीरीड है।
- मुशिक क्रिस्स किकिश:—स्यूरियरी रोड—ह्यस ४५२ स्पिण्डल्स ३६२५२ केपिटल १५ छाल, एजंड मंगल्डास मेहना एण्ड कम्पनी १२३ एस्लेनेड रोड फोर्ट है।
- बान्वे काटन केन्युकेचपरित कम्पनी क्षिपेटः मिछ काला चौकीरोड, केपिटल दरप्र०७००, स्पिटहस्स ३६६४८ और द्रम्स ७६६ है। एजण्ड होस्ससजी संस ऐएड कम्पनी हार्नेवी रोड फोर्ट है।
- केम्स केम्युफेरचरिङ्ग कमनी डिर्ज-मिल फरम्यूसन रोड पर है। प्रत्नण्ट बालगी शामगी एएड कम्पनी ४ दलाल स्ट्रीट फोट है।फेपिटल १२ लास, व्हम्स ८०४ और स्पिण्डस्स ३०५० है।
  - विश्वीरिया भिष्य क्षितिदेदः—माम देवीरोड, एंजरट मगनठाल मेहवा एण्ड फंपनी १२३ एस्लेनेड रोड फोर्ट है। पूज्जी ८ लाला, लूम्स २७ हजार और स्पिण्डस्स ५५६ हैं।
- हायमङ श्लीविंग एण्ड बीविंग मिल्स के क्रिमिटेट—परेखपर है। एजंट गुखायपान ऐण्ड कम्पनी १६ बपोछी स्ट्रीट फोटेंहैं। पूक्ती ३९१७६१८) हे स्ट्रस्स ३४५५२ और स्पिडंस्स एंट्रस्
  - किकाषंद्र मिळ कं० छि॰—६अंट किलाचन्द्र देवचन्द्र एण्ड कम्पनी छि॰ ५५ अपोली स्ट्रीट स्टेर्ट है, पूर्वी ४०३२४४५) है।
- म्यु हेवरे हिन्द निक-चित्र पोक्लो, प्रतंट बस्तनती मनश्री एण्ड क्यूनी एहिर्फस्टन सर्वेछ, पूंजी १ टाख स्पिटस ४०१४४ और लम्स ११०४ हैं।
- खयड महनजी स्थितिन एक विश्विम इसमी छि०—आयसला एजंट सराड महनजी एवड कम्पनी रूस्मी विहित्स ४२ वेलाड पेसर फोर्ट, पूजी २९६५००० स्पॅडस्स ६२८४४ और लूम्स १६१२ हैं।
- अपु. शिक्षी विस्त डिलिश्ड—टोक्सर एरेल एक्तन्ट एष्प० एफ० क्षेत्रिसरी एल्ड क्रस्पनी। पूंजी धरेट ७८२०) स्पिंडस्स ३६२०८ हम्स ६०० हैं।

- (२) दिक्ली मेसर्स करीम माई इत्राहीम ( T. A. mill office )
- (३) इन्दोर—मेo करीम भाई इत्राहीम ( T. A, creson )
- ( ४ ) कलकता-एजंट सुन्दरमल परशुराम ( T. A. Sitapal )
- (५) अम्रवसर-एनेंट नी जाराम परमानन्द ( T.A mill office )
- ( ६ ) कानपुर—एजेंट-गनेशनारायण पन्नालाल ( T. A Durgaji ) इसका हेड अफिस- १२ ।१४ आड्ट्रम रोडफोर्ट, यम्बर्ड हें।

## डेविड सर सासून वैरोनेट

आपका जनन सन् १८४ में हुआ। आप जेविश जाित सज्ञन थे। यम्बईके जेविश समाजमें आप वहे उन्नितशील तथा कुशल व्यापारी हुए हैं। वंबई प्रोसिडेन्सीके उद्योग धंधे और व्यापारकी तस्त्रीमें आप एक स्वतंत्र व्यक्तिकी हैंसियतसे सन्मानित हुए थे। वन्बईकी म्युनिसिपत्त कार्पोरेशनके आप करीव २० वर्ष तक अप्रगण्य मेन्बर तथा सन् १६२१, २२ में उसके सफल समायित रहे थे। इंडिया वेंक खादि और भी कई व्यापारिक संस्थाओं तथा प्रजा-दितमें आपका अच्छा हाथ रहा है। आप कई संस्थाओं के डायरेक्टर तथा प्रोसिडेन्ट रहे हैं। इसके खातिरक्त सन् १६०५ में आप मिल-आनसं एसोसिएशनके सभापित, बांवे इम्यू वमेण्ट ट्रस्टके मेम्बर और वंबई लेजिस्लेटिन्ह कोंसिलके मेन्बर रहे हैं। भारत सरकार गर्वार जनरलकी कोंसिलके भी आप मेम्बर रहे हैं। आपको सन् १६०५ में भारत सरकारने नाईट (Knight) की पदवीसे सम्मानित किया। साथ ही सन् १९२२ में आप के सी० एस० आई भी हो गये। आपको सत् १६०१ में वंगेनेटका खिताव भी मिल गया। कड़नेका मतलव यह है कि आपका व्यापारमें तथा गर्वानेंटमें बहुत अच्छा सम्मान रहा है। आप कई मिलोंके डायरेक्टर तथा मैनेजिंग एजेंट हैं। जिनका परिचय प्रथम दिया जा चुका है।

### ताता सन्स जिमिटेड

भारतके आधुनिक औद्योगिक विकासमें, कटाकौरालकी उत्नतिमें तथा मिल व्यवसायके इतिहासमें वाता परिवारका बहुत उंचा स्थान है। श्रीयुत जमरोदजी नसरवानजी ताताका नाम भारतके व्यवसायिक इतिहासमें प्रकारामान नस्त्रको तरह चमक रहा है। आपने हिन्दुस्थानकी कटा श्रीर कारीगरीमें, चर्चाग और आर्थिक उन्ततिमें एक नया जीवन फूंक दिया था। आपका जन्म सन् १८३६ में बड़ौदा राज्यके नौसारी नामक प्राप्तमें हुआ था। आपके पिता एक बहुत साधारण स्थितिके पारसी पुरोहित थे। श्रीयुत जमरोदजी शिक्षा वम्बईके एटफिन्स्टन कॉलेजमें

#### भारतीय स्वापारियोंका परिचय

#### रेशन के द्वारताने

- (१) बायून एक बतायन्स सिर्ध मिस्त है। ने निर्मित हमारा रिनस्टर्ड आस्ति १ दारोस स्ट्रीट फोर्डेमें है। इसका बारसाता विकासिया ग्रेड मम्प्रगंतमें है। इसमें २८५ सम्म वया १५५० स्पेंडस्स हैं। इसको स्वीकृत पूर्वी १० लाखकी है। इसमें १६७ आस्त्री कान करते हैं। दाको मेनेजिंग एगेट देविड सामृत् एण्ड कंपनी जिमिटेड हैं। और बायरेक्टर निम्न लिखित सानाहैं।
  - (१) प्या प्या स्वायर
  - (२) सिडने मू ह इब्ब्यू
  - (३) एष० देम्यल
  - ( ४ ) इंधरबास स्थ्रमीतास
  - (५) एक आर यादिया
  - (६) रणहोड्यास भी० मेहरा
- (२) के इ विशव कियो किमिश्च—समझ पित्तस्तर्वं आदिस २०३ हानेवी रोड फोर्ट सम्बद्धें दे और कारामा सुपारी वाग रोड परेटमें है। इसमें सन् १६२५ में ३८० आवमी साम करें

#### उरमध्ये कामाने

- (१) राज अपन के मुक्तारित कानी जिमिटर—इसका मासिस इंदर्श हाउस, टेमिरंड लेन फोर में हें इसका कारमाना शहरों हैं। यहां पर अनी माल कवार होता है। इसके मैंने-जिन प्रकार एंग्लोरकाम कारगोरेशन जिमिटेड हैं। आरका पता—इंदर्ट (Ewart) है। इसने मृत १२२५ में हैं र आहमी काम करने थे।
- (२) ब्हिंग इन्हर निवाद होगा तेन किरिया ) इस हा जाहिल उड़ानी रोड पोर्टेंगे हैं। बहर कार चित्र रोड़ के पर है। इसकी स्वीहत पूर्ण है को इस्ते हैं। जिसमें में दर्ज बहर हो पूर्ण कमून हो जुड़ी है। इसमें २२० इसम जोट्डी १०४०० हिरोबन हैं। इसके बहरी किर्माण करण मून बनने के सिलंडन हैं। जोर २८८० उन बाउने बाड़े सिलंडन हैं। इसके एकेंट इसने बाई विज्ञानी कहिया कार हो है।
- (३) रेजंड च्यन किन्तु के नेटम—इनका आद्रिय हूँ हो श्वामुन विदिशक्क हुएत गेड वेनाड रेटेट पर है। इसम्र निज बात्य (वस्प्यूँ) में है। इसम्रो स्थीतन पूर्वा ६० व्यवसी है। इसमें सन्द १८२० में ६०० बाइनी काम करने थे। इसम्रो मारत और सन्दर्शने स्पट हैं। दीन बानुन सप्य करनी विक्तिहों पास है। इस बंदनीशि

ष्योग्ध घटनाएं वावाक जोवन ही प्रस्तावना मात्र हैं। इस महा पुरुष के जीवन-नाटक जीन हारान्त महत्त्वपूर्ण और मनीरखक खंक और हैं। (१) टोहेका कारताना (२) विजलीपा और (३) विजलीपा और मनीरखक खंक और हैं। (१) टोहेका कारताना (२) विजलीपा और (३) विजलीपा और मनीरखक खंक और हैं। (१) टोहेका कारताना (२) विजलीपा और खीर कारताना (२) विजलीपा और विश्व हो स्वाप कारताना स्वीट्य वावा । बहुत तहकीकात और जांच करने के प्रचान् पता चला कि मनूर-भंजमें बहुत टोहा निकलीची संभावना है। इसपर आपने सब जगह पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। चलारों मनूर-भंज रियासतने सहायता देनेका वचन दिया, यहाल नागपुर रेलवेने किराया कम करनेका वायत्र किया। मारत सरकारने प्रतिवर्ष २० हजार टन माल खगैदनेकी जिम्मेदारी टी। सन् १६०० हैं० में २३१०००००) की पूंजीसे टाटा धायने एउड स्टोल कम्पनी स्थापित हुई, मगर लेद हैं कि आप अपने जीवनमें इस कम्पनीको न देख सके। क्योंक इसकी स्थापनाक पूर्व ही सन् १६०३ में आपका देहान्त हो गया था। सन्तोपकी वात है कि आपके पश्चान आपके सुयोग्य पुजीन इस कार्यको बहुत सफलताके साथ चलाया। यह कारताना सारे भारतवर्षे एकही है। जापान, सकाटलैंग्ड, इटली, फिलोपाइन आदि देश और हिन्दुस्थानको रेलवे कम्पनियां इस कारतानेका माल बड़ी प्रसन्तताले खरीदती हैं। यह इस देशके लिए कम गौरवकी वात नहीं है।

तावा महोदयके जोवनका दूसरा महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा चताया हुआ वावा इलेक्ट्रिक वर्ष्स है। आपने देखा कि पश्चिमीय पाटमें चर्न अधि क वरसात होतो है और पासातका वह सव पानी वहकर अस्व समुद्रके खारे पानीमें मिल जाता है। कोई उसका उपवीग लेनेवाला नहीं है। प्रकृतिकी इत यहत् राक्तिक उपयोग करने के लिए मिस्टर वावाने प्रसिद्ध इश्वीनियर मिल होविड गासिल गसे रामर्श किया। कई वर्षोतक आप इस विपरमें विचार काते रहे। अन्तमें सन् १८६७ में आपने इस कर्ज्यको काने का निश्चय कर लिया। मगर सन् १६०४ में आपका देहान्त हो जाने से इसे भी आप कार्याहपों न देख सके। आपके प्रश्चात आपके पुत्रोंने सन् १९१४ में इस कार-खाने की इसारतकी नीव डाली और सन् १९१५ में इस द्वारत कार्यको इसारतकी नीव डाली और सन् १९१५ में इस द्वारत कार्यको इसारतकी नीव डाली और सन् १९१५ में इस द्वारत कार्यको प्राप्त इतिनामें दूसरा नहीं है। इस फारखानेमें गया। पानी इकट्ठा करने का इतना यहा कार्यवार सायद दुनिवामें दूसरा नहीं है। इस फारखानेमें पीपेसे इतना पानी निकला है जितना टीम्स नदीमें सत महीनेमें पहता है। इस कारखानेमें विकलनेवाली विजलीकी शक्ति द्वारा वग्वेत वीस चालीस हमार एकड़ जमीन सीची जा सकती है। इस कारखानेसे लगके अधिरिक इस कारखानेसे पानीसे तीस चालीस हमार एकड़ जमीन सीची जा सकती है। इस कारखानेसे लगके एकड़ व्यक्ति कारण पक लाख वीस हजार घोड़ोंकी शक्ति (Horse power) विजली पैदा होती है। जिसमेंसे १०००० घोड़ोंकी पावरसे वस्तई की ३७ मिलें चलती है।

वावा महोद्यका ध्यान देशके सार्वजनिक कार्य्यों की ओर भी बहुत रहा। आपने भारतीय नवयुवर्कों के व्यवसायिक रसायन शास्त्रकी उत्तम शिक्षा देने तथा विद्यानकी सहायवासे भारतके

#### भारतीय च्यापारियोंका परिचय

(५) यन० यी । स इलतवाला

(६) जे० डी॰ गांधी

रिवर्डधन एवड क्रूडस—इधका फास्ताना भावक्छामें है, इसके यहाँ मकान वनानेका ठेका तथा छोड़ा और पीतळ गळानेका व डाळनेका काम होता है। यह कम्पनी धातु और हाडेबेबस्की क्यापारी हैं। इसका तास्का पता, "आवर्न वर्स्स" है।

एलकार ऐरा डाउन एल्डको लि०—इसके फारखाने मम्हतांत्र बीर कर्तांक बन्दरपर हैं। इनके यहां सभी प्रकारका जहांजी तथा दमारती काम होता है और सभी प्रकारको मरम्मतका काम भी यह लोग करते हैं। इनके तारका पता रिपेयर्स 'Ropairs' है।

#### सीमेन्ट कम्पनी

पोर बन्दर स्टोन कम्पनी छि०—इसका आफिस २०३ - ५ हानती रोड पर है । तारका पदा 'छाइटस्टोन" है इसके कारखाने पोर बन्दरमें और बन्दर्शने हैं ।

इण्डिया धीमेन्ट कम्पनी छि॰—इसका आफिस साम्ये हाउस मूस स्ट्रीट पर है। कारसाना पोरसन्दर्स हैं, इसकी स्वीडन पूंजी ६० लाख है जिसमेंसे ३६७७१४० का खेबर येंबकर असूब किये गये हैं। इसके एजंट टाटा सन्स छि॰ हैं। वारका पता है "टाटासीमेन्ट"।

#### रंग और वानिस

पालोतियर इण्डियन पेटर एण्ड आईल यस्से डि॰ इसका कारवाना भाईकडामें है। यहां पर सब प्रकारक आंडड, पेन्ट बार्निस और दूसरे तेड सेवार होते हैं। इसका आंकिस ११ डबडेन भाईकडामें है।

#### चांवलका मिल

श्री भन्नपूर्णा राइस मिछ—काछवादेवीमें हैं।

#### पेपर मिल

गिरमांव पेपर निल्स—इसका कारवाना गिरमाममें है। बौर आहिस ७७—७६ अपोटी स्टीटमें हैं।

#### सपदा नाठिया चारलाना

भारत पञ्जीरिङ्ग टाइस्स कम्पनी—आसित मोरारभाई विलिबङ्ग अपोछो रट्टोटमें है। इसके प्रयुत्त पार्टना है स्थन पहारूर नसरवानजी मेहनो।

- (२) सर दीनशा मानेकजी पेटिट—(प्रथम वेरोनेट) आप स्व॰ मानेकजी नसरवानजीके पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १८२३ में हुआ था। वंबईके मिल व्यवसायको वदानेमें आपने यहुत अच्छा भाग छिया। आपने सन् १८६० में माणेकजी पेटिट मिलको स्थापनाकी, इसके पश्चात दिनशा पेटिट मिलस, फामजो पेटिट मिलस, विक्टोरिया मिलस तथा गार्डन मिलोंकी स्थापना की। आपने वन्चईके प्रसिद्ध कछा-कोशलको शिक्षा देनेवाले विद्यालयको स्थापनामें बढ़ा भाग लिया, और ससकी इमारतके छिए तीन लाख रुपये दान किये। आप वंवई वैंकके डायरेस्टर, वान्चे चेम्बर आफ फोमर्चके सदस्य, और मिल औनसं एसोसिएशनको करीव चौन्द वर्ष तक में सिडेन्ट रहे। वंवई विश्वविद्यालयके फेलो तथा वाईसरायकी कौन्सिकको भी आप में वर बनाए गये। सन् १८८७ में आपको सरकी उपाधि प्राप्त हुई और सन् १८६० में वेटोनेटके सम्माननीय पदसे आप सम्मानित किये। वापका स्वर्गवास सन् १९०१ में हुआ।
  - (३) सर दिनशा मानेकजी (हितीय वैरोनेट)—आप प्रथम वैरोनेटके पौत्र हैं। आपके पिता श्री फामजी दिनशा पेटिटका स्वर्गवास आपके पितामहकी चपिस्थितिमें हो गया था। इस कारण आप हो आपने पितामहकी मृत्युके पश्चात हितीय वैरोनेट हुए। आप मानेकजी पेटिट तथा प्रयमजी पेटिट मिटके डायरेक्टर हैं।
  - (४) धूनजी भाई फ्रामजी पेटिट-आप सर दिनशा मानेकजी पेटिट प्रथम वैरोनेटके प्रपौत्र हैं। आप एम्परर एडवर्ड मिलके मैनेजिंग डायरेक्टर और एजेंट हैं।
  - (१) घोननजी दिनशा पेटिट-पेटिट समुदायके मिलोंकी एजेंसीसे आपका ३० वर्ष तक सामीन्य सम्बन्ध रहा। आप बांचे वेंक और मिळ बौनसं एसोसिएशनके सभापित भी रहे थे। आपने पारिसयोंके लिए अस्पताळ खोळनेके लिए सात छात्र रुपयेका दान दिया था। आपका जन्म १८१६ में और देहान्त १६१५ में हुआ।
  - (६) जहांगीर योमनजी पेटिट -- आप माने कजी पेटिट तथा पूममी पेटिट मिल्स खंपनीके एमें उट तथा टायरेक्टर हैं। आप सन्१६१५-१६ में मिल औनर्स एसोसिएशनके, १६-२० में इण्डियन मर्चेग्ट पेम्टरके, १६१८ में इण्डियन इश्डियन क्यांतियरिक्ष एसोसिएशनके प्रेसिडेग्ट रहे हैं। वर्तमानमें आप इण्डियन एक्टानिक सौसायडी, टेरिफ रिफर्न लोग तथा लेगड़ लाई एसोसिएशनके प्रेसिडेग्ट हैं। वर्वईके मराहुर पत्र इण्डियन हेलीनेलके आप जन्म-शुता हैं।
  - (७) काववजी होर्नुचजी पेटिट—आपदा जन्म सन् १८६३ में हुआ। सन् १९१८ में आपने पी। पः पास किया। तत्पस्वान् बोमनजी पेटिट निटमें आपने काटगौरंग किया। ९स्पान् आप विद्यायत गये और वहां कपड़े कुननेशी कटादा रिशेष रूपसे सध्ययन किया।

#### भारतीय ध्यापारियौका परिचय

५—मदास वृत्ताहरे के बक्त कार्या हि॰ — इस्माहल विविद्य हार्यो रोडपर इसका आफ्सि है। इसकी लिलिंग क्या मिला फेक्टरोज़ पम्बहरें लिलिंग मुन्टकाल, को इस्वटीए, ठीक्टरा, क्या डिल्यालमं हैं। इसमें हरीक्ष्य पूर्णी १५ लाल की है जिसमें से के लास ८० हजार असल करके लग चुका है। इसके बायरेक्टरोंने सेठ शानिदास आश्वाहण जे॰ पी॰ चेपर मैंन हैं क्या पाठक सन्स एन्ड फरवर्ग इसकी मैंनेजिंग ऐजेन्ट है इसका लाका का है "विस्त्री" (Western)

६—तनाड़ सेन्यू चेहवरित बहानी सि.—की जीनिंग और भेसिंग भैतटरी चलाती हैं। इसका चाकिस ४७ मेडोळस्ट्रीट में है इसमें स्वीठत पूंजी ३ ठारा ५० हजार को रूगी हुई है जो ५५०) ६० प्रति रोयरके हिसायसे १ इजार ४ सी रोयर वेंचकर वसूछ फर रही गयी है ] इसके

हायरेक्टरोंमें निम्नाङ्कित व्यक्ति है :— सेठ मेघनी खदमीदास (चेयरमैन)

.. मगनलाञ्च दलपतराम खलर

, प्रामनी ईवजी

,, गिरपरहाछ हरीलाछ मेहता

,, नारायणदास गोङ्जदास

इसकी एजेन्सी नेनसी शिवजी ए० की॰ के पास है।

उन्य प्रित्स के देवते से को विक् न्यसिक ग्रांस कोटत जिनिहा, प्रेसिक्ष पेतरसे तथा आइठ मिल चल रहे हैं। इसका आहित फार्चेस विविद्ध से होन स्ट्रीट्सर है। इसकी पेक्सी सम्पर्धक अतिरिक्त पासी, बीजायुर, युदानपुर,हुबली,सांबगांव, बोर्डेस्सा, मरकपुर,धूलिया मूर्विजायुर, तथा पुल्लायमें हैं। इसकी स्वीट्स प्रेजी ३ लास है जो १००) रुवाति रोवरसे है सी सेअसी में विभाजित हैं। इस प्रेजीमेंसे १६५ रोवर येचकर र टास्ट ६० इजार ५००की एकम वस्तु की गयो है। इसके सेकेटरी तथा है करसे पार्थेस एक्ट को छि० है। ८—९४ से केस्सब वेस्टर्स होन्यों हो। सिल-इसका आध्निस औरसन्टर्स प्रार्थेस

८—७.६ व केम्बा वेस्टर्न इत्तिया काटन को॰ ति०—इसका आफ्तिस कोरियन्टल विस्तिष्ट हार्नयो योजपर दैजायंक्टर हैं औ॰ हैं० बो॰ लेंगली, औ॰ वायितस, एम॰ पन॰ पौच सानवाला, ए० एच० रोडेश। इसकी मेनेलिंग ऐफेन्सी लेंग्लो एन्ड प्टम्पनीके पास है और तारका पना है लेंगलेट (Langlet)।



## ोय व्यापारियोंका परिचय



(नशा माणेकजी पेंडिट (हितीय वरीनेट)



श्रा॰ सर स्थित सेटना के॰ टी०



श्रीमान् एन० एन० बाड़िया



मर शापुरजी वरशोरशी भरीचा के शेव



## आंनरेवल सर फ़िरोज सेठना के॰ टी॰

सर किंगेज सेठना एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सन्यन्ध कई प्रकारके आन्दोहनोंसे रहा है जापने बहुतसे विभागोंमें बहुत ही बहु मूख्य सेवाएंकी हैं। आपका जन्म स॰ १८६६ ईस्वीमें हुआ धा। आप न्यवसायो कुउद्वे एक विख्यात न्यकि हैं। आपने अपने जीवनको बीमा कम्पनियों, वैंकीं, रुईकी मिलोंकी कम्पनियों, तथा बगाइण्ट स्टॉंक (joint stock) के कामीमें लगाया है। आप इरिडयन मर्चेन्ट्रस चेम्बरके सभापति, और सेन्ट्रल चैंक आफ इरिडयाके चेयर-मैन थे। बाप वस्वईकी पुरानी प्रदर्शिती, जो हिज मैजेस्टी बादशाहके भारत ध्रमणके समय १६११ में फी गई थी, मन्त्री थे। आप वन्त्रई पोटंट्स्ट और सिटी इस्त्रवमेन्ट ट्रस्टके भी सदस्य थे। इसके श्रविरिक्त आपका म्युनिसपैलिटोके शासनसे भी गहरा सम्बन्ध रहा है। आप १६०७ से कौर-पोरेशनके सदस्य हैं और १६११ में स्टैन्डिझ कमिटीके चेयरसैन पर्व १६१४ में उसके सभापति रह चुके हैं। आप बहुतते सार्वजनिक चन्दोंके अवैतनिक फोपाध्यस थे। प्रिन्स ऑफ वेल्सके स्वागत एवं डच् क ऑफ कनाट के स्वागत के लिये जो चन्दे एकत्र किये गये थे उसके आप ही क्षेपाध्यत थे। चील्डरन छीपका भी फन्ड आपके ही पास रखा गया था। छडाईके समयमें. की गई सेवाओंके सम्बन्धमें विशेष परिचय दिखलानेके छिये कमान्डर-इन चीफते यम्बई प्रेसिडेन्सी से १० व्यक्तियोंका नाम उन्हेख किया या जिनमें वस्पई शहरसे केवल आएका ही नाम था। आप स्क्रीन कमेटीके भी सदस्य थे। जाप भारत सरकार ही औरसे दक्षिण अफ्रिकामें प्रतिनिधि वनाकर १६२६ में मेजे गए थे। १६१६ में आप वस्पई लेजिस्टेटिव कीन्सिडमें वहांकी सरकार द्वारा निर्वाचित किए गये। इसके परचात् १९२१ से ही आप फौन्सिल ऑफ स्टेटके निर्वाचित सदस्य रहे हैं। १९१६ में आपने आनरकी, तथा सन् १९२६ में नाइट हुडकी उपाधि पाई।

## सर सापुरजी वरजोरजी भरोचा

सर सापूरती बरजोरजी भरों या नाइट जो > पी० वन महानुभावों मेंसे हैं जो साधारण स्थितिसे निकछ कर अपने पेरों के वछ ज्यास्थितिमें प्रवेश करते हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय आपके पिताकी आर्थिक स्थित बहुत साधारण थी इस कारण आप अँचे दर्जेको शिक्षा प्राप्त न कर सके और छोटी उन्नमें ही आपको न्यापारके अन्दर प्रवेश करना पड़ा। कुछ समय परचान स्राप्त एक प्रसिद्ध जैन गृहस्थ सेठ तछक्रचन्द मानकचन्दके साथ आपका हिस्सा हो गया और यम्बईसे आपने तछक्रचन्द एएड सापुरजोक्षे नामसे एक फर्म स्थापित की। यह फर्म बस्बईको एक प्रविच्ठित फर्म गिनी जार्ता है और बस्बईको वैंकी, मिर्छो तथा रुई और सूतके न्यापारियोंक साथ यहत रुपो न्यापारिक सम्बन्ध रसने हैं लिये प्रसिद्ध है सन १८६६ से सर सापूरजोने मिछ

#### मारतीय स्परास्थिका परिचय

कर्रानीर मार्द-क्षास्तिरङ, ( अस्ति हा द्वाराना ) एल्किस्टन कालेजहा महान, तथा सिन्ध दैराधार्थे राज्जें वा इत्सीटल और वारीचा इत्यादि सार्वजनिक संस्थापं निर्माण की। यम्प्रीके वानवीरींमें कारसा नाम बहुन केंचा था। आपकी पोप्यता और दानवीरतासे असन्न होकर सरकारने आपकी थेठ पी॰ को क्यारिने सम्यानिन विचा है। इसके याद सन् १८६० में आप इनक्स्ट्रेश्स विचार्टनेन्टके कारतर निगुष्ठ दुए। सन् १८७०१ में आपको सी॰ एस० आई॰ और १८७१ में सरनाइटका अलस्य जार हुचा। १८७८ में सापका स्मीयस हुआ आपके कोई पुत्र न होनेकी वजहसे आपने अपने करें भाईक पत्र कारीपीरतीकों गोड़ लिया।

#### हर बारहकी बढ़ांगीर तेरोनेट के० पी०

आरधा तथन नाम महानिहानी था। आप सर कावसंत्रीके (प्रथमके) वह भाई हीर जी प्रश्नानिहाँ वह पूर्व में जी जी तमानि पूर्व थे। आपका जम्म सन् १८५२ में हुआ। आपकी शिक्षा इंट्रिंग्डर का क्षेत्रमें हुई। आपने भागनी परनी शीमनी धनवाई में साथ धर्म यह कियान यात्रा की। अस् १८६४ में का आप पीनो वक उन्तन गये थे तब शीमनी विक्रीरिया महारानीने अपने हामीं से स्पर्ध मानाइंड प्रमिद्ध निवाद थाई प्रश्ना किया। उस समय आपने इन्यीरियल इन्स्टीट्यूटकी संस्थ है होनेन्द्राने का निवाद होने विक्रीरिया महारानीने अपने हामीं स्पर्ध है होनेन्द्राने का निवाद वा किया। अस समय आपने इन्यीरियल इन्स्टीट्यूटकी संस्थ वा अंत्रम द अपने वा किये। आप ही त्रानीरियली प्रमान होकर पाव्हनिहें की सम्पर्ध होने निवाद प्रतान किया। सर कावसामी जनामीर होनेन्द्री निवाद आपकी होने निवाद प्रश्ना किया। सर कावसामी जनामीर होनेन्द्री स्वाद आपकी सम्पर्ध होने निवाद अरामोरिट, जीनिस्तीट्य प्रमेश की होनेन्द्री प्रसाद मिल आपकी कार्योद इस्ती होने स्वाद स्वाद होने स्वाद स्

#### बहारीर हर धारत में [ कृतिबर ]

बारधा कन वर्ष १८०८ में दूजा। बापने इंकिन के सेवर में स्वाहकों किया नाम पर १२० ए० धीपाने क्यांके। ब्याइंड परिष्ठक मोकार्त बापना बृदिनना पूर्ण दान रहा है। बापने स्वर्त्य र मूर्जिकेट का विकास कर १८६० में वर्ष १९२१ में बहुत बापने वेशाई को है। बाप १००वें कार्यों के म्लू १९१७ में में में में में सेवर मा १९१८—१९१० वे बाप इसके मामार्थि एहं हैं, बापने पूर्व के सम्बर्ध सक्तिकार बहुत के सार्थ की बी। इसके बहुते में महर्ति होने बापने पर्व १९६८ में की वेट में कार्य कर १९२० में बीक बाई के को पहारी में सिन्तिक दिया है। बापने

### आंनरेवल सर फ़िरोज सेठना के॰ टी॰

सर किरोज सेठना एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सम्बन्ध कई प्रकारके आन्दोलनोंसे रहा है जापने बहुतसे विभागोंने बहुत ही बहु मूहव सेवाएं की हैं। आपका जन्म स॰ १८६६ ईस्वीनें हुआ धा। आप व्यवसायी कुछके एक विख्यात व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवनको बीमा कम्पनियों, वैंकों, रुईको मिलोंको कम्पनियों, तथा ब्याइण्ट स्टॉक (joint stock) के कामोंने लगाया है। आप इरिडयन मर्चेन्ट्रस चेम्बरके सभापति, और सेन्ट्रत वैंक आफ इरिडयाके चेयर-मैन थे। आप बन्बईकी पुरानी प्रदर्शिनी, जो हिज मेजेस्टी बादशाहक भारत अमणके समय १६११ में की गई थी, मन्त्री थे। आप वस्त्रई पोर्टटस्ट और सिटी इस्प्रवमेन्ट ट्रस्टके भी सदस्य थे। इसके श्रविरिक्त आपका स्पृतिसपैछिटीके शासनसे भी गहरा सम्यन्ध रहा है। आप १६०७ से कौर-पोरंशनके सरस्य हैं और १६११ में स्टैन्डिङ्ग कमिटीके चेयरमैन एवं १६१४ में उसके सभापति रह चके हैं। आप बहुतते सार्वजनिक चन्दोंके अवैतिनक कोपाध्यक्ष थे। प्रिन्स ऑफ बेल्सक स्वागत एवं ड्यू क ऑफ कनाटके स्वागतके लिये जो चन्दे एकत्र किये गये ये उसके आप ही कोपाध्यत् थे। चील्डरन द्येगका भी फन्ड आपके ही पास रखा गया था। लडाईके समयमें. की गई सेवाओं के सम्बन्धमें विशेष परिचय दिखलाने के छिये कमान्डर-इन चीफने वस्वई प्रेसिडेन्सी से १० व्यक्तियोंका नाम उल्डेख किया था जिनमें चम्बई शहरसे केवल आपका ही नाम था। आप स्क्रीत कमेटीके भी सदस्य थे। जाप भारत सरकार ही खोरसे दक्षिण अफ्रिकामें प्रतिनिधि बनाकर १६२६ में भेजे गए थे। १६१६ में आप वस्वई लेजिस्डेटिव कौन्सिडमें वहांकी सरकार हाता निर्वाचित किए गये। इसके परचान् १९२१ से ही आप फौनिसल ऑफ स्टेटके निर्वाचित सदस्य रहे हैं। १६१६ में आपने आनरकी, तथा सन् १६२६ में नाइट हुड ही उपाधि पाई।

## सर सापुरजी वरजोरबी भरोचा

सर सापुरती बरजोरजो भरोंचा नाइट जो ज्यो० उन महातुभावों मेंसे हैं जो साधारण स्थितिसे निकड कर क्यापने पैरोंके यह व्यास्थितिमें प्रवेश करते हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय आपके पिठाकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी इस कारण क्याप करेंचे इजेंकी शिक्षा प्राप्त न कर सके और छोटो उन्नमें ही आप हो ज्यापारके कान्द्र प्रवेश करना पड़ा। इस समय परचान् स्टांके एक प्रविद्ध जैन गृहस्थ सेठ वहकचन्द्र मानकचन्द्रके साथ आपका हिस्सा हो गया और यम्बईमें क्यापने वहकचन्द्र एएड सायुरजीके नामसे एक पर्न स्थापित की। यह पर्न बन्धईकी एक प्रविद्धित प्रने निनी जानी है और बन्धईको वहकों, निर्झे तथा हई और सन्दिक्त स्थापित कार्य कराने ज्यापायिक सम्पन्ध रसने हे लिये प्रविद्ध है सन १८६६ से



स्व॰ सेठ सा फ्रीम भाई इवाहीम (वथम पंरानेट) वस्यई



सर पात्रट माई क्रीम भारे, वस्बर्



मेठ महम्मद्र भाई प्रशिम भाई (द्विनीय बेरोनेट)



#### भारतीय व्याधिना परिचय

कंo डिo नामक एक मिछ और खोडो । तत्पश्चात् भापने दानोहर छङ्मीदास निछ ही एमेंसी डी । कुछ समय याद भापने इस निछकी सम्पत्ति बढ़ाई और इसका नाम बद्दळका निसंद निछ कंo डिo रक्खा ।

सर करोमभाईने सन् १६०४ में फतलमाई मिन्सकं० लिमिटेडको स्थापनाठी, एवं धन् १९१२ में पर्क मिलको जन्म दिया। इन्होंस्की मालता युनाइटेड मिल भी भापक्षेके हार्योमें है।

आपने इतने अधिक मिठ खोठे कि वनते कपदे की घुठाई व रंगाईकी गुठ्यवस्था के ठिय करीमभाई साईग एएड स्टीनिंग मिठ नामक एक स्वतन्त्र मिठ आपको स्थापित करना पड़ा। मारतते जो रही सई विव्ययत जाती है उसका मोटा कपड़ा और सत्ते कम्मठ आदि वनते हैं उस रईका प्रयोग करने के जिये आपने श्रीमियर मिल कम्मनी लिमिटेड नामसे विशेष कारवाना खोडा। वर्तमानमें आपको कर्म करीब १३११६ मिठों की एनेएट है। जिनके नाम इस प्रकार है, क्लीममाई मिल (यहम्मद-भाई मिल सिहत) प्रात्तक भाई मिठा, पर्वेशिक, प्रयानी मिठा, कि सेट मिठा, इन्होर मारतामिठा, इंग्रिकन क्लीनिंग मिला, श्रीमियर मिठा, क्लाइस्वन्द मिठा, इन्होर मारतामिठा, स्वायामिठा, सामिठा, मार्गीयन सिथिया मिठा, सोजीनिंग उस्मान शाहीमिठा (हैररायाद) है। (इन सब मिठों क्षारे चर्चर करा दिया जा चुका है।) इन सब मिठों के मेने मॉटमें इसका के करीब ३ करोड़-क्षी सप्ति देशी हुन है है। इस स्वाया के सफड़ानी इस कराने के मिठा स्वाया प्रवास करा दिया जा चुका है।) इन सब मिठों के मेने मॉटमें इसका के करीब ३ करोड़-क्षी सप्ति देशी हुन है है। इस स्वयान के सफड़ानी इस कराने के स्वयान प्रवास कराने स्वयान स्वयान स्वयान के स्वयान स्वया

यह सानदान साल कच्छ-मांडबीझ रहेल है स्त्रोजा समाजमें यह कुटुम्य बहुत अमाराय है। कच्छभी स्टेटको छोड़कर मारतको शायदही किसी देशो रियासतको इतना बड़ा व्यवसायी कुटुम्य पेदा करनेका गर्व होगा। यह कर्म भारतके मशहुर होई और कपड़ेके व्यवसादयोंमेंसे एक है।

इस फर्मको नोचे किले स्थानीयर कपड़ेको हुकाने तथा पर्नेसिया है।

(१) मेथंड क्षेत्रवाहे हवाहिन एण्डसम्स —( शेरसमेनलस्ट्रीट-यन्दरे ) ( T. o. Setaran ) इस क्रवेपर १३ मीर्ट्रोका बना हुमा करीव ४१४ करोडुका माठ प्रतिवर्ष येथा जाता है।

सेठ गोबद्देनदासनी खटाउ-सेठ मकनजीके पुत्र सेठ गोबद्ध नदासनी खटाऊ, अंग्रेनी शिक्षा प्राप्त करनेके बाद केवल १७ वर्षकी आयसे ही ज्यापारिक कामोंमें भाग हैने लगे। आप अपने प्राप्त सेठ जयराज मकनजीकी मौजुदुगीमें ही खटाऊ मकनजी स्पीतिङ्ग एण्ड वीविद्ग मिल्स **अ**मनी लिमिटेड और वाम्बे युनाइटेड स्पीनिङ्ग एण्ड बोविङ्ग कम्पनी लिमिटेडका कार्य संचालन इसने छो। उपरोक्त खटाऊ मकनजो मिला, आपके पिता श्री सेठ एरटाऊने सन् १८७४ में स्थापित की भी।

बेठ मक्नजी खटाऊ मोतीका व्यापार भी करते थे, एतद्र्थ सेठ गोवर्द्धनदास खटाऊने भी उस व्यापारकी मोर उत्त दिया। कुल दिनोंतक आप इस व्यापारको अपने व्यक्तिगत नामसे चलाते रहे। पश्चात् सन् १६०८ में आपने एक संघ बनाका उसका नाम मेलर्स खटाऊ महनजी सन्स एण्ड को॰ रक्ला, और मोतीके ज्यापारको खुन बढ़ाया। इस फर्मपर विक्रीके हेतु विदेश भेजनेके किये मोतो आते थे। आपने अपने एजेंट छंदन और पेरिसमें नियत कर रक्खे थे, जो वहां भाषकं संकेतानुसार मोतीका व्यापार बड़ी सावधानीसे करते थे। आपने इस व्यापारमें अच्छी **ब्वा**ति प्राप्त को । एक समय ऐसा भी था, जब बम्बाईका मोतीका व्यापार आपकी मुट्टीमें था, पर नापने सन् १९१० में इस फर्मको बंद कर दिया, तथा पुनः अपने व्यक्तिगत नामसे यह व्यापार करने हते ।

सेंड गोन्द्रिनदासजी सन् १८९०में स्थानीय म्युनिसिपछ कारपोरेशनके सदस्य निर्वाधिन हुए थे। आप कितनी ही मिळेंके प्रबंधकतों व कितनी ही कम्पनियोंके डायरेकर भी थे, आपने अपने होटे मार् सेठ मूखान सटाऊके साथ शिखा प्रचारार्थ १ टास रुपयोंका दान दिया था, जिसकी स्यानको आमर्गीसे भाज मो गोकुछदास तेजपाछ हाईस्कूछमें शिचा प्राप्त फरनेवार, माटिया निपाबियोंके भाग-पोपणुका कार्य होता है। आपने थानेमें याल-राजेश्वरका एक विशाल मिन्स निर्माण अपया, आपके गुर्योसे प्रसन्न हो हर गवर्नमेंटने श्रापको जे० पी० की पर्वांस सम्मानित किया था।

सर् १६१३ में आपने अपने पुत्र सेठ तुलसोदासजी एवं अपने जामात्र सेठ नरेस्सन मुखर-रोंडे साथ योरोपकी पात्रा की। अपने भोजनादिके प्रबंधके छिये आप बहांसे रखेड्या, भट, शहर आहि साथ लेहे गये थे। टिफिन तीमी वहांते टीटनेवर आदिया समाजके कहर टीगीन भारते सामाजिक संबन्ध विच्छेद कर लिया। मगर इससे कोई बमाबात्मक कार्य नहीं हुआ, बात की व्यक्तिमें 'क्युंगे तथा हुटाई समस्त भाटिया महाजन" नामक सामानिक मंत्याने अंद्री हाक्ष्य भूको क्यों भेरीकी भारिया महाजन नामक एक नवीन सामाजिक होस्थाको जनन दिया, उन्हों दिन दन्हें याचे भी स्वत्य हो गरे। इसके प्रथम समारति सर बहातु सेट वसनती संगती निरुक्त किने गरे। अहरते

4 3

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय



स्वः जमरादजी नसरवानजी ताता



सर विस्टर सामुन





स्ववसर दोगवजी जमरोदजी वाता नाइट, जेवपीव, सर दावसजी जहांगीर रेडीमनी एमवएठ, फेटपीठ, ओंव्योठईव

व्यवसाय कुशलताके साथ २ धार्मिक कार्यों को और भी आपकी अच्छी कि है, शिक्षाकी वृद्धि एवं समाज सेवाकी आपके दिलोंमें अच्छी छात रहती है। (१) आप सर जार्दशाचन्द्र वोसके रिसर्च इन्स्टिट्यूट्यें १४ इजार कार्य वार्षिक नियमित कासे देते हैं। (२) सेठ खटाऊ मकनजी फ्री डिस्पेन्सरी एण्ड भाटिया मेटितंटो एउड नसंटी होम ( प्रस्तिकागृह ) याजार कोट में आप हर साठ २५ हजार कपया देते हैं। इसको कुछ देख रेख आप हो के हाथोंमें है। इस संस्थाके खर्चिक छिये आपने अपनी एक विल्डिङ्ग भी ट्रस्टें सेपुर्व कर दो है। उक्त संस्था बहुत ही उत्तमक्त्रसे एग्ड कार्य कर रही है। (३) आपने वनारस हिन्दू विश्वविद्याख्यमें इंजिनियरिंग छास हा खर्च चलानेके छिये १ टाख कपयों का दान पंज मदनमोहन माठजीयजो हो दिया है, उक्त रक्षमका ज्याज इस छासके खर्चे दिया जाता है। इसके अडिरिक्त स्थानीय बनिज्ञ विश्वाम, सर्वेट ऑक इण्डिया सोसाइटी समर्थ स्पेश्च सर्वित छीग पूना एवं भारतकी कई गोशाटाओं आदि अनेक संस्थाओंको प्रचुर धन दान करके समय-समय पर सहायता किया करते हैं। इसके अलावा अपनी जातिक अनाय स्था तथा पुरुपोंक मोजन प्रवन्ध्यार रेविमास नियामित रूपसे सहायता करते रहते हैं। मतत्वन यह िं छोकोपकारार्थ आपने कई प्रकारके स्थाई दान किये हैं।

सेठ मूलराजजीके ४ पुत्र हैं जिनके नाम श्री मुखरजी,श्री धरमसीजी, श्री छश्मीदासकी । श्री चन्द्रकान्तजी और श्री छछित कुमारजी हैं। इनमेंसे बेठ मुखरजी, धरमबीजी एवं श्री लक्ष्मी दासजी, मिन्त २ कार्यों में सेठ साइयके साथ ब्यापारमें सहयोग देते हैं

## मेसर्स मथुरादास गोकुजदास

सेठ मयुरादाल गोलुज्झासका जेन्स सन्दर् १६२३ में हुआ। आप वन्दर्देक एक वहुत वहें एवं प्रतिस्ठित मिल मालिक हैं। लापके पूर्वन कच्छ कोठाराफ निवासी थे। सबसे प्रथम लापफे प्रितानह सेठ्यरानसी नो वन्दर्दे लापे थे। लापको धोरे २ अपने उद्योग तथा व्यापारमें सफलतामिल्जी गई और लागे जाकर लापके पौत्र सेठ गोलुल्झासनीने मिल व्यवसायके अन्दर हाथ डाला। उसमें लापको बड़ी सफलता मिल्ली। सेठ मयुरादासजी जे० पी० आपही के पुत्र हैं। आप भी अपने पूर्वजों द्वारा पलाये हुये रहेंक व्यवसायमें लुट गरे और वही व्यवसाय अब भी कर रहे हैं। लापने अपनी पार्य प्रसावता और बुद्धिमानी के अपने कार्यको इतना बड़ाया कि इस समय लाप वन्द्यके एक प्रथम भ्रेणी के रहेंके व्यापारी तथा। मिल एकट माने जाते हैं। खापकी एकंसी के नीचे इस समय कई निलें पल रहें है। इसके अतिरिक्त कई दूसरी मिल्लों तथा कम्पनियों के भी आप खाररेकर है। संहियमें वॉ कर सकते हैं कि वन्दर्दे राजन भ्रेणी के निल्ला मालिकों से के मयुरादास भी एक हैं। सेठ मयुरादास के १ पत्र हैं। जिनमेंसे सक्ते वहें पुत्र सेठ पुरुपोत्तमदास हैं। आप अपना अम्यास पूरा करके

#### भारतीय न्यापारियोक्त परिचय

हुई। १९ वर्षको व्यस्थानं आपने कालेज छोड़ दिया और उसके कुछ समय प्रधान् सन् १८५६ में आप कम सीलनेक छित्रे होग्रहांग चले गये। यहांपर आपको कई प्रकारके व्यापारिक अनु-भव हुए।

सन् १८६२ में अमेरिकाके कत्तरी और दक्षिणी सूर्वोमें युद्ध प्रारम्भ हुआ। जिससे समेरिकासे इंग्डेड रुईका साना भिलकत बन्द होगया इस बनाइसे लहाशायरके कपडेके कार-रानों हो बड़ा धरा परेचा। यह देख भारत हे अपनाय कराज पारसियोंने इस अवसरसे टाभ ब्याने स पूरा २ निधार हिया। प्रसिद्ध पारसी वैमचन्द्र राय बन्द्र इस हे नेता बने । इस समय हुईहे ब्यापारमें इन खेगों हो करीब ६१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। भीयन जमरोर्गी हो भी इस स्वसारपर बहुत खाम हुमा, मगर सन १८६५ में एहाएह यह है बन्द हो जानेसे यस्बई है ज्यासायिक जातारी पढ बहा-भारी अनिष्टकारी परिवर्तन हुआ। पहली जुलाई सन् १८६४ ई० का दिन बस्पर्कि इतिहासने सभाग्यका दिन समन्ता आना है। उस दिन बस्बई ही कई प्रतिष्टित फर्म्सहा प्रख्डा बेड गया। अनीर गरीन हो गये, गरीन मिदारी बन गये और भिखारी भन्दी मरने लगे। इस षटना चक्रों नाना परिवारको भी बहुन हानि चठानी पढ़ी, मगर अमरोदजी ताना बढ़े हिस्मत बहारर और व्यवहार कराल व्यक्ति थे । जापने इस मर्थ कर दर्विनमें भी अपने साहसको न छोडा क्येर इंग्लेंडका कारोबार बन्त करके मारतका ज्यवसाय चलाते रहे । इसी बीच थोडे दिनोंके बाद ब रोमीनियांकी छडाई शह हुई, उस समय जो धंगेजी पटटन बम्बईसे भेजी गई थी समक्षे रसदश देश आपने दिया था उसमें आपको यहा मुनाफा हुआ और आपका व्यवसाय फिर सन्दे गया । जिस हुई हे रोजपारने बन्बई हो यद्ध दिया था वसी हो आपने फिरसे सन्दाख और बस्तांचे चिच्योदको नामक बाउँछ मिछके बारखानेको स्रशेतकर एसे प्रथेतमण्डा स्पिनिंग एण्ड थिन बाम देखर चळाचा । आपने सन १८०१ में तार्ता प्राइको नामक एक व्यवसायिक कारानीकी स्यक्ताको क्यौर टंडन, हानकान, शंवाई, याकोहाबा, कोबी, वेविन,वेरिस, न्ययार्थ आदि संसार्क क्तिनेही व्यवसार्थ केन्द्रीने उसकी शासाए" सोखी। इसके प्रधान विद्यायतके कई नवे अनुभवीके साथ बारने नामानी सेंटल इंडियन स्थितिंग एग्ड विशिंग फर्मनी खोलका १ जनारी सन् १८०० के दिन प्रतिष्ट प्रयोग निकरी स्थापना की। इन निजर्न भाषधी भारातीत सफला हुई। सन १६१३ के अन्तरक इस कम्पनीते २६३४:०००) द० मुनारीने बटि ।

सन् १८८० में बादने द्वित्वतंत्रसं कुम्बले पर्वश्ची वस्त्रको स्थीत द्विया और उसमें बहुं बचे यंत्र सप्तक १से पद्धारा । इसमें भी संत्रको इस्तरियोजि निर्मोमें नाम पाया । तता महोत्रको एक और महत्त्रको कर्ने किया । उन्होंने बारोक स्व चरने सा दिने सक्ते पहले मिश्रके बयामकी संस्त्री बारोन्स इस हेटनें द्वारा किया और महोन मात्र नेचार बरमाया ।



व्व०)सेठ मुरारजो गोलुलदास,सी० ठा**र**० ई० चम्च

ि सर मनमोहनदास रामजी के॰ टी॰ यम्बई औं (स्त्र॰)सेठ मुरारजी गोकुतदास,सी॰ काई० ई० वम्बई



सेठ धरमसी मुगरजी गोजुलदास, वस्वई



सेठ नोत्तम सुराम्बी गोवुलदास जे० पी० वम्बई



माइतिक वेभवका वर्ष्योग करने और भारवं व्यवसायकी शृद्धिक मार्गकी यायाएं दूर करने के जिये बंगजोर (भेसूर) में एक सिवर्ष इन्स्टोट्यूट कावम किया। इस इन्स्टीट्यूटमें त्रिटिश गवर्नमेंट क्या भेसूरके महाराजने भी यही सहासुभूति तथा सहायता प्रदान की थी।

इस मास्तीय औगौरिक चन्नतिके विचाता कर्मवीर पुरुषका देहावधान सन् ११०४ के मई मामर्मे हो गया। भारतके कृषे मास्ते व्यवहारकी वस्तुएं बनाने तथा यहाँके प्राष्ट्रतिक मण्डार से वास्तिक स्थान वदानेका जित्रना कार्य आपने किया बतना किसी दूसरे मास्तीयने नहीं किया। एक आरक्षीक तावा:—भाग यहाँ हो ताता एग्डॅं सन्स को० लिस्टेडके भागीदार तथा जीवित कार्य कृती रहे। आपक्षी प्रथम मास्तीय थे जिन्होंने आवानकी निर्देशिं भारतीय कर्रका प्रयार करवाया। जमस्तेद्वा ताता द्वारा आरंभ की गयी योजनाकींसे आपने सर दोगकती ताताको पूर्व सहायता दो।

द्वारपना वार्णका पूर्व सदास्या पूर्व म सर दोगानी बमत्रेद्देश तावा नाइट्स—आप जमरोदेनी वादाके पुत्र से ! आपने अपने पितानीके जीवन-कार्लमें हो उनके कार्यों में माग डेने उम गये से ! आपने पर्मक्री मुख्यस्या और मिलोंका सभ्यातन बड़ी सफलाके साथ किया ! यह आपक्री मस्त्र पृद्धि भीर मिद्रवण्डा हो परिणाम या कि वाजा महोदयको मृत्युके पद्द्यान् मो वनके द्वारा आरम्म किये हुए वाजा आपने एपड स्टील कम्पनी, तावा हाइड्से-१डेन्ट्कि पावर सप्टाई कम्पनी तथा रिसर्च इन्स्टिट्युटके समान मारी २ काम इतनी सफलाके साथ सम्पन्न हुए।

सर रवनमें समेदानी ताता:—आपका जन्म (८३४ में हुआ। आप जमसेदानी हे देतीय पुत्र थे। आप ताता सन्त एण्ड की० के दिस्तेदार थे तथा अपने आता दोखानी ताताकी उनके काममें सहाया प्रदान करते थे। आपका स्वर्गायास १९१८ में हुआ।

इंस समय यह कस्पनी बई किटोंडी एतंत्रट है जिनका परिषय पहुँचे दिया जा चुका है। इसकी शासार्य छन्दन, परिस, न्यूयार्थ, रंतून, कटकसा, कोबी, राहाई सादि स्पानीमें हैं।

#### डी॰ एम॰ पेटिट प्राड सन्स

(१) मानेकसी नसरवानभी—इस करनीर संस्थापक श्रीवुत मानेकभी नसरवानभी पेटिट हैं। आपका नाम पंदर्के मिल व्यवसायके जन्मदानाओं में बहुन लक्ष्मण्य है। आपका जन्म सन् १८०२ में हुमा। १८ वर्षी आपुते हो आपने व्यवसायमें हाय डाल दिया। सन् १८५५ में आपने भोरियण्डल मिक्टो स्थापनाकी और उसे मानी प्रकार पद्माया। जुलापालिण्ड कप्पनी भीर जुटावा मेस संपनीके भी आप पतर्वक हो। आपके पास हो हमार टन बननका एक जहान भी मा भी मारत और सीनोक सीच साल होना था। गोळुलदासजी तथा पितामहका नाम सेठ जीवणजी था। सेठ जीवणजी, रवजी गोविंद्रजीके नामसे पोरवंदरमें संवन् १८०० में व्यवसाय करते थे। संवत् १८०३फे करीव इस खानदानको बहुत व्यापारिक नुकसान खगा। फछजः सेठ गोळुछदासजी संवन् १८०४में वस्वई आये और वादमें आपने अपने पिता सेठ जीवणजी और अपने माईको भी यहां बुखिया। आप यहां खांडकी दछाडी और कपड़ेका व्यवसाय करते थे।

मुसर जी सेठको अपने पिताश्रीके द्वारा धार्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा अच्छी मिली थी। आपने अपने पिताश्रीके साथ तीर्थ क्षेत्रों और नगरोंका बहुत पर्यटन दिया था इसल्यि १२ वर्ष ही अस्पवयसे ही वापको व्यवसायिक हिताहितका ज्ञान हो गया था। संवत् १६०४से आप अपने काकाके साय व्यवसायमें सङ्योग देने लगे। उस समय आपको उनकी श्रोरसे केवल ४४१) प्रति वर्ष मिलना था। थोड़े हो समयमें मुरारजी सेठका कई वड़ीर अंग्रेजी वस्पनियोंसे परिचय होगया एवं उन कम्यनियोंने आपको अपने यहां आनेके लिये आमंत्रित किया। जवाहरात श्रीर कपड़े के व्यवसायमें आपकी टिप्ट बहुत थी। विलायती कपड़ेकी भाउ आनेके पूर्व ही आप यहत यही खरीदी कर देते थे। आपके इस साहसको देख न्यापारी चिकत रहते थे।इस प्रकार संवत् १९१६में वाटसन बोगले एण्ड कम्पनीके साथ आप हिस्सेदारके रूपमें शरीक हुए । १६ वीं शताब्दीमें विलायती कपड़े के व्यवसाइयोंने सुरारजी सेठका बड़ा नाम था। सन् १८०१से आपने मिलोंके स्थापनका काम करना बारंभ किया। उस समय सोटापुरमें श्रवान बहुत पड़ता था इसलिये अवान पीडिवोंको मज़दरी . देने और मिल उद्योगकी वृद्धिके लिये सन् १८, ९४ में श्रापने सोलापुर स्पीनिङ्ग बीo कंo लिo के नामसे छाखकी पंत्रीचे सुत कावने श्रीर कपड़ा बुननेका कारसाना खोळा। प्रारंभके २४ वर्षके इतिहासमें यह मिल सर्व श्रेष्ठ मानी जाती थी। पीछेते इस मिलकी पूँजी बड़ाकर ८ लाख कर दी गयी। इस समय मिल्में १११३६० स्पेंड्जस और २१७२ लूम्स हैं। यह मिल १६ हजार गांठ माल हर साल तैयार करती है। इसके श्रतिरिक्त यह फर्न बम्बईके मुरारजी गोकुलदास स्पी॰ वि॰ मिलकी भी मैंनेजिंग एजंट है। इस मिलमें ८४ हजार संडठ और १६०० हम है। इसकी स्थापना १८७२ में सेठ मुरारजी गोलुळदासके हाथोंसे हुई इसकी केपिटल ११ लाख ५० हजारकी है यह मिल ईपति वर्ष १४ हजार गांठ माल वेवार करती है।

इस प्रकार १६ वॉ शवाब्दोमें भारतीय उद्योग धंबों की उन्नतिकी चिंता रखनेवाले इन महातु-भावका देहावसान सन् १८८० में ४६ वर्षकी वयमें हुआ । गवर्नमेंटने आपको जेज्पी० और सी०आई० ई० की पदवीसे सम्मानित किया था। आपको होमियोपैथी चिकित्सासे बड़ा प्रेम था ।आपके बड़े पुत्र सैठ धरमसीजीका देहावसान सन् १९१२ में होगया ।

#### भारतीय ज्यापारियोका परिचय

वहांसे १९२५ में लाप बापिस लोट लाये, और दिनशा माने कभी पेटिट एएड सन्स कंपनी में काम करने लगे। साजकल आप श्रयं अपनी देख रेखमें मिलों का संवालन कर रहे हैं। पेटिट परिवारमें आप वहें होनहार व्यक्ति मालम होते हैं।

ही॰ एम॰ पेटिट एण्ड सनस कंपनो, मानेकजी पेटिट मिल्स,दीनद्या पेटिट मिल्स बीर बंमन जी पेटिट मिल्सकी संचालक है। इन मिलोंका परिचय परले दिया जा चुका है।

#### नवरोजी नसरवानजी वाडिया एण्ड सन्स

- १—नवरोजी नसरवानजी वारिया सी० आहूं० हैं०—उपरोक्त कर्मने खाप जनमहाता हैं। खापका जनम सन् १८४६ में हुमा। जाप वान्यईकी मिछ व्यवसायकी जन्मतिपर लानेवाले सुफ्छ व्यव-सायी थे। सन् १८३० में आप यान्यईकी एम्बर्ट मिलसेन तथा सन् १८३३ में मानेकृमी पेटिट मिलसेन सेनेजर हुए । सन १८७८ में खापने नवरोजी वाहिया एण्ड सन्स नामक स्वतन्त्र कम्मतीकी स्थापना थे। यान्यकृष्ठामें खाप यहे प्रवीण थे। आपने नेगलन मिल, नाडियाई मिल, इ॰ सी० सासुन मिल, हेविड सासुन मिल, करीवमाई मिल, याहिया मिल, आदि कई मिलोंके डिजाइन वैचार करवाये। सन् १८८४ में आपने मिलक्यम रोड़के साथ माहिममे एक रंगका कारवाया। सन् १८८० में आपने विल्यम रोड़के साथ माहिममे एक रंगका कारवाना सोला। आपने टेक्सटाइक और संपूर्ण मिलका भी
- (२) सींव पनव बाहिया आप नवरीजी तसखानजीके पुत्र हैं। संसुरी मिलहे आप एकस्ट तया बाहिया एण्ड कोव के आप हिस्सेदार हैं। बन्धई की निख मानिकोंको समाके आप एक जीवित कार्यकर्ता हैं। आप सन् १९१८ में इसके प्रमुख रहे थे। इस संस्थाको ओरसे आप सन १६२४ से २६ नक बम्बाई कोंसिकके निवायित सदस्य रहे ।
- (३) सर नेत बाहिया के बी० ई०, सी० आई० ई०, एस० आइ० एम० ई०—जाप नवरोजी नसर-यानजी याड़ियांके दिवीय पुत्र हैं। आप एक अवन्त सफ्छ मिछ न्यवसायी हैं। सन १६२५ में आप मिछ आनर्स एसोसियेरानके ग्रोसिडण्ट रह चुके हैं। आप ममद्रीके दिव और स्वास्त्यकी ओर अवन्त दयापूर्ण दृष्टि रखनेवांछे मिल आनर हैं। आपने अपने पिताकी स्मृतिमें १६ छात्र कपयेका दान है मिछोंमें काम करनेवांछी खियोंके छिए। एक सुविकागृह बनवाया है।

यह फर्ने बाम्ने हार्रग, स्त्रंग और टेक्सटाहरू हन तीन मिर्लेकी संचालक है। इन मिर्लेका परिचय अपर दिया जा चुका है। इसके ब्यतिरिक्त विलयनके चार मशहूर कार-खानें की एमेसिया भी इसके पास है। आपने खोपरेके तेलमें शुद्धता लानेके लिये खास प्रवन्य किया था, इसका परिणाम यह हुआ कि आपको कई बड़ी २ कम्पनियोंके कंट्राक्ट मिल गये, जिनमें भेट इण्डियन पेनिनशुला रेलवे व बाम्बे पोर्ट बांफ ट्रस्टके कण्ट्राक्ट मुख्य थे।

सेठ मूळजी भाईके पुत्र सेठ सुन्दरदासजी ज्यों ही वयस्क हुए त्यों ही अपने पिताजीके साथ ज्यापार करने लगे। आपके हाथोंसे कम्पनीकी चहुत अधिक तरक्की हुई, सबसे पहळे अमेरिकन सिविल वार छिड़नेके समय आपके मस्तिष्कां यह बात आई, कि लंकाशायर कई मेजी जाय, तद्वसार आपने ६ जहाज कईके भरकर केप आंक गुड होपके रास्तेसे लंकाशायर मेजी। आपके जहाज मर्सेकी खाड़ीमें पहुंचे थे, कि अमेरिकन सिविलवार (गृह्युद्ध ) छिड़ गया। फलतः अमेरिकांके बन्दर यन्द होगये और लंकाशायरमें कईका अकाल पड़गया, ऐसे समयमें आपका माल वहां पहुंचा। उस समय आपको आपने मालका मूल्य सोनेके बरावर मिला। उस समय सारा ज्यापारी समाज मिलोंके शेअरोंपर टूट रहा था। पर सेठ सुन्दरदासजो इतने दूरदार्शी थे कि सहवाजीमें न आकर शांत रहे व आपने चस ज्यापारमें हाथ नहीं डाला। सेठ सुन्दरदासजीकी मेधा शक्ति चड़ी तीत्र थी। सन् १८७० से आपने ज्वाइएट स्टांक कम्पनीके रूपमें ज्यापार करना आरम्भ किया।

सबसे प्रथम आपने ३ लाख ४० हजारकी प्रंजीसे दि न्यू ईस्टइण्डिया, प्रेस कम्पनी लिमिटेड स्थापितकी । इसके बाद आपने ७ लाख ४० हजारकी प्र्जीसे खानदेश स्वीतिंग एण्ड बीविंग कम्पनी स्थापित की । इसके अतिरिक्त १ ठाखकी प्रंजीसे सिंध एएड पंजाव काटन प्रेस कम्पनी लिमिटेड एवं ४ लाख प्रंजीसे मद्रास स्वीनिंग बीविंग मिळ कम्पनी लिमिटेड और ८ लाखकी प्रंजीसे सुन्दरदास स्वीनिंग बीविंग मिल्स कम्पनी स्थापित की । और अन्तमें ६ टाखकी लागतसे न्यूपीस गुड़सवाजार कम्पनीिंठ जो मूठजीजेठा मारकीटके नामसे मशहूर है स्थापित की । इन सब कम्पनियोंकी मेनेजिङ्ग एजेण्ट, सेक्टेटरी, और ट्रेजरर मूलगीजेठा कम्पनी थी ।

सन् १९०५ में भयंकर आग छा जानेके कारण सुन्दरदास:स्पीनिङ्ग बीविङ्ग मिल घरवाद हो गया, और वह फम्पनी छिफ्विडरानमें चली गई। सिंध पंजाब कम्पनी भी ५ छाख रूपये रोअर्स होल्डरोंको अदा फरनेफे बाद स्वेच्छासे छिफ्विडरानमें चली गई।

खानदेश स्पीनिङ्ग धीविंग कम्पनी बलगांव, न्यूईप्टइशिडया कम्पनी व न्यूपीस गुड़सवाजारके मेनेनिङ्ग पर्जेटस अव भी आप हैं।

श्रीयुव सुन्दरदावजीकी धल्पवयमें ही सन् १८७५ के जनवरी मासमें ३६ वर्षकी अवस्थामें खेद जनक मृत्यु हो गई। आपका चिर विद्धोह सहन करनेके छिये आपकी युद्ध पिता श्री सेठ मूळजी भाई और धापके दो पुत्र श्री धरमसी जी एवं गोवर्द्ध नदासजी विद्यमान थे। आपके दोनों पुत्र नाया-

११



# 🚉 मेसर्स लालजी नारायणजी

सेठ छाळती नारायणजी भादिया जाविके सज्जन हैं। आप अपने समाजमें जिस प्रकार एक क्षप्राण्य एवं विचारवान अगुआ समभे जाते हैं,उसी प्रकार वस्वईके व्यापारिक समाजमें भी आप वडे प्रतिष्ठित एवं व्यवसाय कुराल नेता माने जाते हैं। भाषका जन्म सन् १८५८में हुआ। भाषने अपने व्यवसायी जीवनके प्रभात कालसे ही अपनी अनोखी सूमका परिचय दिया। फल यह हुआ कि धोड़े ही समयमें आप यहांकी कितनीही व्यापारिक संस्थाओं के सदस्य और कितनी ही संस्थाओं के प्रमुख बनाए गए। यहांकी प्रतिष्ठित फर्म मुलजी जेठा कम्पनीके सीनियर मैनेजरके रूपमें आप समस्त कर्मका कार्य संचालन करते हैं। आप एक सफल मिल मालिक एवं सिद्ध हस्त न्यापारी हैं। आप समयकी प्रगतिके अनुसार राजनीविक क्षेत्रमें भी माग छेते हैं। यही कारण है कि यहांकी प्रतिष्ठित व्यवसायी संस्थाने आपको अपना प्रतिनिधि बना बम्बई कॉसिलमें भेजा है, आप भारतीय व्यवसाय और उसकी अर्थवृद्धिके छिये सदैव संकोच रहित होकर सरकारसे मिडते हैं। यहांकी मिल आंनर्स एसोसिएरान एवं इन्डियन मर्चेंट चेम्बर नामक प्रसिद्ध व्यापारिक संस्वाओंके जीवित कार्यकर्ता एवं सदस्य हैं। आप इन्डियन मर्चेएट चेम्बरके सन् १६२१ और सन १६२६ में प्रसिडेंट भी रहे हैं। आप स्थानीय स्वान मिल, तथा गील्ड मुहर मिलके डायरेकर तथा यहांकी अन्य फितनी ही ज्वाइंट स्टांक कम्पनियोंक डायरेकर हैं. लालजी नारायणजी कम्पनीके मालिक हैं। मूलजी जेठा मारकीट चौकर्म आपकी कपड़ें की दुकान है। आपका आफिस ईवर्ट हाऊसमें है।

इनके श्राविश्क वम्यईमें और भी फई वड़े २ प्रविष्ठित मिल मालिक हैं। पर चेष्टा करनेपर भी हम उनका परिचय न प्राप्त कर सके इसका हमें खेद है। वैसे तो फई मिल मालिकों और एजेंटोंकी नामावली हम पीछे मिलोंक परिचयमें दे चुके हैं।



# BANKERS.

बैंकर्स

#### भारताय ज्यारियो हा परिचय

यहां हा तम ह कज़कता, जरवांत, सिंगापुर और रंगुन हो भे ना जाना है। इस कंपनीने जहाजींने कोयला छारनेके छिप्रे एक गोरी भी धनवाई है।

यम र्वे फर्स के ब्ववसायकी यृद्धि चुकंदर और जावाकी राक्ष के व्यवसायसे हुई। इस कंपनी के वर्तमान मालिक हैं (१) अब्दुला भाई लालनी (२) फतल भाई लुम्मा भाई ललनी (३) इसमाइल भाई ए॰ लालनी (४) नासर भाई ए॰ लालनी (५) हुसेन भाई ए॰ लालनी (६) जाकर माई ए॰ लालनी

इस फर्मको शासाएं, कलकता, चटनाव, लदन, बखरा आदि कर प्रविद्ध बन्देरीमें हैं। यह फर्म जनस्ल मचेंट, गवर्नमेंट कंट्राकर, मिल एण्ड इंस्पुरेन्स एमेंटका काम करती है। इस कंपनीके सारके पते 'Prim,' security 'Voteran' है।

भाटिया और गुजराती मिल ऑनर्स

### मेसर्स खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनी

्हस प्रविद्धित एवं प्रवापी कर्मकी, स्थापना सेठ स्टाऊ मकनजीने की। आपका जन्म कच्छ प्रान्तके टेरा नामक स्थानमें हुआ था। आप याहयावस्थासे ही सन्वर्दमें आगये। एवं अपने माना सेठ हारिकादास वसनजीकी प्रतिद्ध कर्म जीवराज बालू कम्पनीमें कार्य करने लगे। अल्पवयमें ही आपने अपनी व्यवसायिक दूरद्विता का परिचय दिया, व थोड़े ही समय पश्चात आप उस कम्पनीके मागि-दार वगाये गरे। इस कम्पनीने ने अपना क्याचार कुमटामें स्वोता। कुल समय बाद बम्बई दूकान्ध्र साता प्रवेश आपके हाल्यों का गया।

अमेरिकाकी सिविज बारके ( मृहयुद्र ) छिड़ते ही तरुण वय सेठ सटाउन्हों अपने व्यवसाय सम्बन्धी वियोग मुखोंके प्रमाट करनेका सुबबसर प्राप्त हुआ। अमेरिकाके ब'दंगिंका बंद होना था, हि इंग्लैंडके छं कासायर नामक केन्द्रमें स्ट्रेंका भयंकर अकाज पढ़ गया। कितने ही कारसाने ब'दें हो गये। बाकी कारसानेकि चलानेके लिये भारति लानेवाली स्ट्रेंपर निर्भर रहना पड़ा। फठ यह हुआ कि भारतमें भी हहेका वाजार बहुव केंद्रा हो गया। जोरकी स्ट्रेयाजीने बाजारमें अपन अच्छा व्यवसा प्रमा दिया। बेठ स्वयक्त मकनभी कत दूरद्शीं नयुवर्कों सेंसे थे, जिन्होंने हम प्रकार सट्टें बाजी के अनिय्कारी कामस्ये दूर रहनेमें ही नीतिमता समसी। फठ यह हुआ कि यहांके व्या-पारिक समाजमें आपकी प्रतिच्छा दिनोंदिन अधिकाधिक होने लगी, एवं अपने समयके आप माननीय स्वयसायी समस्ते जाने छगे। आपका देशकासन सर १८,७६ में हुआ।

आपके देशवसानके प्रधात् व्यवसायका संचालन-भार आपके छोटे भाई सेठ जयराज मकनभीने

# वेंकिंग-विजीनेस

( सराफी ज्यापार )

प(स्परिक व्यापारिक सुविवाके लिए, बाजारके नियमके अनुसार व्याज हेडर, हाच (credit) पर, अथवा जमीन, जेवर, मकान, मिलकीवत, प्रामेसरीनीट, इत्यादि पर रूपया देने डेंडेड जो व्यवसाय होता है, अथवा एक स्थानसे दूसरे स्थानपर रूपया भिजवाने या मंगवानेके किया हुन्हीं चिट्ठी या एफ्सचेंज विलका जो व्यवहार चलता है उसे अंग्रेजीमें वेंडिंग विजीनेस और क्लिंग भाषामें सराफी-व्यापार कहते हैं।

फिसी भी व्यापार प्रधान देशके िय, पेंकिंगका विजीतेस उतना ही कारता है किया किसी युद्ध प्रधान देशके िय पास्त, गोछा या शकाक हो सामग्री आवश्यक है। उन का के यह है कि विना विकित्त व्यवसायके विकसित हुए किसी देश अथवा शहरकी व्यापति के व्यक्त है से ही नहीं सकती। जो देश प्राचीन फाल में व्यवसाय प्रधान रहें है, इन देशोंने विकार कर्मा क्रिकेट क्षा सितल भी अवश्य पाया जाता है। हमारे देशमें भी पूर्वकाल में सराम्य व्यवसाय क्षा हमारे देशमें भी पूर्वकाल में सराम्य व्यवसाय क्षा प्रधान कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा क्षा समय वीत, जावा, समावा, ईरान, इत्यादि देशों क्षा कर्म कर्म कर्म कर्म प्रपत्त प्रथमित क्षा समय वीत, जावा, समावा, ईरान, इत्यादि देशों क्षा कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म क्षा प्रथम प्रथम प्रथम विवार क्षा हमारे (आयात) होता था। इस करने कर्म कर्म सम्बन्ध समयक्षी प्रवीम इस व्यवसायक क्षा क्षा क्षा कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म करने क्षा क्षा समयक वीता प्रथमित हम व्यवसायक क्षा क्षा करने कर्म करने कर्म करने क्षा क्षा सो सो प्राचीन अर्थशिक्त सम्बन्धी प्रत्योमें इस व्यवसायक क्षा क्षा करने क्षा क्षा है।

फिर भी यह निश्चित है कि वर्तमान युगमें इस व्यापास्त्र कर जिला उत्तरिक केंद्र विकसित होगया है ब्राता पूर्वकालमें नहीं था। इस युगके वैद्विन व्यवस्तर करना करना वास्त्र निक वैकोंमें दिखलाई देता है।

### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



स्त्रः सर दीनशा मानिकजी पेटिट जेठ पी॰ वेरोनेट ( मिल उद्योगके पिता )



स्वः सेठ मूलजी जेठाभाई वर



सेठ मयुशवास गीवुलवास जै॰ पी॰ बस्बई



बेठ मुलराभ खटाऊ सफनभी जै० पी॰ य

भीर वह रसीद उसे देदी जाती है। इस रसीदको दिलाकर वह जहाजपरले अपना माछ ले आता है। इस विरुपर सही होजानेको परचान्, जयतक उसकी सुद्त पूरी नहीं होती, तय तक वह नोटीकी साह मिन्न २ व्यापारियों के पास आता जाता रहता है और सुद्त पूरी होनेपर वह उस व्यापारी के पास आ जाता है जिसे रुपया देकर वह व्यापारी छेडेता है।

इस प्रकार दुनियाके सब देशों के बीच विछ आक एरसचें जके हारा टेन्ट्रेनका कान चटता है लेकिन इस प्रकारके व्यवहारमें बड़ी सावधानी रखने की आवरप कता पड़तों है साधारणत्या ऐसा होता है कि जिस देशसे नाल आता है उसी देशसे सीवा निछ आक एरसचें करका व्यवहार करनेमें सुनीता होतो है। मगर कभी २ ऐसा होता है कि सीवें उस देश के क्रिकें के भावनें रुपया भरनेसे मात्र अधिक पड़ता है, मगर यदि बड़ी रुपया दूनरे देशके सिक्कें हैं हारा भरा जाय तो उसमें भाव अधिक पड़ता है। चर्राहरणार्थ हमें फून्स देशके क्रांक नामक सिक्कें मृत्र चुकता है। अब करनता क्रीतिर कि हमारे देशके एक रायके बरड़ेमें ६ फूड़ निछते हैं, मगर इंग्लंगड एक पौण्डके बरड़ेमें ८६ फूड़ निछते हैं, इयर हमारे देशने पक पौण्ड तेरह रुपयें मिजता है। यदि हम रुपयों के दारा वहांका विछ चुकति तो तेरह रुपयों के बरड़े केवछ ७८ फूड़का विछ चुकता, मगर उन्हों तेरह रुपयोंसे एक पायड लेकर उसके हारा हम यह विछ चुकार ने तो द क्राइका विछ चुक जायगा। इसी प्रकारका अन्तर और २ देशों के सिक्केंमें भी कभी २ रहा करता है। जो व्यापारी सब देशोंक सिक्केंपर सिक्ट एकसचेकज सम्बन्धी किछ चुकता है उसे कभी २ वड़ा लाभ हो जाता है। इस प्रकारके एकसचेकज सम्बन्धी कार्य्योमें इस प्रकारका कार्य करनेवाले चेट्ठों तथा दलालेंक हारा हुएडीका कार्य करवाना विशेष करना है।

## परदेशी हुएडी के भेद

इस प्रकारकी परदेशी हुपिडयां तीन प्रकारकी होती हैं। (१) डी॰टी॰ (तुरन्त सिकरनेवाली)
(२) टी॰ टी॰ (ताएंक द्वारा भेजी जानेवाली (३) साइविङ (सुरती) यह हुएडी लिखी हु
सुरत और प्रेसके दिनोंकी मियाद पूरी हुए पश्चात् सिकरती है। (४) विज आफ फडेक्शन, वह कह
लाता है जो मालके डाक्यूमेण्टके साथ उसकी कीनतका विङ बनाकर दिया जाता है। इस प्रकारके
विलक्ष रुपया वहाँसे बसूल हो जानेपर मिलता है।
देशी हुएडी

देशा हुण्डो चार प्रकारकी होती है। (१) शाहजोग हुण्डो (२) नामजोग हुण्डो (३) धर्माजोग हुण्डो और (४) फरमानको हुण्डो। इन सन प्रकारको हुण्डियों का परिचय प्रायः सन व्याचारी जानते हैं अतः इन का यहां र विस्तारपूर्वक वर्णन करना व्यक्ते हैं। फिर भी जो सजन इस विषयका विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहें उन्हें मारवाड़ो चेम्बर आक कामसें, और वस्बई सराक एसोसियेरानकी नियमावछी मंगाकर पड़ना चाहिए।

12

### मारतीय व्यापारियोका परिचय

बोरोपमें चेठ गोवर्द्ध नदास खराउने मिस प्रकार शुद्ध धार्मिक बाधार विचारकी रहा की थी, उसवर संवोध प्रकार किया।

योरोपमें रहकर सेठ गोवडू नदासकीने अपनी कर्मकी ओरसे उन्दन और पेरिसमें स्टाऊ सन्स क्रपनीक नामसे अफिस खोटी।

सेठ गोबद्धां न दासकी ओरियन्ट जावनीय संस्थारिटी टाइक इस्सूर्य कम्मती छि० के २३ वर्ष तक, बम्बई देटीकोन कस्पनी छि० के २५ वर्ष तक, हायरेस्टर तथा १२॥ वर्ष तक, चेयर मैन रहें। इसके क्षतिरिक्त सटाक मक्तजो स्पी० बी० के छि०, मोरारजो गोवुळदाछ मि० कं छिलिटेड, क्षीर प्रेसिटेंड मिल्ट क्यमती लिमिटेडक भी आप चेयर मैन रहें। जबसे बाग्ये युनाईटेड स्थीनिंग एएड वीविंग कम्मती लिमिटेड, तथा बिंक क्षांक इत्याद हिमिटेड स्थापित हुई, तबसे बाग कि छात्रें हिम्स हिम्स कार्क हायरेक्टर रहे। इस प्रकार कर्यात प्रतिष्ठा सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हुए आपका देशवसान सन् १६ १६ के नवस्यर मास में ५१ वर्ष की खायुमें हुआ।

सेठ गोवद न तासजी अपनी मौजूरगीमें खराऊ मकनजी मिळका फाम देखते थे, एवं बास्ये सुनाइटेड मिलका संपाछन सेठ मूळराजजी करते थे। आपके देशवसान होजानेके बाद ब्रज समय सक आपके दोनों पुत्र सेठ मूळराजजीके साथ कार्य करते रहे, वर्तमानमें सेठ गोवद नदासजीके दोनों पुत्र सेठ मेठसाजजी वधा सेठ तुळसी दासजी अपना सतंत्र व्यापार सळग २ करते हैं। आर इस समय मैससे सटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनीका सुन्न काम सेठ मूळराज स्टाउके जिम्मे हैं। कक फानेक माणिक इस समय आप ही हैं।

सेठ मूटराजनी—खटाज मधनजी स्पीनिङ्ग एण्ड चीबङ्ग कम्पनी लिनिटेड मायखलाचा कार्य साम्यलन जापदी कसो हैं इसके अविरिक्त आप सी॰ मेक्डानस्ड कमंजी और कटनी सीमेंट इएडस्ट्रियल कम्पनीके मैनेजिङ्ग पर्जेट हैं। आप प्रेट्रियाटिक इंस्पोरेंस पायर एएड मरोन कंपनी लिमि टेड वथा पूर्व इंस्पोरेंस कंपनी लिमिटेड के चीम रिप्तजेटिट्ट ( प्रविनिधि) हैं। युन ह्रदेड सीमेंट कंपनी आंक बास्वेक आप सारीदार हैं।

सेठ मुख्याजजी बड़े व्यवसाय दत्त पुरुष हैं जब खाप आपान, अमेरिका, यूगेप आदि होंची यात्रा करके वापल छीटे, दो यहाँचे आते ही १५ दिनके भीतर आपने बाल्ये युनाइटेड मिल, टाटा कम्पनीको १ करोड़ ५९ छास में येंच डाली। यह कम्पनी देवल १५ हासके केपिटलेसे स्थापित हुई थी, इसे आपने हतनी उन्नतिपर पहुंचाया, कि १ करोड़ ६१ छाल स्परे रोजस होस्डरॉमें बीटकर अपने देशी रोजर होस्डरॉको निहाल कर दिया, एवं मिल्डेंके इतिहासमें यह बात विस्ताराणीय कर दी। इस प्रयान स्विधा यहाँ मन्य हुम्या जीह आर्ययाल महतीत यह स्विधि कृतकार्या प्रशिष्ट प्राप्त स्विधि कृतकार्या प्रशिष्ट प्राप्त क्षिण । इस स्वयं नित्त जिल्ला सेहें यहोपह म्हिल्ड प्राप्त प्रति क्षाती क्षाती है। सहा स्वयं निवास होता स्वर्थ है। सहा

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

अपने पिताको न्यापारमें सहायता प्रदान करने हैं । तथा आप एक प्रसिद्ध चित्रकार भी है । आर्फ चित्र बीसनी सरीमें निकल करते हैं ।

### थाँ० सर मनमोहन दास रामजी के० टी०

यम्बर्द शहरमें पिरछाही कोई ऐसा ब्यक्ति निकटेगा जो कि आपसे परिचित न हो । औन रेवछ सर मनमोहन दास रामजीका जनम सन् १८५७ ईस्तीमें यम्बर्द नगरमें हुआ, आरंभिक छिन्ना समाप्तकर ज्यापारिक क्षेत्रमें प्रदेश करते हो इंदरर प्रदत्त देनी गुर्वोने आप की ख्याति व्यक्तायिक रितानों फेळा दी। थोड़े ही समयमें आपने अपने के चतुर मिल्तानिक एवं कुश्च व्यवसायी सिंद्ध किया। फेळ यह हुआ कि व्यवसायी संस्थानिने आप को अपनी ओर आमंत्रित किया, एक एक करके आप सभी पड़ी यड़ी व्यापारिक संस्थानिने स्थापित तुप। आप वस्वर्देशी बहारी की व्यापारिक संस्था इण्डियन मर्चेट चेम्बरके स्थापकोंमें हैं एवं बसके १६०० से रेहार्द्द तक और रिद्ध में समापतिका स्थान सुशोभित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त मिळ आनंबी एसोसिन्यान इण्डियन चेम्बर क्षिक कामसे, पीस गुड़स मर्चेन्ट्स एसोसियरान, आदि कई व्यापारिक संस्थानोंके आप प्रधान कार्यकर्ता, अथवा जीवन स्वरूप हैं। इसकें इपाड़ याजारकी मंडछोके आप सन् १८९६से सभापति है, इससे आपको छोक मियवाका पठा उनका है।

आप भारतीय औद्योगिक उरकर्षके कट्टर पत्रपाती हैं। भारतीय व्यवसाइयों एवं कारीगर्धे की ओरसे उनके दिवके विगिधयोंसे आपने अच्छी उड़ाई की है। आपको भारत सरकारने सर नाइटकी पटवीसे सम्मानित किया है। आप कोंसिछ आफ स्टेटके करीव ११ वर्षोंसे मेम्बर हैं।

मापका जीवनकाळ जोेगोगिक शिटसे चड्डा भादर्स रहा है। सरकार द्वारा नियोजित किस्ती ही कमेटियोंनें आपने टोकोपकारी योजनाओंका सूत्रपात कराया है। आप प्राचीन विचारोंके कट्टर सनावनयमां धजन हैं।

आप फैसरे हिन्दु हिन्दुस्तान और इण्डियन मेन्युकेटवरिंग नामक मिलेंकि डायरेक्टर और मैनेजिक एजर्जेक भागीदार हैं।

इस समय आपके धीन पुत्र हैं ! जिनके नाम कमसे भी नारायण दास, भी कृष्णदास, और भी भगवानदास है !

मुख्योगेठा मारकीटमें श्रापकी कपड़ेकी दुकान है।

### मेसर्स मुरारजी गोकुलदास एण्ड कम्पनी

इस प्रतिष्ठित कर्मिक स्वापक सेठ सुरारत्री गोङ्गञ्जास सी॰ आई॰ है हैं । आएका जन्म सन् १८३४ में हुमा था। आएक ड्यूम्यका आदि निवास स्थान पोर्लव्हर है। आपके पिराक्षीका नाम सेठ

### इंड विकास केंद्र मान्य प्रश्लेखा

सह १८८९ स काम्प्रेस मार्थ प्रधान मार्थिक प्रधान मार्थिक हुआ प्रथ हरूमा आहे. मुलागर १०००००० पीतक है। विज्ञते पार्य ५००००० पीणक है। साधिकोप एस्म १००,००० पीतक है। इसकी सरहरू इसमार्थ प्रशेषण, गुडाना बाद, इसका समार्थकोपाया, क्रायंक गांव सम्बद्धी है।

### डीरबा बहु लिये उ

> इसका कर्ड कृत्या ६००,०००, रिश्चेषात्र ६६० ००० १९६े वास्त्रा एवा "म्हें अन्द" वर्षि है बोर्ड तह सहस्रहारो अन्तर सहस्र हैं। इसकी सुरुष शासाये - पार्च्ह वज्यक्या अन्तर होते हैं। इसका सम्बद्धे सुप्ता औरनेस्ट बिस्टिंग स्टेनेट होड़ हैं।

### इस्टर्न चेक स्टिंगडेड

### इन्डस्ट्रियल बैद्ध ऑफ पेस्टर्न इन्डिया लितेनटेड

इसका वर-देवा पना रेडांगनी मेनधन चच नेट स्ट्रोट घोटें है।



इसका स्वीकृत धन ४,०००,००० पौ० वसूछ धन, २,०००,००० पौ० खोर दिनर्व फाड २,६००,००० पौ० है।

### नेशनल टिली वैङ्क बाफ न्य्यार्क

इसका वंबईका पता १२-१४ चर्चगेट स्ट्रीट वंबई है। इसका है ड ऑकिस ११ वालस्ट्रीट स्यूचार्क है। इसकी श्राविभाजित और वचत पूंजी १, ४३,०७६,६४२ है। इसकी हिन्दुस्तानकी शाखाएं वंबई, कटकता और रंजूनमें हैं।

### बड़ोदा वैक लिनिटेड

यड़ोदाका वैंक वहांके महाराजाके कर्मचारियोंके द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। इसकी छोगोंमें यहुत ही ज्यादा साख है। इसका प्रवन्ध दो कर्म चारियों द्वारा किया जाता है। मि० सी० ई॰ रेन्डल इसके अध्यक्ष हैं और इनके सहकारी मि० सी० जी० कोलिंग्स हैं। सर विद्वलदास येंकरसी और सर लाल् भाई सामलदासके कारण इसकी विशेष छ्याति हो गई। इस वेंककी आर्थिक स्थिति नीचे दी जाती है।

बस्छ धन ६००००० उधार धन ३००००० रिजर्ज फाउ २२,५०००० हेड आफ्सि – मन्डाबी, बड़ोदा

मुख्य शाखाएं :--वंबई, अहमदाधाद, सूरत, पाटन, भावनगर, द्वारका झ्यादि ।

# वैद्धो नेतियोनल जल्ट्रा मेलो

इस बैंक्का जन्म १८६४ ईस्वीमें हुआ था। यह पोर्चु गालवालोंका वैंक है। इसका हेड ऑफ्सि लिस्वनमें है। इसका वसूल मुल धन ५०,०००,००० द० है और रिवार्व फन्ड ४२,०००,०००,००६सका वंबई दफ्तर स्प्लेनेड रोड पर है।

# ''वस्दर्र मचेद्स वैद्ध

इसका पता ७६ एपोटो स्ट्री० फोर्ट० है। इसका निश्चित मूळ घन १००, ००, ०००, रिजर्व फन्ड ३,० ३,२४० है।

### मर्कण्टाइल वैद्भ जॉफ इंडिया लिमिटेड

वनवर्रका पता नं० ५२-५५ एसल्डेनेड रोड है। इसका हेड आफिस १५ मेस चर्चस्ट्रीट उन्दन है। इसकी शास्त्रप् वस्वर्द, कलकत्ता, दिल्लो, कोलंबो; हांगकांग मद्रास, न्युपार्क, रंगून, शिमला, और अन्य स्थानोंपर हैं। वर्तनानमें हम दर्मके मालिक सेठ नरीसन मुगरजी जिन्दी। (१) आंतरेयल सेठ रतनासी परमधी मुगरजी, (३) सेठ विकनदास परमसी मुगरजी एवं (४) सेठ वानिकुमार नगेरान मुगरजी हैं। धेठ नोर्त्तच मुगरजी जेन पीन से बच्चरेका विश्वित समाज भनी प्रकार परिधित हैं। व्यव्यहेक व्यवसायिक भवनके आप संभ-स्वरूप हैं। आरतीय स्वाग भंतीय हार परिधित हैं। व्यव्यहेक व्यवसायिक भवनके आप संभ-स्वरूप हैं। आरतीय स्वाग मंत्रीय त्ववती नामक एकमाज बद्दी अरतीय ज्वानी कप्पनी स्थापित हुई हैं वर्तमानमें स्वति मिनेजिंग प्रजंट आपड़ी हैं। अमारतीय अवानी कप्पनी स्थापित हुई है वर्तमानमें स्वति मिनेजिंग प्रजंट आपड़ी हैं। अमारतीय प्रवास कियापित वर्त्तमें स्वाप्त परिश्व क्याप हैं। आप टाराके हाइड्रो, स्तील, टाटा मिल आर्दि स्वरूपने क्यापित क्यापित हैं। आप टाराके हाइड्रो, स्तील, टाटा मिल आर्दि स्वरूपने क्यापित हैं। स्थापित हुए में आपकी सरकारने स्थापक प्रवास है। साथ हिंद के देहती देशाद वर्षा प्रवास क्यापित हुए में आपकी स्वरूपने व्यवस्था क्यापित हुए में अपने स्वरूपने व्यवस्था प्रवास के स्वरूपने क्यापित के स्वर्यक्य स्वरूपने प्रवास के स्वरूपने क्यापित होता गति होता गति हमा साथ होता मिलेक प्रवास है। आपने स्वरूपने प्रवास होता नार्तिक हमारती निर्मेश प्रवास है। आपने स्वरूपने प्रवास होता नार्तिक हमारती निर्मेश प्रवास है। आपने स्वरूपने प्रवास होता नार्तिक हमारती नी हमारती नी हमारती नी स्वरूपने हमारती होता हमारती नी हमारती नी स्वरूपने हमारती नी स्वरूपने हमारती नी स्वरूपने हमारती नी स्वरूपने हमारती निर्मेश प्रवास होता स्वरूपने हमारती नी स्वरूपने हमारती नी स्वरूपने हमारती निर्मेश प्रवास हमारती नी हमारती निर्मेश प्रवास हमारती निर्मेश प्रवास हमारती नी हमारती निर्मेश हमारती स्वरूपने हमारती हमारती निर्मेश प्रवास हमारती निर्मेश प्रवास हमारती नी स्वरूपने हमारती नी स्वरूपने हमारती ही हमारती विरोध प्रवास हमारती निर्मेश प्यापने स्वरूपने हमारती हमारती निर्मेश प्रवास हमारती निर्मेश प्रवास हमारती निर्मेश प्रवास हमारती हमारती निर्मेश प्रवास हमारती निर्मेश प्रवास हमारती निर्मेश प्रवास हमारती हमारती निर्मेश प्रवास हमारती निर्मेश प्रवास हमारती हमारती निर्मेश प्रवास हमारती हमार

#### इस क्मंका व्यवसाइक परिचय इसप्रकार है।

(१) मुगरजी गो इत्तराम एण्ड कम्पनी सुरामा हाउस वेळाड स्टेट फोर्ट वस्वई

(२) नरोत्तम मुगरभी एएडको, ८१मेस वर्च ब्हीट, लंदन ई सी. ३ एक्सपोर्टर, इंपोर्टर ।

(२) आपके दोनी मिलीकी छायराप, सुरारकी गोवुलदास मारकीट कालबादेवी पर है इसके बलिटिक औक्सममी, मुसरकीका घरमधी सुरारकी केमिकल वस्त भी है।

### मेसर्स मूलजी जेठाभाई कम्पनी

देव मरादूर व्यांका चारम्य सेठ मूतजीनेटामाईक हार्योसे सन् १८३४ देवीमें दु बारम्मने दम पर्यने बहुत छोटे लग्ने व्यापार काना आरंग दिया था। उम समय सेठ मूठजी अधिकट्या ठेड, (कोक्रेनेट ब्रीइड) चारियड ही रहिसवां (क्यायर पेपस) य महाबार प्र पेरा होने बाली बस्तुक्षींका व्यापार करने छ। आप कड़े व्यापारिक देगक हाता एवं चतुर ! थे। यहे हो समयमें आपका व्यापार मूत्र चल निक्का, निक्की बनाई आपको कामगर बादनी बहुने पड़े। २० वर्षलक इसी मकार नागातार आप कामगर करते हो। यहाँ का मूडबीक्टा क्यायोंक नामने एक कमनी स्थापन की। इन क्यांका साल बोपीनमें इं किटा अस्ता या, परं होनियों के द्वारा करांची और समाई भेता जाता था।

के इंद्रका गांत्वन ब्ह्रबंद पार्तन्त्रक रिमाणमें दिवा मा बहा है।



िंग थे इसिंडिये व्यापारका सारा मार**्षट्ट** पिता श्री सेठ मुख्जीमाई होही च्ठाना पड़ा। उस समय चेठ मूटगीके भवींगे सेठ यल्डमदासजीने कार्य संचाटनमें हाथ बदाया और श्रीवरमसीजीक वाटिंग होकर कार्य भार गृहण करनेतक आपने व्यापारकी देख मालकी । इस समय बाद श्री गोवर्द्ध नदासनीने भी व्यापारमें सहयोग हेना आरम्भ किया, जिससे व्यापारमें छि चन्नति होने लगी। इसी बीचमें सन् १८८९ में सेठ मूलजी माईक स्वर्गवास हो गया। तथा इस घटनाके १० वर्ष बाद सेठ घरमसी माईंडा भी स्वर्गवास हो गया। इस समय सारा कारवार सेठ गोवर्द्ध नदासजी ही सम्हाळते थे। सन् १९०२ में सेठ गोवर्द्ध न दासजीका भी देहान्त हो गया। उस समय आप दोनों भाइयोंके एक एक नावालिंग पुत्र विद्यमान थे । सन् १६०८ ईस्वीमें आपक्षी सम्पतिका वॅटवारा हो गया। तथा सेठ घरमसीजीके पुत्र छप्णदास मूलजी जेळके हिस्सेमे' मदार सीनिङ्ग एराड विविंग कम्पनी लि॰ आई, उसे आपने घपने नामसे चटाया और गोवईन दासजीके पुत्र सेठ चतुर्मु जजीने भूलजी जेटा कंपनीका काम व्यपने हाथमें हिया।

खानदेश स्पीनिंग एएड वीविंग कम्पनी लि॰ जिसकी रिजिप्टी सन् १८७३ में हुई थी, इसके मिल जलगांवमें सात एकड़ भृमिपर बने हुए हैं। इस मिल्में बारंममे १३ हजार स्पिडल्स बौर २१० लूम्स ये । परन्तु वर्दमानमें २० हजार स्पिडब्स तथा ४२५ लूम्स हैं। इस कंपनीका स्नारंभ पहिले ५ ठालकी प्रजीसे हुआ था पर पीछेसे बदाकर ज्लाल ६० हजारकी कर दी गई. मिटमें उगमग ३५० खांडी रईको सपत हैं, इसमें से अधिकांस सूतका कपड़ा युना जाता हैं, तथा शेपाए सूत वाजारमें विकता हैं मिलमें धुलाई व रंगाईके स्वतंत्र कारलाने हैं।

सन् १८७४ में जिस न्यू इशिहया प्रेस कंपनी टिमिटेडको रजिप्ट्रीकी गई थी, इसकेमेनेजिङ्ग पर्जट भी आप ही हैं। उस समय इस खंपनीकी झोरसे वरार प्रान्तके मूर्त्ति पूजापुर एवं जलगावने कॉटन डेस स्रोले गये थे, परन्तु तबसे व्यापारने श्रव अधिक उन्नतिको हैं और आज मूर्चि जापुर, नगर देवटा, नेरी ( पर्व सानदेस ) सांबडी (पूर्व लानदेश) में इस कंपनीकी जीनिङ्गकी पेस्टरियाँ तथा कार्रजा, अकोटा, वासिम, दरसी ( सोटापुर ) कौर करमटा ( सोटापुर ) में देसिंग फेस्टरियों

बल रही हैं।

मुळमी जेटा फम्पनीकी ओरसे कपासकी सरीदी तथा वेचवालीका अच्छा व्यापार होता है। कम्पनीने अपना एक पर्तेट यूरोपूर्वे मेजकर वहाँके विभिन्न देशोंमें अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कराया है।

सेठ चतुर्भु जनी, न्यूपीस गुड़स याजार धम्पनी लि० के मेनेजिङ्ग एजेंट हैं। इस याजारसे टममग ३ टाख रूपये वार्षिक विराया वस्तु होता है। इसके अतिरिक्त मूलजी जेता कम्पनीकी बम्पदं नगरमें एवं बाहर बहुन अधिक स्थायी सम्पत्ति है ।

बाम्ब डाइ'न स्वीतिन एण्ड बोबिन बम्पनी द्वारा तैयार दिया गया माछ वेंचने के लिये मेसर्स

चतुर्म म एगड कम्पनीकी स्थापना की गई है।

मदात मन्नुलाल क्रीयालाझ

१ जनतपुर (देवमांकिन) मुसम वक्त- ) यहां चैंड्डिंग,इंडी विद्री और अमींदारीका काम होता है। यहांपर इस फर्मको एक पोटेशे फेकरी है, और चौडा जिलामें लाल पेठ कोहेरीके नामसे एक कोयलेकी खान है। इसके अविरिक्त जवछपुर्गे खुरात्तचन्द गोपालदास और बहुभदास मन्त्र्अलंक नामसे २ शासाएं श्रीर है। सी। पी। में इस फर्मकी बहुतसी जमीदारी है। यहाँ वेद्धिंग और हुंडी चिठ्ठीका काम होता है।

गोपालदाक्ष २ इलक्या-मेससं ब्लजरास ७२ बरवता प्ट्रीट ३ मानपर-मेवसं हचातवन्द गोपाल-

दास

४ बन्दर-मेसर्स ख्वाजवन्द्र गोपाल-दास गोपाल मदन सुलेखर T. A. Sambhan

वन्द गोपालदास T\_1-Sambhau

६ कांटोसा (C. P.) मेसर्स ख्याख-

ण हाडा (C.P.) मेलस यत्रनदास नम्ब्राल

T.A Diwan

चन्द गोपास दास

६ द्वीरांगाबाद-नेहर्स बहुनदास करी यासाध ६ भोपाल-नेतलं

गोपाबवास पञ्चनशस T. A. Laxmi

१• साम्य-नेषर्व गोरालगत वलवदास T.fl Gopal

११ निवापुर-नेतव तुवाद चन्द योपाख दास

१२) इयदा—मेवर्स मन्त्रशत

यहाँ भी वैद्धिन और आइतका काम होता है।

यहां हुंडी चित्री, सराफी और आड़तका काम होता है।

४ हिंगनबार ( C. P.) मेनर्स खुपाल- 🕥 यहां आपकी जमीदारी और जीनिंग-प्रें लिंग फेकरी हैं।

जीन-त्रेस फेक्सी हैं और सराफी न्यवसाय होता है।

जीनिङ्ग फेफ्टरी है तथा रुदें और जमीदारीका कान होता है।

जमीदारी तथा वैद्धिन (सराम्बे) व्यापार होता है।

जमीदारी और बाढ़क्का फाम होता है।

क्मीरान एजंसी तथा जभीदारीका कान होता है।

क्मीरान तथा जनीदारी हा फान होता है।

यही आप हो एक जीनिंग फेस्टरी है तया हुंडी चिट्टी, बाइन धीर रुउंदा व्यापार दोवा है।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



# [ दूसरा माग ]

PRESENT

म् पी और पश्चायके मितिष्ठित व्यापारियोंका घमकता हुआ एलबम, १००० तसीपे हा अपूर्व वायरक्षेत्र, व्यापार साहित्यकी अद्भुत सामग्री, संसारती तमाम भाषाओं में एरहो यन्न, भाषी सन्तानीके लिये अद्भुत स्मृति उपहार ।

### वहुन ही शीधः—

इता दरेंड यू. वी० और पञ्चाबंड स्यापारी अपने कीटी, अपना जीवन परित्र, अपना स्वता/रेड वरिवय और अपनी दुवानों तथा सार्वविधि काम्योंका विवरण सेननेकी इसा वर्षे !

कामशिय छ युक पश्चिशिंग द्वाऊस भानपुरा (इन्दीर )



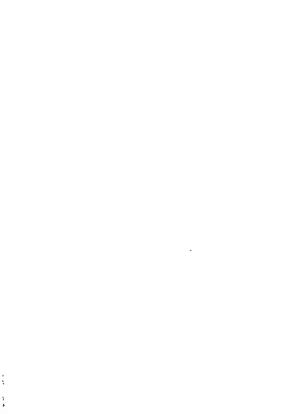

(३) बस्बई मेसर्स गणपतराय रुक्मानन्द ३२५ कालवादेवी रोड—इस पर्म पर टिम्बरका व्यापार होता है तथा वेंद्विग और हुंडी चिट्ठीका काम भी होता है।

(४) रंतून—मेसर्स राथाक्त्रान नागरमल मुगल स्ट्रीट—इस फर्मपर टिम्बरका बहुत बड़ा ब्यापार होता है इसके सिवाय वैद्धिन, हुंडी चिट्ठोका भी काम होता है। यहांपर श्रीयुत नागरमळ-जी काम करते हैं जो आपके पार्टनर हैं।

# मेसर्रा गाड़मल ग्रमानमल

इस फर्मके मालिक प्रसिद्ध लोड़ा परिवारके हैं। आपका मूल निवास स्थान अजमेरमें है अतएव आपका परिचय अजमेरमें दिया जायगा। यहां इस फर्मपर वैंक्षिण और हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

मेसस गुलावराय केदारमल

इस फर्मके वर्तमान माल्कि सेठ केदारमलजी हैं। आप अप्रवाल जातिके विन्दल गोत्रीय सज्जन हैं। इस फर्मके माल्किकेंका मुल निवास स्थान मण्डावा (जयपुर ) में हैं।

इस फर्मको वर्म्याईमें स्थापित हुए करीव ६० वर्ष हुए। इसकी स्थापना लेठ गुलावरायजीने की। वापका स्वांवात संवत् १६३६ में हुआ। आपके पश्चात् आपके पौत्र केदारमळजीने इस फर्मके कामको सन्हाळा। क्योंकि लेठ गुलावरायजीके पुत्र लेठ भूगमळजीका देहावसान पहिलेही हो गया था। सेठ केदारमळजीका जन्म संवत् १६२१ में हुआ।

नापकी ओरते मराडावेनें अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठशाला तथा एक ब्रौपघालय चल रहा है। वस्वइंने आपका एक लागुवेदिक विद्युद्ध औषपालय भी चल रहा है। अमवाल समाजमें आपका अच्छा सम्मान है। आपकी यहां ११ वड़ी वड़ी विल्डिंग्स बनी हुई हैं।

सेठ देशरमञ्जी पहिछे यूनियन बैद्धके डायरेक्टर थे। तथा वर्तमानमें आप सनातन धर्मा-

वलम्बीय अपवास समाके समापति हैं।

इस समय आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम बुं० कीर्त्तिरूक्ण है। इनके जन्मके समय आपने २ लाख रुपये दान हिये थे।

आपदा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -

(१) बस्वई—गुलावराय देशारमञ्ज्ञ कालवादेवी T. A. Yellowrose—इस फर्मपर हुंडी चिट्टी, वेंकिंग, गहा, कपड़ा, रूर्द, आदिका फाम होता है। कमीरान एजंसीका कार्य मी यह फर्म करती है।

मेसस गोपीराम रामचन्द्र

इस फ्संक वर्तमान मालिक सेठ वजरंगदासको और सेठ कुळवंदको हैं। आप अवस्ता अजिके तायल गौजीय लिकमाणी सन्जन हैं। आपका मूळ निवास स्थान राजगढ़में (बीकान) है। इस अर्जन हेड लाफिस कलकरों हैं। इसके पूर्व इस फर्मपर गोपीरान भगतराम नाम एड्ड या। कलकरों हैं नामसे यह फर्म ५३ वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। इस फर्मको स्थापना सेठ लेक्सलाई हैं लामले हुई थी। सेठ लंकरदासजी संबन् १८८८ में कलकता आये। जापका स्वित्तान केल्स १९४८ कें हुआ। आपके सामने ही आपके पुत्र औगोपीरामको, औभगतरामको स्वेर को

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

पेपर, डीवीडेण्ट बारण्ट, इस्विद्धि पटाकर उनको अपने माहकींक स्रातेमें जमा करती हैं और संह उन्हें आवश्यकता हो तो उनके लिए स्तरीड़ भी देती हैं। इस यक्तार की वेंक्रें संतारमें स्थान रस तुक गई हैं। भारतवर्ष में भी कई वेंक्रें काम करती हैं। जिनका परिचय आगे दिया जायना।

इन बैंडोंकी वजहसे, अयवा इस प्रकारके बैंकिंग व्यवसायसे व्यापार करनेवालोंको असन सुविधाएं होती हैं: उनके मार्गकी बहुतसी फठिनाइयां नष्ट हो जाती हैं। इस व्यवसायके द्वारा उनक्र बहुतसा सर्च बच जाता है। उदाहरणार्धी एक व्यापारी यहांपर संपनेशला माछ बाहरसे मंगाता है और दूसरा न्यापारी अपना माछ यहांसे वाहरी देशोंको मेजता है । यदि बेकिङ्ग न्यवसाय न हो तो यहळे न्यापारीको मी मंगाये हुए माछका रूपया मनीआर्डरसे वहांको कम्पनीको मेजना पड्डा, और दूसरे व्यापारीको भी अपने में ने हुए मालका रुपया वहांसे संगवाना पडता। इस प्रकार करोड़ों रुपर्योके एक्सपोर्ट और इस्पोर्ट होनेवाछे सामान पर केवल मनीआईरका खर्च ही कितना उगता, यह वतलानेकी सावस्यकता नहीं। मगर वैकिंग व्यवसायके प्रचलित होनेपर यह सब कठिनाई स्नीर खर्च एकदम वचगया है। आप भपना माल जापान, स्रमेरिका, इ'स्ट्रेंग्ड वहीं भी भेज दीजिए और जिस, व्यक्तिको माल भेजा है चसपर एक हुण्डी जिलकर किसी दवालको दे दोजिये । वस वह दलाउ जाकर आपकी हुण्डी उस व्यापारीको येच देगा जिसके यहां उस देशसे माङका इम्पोर्ट होता है वह व्यापारी भापकी हुण्डीके रुपये आपको चुकाकर, उसे अपने आदतियेके पास सेजदेगा, और वह बादितया आपके बादितयेसे अपने रुपये मंगवा छेगा । हिसाव साफ हुआ, न आपको तकलीक हुई न आपके बाइतियेको । हो, इतनी बात अवस्य है कि यदि वाजारमें हुण्डीको आमदसे सप अधिक हुई तब तो आपको याजार भावसे कुछ पैसे अधिक मिछ जायगे, और यदि खपतसे आमद अधिक हुई तो कुछ पैसे बट्टे के कट जाएं रो। वेंक भी इस प्रकारको हण्डियां चनको प्रीस लेकर लेते वेचते रहते हैं जिससे इस कारयंने और भी सुविया हो जाती है।

## बिल जाफ एक्सचेंच परदेशी हुवडी-

जिन देसोंबे एक ही जकारके सिक्के प्रचाित रहते हैं उन देसोंके बीच जिन पुत्रोंके द्वार देने छैनका व्यवहार होता है उन्हें पादेसी हुंग्डी कहते हैं। सार जिन देसोंसे भिन्न २ प्रकारके सिक्षे प्रचाित है उन देसोंके भीच किसे जानेवाले इस प्रकारके काराजोड़ी बिल जाक एक्सचेंज कहते हैं। इन विजों में और पादेशी दुग्वियोंसे कुछ बन्तर होता है। ये बिल में कोंके द्वारा हो आते जाते हैं। बाहरी देसोंकें जो स्थारी यहांपर माछ भेनते हैं वे माछको स्वानाकर यहांके व्यापारी (माछ भेगानेवाल) के नामकी हुग्डी या बिल, वस मांठको स्वानिक साथ यहांके बेंक पर भेज देते हैं। यह बिक बिज बाते ही बसार यहांके स्वापारीको सही जे लेता है। इस सहीके होजानेपर यह व्यापारी बस बिज बी हैं निरिवन कारिके भीतर वस बिजका हरना मारहेनके किए बाज्य हो जाता है।

# तीय व्यापारियोंका परिचय



छ गोपीरामजी टिक्नाणी ( गोपीराम रामचन्द्र)





श्री॰ तेठ वजरंगदासजी (गोपीराम रामचन्द्र)



सेठ फूडवन्द्रजी टिकनामां (गोपोगम गमवन्द्र) स्व० सेठ रामचन्द्रजी टिकमामी (गोपोराम रामचन्द्र)

#### वैद्योका शतिहास

सम्बद्देश इतिहासमें सबसे प्रथम वें इका यदि परिचय कभी मिळवा है तो यह सर्१०१० कि में हो। इसके पूर्व वें इ नामको लोहे बस्तु मो न थी और न खसके स्वरूपकी किसी प्रकारों बस्त्म हो को गयी थी। सर् १७२० के दिसम्बर्ग मासमें देस्ट इपिडया कम्पनी और मगाफी स्वरूपना हो गयी। सर्ट १पिडया कम्पनी और मगाफी सामाप्त प्रजान जामके अपनी प्रवाद वें इकी स्थापना की गयी। ईस्ट इपिडया कम्पनी अपनी सम्बर्ध रेवें हो स्थापना की गयी। इस्ट इपिडया कम्पनी अपनी सम्बर्ध रेवें हो स्थापना की गयी। इस्ट इपिडया कम्पनी अपनी सम्बर्ध रेवें हो स्थापना के स्थापना हो स्थापना हो की देश हम जाम स्थापना स्थापना सम्बर्ध राज्य रेवें हम प्रवाद स्थापना हम स्थापना स्थापना स्थापना सम्बर्ध राज्य स्थापना विचार स्थापना स्थापना

बदां है बहाड — इस १८ वीं शताब्दीमें बेंकने फिर जीर मारा, परन्तु उसे सफलता मात न हुई। १६ वी

गतान्द्रोंने दिन्हासमें पता चडात है कि इस नगरमें लगमग ६०० दिन्ह महाजन सम्प्रे च व्यवस्थाय खुद जोगेरित करते थे। १८ वो शतान्द्रीमें भी यहिके दिन्ह महाजने स व्यवस्थाय व्यव्हें विकास स्वाप्ति था। जिस समय 'विक आफ वाम्ये' नामक बैंक को स्वाप्ता हुई थो जन समय भी ये लोग बाजारमें अच्छी प्रतिस्टासे देखे जाते थे। इनके पास प्याप्त पूँजी भी अतः इनकी हुएडोकी प्रतिस्टास समस्त्र में भी। स्व १८०२ ईंग् में स्वर पेस्थमजी बोमनजीने सरकारको आर्थिक सहायवा हो। इसी प्रकर स्वर्यन्त्र महान्त्र को। ज्या समय इस पोड़ीको स्थाति काका प्रस्तर को पोड़िक सम्बन्ध स्वाप्ता को। ज्या समय इस पोड़ीको स्थाति काका प्रस्तर को पोड़िक

कंपकृषेत्र इत परिश्तरीमें साध्यत चुन बेट न सहती थी। सन् १८६१ हैं० में उसने एत १९ १९ वर्षक स्थापनी बरोबात चनोराम हा बात बरहे परिष्ठ शरीकरोगरे। वीती मि k फिरोजाबाट-समस्य गोपीसम

रामचन्त्र T. A. Tikamani.

राम रामचन्द्र T. A. Tikmani.

ध मेनपुरी-से सर्स गोपीराम रामचन्त्र }

राजगढ़ [बीकानेर] में सर्स गोपोशन | वप्रशंगदास

यहांपर कमीशन सम्बन्धी काम होता है।

( सिरवागंब-(मीनपुरी)में सर्व गोपी रे यहांपर गञ्जे तथा रुई हा प्रधान न्यापार होता है ।

यह फर्म रुई तथा गहा खरीदकर शिकोहाबाद मेजती है। यहां आपका खाल मकान है तथा जागीरदारों और ताल हे-

दारोंसे लेनदेन होता है।

# मेसर्स चेनीराम जेसराज

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सीतारामजीके पुत्र भी घनश्यामदासजी हैं। आप अभी नापालिंग हैं। आप अप्रवाल जातिके हैं।

इस खानदानका मूळ निवासस्थान विसाऊ ( जयपुर स्टेट ) में है। इस दुकानको यहांपर स्यापित हुए फरीय ७० वर्ष हुए। पहिले पहिल इस फार्मको सेठ नाथूरामजीने स्यापित हिया। बारके याद कमराः सेठ रामनाराययाजी, सेठ किशनद्यालजी तथा सेठ सीतारामजीने इस फर्मका संवालन किया। सेठ सीवारामजीने इस फर्मको विरोप उत्तेजन दिया। आपने जननामें अन्छी मीनिदि पाई। इस फर्नको ओरसे वम्बई ठाकुर द्वारमें हिन्दू गृहस्योंके ठहरने और न्याह शादीके पायोंके लिये बाड़ी बनवाई हुई है। आपकी ओरसे बम्बईमें सीताराम पोशर पालिका-विगालग, माखाड़ी बौपपालय, माखाड़ी सम्मेलन तथा विसाऊमें, विसाऊ कन्या पाठ्याला, लवमें री, डिस्टेंसरी वया एक उड़कीया स्कूछ चल रहा है। आपका स्वर्गवास संवत् १६०८ में हुआ।

सेठ सीतातम, वृतिवन वेंकोर जायरेकर थे तथा इसरी स्थापना भी आपने दी की थी। इतके अतिरिक्त आप एडवांस मिल तथा खार० डो० ताता कम्पनीके टायरेक्टर थे।

देस फर्मका संबन्ध टाटाकी मिलोंसे यहुत पूर्वसे—ही सेठ नसरवानजी टाटारे समयसे है। सेंठ नायूगमजी उनके साथ भागीदारीमें चीनके साथ अधीमचा ध्यापार करते थे। इस ब्रह्मास्की ब्रापारिक दिस्तेदारीका सम्बन्ध सेठ कितानद्वालक्षीके देहावसानके प्रधान्तक जानी रहा ।

इस समय इस फार्मशी नीचे जिले स्थानींवर हुकाने हैं।

यहां टाटा संसकी शंबत मिल वागतुर, टाटमिल सम्बह ! कर्म-मेसर्व प्रनासमध्यतां । स्वरंभी मिळ वं० १ तथा २ पंपरे, एडशल मिळ अहसरावाह । स्वरंभी मिळ वं० १ तथा २ पंपरे, एडशल मिळ अहसरावाह । स्वरंभी मिळाकी सारानामे स्पष्टा वेपते ही लोज एकसी अवस्थाति । स्वरंभ अधिरिक प्रश्वेद प्रक्रिक एक्सिक । मया बाइनका विकित्य भी दीवा है।

# वेक्स

#### इलाहाबाद बेह

यद येह सन् १८६५ ईस्वीमें स्थापित हुआ था। इसकी इमारत चम्बईमें इलाइावाद वेह विनेटहरू नामसे विज्यात है। यद परेलो स्ट्रीटमें है। आज़कल यह येहु पी० एपड० ओ० वेहिहरू इस्तोरियन लिनिटडमें साम्मिलित पर दिया गया है। इसका निश्चित मुल्यन ४०,००,००० है। बसूड मूजन १४,१०,००० और रिमर्थ पाय ४४,५०,००० है। इसका हेड आलिस चल्ठकतामें है। इसकी मुल्य र सासार्थ — स्टर्मर, इलाइाबाद, कान्युर, विक्षेत्र लाहार, सब्दोर, सब्दोरनी, नागपुर और पटना में है।

#### हेम्मान्यल बेह्र और श्रीव्हया

यह नेहूं सरकारी खातानेको भी सम्हालता है और आवरयकताके समय सरकारको विश स्थाननर दश्या मी देता है।

दवस निश्चेत स्ट्रास, ११,२५०,००० समुद्र मुख्यम, १० जून १९२० सङ्घ ४,६२,१०,००० दिवर्ष प्राप्त, ५,०३,००,००० देनर ऐन्होसिस ५,६२,५०,००० स्नार उन्दर आरिय — २२ औरहतां स्ट्रीट १० सी० २ पर है।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय





स॰ सेठ गमनागयणजी पोहार (चेनीगम जेसगज) वस्वई ख० सेठ व्हिशनक्ष्यालजी पोहार (चेनीगम जेसगज)





म्बरुसेट सीनारामजी पोहार (चेनीराम जेंसराज) यम्बई अ**नेव्यनद्वाम**हासजी पोल

तम) यस्बई



बर्म्बई वह बढाया। सेठ चतुभूजजों हे परवान् उनके पीत्र सेठ ताराचन्द्रजीके पुत्र सेठ घुरसामलजी एवं हरसामलजीने इस फर्मके न्यापारको और भी विरोध उत्तेजन दिया। उस समय मालवा, वम्बई और मारवाड़ जादि स्थानों में इस फर्मकी सेंकड़ों शाखाएं थीं। सुदूर चीन देशमें भी इस फर्मकी शाखा स्थापित की गई थी। उस समय दोनों माई रामगढ़ में ही रहकर सब दुकानोंका संवाडन करते थे।

सेठ पुरसामछ्जीने मधुरामें राधागीविन्ददेवजीका मन्दिर दनवाया, और उसके स्थाई प्रशंभे हेतु बहुतता गहना और जमीदारी खरीदकर मन्दिरको मेंट किया। इसके अतिरिक्त आपने रामगढ़में बद्रीनारायणजीका मन्दिर, धर्मशाखाएं, कुएं और ताखाय बनवाये। आपका देहावतान संबन् १९२५ में हुआ। आपने इत कुट्टंबमें अच्छी ख्याति प्राप्त की थी।

सेठ पुरतामछत्तीके परचात् उन हे पुत्र सेठ घनश्यामदासत्ती व्यवसायिक कार्य देखते रहे. इन्होंने भी कारी, मधुरा, प्रयाग आदि स्थानींपर क्षेत्र ( सदावर्त) एवं पाठशालापं जारी की। आपका सर्गवास संवत् १६४० में हुआ।

सेठ घनस्यामदासजीके पांच पुत्रोंमेंसे (१) सेठ जयनारायणजी(२) सेठ ट्यमीनारायणजी और (३) सेंड राधाक्रणाजीका देहावसाम हो गया है। आपके चौधे पुत्र सेंड केरावदेवजी वर्तमानमें अपना सव व्यापारिक भार अपने पुत्रींपर छोड़कर हरिहार,निवास कर रहे हैं। सेठ जयनारायगजीका देहावसान, अपने पिताश्री के देहावसानके ५ दिन पूर्वही हो गया था। इन पांचों भाइयों ही थार्मिक कार्यों की ओर विरोप रुचि रही है। सेठ लक्ष्मीनारायणजीने मधुरामें वरसाना और नन्द्गांवके बीच प्रेम निर्कुंज नामक स्थानमें श्री राधागोविन्दचन्द्रदेवजीका मन्दिर वनताया और वहां बहुत अधिक मूल्यके आभूवण में टकर सदावर्त, गौशाला, क्षेत्र, घोर संस्कृत पाठताला स्थापित की जो अनतक चछ रही हैं। आपने आपने जीवनमें मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओंमं करीय ५ लाख रुपयोंकी संपत्ति दान की है। आपका देहावसान संवत् १९४८ में हो गया। सेठ राषाक्रमज्ञी अन्तिम समयमें चित्रकूटमें निवास करने छम गये थे और वहीं आपका संवत् १६७६ में देहावसान हुआ। सेठ फेशार्ववनी तथा सेठ राषाकृष्णजीने इस फर्मके वर्तमान न्यापारको अच्छा यदाया। वर्मा आइछ कम्पनीकी भारतभरको एजेंबी त्यापहीने ह्मापित की और उसके प्रयंभक्ते छिये फलकता, यहवई, मद्रास एवं कराँचीमें दुकानें स्थापित की । आव दोनों भाइयोंका व्यवसाय अभीतक शामिल हो चडा आ रहा है। इस समय सेट्र ेलावदेवजी सव व्यापारिक कार्य अपने पुत्रींपर छोड़कर हरिद्वार निवास 🗫 🐧 हैं। से अपनी २१ वर्षकी आयुमें स्त्रीके देहानसान हो जानेपर भी दिनीय विवाद नहीं सनय सांसारिक कार्योंसे विरक्त होकर आप गङ्गा तटपर निवास करते हैं।

### मारकाटा क्कस

### मेसर्स ओंकारजी कस्तूरचन्द.

इस फर्मका हेड ऑफिस इन्होर है। इसकी बम्मकी फर्मका फ्ता-राजनहरू, मुलेश है। यहां श्रीयुव सुनोम बोच्छवळाजी काम करते हैं। इस फर्मका पूरा परिचय विवों सहित इन्होर (संटुठ इंडिया) में दिया गया है।

### मेसर्स खुशालचंद गोपालदास

इस फर्मके वर्तमान मालिफ सेठ जमनादासजी हैं। गाप माहेश्वरी (मालपाणी गौत्र) जातिके सञ्चन हैं।

इस स्नानदानका मूळ निवास जैसळमेरमें हैं, पर बहुत समयक्षे अवलपुरमें रहनेके कारण जवल-

पुर वार्टों के नामसे यह सुदुम्य विशेष प्रख्यात है।

द्वा फर्मका देह आफित जवज्युसी है। ब्रम्यूमें इसे स्थापित हुए ७५ वर्ष हुए । गाजा गोळुळ झासजीके हार्यों इस फर्मके व्यवसायको विशेष उर्चजन मिळा। राजा गोळुलझसजी और सेठ गोपाल झासजी दोनों भाई २ थे। पिछले जाप दोनों भाइतों का शामिल व्यवसाय सेयाराम सुराल-चन्द्रक नामसे होता था, पर काले जाकर दोनों अलग अलग हो गये, और यह कर्म दीचान अवाईर सेठ बड़न रायजीके दिस्तीन चार वर्ष हुए। इस समय इस फर्मेंक मालिक सेठ जनना झासजी माल-पाणी एमन एक पर है। आप को हिस्सी चार सुरारे विचारोंके सल्य है। आप जांत्र इंडिया लीजतीटिय संसन्त्र थे (सासायको कॉल्सल) के प्रेम्बर निर्धायित हिये गये है। वर्तमानमें आपकी कर्मका स्थारांक परिचय इस नकार है।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



京市 西京



गना वहादुर सेठ वंशीञालनी ,वंशीलाल मोतीलाल) अी०कु वर बालकृष्णलालमी पोद्दार (तागचन्द् पनश्यामदास)



<sup>अ</sup>ंहु व्य प्रतालानुभी पित्री (वंशीलान् मार्चाः





व्यवनं हुक व को। इस सनव परवात् हैहरायादमें भी आपकी दुकान : स्थापित हो। गई। • • • १व कर्न ११ किंदुनसम जेतीसम्के नामते व्यापार चळता था । संवत् १८८० में आपेने 🗪 अवस्ता, इन्होर हत्यादि साम्बके भिन्त २ प्रान्तोंमें अपने व्यापारको बदायां और दुकाने 🗪 🗳 ; ह्नी समय सुवडाई प्रान्तके एलारड्डी, विचकुंडा, वमरावती, खामगांव आदि स्थानीन \* दुष्क स्वर्गरत को गई । उत समय इन सब फर्मोपर खास व्यापार अफीम, गहा, सराफी और 🕶 ला था। भेठ विवर्तगणको हा देशबतान संबत् १६०० के करीन हुआ । थोड़े ही समयमें • प्रमा काषा पंछ गया कि जहां २ आपकी फर्ने थी वहां २ के आप प्रतिष्ठित व्यापारी 🗪 🗪 को को। हम ममय परार प्रांतकी सब तहसील इस फर्मपर ही आवी थी, एवं इसके हाराः कारण राज्य हो भी। सेट मेसीरामजीके परचात् इस फर्मके कामको उनके पुत्र सेठ हिराव

भ्द्र भेर्न सहाहि नगोजे सेठ शिवछाङ्गी एवं उनके पौत्र सेठ किशनछाछ्जी (सेठ शिव-नारक के ्त्र ) जो उस समय इस प्रमंक मालिक थे, अलग २ हो गयें। सेठ किंग्सनलालजी-है काल १४ कि इनसाय जोसीराम, एवं तेठ शिवलालजीने शिवदत्तराय ल्ड्रमीरामके नामसे कर्मक का प्रकार र तानक यह दुकाने संबन् १६०० के विसाद द्विनीय सुरी ६ के दिन एवं दिसावहींने • 🕶 ६ १, भी पहतुन पदी ८ के दिन अलग २ हुई । (सेठ किसानलालजीका देवावसान स'वत १ ११ मार्थः। भाषक परचान् भाषकी पर्मका काम जापके पुत्र सेठ मोहनललजी पूर्व सेठ मुहत्-(भाइत्तर को हे पूत्र ) ने राजाला - मोहनलालको मा देवायसान संवत् १६६२ में एवं महन हा का का का मारिक सेठ शिवलाला के यहां सेठ मीतीलाला साह्य संवत् १६०२ मे

करकार जनको बानवर्तको और विशेष रुचि थी। आपने महासे बान्तमें श्री रंगजी, श्री 🗪 🖎 🖎 व्यक्तिय पर्मसाधारं धनवाई, एवं सदारुव जारी दिने । नागीरमें व्यापने सदावत 🕶 🌬 ्रष्टको अस्ति एक धर्मसाञ्च दत्तवाहै। चेउ शिवज्ञानाच्ची निज्ञाम सरकार यहुत कार कार के स्थान ११८४ ( धर १८४४ ) के मान्त ब्यारी गहरतें इन्होंने सरकारकी अच्छी भिक्ष प्रदेश के अन्य प्रदेश पत्र प्रता हुए थे, एवं, चरकारने आपको रसिडेंसीमें

च्या का हो। इसके बाँबतिक जारने स्थाई सम्पत्ति मी अच्छी एकत्रिवकी। क के कि के के अवस्त ( दर्शन माहिक) को संन्त १९११ में निजान सरकारने

### मेसर्स गणेशदास सोभागमन

इस फर्म के मालिकोंका मूल निवास स्थान कोटा (राजवूताना ) है। आप ही फर्म की कर वांचस है। यस्वई वांचका पता-मंबादेवी, बन्दई है। यहां सराखेश करवसाय होता है। नापका विशेष परिचय कीटा ( राजपुताना ) में दिया गया है।

### मेसर्स गणपतराय स्वमानंद वागला

इस फर्मके वर्तमान मालिक भी सेठ दरमानंद्रजी बागजा तथा सेठ राघाव्यितजी बागज 🕻। आप अप्रवाल वेश्य जातिके सल्लन हैं। आपका मूळ निवास स्थान चूह (बीकानेर) में है।

इस फर्महा हेड ब्योफिस कलकता है। बस्बईमें इस फर्महो स्वापित हुए फरीब १३ वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना सेठ राधाविहानजी बागळाने की । आप सेठ गनरतरायजी बागळाके पत्र 🕻। सापके हाथमि इस फर्मशी विशेष तरकी भी हुई।

इस फर्मको ओरसे बनारसमें एक श्रीसत्वनारायग्रजीका मेदिर बाँसके फाटकके पाछ बना हुमा है। इसमें एक ऋनक्षेत्र तथा एक संस्कृत पाठसाता भी स्वापित है। इसके अतिरिक्त पृष्टमें आपका एक बागला भीवधालय भी बना हुआ है । भाएने गत वर्ष २१ मकान मय १ सालके साध-द्रज्योंके ऐसे ब्राह्मणोंको दान दिये :हैं, जो बहुत गरीव थे तथा जिनके रहने आदिका कोई प्रबंध नहीं था। आपने एक हजार बीचा जमीन बीकानेर स्टेटसे खरीद्कर गीओंके चानेके छिये खुड्ना री है। ऐसा कहा नाता है कि इन दोनों महानुभारोंने एक बहुन वड़ी रक्त परोपकारी संस्थानों से खोडनेंक डिवे निकाती है। अभी आपने मोपांक एक मराहुर डाक्टरकी चूह युआकर ४०० मनुष्योंको आखोंका इटाज अपने व्यवसे करनाया , जिससे बहुतसे सोगोंको साम हुमा था।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (२) मोसयीय-(वर्ता)
- (१) देव धार्षिक स्वक्रमा-स्ट्रेवर रोव नेतर्स मोवीलास राजाविकान T A. Bigla

प्यः ) यहांपर आपकी एक टिम्बरको फेकरी तथा एक सोवज हो फेकरी हरमार्वर कोश्रालेन शेष हैं। यहापर शायका एक बहुत विशाल बगीचा है। इसर्वे T A. Rokamanand युगोर्यवन, मारगड़ी, माटिया बमील क्यादि सब जानियों लिये वायु सेवन और शारामछे लिये अद्या २ मुविधाएं रक्सी गई हैं। यहांपर आपके 4 हाथी हैं जिनसे छहड़ी बोनेश कान लिया जाता है।



गर स्थापारियाच्या पार्यप



जिन्नसजी डागा (मुनीम सञ्च० चंशीलाल अवीरचंद) श्री गमगोपालजी (मुनीम गण्य० मरूपचंद हु०) चंचर्द, वस्यई



म गंगासमजो (गोरीराम स । चन्द्र) चम्बई,



लिल्वां स्न वंगस्य कलकत्ता (शिव्यवाय गमनागयः) :

### भारतीय व्यापारियांका परिचय



श्री० सेठ केदारमछत्ती (मे॰ गुनावगाय केदारमछ) बस्बई



कु वर कीनि'कृष्णकी S/o सेठ वेद्शरमञ्जी वर्म्स



बंगला ( मे॰ गुलाबराय वेद,रमल ) धम्बई

इस दुकानके संचालक मुनीम श्रीयुत लक्ष्मणदासजी जागा हैं। बाप माहेश्वरी जातिके सजन हैं। आप मारवाड़ी जातिके अमगएय सज्जनेंमेंसे हैं। मारवाड़ी चेम्बर लांफ कामसंके पूर्व जो पंच सराफ एसोसिएसन नामक संस्था थी उसके संस्थापक खापही थे। इसके अतिरिक्त मारवाड़ी चेम्बर के मूल संस्थापकोंमेंसे भी आप एक प्रधान व्यक्ति हैं। पहले आप इसके वाइस चेअरमेन भी रहे हैं। बुलियन मर्चेएट एसोसिएरानके स्थापकोंमें भी आपका नाम अमगएय है। इस समय आप उसके वाइस चेअरमेन हैं। मारवाड़ी विद्यालय और मारवाड़ी सम्मेल्यके मी आप सभापित रह चुके हैं। वर्तमानमें यूनियन चैंक खाफ इंडिया, यूनिवर्सल फायर इन्स्युरेन्स कम्पनी, माँडल किन नागपुर, वरारमिल वड़नेरा, औरङ्गायाद मिल जौर बुलियन मर्चेट एसोसिएरान, मारवाड़ी च्यार आफ कामसं, वाम्बे स्टाक एक्सचेंज इत्यादि संस्थाओंके आप डाइरेक्टर हैं। वाम्बे पंसेश्वर रिडिफ एसोसिएरानके लाग वाइस चेश्वरमेन हैं। मतलव यह कि दम्बईमें आप बड़े प्रतिद्वित और प्रभावराली व्यक्ति हैं।

## मेसर्स वच्छराज जमनालाल वजाज

इस फर्मके वर्धमान मालिक भारत प्रसिद्ध देशभक्त त्यागमूर्चि से॰ जमनालालकी यजाज हैं। इस समय सेठ जमनालालजीका सुद्ध भी परिचय लिखना सूर्व्यको दीपक दिखाना है। आपके नामसे आज भारतका बचा २ परिचित है। आपके त्यागमय जीवनसे भारत-भूमिका एक २ रज्य छण गौरवान्त्रित हो रहा है।

सेठ जमनाटाटकी बन महापुरपोंमंसे हैं जिन्होंने एक साधारण स्थितिमें जन्म टेक्टर, सपनी कर्मवीरवासे टाहों दरदेवी दौटत ब्यार्जन की और फ़िर बड़ी ब्दारताके साथ बसे अपनी जातिके टिए और अपने देशके टिए अर्पण कर रहे हैं।

व्यापका जन्म सीकरके समीपवर्ती एक छोटेसे गांवमें श्रीकनीरामजी वजाजके यहां हुआ था। श्रीयुत क्वीरामजी वहुतही साधारण स्थितिक पुरुष थे। जब जाप पांच वर्ष के हुए तब जाप वर्षा के वेठ बच्छराजजीक पुत्र स्व रामधनजीके नामपर इत्तक छाए गए। सेठ बच्छराजजी वड़े प्रतिष्ठित, धनाड्य और सुद्धिमान व्यक्ति थे। जाप रायवहादुर, ज्ञानरेरी मजिल्ट्रेट और म्यूनिसिपछ मेम्यर थे। इस सानदानमें आजानेपर श्रीयुत जमनाछाजजीको अपना विकास करने हा अच्छा मौद्रा निछ। उचित अवसर मिछनेके कारण आपकी प्रतिमा धीर २ चमकती गई। गवर्नमेण्डमें, तथा व्यापारिक समाजनें आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्रप्त कर ली। सन् १६०८ में सी० पी० की गवर्नमेन्टने आपको आनरेरी मिजिल्ट्रेट और सन् १६१८ में भारत गवर्नमेन्टने आपको सम्माननीय उपाधिसे विभूवित किया, मगर ईश्वरो आपको इन मोहक इन्द्रजाळोंने कंसनेके छिए पेदा नहीं किया ह्या। सुद्रस्त

दुद्धन हे काम हो सन्दालते थे । सेठ गोपीराम भी तथा सेठ भगनराम जी छ वर् १९२३ में आवर इरनेंड जिने इज्रहता भाने । यहां आहर आपने दलालीका कार्य हारू किया । पश्वान संबन् १६३१ में फरें ही स्थापना की। संबंध १९७२ में हेठ गोपीरामजी तथा वर्जरंगठाठजी से सेठ मराज्याननी श्चत्रक हो करें। सेठ गोपीरामजीका देहावसान संबन् १९३३ में फासीजीमें जन्मान्टमीका हुना । कारके परकान मारके पुत्र सेठ फल रन्दती तथा सेठ बनरंगलाल त्रीके पुत्र सेठ रामकन्त्रती (ब क्रमंड अपंचा संवातन काने लगे । लेकिन सेठ शमधन्त्रतीका वैहायसान संग्तृ १९४८ में श बरंडी बातुने ही हो गया। वर्तनातमें इस फर्म हा सारा भार सेठ फुड़वन्दनी टिइनागी सम्हान है। आपने इम कर्म हो अन्छी तरवो की। यछ इसे के मारवाडी समाजमें आपको अन्त्री 250571 \$ 1

नीनी भाई सेठ गोपीरामजी, सेठ भगनशमजी पत्रम् सेठ यज्ञरंगदासजीके द्वारा जो सार्व क्रीन द्धं दूर है इनका संश्वित परिचय इस प्रकार है - यनारलके संस्कृत दिक्याणी कांग्रेजमें जो लेक क्षेपीटम बों इ स्मार इ स्वरूप पनाया है। वसीय ३ ठाल रूपेयों ही सम्मत्ति लगी है। इस सम्ब इक्षक्ष सारा बारभार संद्र पृत्रयन्त्रजो सम्मालने हैं। राजगढ़ हे एह यन्त्रिस आपको ओरते अवैव (\*\*\*\*) को अन्य कार्य है। आपकी ओरसे बहुनती गीचर भूमि छुड़गाई गई है। राज्यकृष बार धे भारत र धर्मशाल्यपं नथा १ दुर्गं भी यते हुए हैं। आप तीनीही भाईयांडी श्रील राभाः; पंत्रताचात्वे २१ इतार क्येया दिया गया है। आपकी बोरसे एक पंताचर भी सम्बद वे बना दुधा है। इसके मानिविक सेठ फुडवन्द्रजाने प्रायमेट रूपसे २५ इजार रुपेया करे

ftartel fen ()

**१८६नेचे मगद्रा कोटोके नामते आगदो एक सुन्दर होठी २६१३ आर्मेनियन स्ट्रेरबे** कर हाँ है। जिल्हा केरी इस पुस्तकों दिया गया है।

आर घ स्यापारि ह परिषय देख बकार है-

€.१६-थ-दे॰ बा॰-बेबस गोपीशन शमधन्त्र २११३ आर्मेनियम स्तृष्ट 7'. A. Tikamani-इस कर पर बारराज तथा देवियनका स्वापार होता है। यारराज हो कर अन्तरी र इंग्रेनवीं आपका स्वापारिक संबन्ध है। वेरिसकी प्रसिद्ध कार्नुकी क्षेत्रनी अन एम्ड करनेड आप मुन्नहीं हैं। बंगालंड कन्नगंत श्रन्सडेदाने भादरिया कुलयारी। नामसे ब्याची एक दोपाँउ ही सात है।

द्भा - वेबर्च बंदेतव गमबन्द दिवनाली विस्तिष्ठ कातवाहेशी थेड, T. A. Tikamaai-बहा दूरी चिट्ठों, हो, गला, निज्यन आहिका ब्यापार होता है। इसके अविदित्र गर बद्धा की बादुनका काम भी यहां होता है। इस बर्म की मुतीन संगासमधीने संबंध १६४६ में स्वारित किया था। बन्बई हे मारवाड़ी समामने आपका अच्छा सम्बन्ध था। बार मारद हो चेन्या बाह्त बामने है बौबरी में देहरी भी रहे थे।

कि केट बर - नेवर्स ने देशन तत्रवन्द्र, T. A. Tikamani-वर्ध आरबी एक अस्मित और र्राच्या रेस्टर्ग है। वहां साइनस व्यापार नवा माइनस भी क्षत्र होता है।

war-and filten enter T. A. Tikamini-agt affre pu git fagin en Cat:





रिवेदा इन्त्र्रंत कमतोद्ये त्याच्य हो यो, वन भी बार उत्तरे दायरेक्टर हैं। वन्त्रंहे रोपर यज्ञतके संस्थानक्रोंमें कार भी एक सास व्यक्ति थे। सर इक्षारीन खीनतुझके बाद आर इसके देक्सनेव मी रहे थे। मच्छत पह कि आपदा व्यापारिक जीवन भी बड़ा गौरवपूर्ण रहा है।

बारस ब्यासीह परिचय इस प्रसर हैं:-

दम्दं-दद्धरात बन्दासात

रस फ्रांस बेंक्टिइ, हुंडी विद्वी और काटवस व्यवस्थय होता है । दहां हुंडी विद्वी और क्सबस व्यासर होता है ।

किन्द्रस्तात्र दनराजात्र

## मेसर्स भगवानदास वागला रायवहादुर

स्व सन्य इत प्रनेत्रे नाटिक श्री महत्त्योपादवी दगता हैं। बार अपदाउ प्रतिके सदन है। अस्य मृत्र लिदस ल्यन चूत्रमें (बोब्रनेर) है।

स फ्रांब हेड फालित रंपून (बरना ) में है। बन्दोंने इस फ्रांबे स्थापित हुए स्रोप <sup>६</sup> वर्ष हुर। इत काँची स्यारन्य चरते पहिले ग्र॰ वर्ण भगवतगुरुती वराहाने थे। बारधी भारत महतेरेंडने राजवहातुरको पहनी प्रहान को थी । बार वही योग्य दर्व पतुर व्यक्ति थे । बारका देसन्दन चेन्त् १२५२में हुआ। अत्रके परवात् आपद्ये पर्मपन्नी इस द्रापंद्री सन्दाद्यी गर्ग, स्पोरिक मनकानतृत्वक्षीके पुत्र महादेव अद्यद्शी छोटी बपरीमें गुहर गये थे, । तथा उनके पुत्र भी महन क्षेत्रवाची नव्यक्रिय है। पहनतोत्तक्षत्रीने होतियार होनेतर इस धर्मीर अमधी सम्हाः, ट्य स्व बनव आरही इस चर्नदा संवादन करते हैं।

स्व व्यंचे बोरहे रंजून हुद्धमापार, रानेरस, पुरु बादि स्पानीस पर्नराधार पर्ना हुई है र्गेर्भ पूरु मारहडे बादि स्वतींस मन्दिर त्या जन्म औं स्वावींस तामा रहें हुई स्वे हुई है। **प्रश्**रेते दरिस्तरोडस्र बारहा रा॰ यः भगदनस्य गाता हरिस्टड स्टमसे एक बस्साउ भी पंड रहा है।

ध्यरद्य ज्यारहरेड पर्तचय इस प्रचार है।

रे रहर ना- दः स्टराबराव बायवा 🚶 हिम्सर एएड एएच मरवेंड ठ द हैं न्दराई छहा काम होता है। Frank T. A. Labour

यहा आरझे एक दिस्ताची और एक रद्धा चेन्हां) है दश बिद्धाक्ष स्वाचर होता है। १ मोरने राः द० स्टरास्ट्राय राजा कारा हो राजार T. A. Line

#### भारताचे कात्पादिनेहा परिचय अस्तानर-मेसको रामनारायण यहां टाटा संस ही मिळों हा कपड़ा येचा जाता है। व्यानवद्यास । ३ कानार 24278 ५ रेडप्रो में बायराम रामनारावण यहां ब्यापको प्र योदार जीतिंग फोकारी है। करड़ेका व्यापार होता है। यहां आपकी एक मेगनीज (फीजार)की खान है। · HATELIE • गुबद्दी बाल बाट । बन्दी-नापुराम रामनारायच ) यहां सिका यंथ कपडे ही गाळेंका ब्यापार होता है। पर्मात्र गर्जी मनकी बेस मारकीट १० कार्या-नापुराम समनारायस ) यहांपर खुद्रश कपडेका व्यापार होता है। बद्यातयो. मधुको जेठा मारकीढ यहां प्यसपोर्ट-इम्पोर्टका काम होता है। D क्रमो-बेतीसम जेनसम पार्ड falerin wie

मेसर्स जुहारमल मूलचन्द सोनी

१० बाबई-मी वंशीराम शेसराम राज्य विश्वित कोर्ड

इम विश्वित को हा देह काहित कामेर है। वंचोंको कांका वान-अवसोहा काहित काबार देशों के है। वाचा आहितहा बना-जुरारवेलेज, काबार देशे है। यह वेजेम आवर्षण है। काहहा शिव परिचय चित्रों चिद्रित कामेरलें दिया गया है। वंचोंने आवड़ी क्रमेर केंड्री दुरों चिट्ठी तथा परचतोर्ट इन्गोर्टहा काम होता है।

रे यहां टाटा संसक्ती एजन्सीका काम होता है।

#### मेसर्स तिलोकचंद कल्याणमल

द्य वर्जेड माठिडोडा निवास-स्थान स्नीरमें है। यहां की वर्जेडा पता करवान अले काजवादेशे गेड है। यह कर्ज यहां ड हैनेट निजडो पर्जेट है। इसका विरोध परिचय स्नीर (स्ट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रे इंडिया) में चित्रीयदिन हिंसा गया है।

#### मेसर्स ताराचंद घनश्यामदास

स्य मरहा पर्वेश स्थापन सेठ मनश्तीत्रमाहि हाथीसे हुआ था वन स्वत्र प्राप्त । इन्द्रेस कुटी श्रुत था। महागत सीहाहे बहुत आवहमें सेठ बहुतुं नहीं (भगवी दनहीं व) बुट हिहुर गमगही निशास हते तम हो। उस सन्वर गमगही स्थानस्य नामनी पर्वापत स्वत्र हती हो सुदेवसम्मानीही होतियां वनस्य ।

बेट बर्जु भवाने राज वार्यक्ष सामा है हमान स्थापित की और काले १ वर्ग हैं रिटोर्ज बर्ज करोंच क्रावित की। बोरे २ इस स्टापनो साने क्यापाओं बाटरा बार ही श्री द्वविचन्द्रशी डालमियो (मामगज रामभत्तर)





मेंठ हरिङ्कलादासजी डार्लाबयां(सामगज गमसगत)







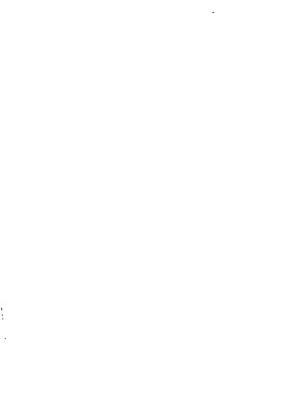

व्यवस्था है। इसके श्रविरिक्त बनारस, बलानालापर आपकी ओरसे एक वडी विशाल और सन्दर धर्मशाला बनी हुई है। हिंगोली और नारनोलमें भी आपको एक २ धर्मशाला बनी हुई है। इसके प्रितिष्क तिलक-स्वयान्य-फंड, अमवाल जातीय कोप, मारवाडी विद्यालय कलकता. तथा विरादा-

नन्द प्रस्पताठ फ्डफ्तामें भी आपने अच्छी आर्थिक सहायता पह चाई है ।

इस समय दफानके संचालकों में लेड रामभगउनीके पुत्र सेठ हरकिशनदासनी सबसे पड़े हैं। भाष बड़ो शांत-प्रकृतिके पुरुष हैं। सेठ मंगडचन्द्र तो, सेठ दुटोचंद्र ती और सेठ येगी प्रसाद ती. सेठ मानराज जीके पीत्र हैं। आप तीनों ही यडे योग्य और सज्जत हैं। श्रीयुत दुलीचंड़जी के हार्यों से इस फ्लेंक मन्दर कई नये २ कार्यों की सरको हुई है । आप बड़े उदार, उत्साही एवन व्यापार नियुण पुरुष हैं। श्रीयुव वेगीत्रसाइजो डालनियां भी वडे पत्साही, नवयगढ़े नबीन विवारोंके पोपक और सब्बे कार्यकर्ता है। आप इस समय मारवाडी चेन्यर आप कॉनसंके प्रसीडेन्ट त्या ईस्ट इंग्रिट्या कॉटन एसोविर्गत और चेन्ट्र वेड्र आफ इंडियांके डायरेकर हैं। गउवर्ष अधिज भारतवर्षीय मारवाडी अमग्रल महासमाके आप सेक टरी रह चुके हैं। इनी प्रकारके और भी सार्व-जनिक कार्योंकी और आपका यहत प्रेम है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

रामभवत, सुम्धादेवी T.A.dalmiya

रह-शाफिल, यन्त्रां-नेवर्ल मामराज ) इस फर्मपर कई जीर गल्लेका प्रधान व्यवसाय होता है। विकिंग और कनीशन एजंबीका काननी यह कर्न करती है। इत समय इस फर्म हा काम निस्तादित दिमागंदि होता है।

दस्द्र्रं-मत्त्र्युट्ड्रम्बन्द् राममन्त्र

इस विभागमें दर्दका जत्या और क्मोरान क्षांसादा कार्य होता है। इसके अधीन यहाई बान्तामें वह स्थानीयर शायाएँ है। यामगांव और पारानें र थोनिन और एड वितिष पेक्सी भी स्वकी औरसे पत्र रही है। इसी पर्वधी एक शासा जापान-कोची चन्द्रस्में है । यहाते आचान तथा यूरोवके दूखरे देशों हो रहीबा पमवरोट होता है। इस दुझावने इन्होरक सेड तर हुनुवन्दबोधा सामा है।

कारहे-मेववं मनत्रम कान्तजाब

इस पर्नेपर मन्त्रेची दसराचा न्यापर देख है। एउटेसे क्रितीरात एजेसीका क्षात्र भी यह धर्म काठी है यह धर्म चीनके विचानवान नामक प्रसिद्ध राजरके चीनों स्वरूप सारोधी बन्धोंने क्षेत्र स्वान्तर है।

इतके मिरिक करकता,कारमुर, करोबी माहि मुख्य स्थारतीय व्यापनी केन्द्रीये जी अस है। पान्धे हिली हुई। है। इन चार्ने पाने क्योंके जातेन यन पोन्ह पं शाबहरात और निजान हैहराय रहे जिन्ह र स्वाचीने आएको दरानव ४० शास्त्रच निम्म र नागीन चढ रही है।

#### भारतीय स्वापारियोंका परिचय

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ फेरावरेवजो और छनके पुत्र कुंबर श्रीनिवासती एरं 🕬 बाउछनालाञ्जो पोहार एवं स्वर्गीय सेठ रापाछन्मजीके पुत्र सेठ रचुनाय प्रसादनी, सेठ प्रभारको, सेठ लक्ष्मण प्रसारकी और सेठ इनुमान प्रसारको हैं।

क्यर श्रोनिवासजी तथा कुंबर बालक्रन्मलालकी दोनों सजन बड़े समाजवेगी को सुपरे साप समगाल जाति है । इस समामकी उन्नतिमें साप अच्छी टेते रहते हैं। हाटदीमें वस्पर्देमें को अपवाल महासभा हुई थी, उसकी स्वागतकारियों के समा

इंबर वाउठण रास्त्री थे। वर्तमातमे आपका व्यापारिक परिचय इस पकार है।

बाख माध्याकी बाजार

T. A. seth, politic

१ सन्दो मेगर्ज तारापन्द पनरवाम- ) इस फर्मपर हुंडी,चिट्टी, और बैंदिगदा ब्यापार होता है वमात्राह्ल क पनी ही भारतमरकी सोछ एजंसी हैं।इस इ भारतमामें जितना तेल स्वपता है वह सब इसी प्रमंद अर्थ स्टाई होता है। भारत के प्रायः सभीव है २ रेडरे

इस फर्मकी शाखाप' तथा एजिन्सयो कायम है। इस कर्ष पर वेदिंग हुएडी चिट्टी और वर्ग दहनती ही एजन्सीका काम होता है।

। स्वक्ता-मेमां वतावंद्र धन ) ENIANTS T. A. Poller to

अधिक स्थाद

र समाध-मेनमें ताराची द्वानावाम gig T. A. Pollar

४ धांची - मेंबर्स ठाराचन्त्र दानस्याम EM T. A. Pollar

मेसर्स नैनसुखदास शिवनारायण

इस पर्मे हे मार्टिक श्रीत्रयनागयणजी हागा बोकानेर बहुते हैं। वहीं आपका हेड नारि दे। यहाँ प्रमंदा पता-बेदार भवन, बालनादेवी रोड दे। यहाँ विकिंग हुंबीबिही व बनीयन पर्वची स स्व होता है। इन फर्म हा संपालन मुनीम अगन्नाय प्रमाद श्री पोर्वित 🖣 है। सब कर्न हा किरोब हाल बीकानर ( राजपुताना ) में चित्रां सहिन दिया गया है।

## गजा बहादुर वंशीलाल मोतीलाल

एवं मुत्रिकेड कर्ने के वर्टमान मास्त्रिक रामा वहादूर सेठ वंशीखालमी हैं। अस सर अति ह सक्त है। आहा मूछ निवास स्थान नागोर में ( मारवाड़ ) है।

सह त्रवन इस क्षेत्र कुर पहर सेट शिवद्गरायमा तथा वनह दुत्र सेठ अमीतन ख्याच्या संस्थ् १८३१ में, बजारसे आहर जिला बीड़ (निजास देशवार) हे जीमी वेट व



टिकमाणी है। छुन करिंज, बनारस



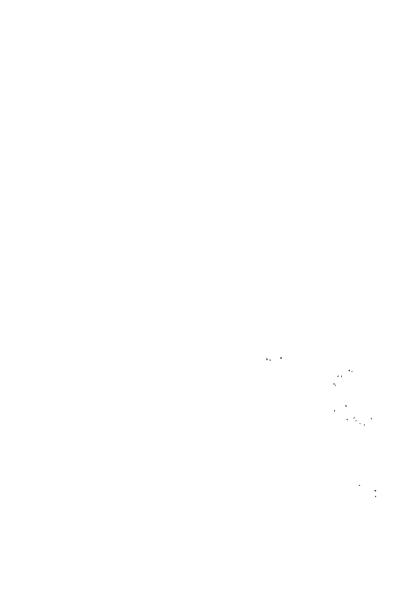

रा० था। सेत मोतीव्यक्तीं है परचात इस फर्फेड वर्तमान माविक राजा बहादुर सेठ वंग्रेल किती हैं। आपका जन्म संवत् १६१८ की चेत सुदी १२ की जहातपुर (मेबाइ) में हुमा, पर्व बर संवत् १६२४ के अगहन मासमें देशभावत् की महतूर फर्में हे माविक राजा बहादुर सेठ मोतीवाड के यहां गोद लाये गये। सेठ वंश्रीकालमी १८ वर्ष की आपुते ही व्यवसाय पर्व राज दरवारा कर्म करते लो। प्रारम्भमं करीय १५ वर्षाव्य आपने वालुक हारीका सरकारी काम किया था। वनेमां काप हिलारों एक अच्छी धर्मशाल वनवा रहे हैं जिसकी जमीन ५२०००) में लो गई है। अगह आप हिलारों एक अच्छी धर्मशाल वनवा रहे हैं जिसकी जमीन ५२०००) में लो गई है। आप साम पूर्व करोब ५० इजार क्ष्मा लगाउर श्री विष्णुपत किया था। उसमें भीगडू भागवत, वालिसकी रामायंगर्क १०८ पारायंग कराये थे। रा० वा० सेठ वस्त्रीलाकांका देशायर राज अच्छा सम्मान है। निजाम सरकारके सम्मुख आपको कुरती मिल्ली है। इसके अधिरिक बर्ग के प्रारम्भा आपका अच्छा सम्मान करते हैं।

इस फर्मको यम्बर्ध, अजमेर, हेदराजाद आदि स्यानीपर अच्छी स्याई सम्यति है। वर्षमानमें इस फर्मका व्यापारिक परित्य इस प्रकार है। १ सब काहुत मोठीजास बन्धोजाज ) इस फर्मपर चेहिना, हुन्ही चिट्ठी, स्टेटमार्गन एवं जबहरास

रिविहेंद्वी माजा देशाशत (र्वाच्ची ) का व्यापार होता है !

र राजाबहादुर मोठीलात बन्धीलात | बंगम बाजार हैराधाद

१ शक्त बरादुर बन्धीलाय मोठी-साम बरादुर बन्धीलाय मोठी-

इस समय आपके तीन बड़े पुत्र श्री सेठ गोविन्दछालुजी,श्री सेठ मुकुन्दछात्जी,एवं सेठ यणज्ञालजी भाषना अलग २ ल्यापार कर रहे हैं। एवं आपके दो छोटे पुत्र श्री पत्नालालजी एवं गोवद-नेटळजी आपके साथ हैं।

## मेसर्स वन्सीलाल अवीरचन्द

द्ध मराहुर दर्भंडे मालिडोंडा मुळ निवास स्थान वीकानेर है। बाप माहुरवरी आवित्रे छक्त हैं। व्याप माहुरवरी आवित्रे छक्क हैं। वर्गंदिन तथा हुनती विक्रमा स्थान वीकाने का दुनती विक्रमा कार्या है। यहाँ महिला तथा हुनती विक्रमा दोता है। यहीपर आरखी एक करूरती है निस्तपर दर्द आदिवा विक्रमा वस्तायेट हैं के स्थान कर कर कर कर कर कर की किए साहित्य की कार्या परिचय बीकानेर (ग्राव्यक्रमा) में विभी सर्देव दिया गया है। यहीका तारदा पता Raibanai. है।

कारने अपनी क्रमंद्रे दार्थको उत्तनकाले सम्माव्य है । कापका विशेष परिषय तथा कोटी होटी सार्द्रीमें दिया है स्थानकदासी समावमें काप समाज-सुवारके बहुनले काम करने रहते हैं।

वर्तमानमें आपका व्यवसारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ देह श्रीन्य-दोधे सार्ध- } इस फ्लंपर पेंकिंग, हुंडी विद्वी तथा लेन-देनहा कान होता नेववी गिर्धरतात गोषाका } है। पहिले इस दुकानपर अन्दीमहा पहुत पड़ा व्यापार होता था।
- र पन्यं—देसवं मेववो निरुषः- ) इस फर्मपर कॉटन, सराक्षे, बें किंग तथा सब प्रकारको कमीरान सात पासी पन्नो स्ट्रीट / एजंसीका बच्छे स्केडरर व्यापार होता है। T. A. Lutum

## मेससे शिवनारायण वत्तदेवदास विङ्जा

स्त मराहूर फर्नकं मातिक्षेत्रं निवासमें स्थान पिछानी (जयपुर-राज्य) है। अवएव आपका पूरा परिचय चित्रों सहित वहां दिया गया है।

पहां इत फर्नेका पता—मारवाड़ी वाजार, वर्म्बई है। यहांपर वेंकिंग, हुंडी चिट्ठीका कास होता है।

जाफ़िसदा पता—विड्य प्रत्से, युनुक विरिडङ्ग चर्षगेट स्ट्रीट है यहां काटन और एक्सपोर्ट तथा इस्पोर्टका कान होता है।

## मेसर्स शिवप्रताप रामनारायण

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासत्यान राजगढ़ ( योकानेर स्टेट ) में हैं। तथा इस फर्मका हैड आसिस कलकत्तामें है। कलकत्तामें यह फर्म करीव ६०—७० वर्गोसे चाल है। इस फर्मगर पिहले कलकत्तामें है। कलकत्तामें नामसे ज्यापार होता था। संवत् १६७२ में आपके माहि आलग र हो गये। अब इस समय कलकत्तेमें मगतराम शिवप्रवापके नामसे ज्यापार होता है। वन्यहेंमें इस फर्मको स्थापित हुए ३ वर्ष हुए। इस फर्मको विशेष वर्षकों सेठ शिवप्रवापकों में। आपने वनारसमें टिकनागी संस्कृत कोलेज स्थापित किया। उसमें आपके खानदान आरसे करीब ३ व्यव दपर्योको सन्यत्ति हगी है। राजगढ़में आपको ओरसे एक स्थनारायणजीका मन्दिर—जिसमें ८० हजारको लागत लगी है — यना है, तथा वहीपर आपकी २ प्रमेशालाएं एवं ६ ६३ वड़े कुप्र दमें हैं।

आपने कोली (जिला हिसार) नामक गांव जो आपकी आगोरीका या एक ट्रस्टके जिल्मे कर उसकी आमदनीसे राजगढ़की धर्मराजा, सदावत एवं स्टूड कादि संस्थाओंके सञ्चादनका स्थाई प्रयन्य कर दिया है। राजगढ़ने आपकी १ पाटसाला भी चड रही



# ारतीय व्यापारियोंका परिचय



तक्ष्मीनारायगुःजो (शिवप्रनाप गमनागयण) बम्बई



श्री धनगजजो Stoसेठ रामनासवणजो



भो नेजपालकी 🖰 व सेठ्यामग्रमणभी



कु'वर लाला ई.० भी न

#### मारतीय व्यापारियोका पार्निय

आपसे देश सेवाका महान कार्य करवाना पाहती थी। समाज सेवा और देश सेवाकी भाषनारं भीज रूपमें हो आपके अन्दर विद्यमान थी हो, सीभाग्यसे उनको विकसित कानेके लिए आपको बुक्त अंचे देजें से सोसायरो भी मिल गई, जिससे भाषके अन्वगंत समाज सेवाको भावनार् प्रश्व क्यांसे आएत हो उठी। सबसे पहुले लागका प्रधान लगाल समाज से उन्मतिकी और गया। विसक्त फलकारूप आपने सन् १२१२ में वर्षाके अन्वगंत मारवाड़ी हाई स्कूल खोला। तथा कुल समय परचात एक कन्या पाठवालाको भी स्वापना की।

सन् १११५ में दम्बद्देन सुनसिद्ध मारवादी विद्याजयको नींव पदी। इस संस्वाधी स्थापनमें भाषका सासमाग या। इसके परचात संस्वत् १९७६ में आपने अपने निर्दो सदित दीर्प प्रयक्ति साप असिज भारतवर्षीय मारवादी अमनाज सभा हा संगठन किया, जो आपके जीवनही एँक महत्वपर्ण पटना है।

मतर आएका च्येय यहाँ क पिनिस्त न या जातिकी सीमारी निकालकर कुर्तत आएको देशके विशाल खे ग्रेमें छाना चाहती थी, और इसी कारण वह आपके जीवनकी परनाकोंको बर्जी गई। सन् १९१५ में आपका महात्मा गांधीके साथ परिचय हुमा। यह परिचय दिन २ व्ह होता गया। कुछ समय परचान् महात्मा गांधीके साथ परिचय हुमा। यह परिचय दिन २ व्ह होता गया। कुछ समय परचान् महात्मा गांचीका देश व्यापी आत्मेलक तार्थी हुना। १ व ब्राट्योलको साथ तार्थी क्या। सन् १६२१ में आपने अपना साथ बहादुरीका सिताव लीटा दिवा। और भीटी रामतीक ताथ परच क्या परच अपने असद्यीगका मरुवा परच दिवा मार्था। असद्यीगक क्या परच वहुन् अपिक भाग रहा। मिस दिन माराको रामतीकि हे दिवासमें अबद् वापका कर्याय दिवा आया। उस ब्राट्योण वेत अपना अस्ति वापका कर्याय दिवा आया। उस ब्राट्योण वेत क्यान माराको साथ सीट अमन्यअन्ती वास माराको साम भी स्वर्थीमतीमें शिला जायगा।

वन्मीसे ग्रेंड जमन्यव्यव्यानी बनान देशमंक्विडे रंगमें मत्वविडे होग्ये हैं। श्राप्त भी इव चित्रिक्तां चुगमें भी-चेड अपनाताव्यां सिससे पर कह स्वति वस्त्र पारण किये हुए स्थान २ एर अनमकर सारम विस्तृत व्यागोंको कस्याह्यमते ह सन्देश देते किरते हैं। इस त्यागी बीरको इस वेपमें देसकर सच्चान बारता पुत्रकित हो आशी है, और हृदयमें एक उन्नव गीनका अनुभव होना है।

तिस समय आयुत सेठ वन्द्रणजनीका इशांबास हुआ था, वस समय आप केवल पांच एर इस्सको स्थावर और जंगम सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हुए थे, मगर आपने अवनी जंगमा और सम्बद्धके क्ष्मर इस कार्यको इनना अधिक बड़ा क्षिया कि गत पन्द्रव्योगे आप इस सम्पन्तिमें वशेष ११ इस राया थे। बानदी कर चुके हैं। आपका व्यापारिक सान बहुतही उनकोटिश है। वस्स के प्रतिष्ठित पनी मानो समागने आपकी बहुतरी अन्द्री प्रतिष्ठा है। जिस समय आप नन्स क व्यापारिक शेषने थे, उस समय कर काराति कार्यान्त्रीके बारोकार थे। आपकृति टाटाके माथ जिन

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय



त्यागमृचि सेठ जमनारालको बजाक



६४० सेंड महादेवदमाद्त्री वागतः



स्व० सेठ भगवानदास बागडा रायबादुर



संठ महनगोपालमी बागवा

किया। आपके पिताजी सेठ रामेधरदासजी अभी विद्यमान हैं। इस फर्मकी विरोप उत्तेजन सेठ शिवचन्दरायजीन दिया। कळकता तया यम्बर्डमें इस फर्मकी अच्छी साख एवं प्रतिग्रा है।

इस फर्नके वर्तमान मालिक श्री सेठ रामकुंबारजी, सेठ शीरामजी, सेठ मुखीयरजी सेठ शिवचन्द रायजी एवं सेठ सदारामजी हैं।

सेठ शिवचंदरामजी ईप्टरिंख्या फॉटन एसोसिएशनके डायरेकर हैं। अभी २ बापहीके परिश्रमसे सनातनधर्मावटमपेय मारवाड़ी अमबाठ पश्चायत स्थापित हुई है।

वर्तमानमें आपके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है :-पहां हंडी, चिट्टी, रहें, हेशियन तथा चीनीका पर, एवं ब्राइत १ इसक्ता-नेससं सनेहीरान का कान होता है। ब्रह्मानस पहुरत्वा प्ट्रीट बहाबकार यहां हुंडी चिट्टी, रुई, गड़ा, सराची तथा कनीरान एजंसीका २ बन्धी-नेतर्स सनेहोरान कान होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्नके अन्डरमें शिक्तीके हहारनल सन्ती बिल्डिंग पास एक न्यू भांइल मिल है। द्यलगरेवी यहां हंडी, चिट्टी, सराची तथा निलोंको दर्द समाईका १ बान्दर-नेतर्सं सनेहीरान उद्दारनल नवागंब होवा है। ४ बनावजी (पार) मेसर्स नबालाल यहां हंडी, चिट्ठी तथा खंदा व्यापार होता है। चिवनाराप**रा** ४ चौनगांव (बता)—नेसर्व म्या-वहां भी हुएडी चिट्टी और रहेंच्य न्यापार होता है। लाल विजनासायच चन्द्रवस-नेववं धनेहोरान वहां हवं वया गहे का ज्यापार होता है। BRANE • प्रक्रोता - महशं विधनद्वात इसक्तेंने आपदा सान्य है। तथा दईका ध्वरस्त्य होता है। सन्तीर्गंड- [पटिपाला ] मेखर्ज इतने गरेरान छपन जो झापन्छ। तथा आप झा सान्छ है। वनवनाराच्य श्रींबातव र इस नामना यहाँ एक गुगर निज है। ६ वनोसा (वचर) यहां आपकी एक एक जीन है। १० दिसुर (वसर) ॥ सांबी-नेवन दनन्त्रवंस ) वहां गल्टा क्या रहेंग्रा व्यापार होता है। शनकुँबार क्लाई रोड

(१) दुयरान एग्ड को० तिनिदेह— (२) गिवबन्दराय सरक्रमञ्ज

दर्न्यईने बारका चार और इनोंदर व्यवसाय होता है। जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं।

#### भारती स्वरपारिवोंका वार्विय

है मोजनीव (बरमा) राज बज भग-बानहा व बराजर T. A. Bahtdur.

षेट्विम विभिनेस होता ह

यहांपर भी आपकी एक दिन्दर और एक सहस फेस्टा है स

ह मान् ( बाद्या) राज्य क मान्तव राम सम्बद्धाः

यदां जनीदारी तथा बेंद्विण विजनेस होता है।

ना मुश्ति के भागान्। ना मुश्ति हो स्थान रि.स. Karora टिम्बर सचेंट, बेहिम वर्क तथा जायनान्छा काव होता है।इ कर्म मन्द्रनेमेंट रेटने कंट्राकर है।

है बस्कों-में बर्च धरावात्र द्वार बारावा हो वश्-कश्वादेशों हो द है. है. 24(12)हैठक

इस फर्मवर वेद्भिग, टिन्दर तथा राइस पूर्व कमीदान वर्मधी-का फान होता है। यहाँ आपका सास निवास स्थान है।

• द्र--वंश्वनं देवका व्यासम् द्वामः ) यहा

#### मेसर्स माम्राज रामभगत

स्य धर्महे बर्गमान माहिक सेठ ह्र्यदिवानदासमी, सेठ मंगळवाल्यांगे, सेठ दुवीबालमो, सेठ मंगळवाल्यांगे, सेठ कुरायकाओं, सेठ कुरायकाओं और सेठ केराग्येकाों हैं। आप अपगाल आर्ति हैं अस्य को से केराग्येकांगे हैं। आप अपगाल आर्ति हैं को असे तो तो के समझ्य हैं। इस राज्यानका मुख्य निवास स्थान विद्वास (अस्पुर-स्टेट) में हैं। स्थ प्रते हें दर्भ पर स्थान हैं। इस प्रतास क्षाति हुए प्रत्य केराग्येक स्थान कर स्थान कर स्थान हैं। अस्य स्थान कर से साम्यान कर स्थान कर स्थान हैं। इस स्थान आर्थ साम्यान हैं। इस स्थान कर से साम्यान कर साम्यान कर से साम्यान कर साम्यान कर साम्यान कर से साम्यान कर साम्यान कर साम्यान कर से साम्यान कर साम्यान कर से साम्यान कर साम्यान कर से साम्यान कर से साम्यान कर स

स्त स्तर स्त दर्वने धोतुन मामराजाती, भीयन सममानती और धोयन वार्यासान समर्ग

है स्व करते हैं। सेट दिवनुष्पायां के देशन बादम हो गये हैं। इस सामहानही इन मं भीर सार्व में के प्रोधी भीर में अपनी हों है। आहते और निहामि एक माने बार के देश हैं। विद्यार है कि इन्नार के माने एक मान पही अस्पात है। इस भरता में कि देश के दूर में कहा भीना हों में का माने पही अस्पात है। इस भीने देश कर कर परस्य में एक संस्कृत परसाया है हमां मिलिक दिवान भीर माना भीने देश के का परस्य में एक संस्कृत परसाया हुई स्वाधिक दिनो-वास्त्र में माना भीने से कि हमाने हैं। इस्ते का स्वाधी है। हा स्वीधी देश पर ब्यान कर सो अस तह कि देश सम्बद्ध के स्वाधी हो। वहां स्वाधी स्वाधी स्वाधी हाने हो, में कि दूर कर्म

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



रय०सेठ इरनन्द्रगयजी रुश्या (हरनन्द्रगय स्रजपल)



श्री० सेठ स्रजमलजी रहवा (हरनन्द्राय स्रजमल)



श्री०सेठ गमनागयणजो रुझ्या (हरनन्द्राय रामनारायण



कु वर रामनिवासजी रह्या (हरनन्द्राय रामनारायण



१ देसस हानन्दराय रामनारायस कालवादेवी रोइ-वस्पर्द २ प्रेसर्स रामनारायदा हरनन्दराय प्राह्मस्स १४३ पुरुषपेनेड रोडफोर्ट

) यहांपर वेहिल हण्डी चिट्टी तथा रुईका व्यवसाय होता है यह र्फ प्रमं यहांके फिनिक्स मिलको मैनेजिंग एजंट तथा टे मरर है। ८ वहां फिनिक्स मिछका जोफिस है।

## मेसरे हरनंदर।य सुरजमल रुइया

इस फर्नेके वर्तमान माछिक सेठ स्राजनजनो हैं आप अमराल जातिके सजन हैं। आपका निवास स्थान रामगढ है। इस नामसे यह फर्म संवत १८५३ से न्यापार करती है। पहिले इस फर्मपर खेतसीदास हरतंदरायके नामसे न्यापार होता था। इस फर्पके न्यवसायको सेठ सरजमलजीने विशेष ताकी दो। आपके पिता सेठ हरनंद्रायजोका देहावसान हुए करीब १७ १८ वर्ष हो गवे हैं।

सेठ सरजमलजीने चनारस हिन्दु विश्व विद्यालयमें ५० हजार रुपया तथा अमबाल महासभामें ५० हजार रुपया प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय माखाडी विद्यालयमें मी अपने श्रव्ही रकम दी है आप ही ओरसे कनसङ (हरिद्वार ) में एक धर्मशाला बनी हुई है; और वहांपर सदावर्त जारी है। अभीतक उस स्थानपर आप करीय ३॥ छाख रुपया व्ययकर चुके हैं इसके सरिटिक आपके बडे भाता सेठ रामनाग्रयणजी तथा आपके सामेनें रामगडमें एक बोर्डिंग हाउस व एक विशालय वल रहा है। जिसमें २० विद्यार्थी भोजन एवं शिला पाते हैं। आपका वहां एक आयवेंदिक बौपयाजय भी चड रहा है। रामगढ़ (गोपछाना-जोड़ा) में आपको १ धर्मशाला वनी हुई है तथा वहां सदाव्रतका प्रथम है।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सल बहास कामाह आह्वराहेबोरोड

१ पर्म्या-मेववं इरन'दराय स्तव ) इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा रुईके जत्थेका ब्यापार होता है। तथा वहांसे जापानको हई भेजी जाती है।

T-A Chhuhara

२ कोबी-(बारान) मेसर्स इरनंदराय रे

यहां कोटनका व्यवसाय होता है। वया आपका रहेका जत्था है।

T. A.Surajmal

श्वनोसा (रिवापुर-शरार) मेसर्स

) यहां आपकी दो जीनिंग, और एक प्रोसिंग फोक्सी है तथा हान देशार सुख्यमञ्ज रहेका व्यापार होता है।

४ वानोर (बतात) में बर्ज इराजं इराज ) यहां भी आपको १ जीतिंग फेक्स्री है, दथा रईका ज्यापार होता है। सरद्रमञ

### कॉटन शिवस

? भ्रहमग्रवादु-न्यू स्वेदेशी मिलख रे इस मिलमें २७००० स्पेशिदस्त लुस और ७०० ट्रास है इसमें आपका और शिवनारायणजी नेमाणीका सामा है। यह मिछ पहले हुकुमचन्द्र ढार्जामया मिल्सके नामसे चल्डी यह मिळ पहले हुकुमचन्द्र डालामधा गरक र स्ति है। स्वके थी। इसमें २३००० स्पॅडिल्स और ४५० ट्रस्स है। स्वके साथ एक मिनिंग और एक प्रेसिंग फेक्पी भी है।

#### फेबटरिज

हुकुमचन्द् रामभगवके नामसे जो कारखाने हैं उनके श्रविरिक्त हिंगीडी (निजाम), सेव (निकाम), पानीपत (पंजाब) कानपुर, मीरानीपुर और कुउपहाड, इन स्यानीपर आपकी जीनिंग तथा में सिंग फेक्सियों चल रही हैं।

#### आईन मिन्स

हरपालपुरमें आपको एक आईल मिछ चल रही है।

इन्त्रीरफे सरसेट हुरुमचन्द्रजी और बार्ज्डके सेट वाराचन्द्र धनश्यामज्ञाससे इस फर्नडा बहुत पुगने समयसे ब्यापारिक सम्बन्ध चला आया है। हुकुमचन्द रामभगनके नामसे जितना काम थळता है, वन सबमें सेठ हुकुमचन्द्जीका व आपका सामत है। इसके अतिरिक्त करांची डिस्ट्री-करहा, मनी आईड कंपनीका कुछ काम आपके और ताराचन्द यनस्यामशासके साम्प्रेयं चड रहा 18

#### मेससं मेघजी गिरधरलोज

इस फ्रमें के वर्गमान मालिक थी छगनलालकी गोधावत है। आप ओसवाल कातिके वचन हैं।

इस फर्मकी स्थापना छोटी सारहीमें हुई । वहां यह कमें बहुत पुरानी है। सम्बर्धमें हम फर्मको स्थापना संबन् १६७८ में हुई। इस फर्मक मूल संस्थापक सेठ भेषजी हैं नथा इनकी विरोप तरको सेठ मेप मी के पीत्र सेठ नायूलालमी के हार्योंसे हुई। आप बड़े योग्य, दानी नया स्यापाद**र् पुरुप** थे। आपने छोटो सार्डोमें श्री श्रेताम्बर साधुमानीय नाध्<u>रात्त</u> गोधावन क्षेत्र साधम नामक एक भाधमकी स्थापना की। इस आअवक स्थायी प्रवन्त्रके हेतु आपने स्वालाय रावों हा इन बर एस्सा है। सेठ नायूनालक्षीका स्मर्गनास संबन् १६७६ की क्वेष्ठ वरी १० को हुमा। भाषके पुत्र श्री ही राजाउनीका देहान्त भाषकी मीजूरगोहीमें हो सुका था। मन इस समय सेंड नामूबावजीके पीत्र श्रीयन् एमनवालकी इस फर्मका संवालन करते हैं. युनावस्थानही

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय=





स्व॰ हीराचन्द लूनिंदाराम (तीरथदास लूनिंदाराम) वम्बई स्व॰ प्रेमचन्द सेवाराम ( तीरथदास लिनंदाराम) वंबई



सेठ भोजराज धेमचन्द (तोरथदास छणिदाराम ) बस्बई



मेठ द्वारकादास ज्ञानचन्द्र:(नन्द्रगम द्वारकादाम) बम्बर्दे:



```
र लाहोर-नेतल तीरपदाल
                                                                    ल्याँर' राम घालमीगेट
                                                                           T. A. Jou swarep
                                                          द्यलतान—नेतन बीरप दास
                                                            लुचिंदाराम चौङ्गावार
                                                                      Т. А. Јойзматар
                                            ४ नांट गोनरी (६'जाव) वीरप दास
                                                                                                                                                     वया स्ट्रांतेस एएटफोट्स पस्पनियों ६ दिए गेट्ट । रहे
                                                                                       लुचिंदारान
                                                         T. A. Joussagrap
                                        ६ भरवतर-चौरपदात
                                      राज गुरू याजार T. A. Joliswarup
                                                                                                                                         ६ग सव फ्रोंगिर मेससं टोयो मेतछ। फेरा /

    मंदिदा—चोरपदास

                                                                                                                                                                    नाणा सच्हाई प्रसंप्रा पाम होता
                                       TA T. A. Jodiswarup
                                                                                                 त्रवींदा
                                व करांची—चीरप दास सुचीं दारान
                              बन्दा बाजार T. A. Journal
                           ६ बाएउत्तर-वर्षोदातान वेगतान
                                                         r. 1. Jeuswarep
                        रः सलोधा—सुर्वीदारान सेवारान
                                इस फर्मको घाटन तथा सोड़ बीटके सीजनने पंजाब, सिंप तथा यू० पी०में करीब हैं ९ दिस्पसी
                                                    т. л. Јейзиштер
                   मांचेज खुँउ जापा करती है।
                                                                                             मेसर्स नंदर(म द्वारङादास
                                इस फर्नेके वर्डमान मालिक रायसाह्य सेठ बारहादात सानचंद हैं, आवहा मूत्र निवास स्थान
         तिहासुरतें (तिंव) है। जार असेडा श्लीवर (जीतेंग) नाविक सम्बन्धें । जारकी फर्न बन्ध्यें में
        रिक्षां क्षेत्र ( क्षेत्र ) है। जान असंबा दालन ( जाता) वालक वला है। जानका क्षेत्र विद्या है। विद्या क्षेत्र के विद्या क्षेत्र के द्वी है। विद्या क्षेत्र के व्यक्ति व्यक्ति के स्वाहित के क्षेत्र के 
      कराय रहार व वर्षा व व वजावारन रव वयात व्यापार कर रहा है। का आरहाराज वाका रहे
वर्ष पूर्व गवनेतिहों स्वताह्यकों पृत्वों हो है। आप सिक्तपुरने आंतरेसे नितिस्ट्रेड वया हिन्दू पंचा-
     पवके समापति हैं।
  १ विकारभ्र-वन्द्रशास्त्र साववंद्रशास )
१ दन्यं जातं मन्द्राम्याप
                                                                                                     वहीं हुँही चिट्ठी तथा इनोरानका दान होता है।
        देशकादाल बत्ती विचित्रं प
     वारमाई मोइल्ला पो॰ ब'ः
               T. A. shiring
               ₹.
                                                                                                                                                                                                                 33
```

### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



सेठ भगवरामजी (शिवव्रवाप रामनारायण) वस्वहै



सेठ शिवननापजो ( शिवननाप रामनागयम ) वंगई



सेंद्र रामनरायमाओं (शिववताप रामनारायम) वस्वदं, कुंबर रामेश्वरत्मानी Sto ( सेंद्र शिववतापत्नी )



३ लाहोर-नेत्तत तीरवदास स्मीदा राम मालमीनेट T. A. Joli swarup मुलवान-मेसवं बीरच दाव स्चित्रासम्बीस्याजार T. A. Jotiswarup मांट गोवती (पंजाब) शीरव दास ल्बिंदारान T. A. Jolls marap ६ भ्रमृतमरः-वीरपदास ल्बीश राम ग्रह बाजार T. A. Jouswarup भटिका—तारपदात तुर्योदा TR T. A. Jolisharup व करांची-तीव दास सुवींदाराम quane of A Join warup ६ छावलक्र-सुवीदासम सेवासम T a. Jolisvamp ६० सरगोधा-ल्यीदाराम सेवाराम r v lotawarup

हन सब फ्लोंपर मेससं टोपो मेनका फेसा (जापानी फर्म) बाङाट प्रदेसे तम स्ट्रांसेस एन्ड्रकोट्डन कम्पनियोंक स्थि मेहूं । रहे आदि माण स्वरिदेने हमा माता सप्टांद प्रातेश याम होता हैं, । इतके अतिरिक्त हुण्टी पिट्टी ब स्वांदान घ्रमंसीका थान भी इन दुष्टांपिर घोषा हैं ।

द्व पर्मकी पाटन तथा शीड़ बीटके सीजनमें पंजाब, लिय तथा यूव पीवमें करी र ६५ ्टेस्परसी प्राचेज सुख जाया करनी है।

## मेलर्स नंदराम द्वारकादाल

इस पर्भक वर्षमान माजिङ रावसाइव सेठ झारकाइान स नवेडू हैं, जारका सूब निरास करत शिवारपुर्भे (सिंव ) है। जार जरोजा अविव (केसिंव) कानिक सज्जव है। जारको सर्व अक्टूर्व करीव १६१२० वर्षों से व मजानामे ६० वर्षों विवास कर रही है। सेठ झारिकाइस्त्रेओं अर्थ वर्ष पूर्व गर्भनेटने समसाइवकी पश्ची ही है। आप सिक स्पूर्ण जानिसी मजिन्हें दे तथा दिन्दू पंचा-यक्षे समापनि है।

23

ष्याप स स्थापारिक परिचय दक्त प्रकार है।

१ दिकारका न्यान्यसम्बद्धाः सार्वव्यक्षाः व्या हुन्ते विद्यो त्याः व्योग्राहकः वाम होताः हुँ । १ द्वार्कः नेताले भन्दराव्यक्षाः १ द्वारकः दास ब्रक्तां विश्ववयः १ द्वारकः होताः वीर्वायः व

¥\$

```
भारतीय नापारियोक्त परिचय
                         । वेड मगश्नीगमजो इस समय युदानस्याहे कारण कासी-निश्चास कर रहे हैं। भारते
                        ने २ मत पूर्व घननो मागीरका मेहळता (जिला दिसार) गामक माम भी राजणहुकी संस्था
                     है नहाह तिने इसके तुएँ हिया है। इसके अविधिक इस सानदानने गामाद हिर
                    के नामक विश्व दुष्टक चेद्रा क्या व । क्या व्याप्त क्या व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त
चेद्रते देश हमार क्यांची सम्पत्ति ही हैं। तथा १ हमार क्याया विद्यासम्बद्ध सासनी विश्वका
                   शेंद्र भन्तरतिमानती दिस्तानी है नामते स्वालसीतप देने हे लिवे दिने हैं।
                          रम धनर इम प्रनंद्य सञ्चालन रोड सिवयनापत्री, सेंड रामनारायणात्री एवं व्यमीनारायणा
                 हरते हैं। भी ह्यूमीनारादणाती टिकमणी यत वर्ष समवाल महासमार्थ सहायक मंत्री मह
                 है। भार सिक्षित सामा है। नया समतात समागढ़े सच्छे कार्यकर्ता है।
                                  बनंबातमं भाषद्या व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।
                   विराज्यात शीव पारमन्त्रित
                                                ) यहां हुंडी चिट्टी, गला तथा देशियनका व्यापार होता है।
            १ बार्च-मेलम् विकासाः रामः
                बाताबस् बार्'महा बाह् बाह्रवा
                                              ) यहां रहे साना, पांची नवा इएड्रेडी क्योरन एमंबीका
               fil tte TA Asandinasa
           है हान्द्र-अनुमें भगताम राम-
          व दिवार-देवस्य सगताम राम
                       वाशवज्ञ ववागत
                                               यहां वारहान, गहां नया बाइनका दाम होता है।
        ४ होनी [हंकान] केपने स्थानसम् हे यहां सायको हमानित और १ मेसिक्स चेतरसे है तथा वहे
      कियांचा (वेशाव) संवर्ष भारत है वहां रहे गाने की ताहुतहा बाम होता है।
      • स्थान वंशास्त्रम् स्थान
    विकास (संकास केंद्र ) में वर्ष
विकास (संकास केंद्र ) में वर्ष
विकास स्थापन केंद्र ) में वर्ष
विकास स्थापन केंद्र हैं ।
विकास स्थापन केंद्र स्थापन
                             मेससं सनेदीगम दुदारमञ्ज
        हत कोई के उसे हा हुउ निशास स्थान चितु को (रेकारते) है। इस खेंची वर्ग
स्तित हर कांत्र १६ सर्वे हरे। करकांत्रे स्त्र कां क्षांत्र ४० श्रांसी काम का को ३ । वा
पांच का जिस भागत मानंद राज्य है। सा बांधे स्थानं का विकास
```

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय





. स्व॰ सेट]सवरामसिंह मंगूमल (मंगूमल जेसासिह). 🗮 🖫 सेठ लुणिन्दासिह सतरामसिह (मंगूमल लुखिन्दासिह)





स्व० सेठ नेसासिह सनगमसिर (मंग्मल केसासिह) सेठ नारायणसिंह सतरामसिर (मंग्मल हरगोविन्दसिंह)









थी॰ सेठ शीरामजी (सतेहीगम जुहारमछ) यम्बर्

# नापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) विकास्यर-मेसस मंगुमल । यहाँ इस फर्मका हेड आफिस है। जेसासि'इ

(२) बानई—मेससं मंगूमत जेसा-सिंह नागरेची स्ट्रीट महत्रती fafes ni T. A. Pajaj

यहां चेंद्विग हुंडी चिट्ठी तथा आइतका काम होता है।

(३) मत्राल-मेलस मंगूमल जेशासिंह } साहकार पेंड

विद्विम, आहृत श्रीर हुंडी चिहीका काम होता है।

(1) इंग्लोर सिटी-मेसस संगूतल } देशिक होता देशा. A. Salguroo } १४) किल्लामे होता देशा.A. Salguroo (४) विवनायेली मेसर्स मगुमल

नेतासिंह T.A, satnam } वेद्विग आदत और हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

(६) श्वन-संग्मल सुगस स्ट्रीट

जैसासिंह } यहां राइस शिपमेंट राइसपर रुपया देना गथा भेदिया शीर भाइतका फाम होता है।

# मेससंमग्मन हरगोविंदसिंह

इस फर्मफेवर्तमान माछिक सेठ सतरामसिंहजीके वृतीय पुत्र सेठ नासायण सिंहजी है, भाष शिकापुर (सिंघ) के निवासी खरोड़ा ध्रविच जातिके सञ्चन हैं। आपके कुम्मी पार्व का कर्म के सुरुवानी चेंदुरोंमें बहुत प्रतिब्हित एवं पुरानी मानी जाती है। इस समय सेंड आपकार्य में हे एक पुत्र सेठ हरगोविंद सिंहजी हैं।

भाषका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

[1] विश्वातुर-मेससं सतसमितं ह ] यहां इस फर्मना देव भौरित है। नारायण सिंध

[२]दम्बई-मेतस संगूमल हर गोविन्द्ति'इ सहमी विविद्धंग यास्नाई मोइछा-पो॰ मं॰ १ T, A. Narsingh

बहां बैद्धित हुंडी चिट्टी धीर क्रांटिक इंड क्रिक्ट

रे) स्थाह रेहर्स संगुमल हर गोधिदसिंह साहकार देव

TA Satkariar

४ ] कोलक्बो हेसल अगुमल ४१-साधि होत ह स करेट

#### नारतीय प्यापारियोक्ता परिचय

- (३) सनेहीराम जुहारमञ एग्ड फो०---
- (४) अनोपबन्द्र मगनोराम—इसमें आप हा साम्हा है।

ह्वडे मतिरिक्त आपडी to ! १५ हुडानें पंजाब प्रांतमें हैं जो दर्देह दिनोंने स्तीरीडा हाम करती हैं। इसकमें हे द्वारा कोची ( आपान ) तथा यूरोपमें भी हर्देहा परस्तरीट होता है तथा आपानसे इस कमेपर डायरेक्ट कपड़ेडा इस्पोर्ट होता है।

भोजो बोरिन प्रस्पनी जापानी पर्मका परमाईका काम नामक भीपदी कर्म करती है।

## मेनर्स सदासुख गम्भीरचन्द

६५ पर्में डा देड़ मोहिन कत्रकता है। इसके मालिकों डा निरास स्थान बीकानेर है। माप मन्देदररी सन्तर हैं। चापका पूरा परिचय पित्रों सहित अन्यत्र हिया गया है इन फर्मेडी धन्तरे त्रापका पना - कालयहेंची रोड है। यहाँ मेंकिन तथा कुगडी पिट्टीका कामा होता है।

## मेससं हम्नन्दराय रामनाराय्ण रुइया

इस प्रश्नेके बरोमान मालिक सेठ शामनारायणकी कर्रवा है। स्नाप अमनाल बेरप जानिके स्राप्तन हैं। स्नारका मृत निरास स्थान रामगढ़ (जयपुर-स्टेट) में है।

संद रामनागरकामे हो बस्बई आवे करीब ४० वर्ष हुए, इसकारी है। स्थापना आपके रिका सेठ इसनन्द्रावकाने ही थो। पहिले यह कर्म खेवसीहाम हानन्द्रावके नामसे व्यवसाय करती, थी। संद र-नन्द्रावकाने हैं। योगे इस कर्मेंड व्यवसाय हो दिशेष बनेजन मिला आपने माधुन जेवहीं हैं बेठनेटकी इसकार्य बहुन समाणि बनानिक हो।

सेठ एवन एक्का हर्या बहे योग्य और व्यापार्श्व पुरव हैं। अववाल समाजर्व आवश्च पट्ट सम्मत है। याद दूसर्थ हें आह इंग्डिया, न्यूंश्रिया इरसुर्थ सम्पत्नी, इंपरिट्रव आय स्थाप्त है। याद इस्सें वें क्रू आह इंग्डिया, न्यूंश्रिया इरसुर्थ सम्पत्नी, इंपरिट्रव स्थाप्ते हैं। कर है। कर स्थाप्त है। साव हर्या अवश्य स्थापत है। साव स्थापत है। साव स्थापत है। साव स्थापत है। साव स्थापत बहुत अवश्य हर्या हर्या कर है। साव स्थापत स्थापत स्थापत है। साव स्थापत हर्या अवश्य हर शाव कर हर्या हर्या है। साव परिच्या साव स्थापत हर्या अवश्य हर्या अवश्य हर शाव हर्या हर्या

बारका म्याद्धीक परिवय हम बक्त है।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



सै० चेटासिह् सतगमसिंह (मंग्मल चरासिह) यम्पई



रोह देवसात वेजीवा (वंकात वेशीवा) क्रा हे







# मुलतानी वेंकर्स एएक कमीकन एकंट्स मेलर्न तीरधदात लगींदाराम

#### -

ध्य फाँके माजिक शिकारपुर (सिंध) के निरासी करोबा क्षत्रिय (सिंधा) अनिके धानन हैं। इस कर्म हो बहत होने करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ मुगोग्रायमजीने स्थापित किया या तथा कार्र में ते हो यह कर्म हमी नामसे कारायर कर रही है। आपके प्रधान सेठ खेसरामजीने इस कर्म के काम हो सम्हाज और जनके बाद सेठ बीरार्जन भी व प्रेमचन्द्र मीने इस कर्म के क्यायरको रिशेष करसे बहाया।

र्बनानमें १थ प्रमें ह मार्डिक सेट बेमचन्द्रनी है पुत्र सेट मीमराजनी हैं; इस पमें ही भीसी कि सामुखें प्रक होरानेंद्र बादें हास्पिटल पालू है। यहां चांसह ह हजन व सब तरह हे भारोरानहां बण्डा में रे हैं। हो मार्चक तिये हो तोन क्रामेरिकन सांस्कर भी इन्नाम प्रानेट लिये सुन्धरे गाउँ हैं। इस सारिस्टरमें बीमार्गिक रहने व मीजन साहिता भी मरंप है।

भाषको भोरचे जिल्हानुर्से स्टेशनके पात १ सुसाहित्रसाना भीर भी द्वारिकानामाने एक धर्मराज बनी दूरे हैं। किन्द्रान सेठ होगानंदानीके नामसे एक जनाना भारतान बनने राज है। जनतमेरने इस धर्मको चोगसे एक चूंचा क्षताना है जिल्हों बगीय २५ हमार दार्पोकी लागा को है।

#### स्य क्रंबा व्यापारिक परिचय इस प्रवार 🕻।

१ विकारा-नवर्व तीरवराव } वहां इस प्रमंत्रा हेवजारिस है। इतका राव }

् बन्धे-नम्ब केरबर्ध प्रविद्या पूर्वि । एक्सा बहें परिका किंद्री प्रविद्या को परिका किंद्री प्रविद्या को प्रविद्या क्ष्मि हों है यह को मेमने छोड़ मास्मूटर एवंड क्ष्मिने प्रविद्या को स्विद्या क्ष्मिक को मुगलिस स्विद्या के

# मेसर्स खूबचंद दीपचंद \*

इस फर्मको १० वर्ष पिहले सेठ दीपचंदजीने स्थापित किया था। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ खूबचंदजीके पुत्र चेतनदासजी, दीपचंदजी और थावरदासजी हैं। आप शिकारपुर (सिंध) के निवासी वथवा जातिके सज्जन हैं। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ विकारपुर-मिससं बूबचेर } यहां सापका हेड ऑफिस है। चेतनशास } २ यम्बर्श-मेससं लुबचेर दोवचेर ]

७० नागरेवो स्ट्रोट T.A.Deepa विद्विग और कमीरानका काम होता है।

३ सेलम [ मदाल ] मेलर्ज विद्वित स्त्रीर कमीशनका होता है। एक्थर दीपचंद

### पंजाबी बेक्कर्स एण्ड कमीशन एजंट

# मेसर्स किश्नचंद वृ टामल

इस फर्मके मालिक डि॰ अटकके निवासी हैं। आप खुखरायन सेठी जातिके सजन हैं। इस फर्मकी बम्बईमें सेठ किरानचंद यूंटामलने सन् १६ २४में स्थापित किया था, इस फर्मके विकैंग पार्टनर सेठ मूलचंदजी, हरीचंदजी, सेठ किरानचंदजी, सेठ परमानन्दजी, सेठ दुरानाशाहजी और सेठ देहराशाहजी हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१—पंषावर—में सर्स प्रमीरचंद सद्यमीचंद्र प्रन्दर-ग्रहर T. A. bansnivala यह हेड ऑफिस है । इसका स्थापन सन् १८८० में हुआ। यहां वैंकिंग हुंडी चिट्ठी, शक्तर और जमीदारीका काम होता है। यह फर्म गवर्नमेंट ट्रेम्सरर और इम्पोरियल वैंककी ट्रेम्सर है।

२ कर्राची-किशनसंद ब्रामल, सम्बद्देशज्ञार v. A. mormukat

वैंकिंग और कमीशन एजंसीका काम होता हैं।

 रापलिंदी—मेसस मूखचंद मेहरपंद
 होती (पंजाय) मेसर्स दुनीचंद

वेद्धर्स फमीरान एजंड और जमींदार।

हरीचंद एवाञारांज १ होती (पंजाब) मेसर्स हरीचंद विधानचंद एवाजारंज

कमीरानका काम होता है।

<sup>े</sup> इब फर्म झ परिवय देरोचे मिला, प्रतप्त यथा स्थान नहीं छाप सके।



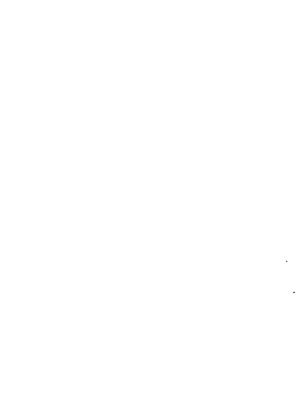

## मेससंधनपतमल दीवानचंद

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ ज्वालाइ।सजी तथा उनके छोटे भाई सेठ दोबानचंदजी हैं। इस फर्मको जापने लावज्युरमें करीब ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया। आपका मूल निवास स्थान लायलपुर (पंजाब) है। इस फर्मकी विशेष तरकी भी आप दोनों भाइयोंके हार्योसे हुई।

आपक्की ओरले लायलपुरमें एक धनपत-हाईस्ट्रल चल रहा है । वधा आपने अपनी माता के नामसे लायलपुरमें जियोंके लिये एक अस्पताल कोज रक्ता है।

आपकी नीचे लिखे स्थानीपर दुकार्ने हैं— १ क्षायतपुर (पंभाव)मेसर्व } यहां इस फर्मेका हेड आफिस दे तथा हुंडी चिट्ठी और आड़त धनपतमत दीवानबंद T.A.Dhanpat र का काम होता है।

र साखा ज्यासादास दीयावयंद सादलपुर वंजाब T:1Bimani

१ धनप्रतमल दीशनव'द जेडावासा सामस्युर ( पंजाब ) T.A.Dhanpa'

४ लामलपुर धनप्रतमञ्ज दीवानव'द-गोर्डनाला (प'जाव) T.A- Dhanpat

४ घननवमल ज्यालादास-प्रारक्षताः सामसञ्जर (पंजाब

६ दीवानचं इ जीवनज्ञाल लायलपुर [पंजार]

करांची—धनप्रतमत दीवानवंद
 वंद्रसोड T. A. Dhanpat

ो एक २ जीतिंग चैक्दी व ११ । ध्या च्हेंका ज्यापार ब्राह्म कि भी जीतिंग ध है।

ादा मापकी प्रक संग फेकरी है। ता है। भारत त्यों हे साथ है

श्रापदी यहां एक नाइल फेक्टरी तथा फ्लोअर मिल है । यहांपर हुंडी चिट्ठी तथा आड़तका काम होता है ।

च मन्यर्-भननतम् दोवानवंद } इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा आइतका कान होता है।

र अकालवढ़ [पंजाब] धनरतमल | यहां आपको राइस मिछ है। बोबानवढ़ १० महंद बिजोचन [पंजाब] | यहां आपको जीनिंग फेक्सी है।

इसके अविधिक रामनाययण सदारालके नामसे, ठाडीर, कारिया, कतकता, रानीगंज, वधा टायनवुरने कोडका व्यापार होता है। कडकचेका | तारका पता कीप (Fath) वधा अन्य स्थानोंपर (Fortune) है।

#### भारतीये. व्यापारियोंका परिचय

मेससं मंगूमल लुनिंदासिंह

इस कर्नके मालिक सेठ लुनिवासिंह, सेठ सरवामसिंहजीके पुत्र अरोडा स्त्रिय जातिके सजन है। आपका लुटुम्ब बम्बईमें १०० वर्षों से वेद्धिग व्यवसाय कर रहा है। वर्तमानमें आपकी कर्मको इस नामसे स्थापित हुए २०१२ वर्ष हो गये हैं। इस लुटुम्बकी ओरसे शिकासुग्में एक सुसाफिर साना बना है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) विकासुर-मेसस स्टराम- ) यहां इस फर्मका देड क्रांफिस है। ... सिंह सुनिवासिंह

(२) बन्दों सेवलं समुक्त सुर्विदा विद्व बारामों सोइक्स केट्टे T.A. Amindhora

(१) मदाब-मेनर्स नंगलसमृतिः। यहां विद्वित हुंडी चिट्टी तथा कमीरान एजेंसीका कार्य्य होता

विंद साइ कार पेट T A.Getmalant ) है। (४) बंग ब्रोट-सिट)--वेसमं कंगूनल

मृतिदालि इंडा वेट वहाँ हुँडी चिट्ठी तथा येहिंग विभिनेस होता है।
T.A. Pursotam
(६) रगुन-नेसर्व मगुम्ब सर्विदर के सम्बद्ध मान्य स्थान

) रात-नेसर्व मानव्य सूर्विदा | विद् T.A Salguru | विजिनेस होता है।

## मेसर्समंगूमल जेसासिंह

इस प्रमेंडे मालिङ शिकासुरङे निवासी अरोड़ा खृत्रिय जातिके हैं। इस प्रमंडो स्पानित दुर करीय एक राताप्ति हुई है।

इसके प्रधान पुरुष सेठ धनरामसिंहगीके पार पुत्र सेठ दुनिंदासिंहगी, सेठ जेसासिंहगी, सेठ नारापणिंहजी और सेठ पेलासिंहगी हुए। कुछ वर्षों पूर्व धारों आई अछन अछन हो गये और बाप डोगोंने सेठ मंगूनछंशी (पिनामह) के नावसे अपनी २ स्ववंत्र पेट्टिये स्थापित हीं। इस छांके संबादक सेठ शेखासिंहशों थे। आपका देशवासान इसी साठ संवर्ग १९८५ के बेटासमें ही गया है। इस समय हम फांके मालिक सेठ शेसासिंहगीके ४ पुत्र सेठ हासासिंहगी, सेठ अपनार्थिहणी, सेठ गर्मिंहशी और सेठ पतुंत्र न हासशी हैं। आपके यहां बहुन पुतने सनवर्थ

कॉटन मर्चेएट्स एएड बाकर्स

**COTTON MERCHANTS &** 

BROKERS.

# कॉटन मर्नेट्स

# रुईका इतिहास

मारतमें मूत आतने और अपड़ा युननेकों कठाका आरम्म पत्रसे हुआ। यद निश्चित् रूपसे नदी अहा जा सकता, परम्तु एक बात को निश्चित् रूपसे कही जा सकती है वह यह है कि इस कलाके आधार मृत सिद्धान्त्रों को चर्चा स्वयं वेड़ोंने जायी है। अतः इस कठाका जन्म यहां सहस्रों वर्ष पूर्व हुआ होगा, यह मानना असद्भा न होगा। पदापि पारवात्य विद्धानोंके मतके आधारसे मारतकी परम्मर गत परिचान प्रयापर पद्मपत जनित प्रमाव पड़ता है, फिर भी इसमें तो सन्देह नहीं कि जहां नितो नामक देखने जाहर तूनों इपड़ोंका प्रयम प्रयाप उन्हमनें सन् १४६० दें में किया गया वहां मारतनें कम-से-कम आजने तीन हजार वर्ष पहितोसे सुती क्ष्योंका प्रचार या।

निक देवने जो वक्तव्यव्यवस्त अपने The vegetable lamb of Tartary नामक मन्यमें जिल्ला है कि नदमा (Babamus) के लोगोंने कोलम्बस को प्रयम बार सुन दिसाया और कोलम्यस अपने जीवनमें पदिलों बार स्मूणके लोगों को सुनी वपड़े पहिने हुने देखा। इससे खिद्र होटा है कि जिटेनवादीने कोलम्मस को पाज के बाद की सुन का वर्णन सुना। परस्तु मारव्यक्ती हजरन देखा- के सेवड़ी वर्ष पूर्वत इसका स्पान कोल कोल सेवड़ी वर्ष पूर्वत इसका स्पान कोल कोल सेवड़ी वर्ष पूर्वत इसका स्पान कोल कोल सेवड़ी वर्ष पूर्वत इसका स्पान के बाद की है। विकास मारवादी है। वर्ष प्रान्त के स्पान प्रयास प्राप्त जाना दुछ नया नदी है। इसका स्पन्ता में पदा बातुन सुराव नदी, तो सुराव समस्य ही है।

पुरने शावशिंह जायरपर मानवा पहेगा हि १८ वी राजाशीं आरम्बनें पहांते हरें विरेश वहीं मेंनी जाती थी। बन्धीं भी नीनीविक विरेशनाने उसे इस ज्यासायश्च प्रधान हेन्द्र बननेंने साले जायेक सहस्वा दहन की है। बारवंक क्यास ज्ञान परनेयारी हेन्द्रोंके साले की के ज्यास जातत है। बन्धीं सा मन्दर भी सा प्रधासी तहां की साले हैं के साला भी वने ज्यास जातत है। बन्धीं सा मन्दर भी सा प्रधासी तहां की साले हैं कि शाह है। सा तब का मोने पह साल बहुत होता रहीं है शाह साला के प्रधान हैना है। साला की साले हैं की साला मानत परी साले के साल मानत परी साले की साल मानत परी साले की साल मानत परी साले का मानत होता है। असे साल मानत होता है।



#### होस्सीर हिसी

स्त्र त्यां के कार्तने ! करेड़ ६१ व्यव राध सर्वे पुरारिश स्त्रने सक्ष नेवाका एक्ट्र स्त्रोंने सेतृत हैं को स्त्रीका कास्त्रय कर्तनाको नको राजकारियोंने क्रियोन्स के एसके हैं। इसने से क्रान्टेक सेतृत्सने परि १८ गाउँ कार सीचे सर्वा कार्य को अहार गाउँ का सक्ती हैं।

इस्त स्वत्वत्वत्वत् ११२३ है के जैस्तर राजने हुका या । इसे वास्त्रस हस्त केन्द्र सामर बात (Endomp Edding) की है : यह मान १८ उन्ह तस्त्रे उत्पादर बस्ताय का है इस विकास मार्क्त ११० हुकार सरोहरे स्त्रेंग की ४० वेन्द्रेश की की कार्यों सामें हैं। यह सेन्द्र सरोहे कि मान कार्य में इसे हैं

बरक्य मोन्य प्राप्त सम्य पूर्वेष हेर्के प्रत्ये एतन्य अविदेश है। यह अमेरियाँ स्पर्क बीट प्रेटेके किस्तुम्बे यावरके सावाको केला स्वाय प्या है।

### स्के महाक सेंक रहेर

बर्वस्य मारा का तिवे मान् बरले यह की माना गान करने कीत हाई वे हा हो की पूजा माना है। सहते मानावे हुन केत्रान बरले करता करी की सकताहै।

म्हिने म्हन्य हतने चरकार्ति सुर प्रचंच करने संग्री काव महत्वने होते हैं। इन स्मर त्यों से सहये होतेंचे चरकारे की स्पन में में में सनकी जाते थें। हतने हरू करन रहम सर्वेड की पहुँच त्या हैता पर, पर क्यते पूर्ण में विकालने मानते उनकी करा सत्या की मेर्न करने की हरिनेद्यांचे करनायों नमें र सर्वेच हैंने सरकार्त्त है। हेर्लिन सरकार्त्त हैंने हरू हैराइने करने में मेंन प्रदेशने चरकारने सामे महाने मान

्छ सम्म सरे हंडामें पंच मरहे छोत वस्त्यों हमें इसेड् महेंचे पहें तेता होती हैं। क्रिकेट डेड़ कोड़ बीजाओं पार्ट बड़ेड़े युवाहरेड होड़ बाब करेरेकर देश होती हैं। बहार में बीजा राज्य बाद पार्ट तेया होती हैं। बहार में बीजा राज्य बाद पार्ट तेया होती हैं। और दोन राज्य बड़ेने सिंग, चीन करेड़ हुनियोंके क्षाम हुन्हें के समितिक हैं। बीची कामवारें बाद करा नियम हुन्हें को क्षेत्रिया की करेड़े करायें बाद करा नियम हुन्हें का की बाद के सहित्य की करायें हैं। बीची कामवारें बाद करायें का की बाद की बाद के स्वार्ट करायें बाद के सहित्य की बाद के स्वार्ट करायें का की बाद के सहित्य की करायें हैं।

बराम में बई नवार्य शाक्तिये से देश हैं की है। इंडे () हार ब्यूब (है ब्यूब (१) क्वंडर (१) हर () क्वंड्रिकेस (१) दुक्केस (१) वेज शाक्ति व्यक्ति व्यक्ति का जनार्य से हम ब्यूब और बरूब शाक्तिये हैं हैं, बरहेराने और इस कुटेंटु शाक्ति-

```
मास्तोय व्यापारियोंका परिचय
                    (४) त्रिवनावह्यो-मेवसँ
                        इरगोदिद्धिंद दिगवाबार
                                             मगुमल
                                                           यहां वेंकिंग हुं दी चिट्ठीका काम होता है।
                           T.A. Hargo' jnd
                  (६) बंगमीर मेस सं मंगूमल हा-
                 मोविद्धि ह हुइपेडी A.O.mara) an
               (७) (गून-मेंसन मंगूनल हर-
                    गोविद्धति मस्बेटस्ट्रीट
                        T. A.Om Satanam
                                                     यहाँ वेद्वित हुएडो विद्वी क्रमीरान तथा ग्रह्सछ। काम होवा
                                        मेसर्न मंग्मन चेनासिंह
                 इस ६ में के वर्गमान मालिक सेंठ चेंलासिंह स्वरामसिंह बरोड़ा क्षत्रिय जातिके सक्त हैं।
        हेत रामक वामान माठक एवं प्रणावन ववसामावन कावन व्यवस्था है। आपके लामका ओसी दिक्सपुर्त एक मुसाहित लाम
       जार हा पर जाता द्वारा र पर का वृह जार कर राजा शास्त्र जार जार का उपाय कर का विकास स्था हुमा है। सेठ चेळासिंह बीठे दो पुत्र हैं जिनके नाम सेठ ईसरसिंह बीर लेक्सणहासको हैं।
      रे विकास्तर-मासन् कारामित ह } यहाँ हेंड माण्डिस है ।
   १ बस्बा-मंग्यस चेजासिंह
       नागरेको स्ट्रोट यो० न'० ३
                                      यहां बेहिंग हुंडी चिंही बोर बाइनका काम होता है।
        T. A. Salguroo
   सतास-सेमम् मंगूमस
    वेद्वासि इ साइवार के
      r. A. Salgaroo
वांवसोर-मेन र मंग्रसस
```

,,

चेत्राति इ इ कर है । र. ४. १ आस्त्रात्ताः काषी इद [ वात्रावात ] संपन्न व गुम्स केवाणि इ गुमानी करोड़ इस नवीन अड्डेके बनानेमें १ करोड़ ६३ टाख द० खर्चे हुए हैं। इसनें सब निटाकर १८८ हर्डके गोदाम हैं जो हर्दका व्यवसाय कानेवाज़ी बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर छे रस्त्रे हैं। इनमें से प्रत्येक गोदाममें यदि १८ गांठें ऊपर नीचे रखी जायं हो। ७५०० गांठे आ सकती हैं।

इसका चद्घाटन सन् १६२५ ई०के दिसम्पर मातामें हुआ था । इसीमें वाजारका मुख्य फेन्द्र वाजार भवन (Exchange Bulding) मी है । यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर वनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों और ८० वेचनेवालों के लिये बनायी गयी है । यहां सौदा करनेके लिये अलग कमरे भी यने हैं

न्यवसाय मन्दिरका प्रयान कमरा पूर्वीय देशोंमें अपनी शानका अद्वितीय है। यह अमेरिकांके न्यूयार्क और प्रिटेनके डिन्नरपुडके बाजारके आधारको डेकर बनाया गया है।

## रुईके व्यागरका संक्षित परिचय

असीमका न्यापार नष्ट होनेके पश्चात् भारतमें यदि कोई न्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है तो वह रुई स्त्रीर जूटका न्यापार है। इन दोनों न्यापारोंके मुख्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमराः वम्बई और एडकता हैं।

प्रकृतिको अल्ड छपाले भारतवर्षमें बहुत प्राचीन फाल्से रुईको ऊपअ प्रचुरताले होती है। कुछ समय पूर्व तो बाहरी देशोंमें भारतको रुई प्रथम श्रेणीको सममी जाती थी। इससे २५० नन्यर तकका बारोक और विद्या मृत तैयार होता था, पर जबसे बूरोपमें विद्यानने छपनी उन्नति फराना प्रारम्भ की और अमेरिकामें छपि-विद्यानके सम्बन्धमें नवे २ प्रयोग होने प्रारम्भ हुए तबसे इन देशोंने प्रारच्य और इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाले भारतवर्षसे वाजी मार ली।

इत समय सारे संसारमें पांच मनके करीव वजनकी ढाई करोड़ रुईकी गाँठे तैयार होती हैं जिनमेंसे ढेढ़ करोड़ भौसतकी गांठें अकेठे युनाइटेड स्टेट् आफ भमेरिकामें पैदा होती हैं। भारतकर्ष में श्रीसत पचास छाख गांठे तैयार होती हैं। और रोप पचास छाखों मिश्र. चीन आदि दुनियांके तमाम दूसरे देश सम्मितित हैं। रुईकी उत्तमवामें पहला नम्बर मिश्रका, दूसरा अमेरिकाका और तीसरा मारतवर्षका है। मिश्रकी रुईके तारकी छम्बाई १,५२ चैठती है जबकि भारतीय रुईके तारकी लम्बाई केवठ १ चैठती है।

मारतवर्षमें कई प्रधारकी क्यालिटीकी रहं पैदा होती है। जैसे (१) सुपर प्यदन (२) फाइन (३) फुळीगुड (४) गुड (४) फुछीगुडफेकर (६) गुडफेक्स (७) फेक्स इत्यादि। इनमेंसे भड़ोंच तथा कमराकी रहं सुपर प्यदन और फाइन क्वालिटीको होती है। खानदेशमें अधिकतर फुछीगुड क्वालिटी-



#### कॉटनमीन शिपरी

इस नवीन अट्टेंक बनानेमें १ करोड़ ६३ लाख रु॰ खर्च हुए हैं। इसमें सब मिलाकर १७८ रुईके गोदाम हैं जो रुईका ब्यवसाय कानेवाली बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर ले रक्खे हैं। इनमें से प्रत्येक गोदाममें बदि १८ गांठें ऊपर नीचे रखी जायं तो ७५०० गांठे आ सकती हैं।

इसका उद्घाटन सन् १६२५ ई॰के दिसम्बर मासमें हुआ था । इसीमें वाजारका मुख्य केन्द्र वाजार भवन (Exchange Bulding) भी है । यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर वनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों और ८० वेचनेवालोंके लिये वनायी गयी है । यहां सौदा करनेके लिये अलग कमरे भी बने हैं

च्यवसाय मन्दिरका प्रधान कमरा पूर्वीय देशोंमें खपनो शानका अद्वितीय है। यह अमेरिकाके न्यूयार्क और त्रिटेनके डिवरपुडके वाजारके आधारको डेकर वनाया गया है।

### रुईके व्यापारका संक्षित परिचय

अफीमका न्यापार नष्ट होनेके पश्चात् भारतमें यदि कोई न्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है तो वह रुई श्रीर जूटका न्यापार है। इन दोनों न्यापारोंके मुख्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमशः धम्बई स्रोर फळकत्ता हैं।

प्रकृतिकी अखण्ड छपासे भारतवर्षमें बहुत प्राचीन फाळसे रुईकी ऊपज प्रचुरतासे होती है। कुछ समय पूर्व तो बाहरी देशों में भारतकी रुई प्रथम श्रेणीकी समम्ती जाती थी। इससे २५० नम्बर तकका बारीक और बड़िया सूत तैयार होता था, पर जबसे यूरोपमें विज्ञानने छपनी उन्नित फरना प्रारम्भ की और छमेरिकामें छिप-विज्ञान के सम्बन्धमें नथे २ प्रयोग होने प्रारम्भ हुए तबसे इन देशोंने प्रारच्य और इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाछे भारतवर्षसे बाजी मार छी।

इस समय सारे संसारमें पांच मनके करीय वजनकी ढाई करोड़ रुईकी गाँठें तैयार होती हैं जिनमेंसे डेढ़ करोड़ औसतकी गांठें अकेले युनाइटेड स्टेट् आफ अमेरिकामें पैदा होती हैं। भारतवर्ष में श्रीसत पवास लाख गांठे तैयार होती हैं। और शेप पवास लाखमें मिश्र, चीन आदि दुनियांके तमाम दूसरे देश सम्मिलित हैं। रुईकी उत्तमतामें पहला नम्बर मिश्रका, दूसरा अमेरिकाका और तीसरा मारतवर्षका है। मिश्रकी रुईके तारकी लम्बाई केवल १ वैठती है।

मारतवर्षमें कई प्रधारकी क्यालिटीकी रुई पैदा होती है। जैसे (१) सुपर फाइन (२) फाइन (३) फुळीगुड (४) गुड (४) फुळीगुडफेअर (६) गुडफेअर (७) फेअर इत्यादि। इनमेंसे भड़ोंच तथा कमराकी रुई सुपर फाइन और फाइन क्वाळिटीको होती है। खानदेशमें अधिकृतर फुळीगुड क्वाळिटी-



इस नवीन अर्जु के बनानेमें १ करीड़ ६३ टाल क॰ खर्च हुए हैं। इसमें सब मिलाकर १७८ हईके गोदाम हैं जो हईका व्यवसाय कानेवालो बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर छे रस्खे हैं। इनमें से प्रत्येक गोदाममें यदि १८ गोठें ऊपर नीचे रखी जायं तो ७१०० गांठे आ सकती हैं।

इसका उद्घाटन सन् १६२५ ई०के दिसम्पर मासमें हुआ था । इसीमें वाजारका मुख्य केन्द्र वाजार भवन (Exchange Bulding) भी है । यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर वनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों और ८० वेचनेवालों के लिये बनायी गयी है । यहां सौदा करनेके लिये अलग कमरे भी बने हैं

च्यवसाय मन्दिरका प्रधान कमरा पूर्वीय देशोंमें अपनो शानका अद्वितीय है। यह अमेरिकाके न्यूयार्क और त्रिटेनके छित्रशुष्ठके वाजारके आधारको छेकर वनाया गया है।

### रुईके व्यापारका संक्षित परिचय

अफीमका न्यापार नष्ट होनेके पश्चात् भारतमें यदि कोई न्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है तो वह रुई खोर जूटका न्यापार है। इन दोनों न्यापारोंके मुख्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमशः वर्म्यई खोर क्छकता हैं।

प्रकृतिकी अलण्ड कृपासे भारतवर्षमें बहुत प्राचीन फालसे रुईकी ऊपज प्रचुरतासे होती है। कुछ समय पूर्व तो बाहरी देशोंमें भारतको रुई प्रथम श्रेणीकी समम्मी जाती थी। इससे २४० नम्बर तकका बारीक और बढ़िया सूत तैयार होता था, पर जबसे यूरोपमें विज्ञानने ध्वपनी उन्नति ध्वरना प्रारम्भ की और ध्वमेरिकामें कृपि-विज्ञानके सम्बन्धमें नये २ प्रयोग होने प्रारम्भ हुए तबसे इन देशोंने प्रारस्थ और इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाले भारतवर्षसे बाजी मार ली।

इस समय सारे संसारमें पांच मनके करीय वजनकी ढाई करोड़ रुईकी गाँठें तैयार होती हैं जिनमेंसे डेढ़ करोड़ बौसतकी गांठें अकेले युनाइटेड स्टेट् आफ अमेरिकामें पैदा होती हैं। भारतवर्ष में श्रीसत पचास लाख गांठे तैयार होती हैं। और रोप पचास लाखमें मिश्र, चीन आदि दुनियांके तमाम दूसरे देश सिम्मिलित हैं। रुईकी उत्तमतामें पहला नम्बर मिश्रका, दूसरा अमेरिकाका और तीसरा मारतवर्षका है। मिश्रकी रुईके तारकी लम्बाई १.५२ पैठती है जबकि भारतीय रुईके तारकी लम्बाई केवल १ वैठती है।

भारतवर्षमें कई प्रधाकी क्षालिटीकी रुई पेदा होती है। जैसे (१) सुपर फाइन (२) फाइन (३) फुळीगुड (४) गुड (४) फुडीगुडफेअर (६) गुडफेअर (७) फेअर इत्यादि। इनमेंसे भड़ोंच तथा कमराको रुई सुपर फाइन और फाइन क्वालिटीको होती है। खानदेशमें अधि इतर फुडीगुड क्वालिटी-

| भारतीय न्यापारियोंका परिचय                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| है वरवोडरी मंडी (क्रांटिक)<br>विश्ववादर हरीबंद विश्ववदर }<br>हिन वेबादर हरीबंद विश्ववदर }<br>होता है ! | À |
| ० दार्थ- क्रिटिया समीत्वद . } यहां पर क्मोरासदा काम होता है।<br>इस्त्रमान द                            |   |
| कोहार-(मृंदिया) ब्यामझ                                                                                 |   |
| कोहार-प्रारंटिया) बुटामञ्ज<br>परमाननः } वेदुस्यं कमीरान एजंट और ग्रुगर मरविंट ।                        |   |
| T. A. Rhight                                                                                           | _ |
| e बम्बई-मेसब क्रियनबंद ब्रामस } बिद्धिना और क्मीशनका काम होता है।                                      |   |
|                                                                                                        |   |
| = *** ***                                                                                              |   |
| मेसर्भ जव्हारसिंह हरनामदास                                                                             |   |
| इस फर्में मालिकोंका मूछ निवास स्थान पुरुवा जिला शाहपुर (पंजान) है। आप व                                | ì |
| वंशी आविके सजन है। वर्तमानमें आपका निवास सरगोधामें (पंजाव)है। इन प्रमेद्दी स्थ                         | ï |

सेठ इरनामशसभीने सन् १६२५ में की थी । इनके ब्रोजिस्क ज्यारा कारवार करने बाते मा मंद्रे भाई ल्याशाहजों हैं। आपने सरगोपार्ने एक बहुत बड़ा कुआं बनजाया है। आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। ) मेलसं जनाहरसिंह हस्तामदास यहां हुंडी चिट्ठी आह १ सारोधा (वेबाव) हेर आफिन वेंकिंग विजिनेस होता है। r. s. minachs ३ सिसांशली मही (पंजाव) अराष्ट्रसिक्त हरवासवास T & mancha ३ नियोचन मंडी (वंबाय)

यहा आपद्ये कोटन भीत और देस फेक्से हैं। r. a manocha

 चक्र क्या मंद्री (वंश्राव) बाइत भीर वें हिंग ब्यापार होता है। इत्रावराय गोराष्ट्राय

६ बन्दा-धनको स्त्रीट मेनले बन्दार यहां कटन, गेहूं,असती सोना,चान्द्रों हो आडून बेंकिंग विं विद हरनाअदाख नेस होता है। L & Discounting

#### कॉटनमीन शिवरी

इस नवीन अड्डिके बनानेमें १ करोड़ ६३ लाख रु॰ खर्चे हुए हैं। इसमें सब मिलाकर १९८८ रुईके गोदाम हैं जो रुईका व्यवसाय कानेबाती बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर ले रक्खे हैं। इनमें से प्रत्येक गोदाममें यदि १८ गांठें ऊपर नीचे रखी जायं तो ७५०० गांठे आ सकती हैं।

इसका उद्घाटन सन् १६२५ ई०के दिसम्बर मालमें हुआ था । इसीमें याजारका मुख्य केन्द्र याजार भवन (Exchange Bulding) मी है । यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर यनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों और ८० येचनेवालोंके लिये यनायी गयी है । यहां सौदा करनेके लिये अलग कमरे भी बने हैं

न्यवसाय मन्दिरका प्रधान कमरा पूर्वीय देशोंमें अपनी शानका अद्वितीय है। यह अमेरिकांके न्यूयार्क और त्रिटेनके छित्रशुष्ठके वाजारके आवारको छेकर वनाया गया है।

## रुईके व्यापारका संक्षित पारिचय

असीनका न्यापार नष्ट होनेके पश्चात् भारतमें यदि कोई न्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है तो यह रुई श्रीर जूटका न्यापार है। इन दोनों न्यापारोंके मुख्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमशः वर्म्बई और च्छकत्ता हैं।

प्रकृतिकी अखण्ड कुपासे भारतवर्षमें बहुत प्राचीन कालसे रुईकी ऊपज प्रचुरतासे होती है। कुछ समय पूर्व तो वाहरी देशोंमें भारतकी रुई प्रथम श्रेणीकी समस्ती जाती थी। इससे २५० नम्बर तकका वारोक और विद्या सूत तैयार होता था, पर जबसे यूरोपमें विद्यानने अपनी उन्निति फरना प्रारम्भ की और अमेरिकामें कुपि-विज्ञान सम्बन्धमें नथे २ प्रयोग होने प्रारम्भ हुए तबसे इन देशोंने प्रारस्थ और इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाले भारतवर्षसे याजी मार ही।

इस समय सारे संसार्में पांच मनके करीव वजनकी दाई करोड़ रुईकी गाँठ तैयार होती हैं जिनमेंसे डेढ़ करोड़ कौसवड़ी गांठ अकेले युनाइटेड स्ट्रेट् आफ अमेरिकामें पैदा होती हैं। भारतवर्ष में औसत पचास लाख गांठ तैयार होती हैं। और रोप पचास लाखमें मिश्र, चीन आदि दुनियांके तमाम दूसरे देश सिम्मिलत हैं। रुईकी उत्तमवामें पहला नम्बर मिश्रका, दूसरा अमेरिकाका और तीसरा मारतवर्षका है। मिश्रकी रुईके तारकी लम्बाई केवल १ वेटती है।

मारतवर्षमें कई प्रदारकी हमाजिटीकी हई पैदा होती है। जैसे (१) सुपर प्राइन (२) पाइन (३) फुळीगुड (४) गुड (४) फुडीगुडफेअर (६) गुडफेअर (७) फेअर इत्यादि। इनमेंसे भड़ोंच तथा कमराकी हई सुपर पाइन और पाइन स्वास्त्रिको होती है। खानदेशमें अधिकृतर फुळीगुड क्वास्टिटी-



#### कॉटनमीन शिवरी

इस नवीन अर्थु के बनानेंसे १ करोड़ ६३ लाख ६० खर्च हुए हैं। इसमें सब मिलाकर १७८ रुईके गोदाम हैं जो रुईका व्यवसाय करनेवाली बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर ले रक्खें हैं। इनमें से प्रत्येक गोदाममें यदि १८ गांठें ऊपर नीचे रखी जायं तो ७५०० गांठे आ सकती हैं।

इसका उद्घाटन सन् १६२१ ई०के दिसम्बर मासमें हुआ था । इसीमें वाजारका मुख्य केन्द्र बाजार भवन (Exchange Bulding) मी है । यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर चनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों और ८० वेचनेवालोंके लिये बनायी गयी है । यहां सौदा करनेके लिये अलग कमरे भी बने हैं

व्यवसाय मन्दिरका प्रधान कमरा पूर्वीय देशोंमें अपनी शानका अद्वितीय है। यह अमेरिकाफे न्यूयार्क और त्रिटेनके व्यितपुष्टके बाजारके आधारको लेकर बनाया गया है।

## रुईके व्यापारका संक्षित पारिचय

असीमका व्यापार नष्ट होनेके पश्चात् भारतमें यदि कोई व्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है तो षद कई खोर जूटका व्यापार है। इन दोनों व्यापारोंके मुख्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमशः शस्यई खोर चळकता हैं।

प्रकृतिकी अलग्ड छपासे भारतवर्षमें बहुत प्राचीन कालसे रुईकी अपज प्रचुरतासे होती है। पुछ समय पूर्व तो बाहरी देशोंमें भारतकी रुई प्रथम श्रेणीकी समम्ती जाती थी। इससे २५० तस्वर तफका बारोक और बढ़िया सूत तैयार होता था, पर जबसे बूरोपमें विज्ञानने अपनी उन्नति फरना प्रारम्भ की और अमेरिकामें छिप-विज्ञानके सम्बन्धमें नम्ने २ प्रयोग होने प्रारम्भ हुए तबसे इन देशोंने प्रारम्भ की और इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाले भारतवर्षसे वाजी मार ली।

इस समय सारे संसारमें पांच मनके करीय वजनकी ढाई करोड़ रुईकी गाँठें तैयार होती हैं जिनमेंसे डेड़ करोड़ औसतकी गाँठें अकेले युनाइटेड स्टेंट् आफ अमेरिकामें पैदा होती हैं। भारतवर्ष में ब्योसन पवास लाख गाँठ तैयार होती हैं। और रोप पचास लाखमें मिश्र. चीन आदि दुनियांके समाम दूसरे देश सम्मिलित हैं। रुईकी उत्तमवामें पहला नम्बर मिश्रका, दूसरा अमेरिकाका और तीसरा मारतवर्ष हों। पिश्रकी रईके वारकी लम्बाई ५.५२ वंटती है जबकि भारतीय रुईके वारकी लम्बाई फेवल १ पेटती है।

भारतवर्षने कई प्रधारकी क्यालिटीकी रहे पैदा होती है । जैसे (१) सुपर प्राइन (२) फाइन (३) पृत्रीगुड (४) गुढ (४) फुडीगुडकेशर (६) गुडकेशर (७) फेशर इत्यादि । इनमेंसे भड़ोंच तथा उमराको रहें सुपर फाइन और पाइन क्यालिटीको होती है। खानदेशमें अधि इतर फुडीगुड क्यालिटी-

#### मेससं राय नागरमन गोवीमन

इन फर्ने हे मालिहों हा सास निवास स्थान फोरोजपुर है। इस फर्ने हो बम्बोर्स ३० वर पूर्व दव बहुमक जी ने स्थापित हिया था। इस समय इस फर्ने हे मालिह लाला बहुमका जी के पुर हक्त निरायनहास जो २० पान पहन टी० बीठ परा सीह हैं। आप बहुत शिक्षित पूर्व साकत हात्-भव हैं। यह पूर्व पहां हो पंजाबी क्योंने बहुत पुरानी वर्ष प्रतिस्ति मानी जातो है। बादम स्थापार बादिय देन द्वार हैं।

१ केशक-मेवर्ग बेंग्रासत सिर्धन इ.ग. डि॰ करवास[पंतार] चीर कॉटन विकित्स होता है। १ महरा-स्वर्ग केश्याल स्थित है। १ महरा-स्वर्ग केश्याल स्थित । यहार आपके पंतारों कारमालेका नाम जीन हो से केश्य

क्षा T.A Pawan है। तथा फटिन विभिनेस होता है।

भ भोतो ब्युर (महो-ज बाब) सब बारासब गोरोसछ बहाराबार T. A. Fa an चिट्ठी स्व विभिन्त होता है । यह बहुता बहुती

६ बःवर्र-शबनागर मात्र गोगोमस } यहाँ मेड्डिंग, ब्यादृत व बर्रका व्यापार होता है । भोंका विशिद्धन-बाह्यकारेची

स्थ प्रजेबी ओरसे राय भागस्य गोपीमण्डे ना<sup>म</sup>से प्रीगेमपुरमें एव बहुत बड़ी स्थाप सं दूरे हैं भीर प्रोमेषपुर्वे आपषा छान्न स्थापनात्रास स्था हाई स्कुल नामसे एक स्टूल पत्र है। मार्च ओरसे जारोर हों। एव थीन कांटिमर्वे बढ़े स्थारों बची हुई है। इस्तेश हैं कि एवं सम्बद्धानके मार्टिकेंक निष्ठांकों उन्मनिकों कोर विराण छन्न सहा है। पंजाबें या सम्बद्धान नरपूर रहेका स्थापारी माना जाता है। एवं बहुन प्रतिस्टाकी नगरीने देखा जाता है।

#### मेसर्स भगवानदास माधीराम

दन वर्में इ.मार्डिडों सा मुद्र निवास स्थान अक्ष्मसः (चंत्रमा) है। आव स्था प्रति है सम् है। इन वर्में से यहां केंद्र अग्यस्त्रसमामेने दरीब २० वर्ष पूर्व स्थापन दिया था। इन यमेंड अग्यन बर्मिड केंद्र वर्गीयमंत्री व आपके युव केंद्र नरीतमहासभी है। नरीचमहासभी विशिष्ण नाम है। अग्रममें आपका स्थापिड परिचय हम प्रवार है।

(१) भरतम् —सेवर्त कारात्माम मार्गात्म, गुरु वातार T.1 Susaati—यहाँ वे दूर्ण व बारो सेन्छ स्वारत सेना है।

(२) कार्य-चेनार्य जायान्यान मार्थसम्, मार्थसम्बद्धिम बालवादेवी- T A "uraj 3" व ब्ह्रा की बेंद्रम क्रिकेटन व नाती सीनेका व्यावात होता है।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय





म क्वेन्ट्याम ठास्त्रम देश्ये (सामयसाम महागम)बन्द्ये हेरनेवती नाई येवन हेरकी (सेन्ट्रेड हो) क्वें



ने ने रेत्त त नृत्यों नहें व्यक्षे



तंद देवनां हेरते बतां



सदस्य थे। उस समय कौन्सिटमें आप ही एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने वस्त्रईमें आनेवाटी रुर्देकी प्रत्येक गांठपर १ ) ६० नगर कर दिये जानेका विरोध किया था। आपने नगरके आयात क्षीर निर्यातपर पर लगानेके सिद्धान्तको तीखी तथा जोरदार श्रालोचना की थी। सन् १८ २०में आपने इंग्डियन रेलवे क्नेटो, सन् १९२२ में इंब्हेय इसेटो तथा सन् १९२३ में ऐट के क्नेटोमें सदस्य रहकर भारत हित रहनके छिने बच्छी चेप्टा की । आप इन्पीरिचछ वैंकके छोक्छवोर्डके सदस्य हैं। इसके प्रमुख होनेके नाते आप इस्पीरियल वेंकके गवर्नर भी हैं। आप यहांकी व्याभग ३० वेंकी, जाइण्ट स्टाक कम्पनियों तथा इन्स्युरेंस कम्पनियोंके सरस्य तथा डायरेकर भी हैं। सन १६१४ से आप वर्म्बई पोर्ट टुस्के टुस्टी हैं। तया सन् १६२७ में इज्डियन चेम्बर आफ कामर्टके सिंडरेरानके वप-प्रमुख निवृक्त किये गये थे। सन १६२६ में आपने रायज करेंसी कमीरानमें एक भारतीय सरस्यके रुपने दान दिया और भारतको वास्तिनक स्वार्यको दक्षिते उसके स्वत्यके लिये अपना विरुद्ध मत निढर मानसे ब्यक कर १६ पेंसकी हुएडीकी दरके टिये देखा व्यापी आन्दोलन सडाकर पहांकी प्रान्तीय कैन्सिटमें सन् १६१६ में सरकारी मनोनीत सदस्यके रूपसे काम किया। आप सन् १९२० में यहां के शरीफ भी रहे। सन १६११-१२ के अकाउके समय प्रभीडिटोंको सहाय पहुंचानेमें प्रधान भाग हेनेके कारण सरकारने आपको कैसरे-हिन्दका स्वर्गपद्रक प्रदान किया। योरोपीय यद्वके सम्बन्धमें चलाये गये बार रिलीफ फरडमें कान करनेके उपलक्षमें सरकारने आपको एम० बी॰ ई॰ की बपाधि हो। इसी प्रकार सकाल प्रवोदितों के सहाय पहचानेका आपने सन १८१८-१९ में कार्य किया और सरकारने ऑपकी सेवाको सी॰ आई॰ ई० की प्रतिष्ठाते अलं छव किया । सन १६२३ में आप सरके सम्मानते सम्मानित किये गये । इस समय बाप इव्डियन नर्चेन्टस चेन्यरकी श्रोरसे केन्द्रीय सरकारकी लेजिस्टेडिव एतेन्वडीके सदस्य है।

आप वहांके वालके द्वर पहाड़के मलाबार कैंबल रिजारेडपर रहते हैं और आपके आफितका पता नागवणदात राजागम कम्पनी है।

# सेठ मेघजी भाई धोवण जे॰ पी॰

सेठ नेपजी भाईका मूल निवास स्थान कच्छ (भुज) है। आप श्रोसवाज जैन स्थानकवासी कच्छी गुर्जर सज्जन हैं। जाएंक पिता श्री सेठ थोवण भाईकी आर्थिक परिस्थित बहुत साधारण थी। प्रारंभिक गुजरावी शिजा प्रान्त करनेके बाद सेठ नेपजी भाई ११ वर्षकी ववस्थानें वन्बई आये। हो तीन वर्षक मानूकी बन्मेदवारोचा काम करनेके बाद जाप अपने बड़े भाईके साथ गीछ कन्मतीनें हईकी इक्की कनीरान एवं मुकादमोके व्यवसायनें भागीदारके रूपने काम करने को इस समय

सर १ ४८३ हं ० हे पूर्व पता नहीं लगा कि इभी यहीं ते रहें विदेश गयी थी प इस इने इंस्ट्रेंग्डिया इम्मानीने ११४१३३ पींड नजनके परिमाणने रहें किसे गयी थी प में इस्तानीनाओं के उद्देशपर इंस्ट्रिया इम्प्रानीके होपरेकानीने ४२६१०० पींड स्व

सन् (८२१सी वन्यांने होंडा व्यवसात करना वद्या । संतुक राज क्योसिक ना रहे बाजेंसे मोर्गिक होंडा भाव वह गया और भावको होंडो संजिक क्योसिक ना बारोडा बासर निज्य । सन् १८२२में भी बढ़ा भी हो बारासी इंग्लेड गयो । मज्ज वर्ग मोर्ग वर्षाहों करना मिटना हो गया और होंके ज्यवसायको जनते होतो गयो । का उन्हें स्वय दश्योंको सब्दे बहुँचा हरते मुन्तमार निज्य और बहाँ होतो गयो । का प्रा । उम्म मनत्र बहुँके निर्मात्र को मेन्न २१८२२०३ गाँड का वह बहु वर्ग हर्म इन्हेंजी हो परमा आ १४०३ ।

कार्त है। हे बही कार्य। एक प्रेमन बह भी जाया, त्रवः किंद्रांति भाषाः त्राः कार्यः किंद्रां को कोक्ताः कार्याः विद्यांतिक कार्यत्रे भाषावक्रमते की मान्यः त्राः का कार्यत्रे के कार्यः किंद्रां बहुत केंद्राः कार्यः विद्याः कार्यः कार्यः इ.स.के. इ.स.केंद्रातः कींद्रांत कार्यः कार्यः कार्यः कार्यः कार्यः कार्यः केंद्राः कार्यः है।



सन् १०८३ १०६ पूर्व पता नहीं लगना कि कभी बहाँने हुई विरेश गयोथी या गी, हुन इस बर्च हेस्टइरिडया कम्पनीने १९४१३३ पाँड वननके परिमाणमें वह इस्तंड भेजी। स्न् १००१ में बारसानेवालीके बद्दनेपर हेस्टइरिडया कम्पनीके हायरंकरीने ४२२,२०० पाँड कानभेण रहेरी संगाई, परन्तु सट्टेने प्रतिकृत्व परिस्थित बर ही।

सन् १८८२से वर्म्बर्स रहेश व्यवसाय अच्छा चटा। संयुक्त राज्य अमेरियर नार्मिक स्टूबाजीसे अमेरिवन रहेश भार चढ़ गया और भारत के हहेशे इंग्लेज्डरे कारतन्ति रोग स्टूबाजीसे अमेरिवन रहेश भार चढ़ राज्य और सारत के हरेशे इंग्लेज्डरे कारतन्ति रोग अमेरियर कर हैशे अवसर मिट्या हो गया और रहेरे व्यवसायकी उन्मति होती गयो। अमेरिय प्रदेशे अवसर मिट्या हो गया और रहेरे व्यवसायकी उन्मति होती गयो। अमेरिय प्रदेशे अपने मिट्ये के व्यवसाय की स्टूबरे सार्चेश अपने प्रदेश स्वयं विद्या हो गया अमेरियर प्रदेश स्वयं व्यवस्था कुष्य स्वयं हो स्वयं व्यवस्था कुष्य स्वयं हो स्वयं व्यवस्था कुष्य स्वयं हो स्वयं के व्यवस्था कुष्य स्वयं व्यवस्था क्ष्य स्वयं व्यवस्था क्ष्य स्वयं हो स्वयं के व्यवस्था कुष्य स्वयं स्वयं हो स्वयं के व्यवस्था कुष्य स्वयं आपित स्वयं हो स्वयं के व्यवस्था स्वयं हो स्वयं स्वयं हो स्वयं हो

क्यांत हेत हेर नहीं जाती। यह सबय वह भी साया, तब बद्धितहेंते सबक्षा हर धर्म दिया और क्षेत्रज बद्धियोज (विसी/दे बतरातेची सावस्वकाने दोंते समक्ष्य १९४६) व्याप्तरियोचे काम का हिया। बहुत श्रीय समुद्र पतकर ५०१ एकड़ जूमिका निर्म्ह बेहान नेतर दुना और हम नेहलता क्षेत्रज बद्धिता नामक बद्धा अहुता बनाया गया। सामक्ष्य चौक देश क्यार होता है। परचात कुछ समय गील कंपनीमें काम करते हुए आपने बहुत अधिक सम्मतिप्राप्त की। उस समय जुलावाके प्रतिष्ठित व्यापारियोंमें आपकी गिनवी थी।

संबत् १९७४ में सेठ शांतिदासजीने इस कंपनीसे श्रष्टण होकर अपना खतन्त्र व्यवसाय स्थापित किया। इस समय आप चांदी सोना हुई और शेअरका बहुत बड़े रहेजपर व्यवसाय करते है।

सेठ शांतिदासजी, देशभक्त गोखडे द्वारा संस्थापित डेबन एज्यूकेशन सोसाइटी और हिन्दू-जीम खानाके पेट्रन हैं। आप जैन एसोसिएशन ब्याफ इिएडयाके प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त ब्याप कई प्रतिष्ठित जैन संस्थाओं के सहायक हैं। आपके एवं सेठ मेयजी भाई थोवणके परित्रम से महियर स्टेटमें हर साल हजारों जीवोंका होनेवाला यथ यंद हुआ है। उस कार्य्यके लिये आप दोनोंने १५००१ देकर महियर स्टेटमें एक अस्पताल यनना दिया है। मांडवीमें विद्यार्थियों के शिक्षण-के लिये आपकी और स्वालर्शियका भी प्रवंध है।

संवत् १६६८ के अकालके समय १५००१) अपने वहां की पित्रनारापोलको दान दिये थे। एवं उस समय हमेशा १०० आद्मियों को भोजन (खीचड़ी) देनेकी व्यवस्था भी आपने करवाई थी। इसी प्रकार १६७७/७८ में बहमदनगरमें दुष्कालके समय १००० मनुष्यों को प्रतिदिन भोजन देनेका प्रवंध आपकी ओरसे किया गया था। आपने ५० हजार रुपया मालवीयजीको हिन्दू युनिवर्धिटीके लिये दिये हैं।

सेठ शांतिद्वासजीके प्रति जनताका विशेष प्रोम है। आप सन् १९२० में गिरमांव इलाकेकी ओरसे म्युनिसिपेटेटी मेम्बर निर्वाचित हुए थे। सन् १६८८ में आपको गवर्नमेंटने जे॰ पी॰ की बपाधि दी है। यूरोपीय महासमरके समय आपने एक वर्षमें करीब २॥ लाख रुपयोंके लोन सरीदे थे। जिन्स आफ वेल्सके भारत आगमनके समय आप पूत्र फीडिंग कमिटीके प्रोसिडेएट थे। इस समय आपने इसमें २५०००) भी दिये थे।

इस समय आप न्यू भेट मिछ, कोहिनूसीम्छ, मौडछ मिल नागपुर, ज्युपिटल जनरछ इंड्युरेन्स फंपनीके डायरेफ्टर और महास युनाइटेड में सके में सिडेंट हैं। आपका कई राजा महाराजाओंसे अच्छा परिचय है। इस समय आप विভायत यात्राके लिये गये हुए हैं।

श्चाप वस्त्रईके गेगनपेन्ट एण्ड वानिंस कंपनी नामक रंगके कारलानेमें एउन मन्संके साध भागीदार हैं।

बापका निज्ञसस्यान है नेपियंसी रोड, शांति-निवास टे॰ नं॰ ४०२८८ है।

इस समय आपके एक पुत्र हैं जिसका नाम सेठ रवीलालजी है। आप भी अपने पिताश्री के साथ व्यवसायमें भाग लेते हैं। वर्तमानमें आपकी सम्र २७ वर्षकी है। सन् १७८६ १०के पूर्व पता नहीं लगना कि कभी बहांसे रहे विरेश गयी थी या गी, ष्ण् उस वर्ष ईस्टर्यिडमा फम्पनीने १९४१३३ पींड बननके परिमाणमें रहे इक्सड भेजी। स्न् १४० में में धारसानेवाटोंके कहनेपर ईस्टर्यिडमा कम्पनीके डायरेकरोंने ४२२,२०० पींड बननो पे रहेरी मंगाई, परन्तु स्टूटने प्रतिकृत परिस्थित कर हो।

सन् १८२१से पर्व्यासे रहें का व्यवसाय अच्छा वद्या । संयुक्त राज्य अमेरियरे मार्विये सह बाजोसे अमेरिकन रहें का भाव चित्र गया और भारतकी रहें हो इंग्लेड के काराविये नेत परते का प्रमास मिला। सन् १८३२में भी बहुत सी रहें भारतकी इंग्लेड गयी । मतल परिष्य भोर परवर्श के अपसार मिला। सन् १८३२में भी बहुत सी रहें करवसायकी उन्मति होती गयी। अमेरिक अमेरिक परवर्श के अपसार मिला हो गया और हहें के व्यवसायकी उन्मति होती गयी। अमेरिक प्रदेश समय पर्वर्श से समय पर्वर्श स्वाप्त वर्ष मुख्यसार मिला और यहां रहें का व्यवसाय वर्ष मुख्यसार मिला और यहां रहें का व्यवसाय वर्ष मुख्यसार मिला स्वाप्त वर्ष स्वाप्त स्वाप्त

क्यांत तेत देर वहीं जाती। एक समय बहु भी आया, जब बहितांती सपद्गा हो धार दिया और क्षेत्रम बहुत्यांत (सिसी/हे बतातेश्ची साहरपदताते दांते समय्ता ताराही व्यादारियों से याच दर दिया। बहुत होता सनूह प्रत्येद ५०१ पडड़ा भूमिस्रा सिन्हत देशत नेतर दूजा और दन नेतृत्रम क्षेत्रात बहुत्यांत नृत्य ह रहेश प्रदृश बताया गया। साहदत वर्षण संस्थानस्पाद होता है।

# । व्यापारियोंका परिचय



सेठ श्रानन्दोटालजी पोदार, वम्बई



सेठ रामगोपालजी ( रामगोपाल जगन्नाथ ), वस्बई



<sup>२८ हमगप्रजी ( आनम्दीलाल हेमः</sup>



सेठ रामजीमलर्ज

सन् १७८३ ई०के पूर्व पता नहीं लगता कि कभी यहींसे रहे विदेश गणी भी बाँहे हैं उस वर्ष इंस्टइपिडया कम्पनीने ११४४३३ पींड बननके परिमाणमें रुई इङ्गलेंड भेजी। स्नृ १३७१ में कारखानेवालीके कहनेपर ईस्टइपिडया कम्पनीके डायरकरोंने ४२२,२०७ पींड बनकोरी रुईकी मंगाई, परन्तु सुट्टने प्रतिकृत्व परिस्थिति कर दी।

सन् १८२१से यम्बांने दर्शे व्यवसाय अच्छा चटा। संयुक्त राज्य कारिकार नाजने सहियानीसे क्षेत्रिकार कर्षेका भाव चढ़ गया और मारतकी दर्शे इंग्लेग्डर कारताने हेंगे सहे वानीसे क्षेत्रिका कर्षेका भाव चढ़ गया और मारतकी दर्शे इंग्लेग्डर वर्षो । मत्रव्य प्रति हो सारति इंग्लेग्डर वर्षो । मत्रव्य प्रति हो भीर प्राव्यक्षेत्र अवसर मिठता हो गया और हर्षेक व्यवसायकी उन्नति होती गयी। क्षेत्रीम गुद्रके समय यम्बांको सबसे यहिया इंग्ले सुक्रवस मिठा और यहाँ दर्शे व्यवसाय वृत्र में गया। उस समय कर्षेक नियानका औसन २१६८२८४७ पाँड वार्षिक था। इसी बीच दुढ़े इस्ता भन्द हो जानेस यहाँके व्यापारमें कुछ सुस्ती आयी; परन्तु १८६०के बादसे आजनक बंद क्षेत्र वन्नति ही करता जा रहा है।

डन्नित होने देर नहीं ज्याती। एक समय बहु भी स्नाया, शव कठिनाहेंने समझ्य हर प्रति किया और वर्गमान कोटन्योन (भित्रति)के बनवानेकी व्यावस्पन्छाने हरेसे सम्बन्ध रहतेग्री व्यावस्तिको पाष्ट्र परिया। युन्न शीम सबुद्र पाटकर ५०१ एकडु भूमिका विस्तृत मेहान नेता हुआ और इस नेतनस्य बर्गमान कोटन्योन नामक दहेका अबुद्धा बनाया गया। व्यावस्त हरीन देशे स्नामार होगा है। न्यू काटन डिगो सिवरीका टेलोकोन नं ४०५७३ है। इसके हिस्सेदार किलाचन्द देवचन्द्र, नदीलाल किलाचन्द्र और तुलसोदास किलाचन्द्र हैं।

केरावरास गोकुक्रास एण्ड को०-इसका माफिस १८ चर्चमें ट स्ट्रीटमें हैं।

स्रोनजी विश्राम एण्ड को० — इस हा आफ़िस इस्माईज विलिड जु, हार्नजीरोड, फोर्टमें हैं। यह फम्पनी सन् १८८१ में स्थापित हुई थी। इस की शाखाएं १४ कम्बरलेंड स्ट्रीट मेनचेस्टर, इर्बिड चेम्प्सं फाजा कालीस्ट्रोट लिबरपुज कौर करांचीमें हैं। इस का तारका पता मगनोलिया है। टेलीफोन नं० २४८४० है। तथा न्यू कौटन डिपो सिवरी के टेलीसोनका नम्बर ४०४४४ है। इस के यहां कोड ए० थी० सी० ५ वेस्टलेका क्यांग होता है। इस के हिस्सेदार मूस्तृतजी जीवनदास, काकूजीवनदास, जमनादास रामदास, बोरजी नंदाजो, हरगोविन्ददास रामनभाई, त्रिमुवनदास और हरिजीवनदास हैं। यह कंपनी अपना माल यूरोप, अमेरिका सादि देशोंमें भेजती है।

भेक्ष्याव एण्ड के • — इसका आफिस १४ हम्मामस्ट्रीटमें हैं। इसकी शाखाएं दीवी और एन्टवर्षमें हैं इसका तारहा पता "हीरो" है। इसमें ए॰ बी॰ सी॰ शायवेटकी ४ व हकोडका उपयोग होवा है। इस कंपनीका टेलीफीन नंदर१६३ है। सिवरीका टे॰नं॰ ४०५७५ है। यह कंपनी अपना माल इंग्लैंन्ड, जापान आदि स्थानीमें मेजनी है। इसमें यहमदास गोक्करास दोसा, जसुनादास गोकुरदास दोसा, और लक्ष्मीदास गोकुरदास दोसा भागीदार हैं।

गावर्षन एण्ड सन्त-इसका आफिस डॉगगोस्ट्रीटमं है। इसका टेलीफोनका नम्यर है २४१२६ हैं। बख्याई अग्याटाल एण्ड को—इस कम्पनीकाआफिस ४५ अपोत्तोस्ट्रीट फोर्टमं है। यहांका तारका पता एक्सटेन्शन (Extension) तथा टं॰ नं ॰ २२४६७ है। यह कम्पनी वेटलीके ए० यी० सी०के ६वे संस्करणके कोडका खपयोग करती है, तथा प्रायवेट कोडका व्यवहार भी होता है। इस कंपनीकी लंदन एकेन्सीका पता बाखूमाई एण्ड अन्याताल ५३ न्यू मांडस्ट्रोट तन्दन ई०सी० २ है। इस कम्पनीके बड़े मालिक हैं सेठ अम्याताल दोसा भाई। यह कम्पनी अफ़्रिकासे हई यहां मंगवाती हैं और यहांसे विद्यायत भेजती हैं।

माईबासब्दासनदास एण्ड को०—इसका लाफिस अ१० एडाफ्निस्टन सरकड, फ्रीटें यम्बईमें है। इसका टेट्सेफोन नं० २०५७३ है। इसका गोदाम न्यू कांटन डिपो शिवरीमें है। गोदाम ना टे॰ नं॰ ४०५४४ है। इसका काठवाईबीगोड ३६३।ई४ पर रुईको दलाडीका काम होता है। इस खाफिसका टे॰नं॰।२४८५१ है। इस खंपनीकी स्थापना सन्१६०५ई॰ में हुई थी। इसकी शाखाएं करीची, मड़ोंच, यवतमाठ और सांगडीमें है। इसके सेलिंग एजेंट थेट, हावरे, प्रोमेन, बार्सिजोना, मिउन, वियाना, एनचेट और जिवस्पडमें है; इसका तारका पता केपिटठ

सन् १७८२ ई० के पूर्व पता नहीं लगना कि कभी यहाँसे हई विरेश गयीथी वा नी, क्ष्म उस वर्ष इंस्ट्इसिड्या कम्पनीने ११४१३३ पाँड वजनके परिसाणमें रहें इहलैंड मेजी। स्मृ १००१ में कारसानेवाडोंके कहनेपर इंस्टइसिड्या कम्पनीके डायरेक्ट्रोंने ४२२,२०० पींड वजनोती इहेंकी मंगाई, परन्तु सट्टेने प्रतिकृष्ट परिस्थित कर हो।

सत् १८२१से वर्म्बर्स रहेश व्यवसाय अच्छा चला। संयुक्त राज्य अतिरक्षक नात्ते सिंह वाजीते व्यक्ति सहेश भाव चढ़ गया और भारतको हहे को इंग्लेग्डर कासार्वित ने कि एमने का समस्य मिला। सत् १८३२में भी बहुत सी हहे भारतको इंग्लेग्डर गयी। महत्व वह हिम और पण्डियो काम सिला। सत् १८३२में भी बहुत सी हहे भारतको इंग्लेग्डर गयी। महत्व वह हिम और पण्डियो क्यां काम के कि प्रवाद के साथ समय के सिला के दिन स्वत्व सुन्न स्वत्व साथ स्वत्व के स्वत्व विद्या स्वर्ण सुअवस्य मिला और यहाँ रहेश व्यवसाय पुत्र एमरा । यस समय के नियानका औरत २१४८२८५७ पांड वाचिक था। इसी योच पुढ़े एमरा मन्दि हो जानेसे यहाँ के व्यापार सुन्न सुन्न साथ। एसने वाइसे आवतक वह स्वत्व इन्मति ही प्रत्या जा रहा है।

इस द्वीप पुंजिक रेशिवकालीन इतिहासके आधारप पता चळता है कि प्रारममें यहां हर्हें के खार वर्तमान टाकाहार्जिक सामने भरता था, परन्तु कहें के कारण होनेवाठी गड़बड़ीवे क्रिकें नागरेशों प्रे वर्षमान टाकाहार्जिक सामने भरता था, परन्तु कहें के कारण होनेवाठी गड़बड़ीवे क्रिकें नागरेशों प्रे वर्षमाने के रेशिवते सन् १८४५ ईभ्में हर्देश वाजार वहां के उद्यक्त खुळावामें लगाया गरा। अ समय खुजावाके परारे ओर खुळा विस्तृत में द्वान या और समुद्रत्ववर्ती गांवेंसे रोजे । सेशिवारेपर जो माछ आजा या, यह सरख्या पूर्वक बाजारमें उत्तरा आ सकता या बाजार के कारण या हि वह स्वत्र जाते कार विश्व पर्वत्वक समस्त्रा परा। यहां कारण या हि वह स्वत्र रहेंके वाजार के विवे वर्षक्ष समस्त्रा यह पत्रा नहीं या कि देने वाला स्वत्वत्व हों हो यहांके वालाम कर्म होंने हो पर्वांके वालाम स्वत्वत्व होंने होंने होंने होंने होंने होंने होंने होंने होंने खुजावेंके भी वह बाजार छात्र पर्वांग।

टन्नित होने देर नहीं व्यावी। एक सबय बह भी आया, भव कठिनाहेंने मण्डूं। हर पहि हिया और वर्णमान कोटममीन (मिरती)के बनवानेकी आयस्यकताने दरेंसे सम्बन्ध सानेपी व्यापादियों के बच्च कर दिया। बदुन ग्रीम सद्धद्र पाटकर ५०१ एकड़ भूमिका विह्नृत मेहान केत हुमा और इस देहनार वर्णमान कोटममीन नामक दर्देका जहहा बनावा तथा। आमक्त वर्षित देखा बनारा होगा है। तारका पत्त-स्टार (Star) है, देखोक्तीनका नम्बर २००३६ है । इसके छंदन और मैनवेस्टरके प्रतिनिधियोंके नाम क्रमशः जान इतियद एण्ड सन्स, प्रझाडेन हाउस दें० सी० ४ तथा जेम्स मीवन एएड को० हैं।

- ब्संतवी योननवो एज्व को० इसका अफिस पॅक स्ट्रोट, सोर्टमें है। इसकी स्थापना सन् १८६८ में हुई थी। यह कंपनी स्थानीय र्रस्ट इंडिया फॉटन एसोसिएरानकी सदस्य है। इसके एजेंट हैं कावसकी पाउनजी एएड को०। इसका व्यवसाय हांगकांग, रांचाई, कोबी और ओसाकामें होता है। इसके मालिक सेठ यो० सी० सेठना, पी-पी० सेठना, वी० सी० पी० सेठना, और सी० पी० सेठना हैं। इस कंपनोमें भारतके पूर्व्याय भागकी रुईका व्यव-साय होता है। इसका टे० नं० २०६३९ है।
- च्यानं (के० एव०) एष्ड को० इसका आफ़िस ७११० एडिसिस्टन सर्वत्र फोर्टमें है। यह कंपनी अपना माल यूरप, चीन, जापान आदि देशों में जेजती है। इसका टे० फो० २३३०६ है। इसके यहाँ देंटलेका ए० यी० सी० ५,६ का कोड़ उपयोग होता है।
- यय (आर० री०) एण्ड कें ०—इसका आफ़ित वन्बई हाउस नं० २४ प्रू सस्ट्रीट, फोर्टमें है। इसका स्थापन सन् १८७ में हुआ है। इसकी शाखाएं शंबाई, ओसाका, रंतून, लिवस्पुल श्रीर याईमें है। इसका तारका पता "क्षेटरनोटी" है। इस कंपनीमें वेंटले, सेवर्स वेस्टर्म यूनियन और प्रावब्देट ए॰ बी॰ सी॰ ए॰ आई॰ का कोड़ व्ययोग होता है। इसके संवालक आर० डी॰ ताता है। इसके डायरेक्टर वी॰ एफ॰ नदन, एन॰ डी॰ टाटा, बी॰ ए॰ विकीमोरिया, और बी॰ जी॰ पोहार हैं। इसके सेकेटरो एम॰ डी॰ दानो हैं।

नरानान भानका गाँधक्या—इनका आफिस ७८ वाजारगेट स्ट्रीटमें है। यहांका टेलीकोन नंज २३२६६ है।

- परेड कॅटन एन्ड को ब्रिज —इस कंपनी हा पता गुलिसां (gulestan) है, नेपियर रोड फोर्ड में हैं। इसका पों वार्ज नं ६६९ हैं। इसमें वेस्टलेमेजर ४०, ५० कोड़का उपयोग होता है। इसके संचालक ए० जो० रेनन्ड और पेस्तनजी डो० एटेल हैं। इसका न्यूकांटन डिपो शिवरीके टेलोसोन हा नम्बर ४०५०१ है। इस कंपनी द्वारा यूरोप और जापानमें माल सन्लाय होता है।
- पशर्ता (कल्टर) एन्ड को० —इसका आफ्रिस १२ वेंक स्ट्रीट, फोटंनें है। यह अपना माल यूरोपर्ने भेजती हैं। इसका टे० नं० २१२११ है। इसका तारका पता—फोक्टियेज है।
- ष्वदभक्षी एण्ड सन्त-इसद्या आफ्रित १६ वें ह स्ट्रोट, फोटंनें है। यह इंपनी सन् १८८० में स्थापित हुई थी। इसदी शासा कोवी (जापान) में है। इसदा तारदा पता—कोद-

सन् १७८६ ई॰डे पूर्व पता नहीं लगता कि कभी बहांसे तहे विदेश गयी थीया वहीं क्ष्म इस वर्ष हैस्ट्यूरिडया कम्पनीने ११४१३३ पींड वतनके परिमाणमें वह बहुलंड मेत्री। स्मृ१०७१ में कारवानेवाडोंके कहनेपर हैस्ट्यूरिडया कम्पनीके हायरेक्ट्रोंने ४२२,२०० पींड वक्कोणे हर्दकी मंताई, परन्तु सट्टेने प्रतिकृत्व परिस्थिति कर ही।

डन्मति होते देर नहीं व्याची। एक समय बहु भी आया, अब कठिनाहेंने सबहुर हत परं दिया और अनेमान कोटनमीन (शिरती)के कनवालेकी आवस्यकवाले दरेते सम्बन्ध स्ततेपाँ व्यापारियोंकी काम कर दिया। बहुन सीम सद्धर पटकर ५०१ एकडू भूमिका विस्तृत मेरीन हुआ और इस नेहानार परेमान कोटनमीन नामक रहेका अहहा बनाया गया। आअकत दर्शन इस्स म्हार होगा है। हबाँव एण्ड सन्स—इस एम्पनीका अफ़िस हनुमान विहिडंग तांवा कांटा पायघुनीमें हैं।

हाजीनाई सास्त्रो— ( जें ० एत० एयडको० )—इस कम्पनीका आफिस ३१४ हानंती रोड फोर्ट में हैं । पूरोपमें इसका सम्बन्ध त्यूक धांमसन एण्डको० लिमिटेड १३८ लीडनराल स्ट्रीट लन्दन इ० सी० ३से हैं इसका तारका पता "हें ण्डसम" हैं । इस कम्पनीमें वेस्टलेके ए०ची०सी०कोडका उपयोग हाता हैं । इसका टेलीफोन नं० २०३४२ हैं । संस्यूएल स्ट्रीट में इसका टेलीकोन नं० २०१८३ हैं । इसके सभ्यालक ऑ॰महम्मद हाजीभाई, यी हाजी भाई, और सुल्जान माई हाजी भाई हैं।

## विदेशी एक्सपोर्टर्स

एकरें है धन एक को०—वह डेमरिल्ड लेन (वम्बई) में है इसका पो० वॉ० नं०७० है। इसकी करांची वेंकाक और सिङ्गापुरमें भी शाखाएं हैं। पत्र व्यवहार लन्दनके नीचे लिखे पतेके अनुसार होता है। एनलो इवाम कौरपोरेशन लि०—५ से० हेलेन पेंलेस विशोप वोट ई० सी० ३ टेलीफोन न०२००४ है।

रगडियन कारन को । डि॰---मैकमिलन चिल्डिङ्गः हॉर्नबी रोड फोर्टमें है। इसका टेलीक्सेन न० २२६२२ है।

द पान श्रृंदेंग एण्ड भेन्यूकेंश्विरङ्क को० वि०—२४ एलफिन्स्टन सईड फोर्टमें हैं। इसका पो० या० नं० ४०५ हैं। यह सन १८६२में स्थापित हुई थी। इसका हेड लाफिस लोसाका (जापान) हैं। इसके प्रतिनिधि रेख्वेयुरा पोस्ट लहमदायादमें हैं। तारका पता "वौधिन वर्क"। कोड वेस्टनं यूनियन ए०वी० सी० ४ वेन्टलेज प्राइवेट हैं। इसका हर किस्मका माल जापानमें जाता हैं टेलीफोन नं० २२४७५ हैं। टी० ओगाया, केलोगाबा, और केंमुडा इसके सस्यालक हैं।

गःशिक्षो विक्तिरेट—अहमदाबाद हाउस बीटेट रोड वेटाई स्टेटमें हैं। वारका पता सीसरो, ट्रॅकानों येनेरसी, सीसेनी है। क्षीड—ए० बी॰ सी० ५ वेन्टले स्ट्रॉट वेस्टने यूनियन है। टेली॰ क्षेत २१०६०, २१०६१, २१२४६ है। इसका मैनेजिंग डाइरेक्टर डा॰ जी० गीरियो हैं।

गेले कक्त श-रेता—अलबर्ट बीज हीनंबीरोड फोटमें है। इसका हेड आफिल कोसारा जापान है। देखीफोन २१०८४, ४१५५५ (स्यू कोटन डीपो शिवरी) ४१२०८ ( गीडाइन, कोटन बीपो शिवरी है।

मरन ( इन्द्रः ए०) एन को - कारताक प्रत्यसमें है । पो० पा० नंग ६० है । दक्षे प्रतंत्र गळसमो, सिवरपूत्र, मैश्वीस्टर, सन्द्राः, ओपौटीं, मास्स्रो, कडक्ता, करांची और केंद्रा है। इसका देखींश्रीन नंग स्ट्रांट्रपु है। गामक प्रसिद्ध व्यवसायी संस्थाओंची सदस्य हैं। इसके यहां फपास और क्षारंह ग्राम होता है।
यह स्थार और बायदे दोनों प्रकारके सीदेका व्यवसाय करती है। यह भारतकी सभी प्रकार कर्त स्थाप पूर्व व्यक्तिश्वाकों कर्ष व्यक्तिया करती है। इसके सिवाय भारत तथा पूर्व व्यक्तिश्वाकों कर्ष क्षार्व व्यक्तिया करती है। इसके सिवाय भारत तथा पूर्व व्यक्तिश्वाकों कर्ष क्षार्व व्यक्तिया करती है। इसके सार्व इसके स्थाप पूर्व व्यक्तियों के स्थाप क्षार्व व्यक्तिया क्षार्व व्यक्तियों माना जाता है। इस कम्पनीची इतनी उन्नित में इसके मार्विश्वेद्य व्यक्तिया कुण्यव्यक्तिया क्षार्व व्यक्तिया क्षार्व व्यवसाय कुण्यव्यक्तिया क्षार्व व्यक्तिया क्षार्व व्यवसाय कुण्यव्यक्तिया क्षार्व व्यक्तिया क्षार्व व्यवसाय कुण्यव्यक्तिया क्षार्व व्यवसाय कुण्यव्यक्तिया क्षार्व व्यक्तिया क्षार्व व्यवसाय कुण्यविक्तिया क्षार्व व्यक्तिया क्षार्व व्यवसाय कुण्यविक्तिया क्षार्व व्यवसाय कुण्यविक्तिया क्षार्व व्यवसाय कुण्यविक्तिया क्षार्व व्यवसाय क्षार्व क्षार्व व्यवसाय क्षार्व क्षार्व व्यवसाय क्षार्व क्यार्व क्षार्व क्ष

्र सर् पुरुपोत्तमदास ठालुबदास के ब्दी , सी अ आई है । सी । बी । ई० वस्बहें के अप्राप्त तथा प्रतिष्टत नागरिक एवं सफ्तउ व्यवसायी हैं। आपने केवल वस्वई नगरके ही व्यवसाय एवं भी-द्योगिक स्वरूपको सम्मुक्क वनानेमें अनुकरणीय भाग नहीं लिया, बरन् समस्त भारतके व्यवसायकी बद्दानेतथा मारतीय कटा कौराल एवं उद्योग धन्योंकी चन्नतिमें नादर्श कार्यकर दिखाया है। इस नते आप केवल बम्बईके ही नहीं, बरन् समस्त भारतके एक प्रभावशाली नेता हैं। आपका जन्म सर् १८७८ ई० में हुआ था। आपने बम्बई नगरमें ही शिक्षा पाई। स्थानीय एटफिन्स्टन कालेगते में प्रयूपट हो, आपने व्यवसायी क्षेत्रमें पदार्षण किया और योड़े समयमें ही नारायणदास राजापत क्म्पनीके प्रधान हिस्सेदार हो गये । यहांके प्रभावशाली व्यवसायी संघ इण्डियन मर्चेन्ट्स चेन्ना के माप संस्थापकेमिसे हैं। आप सन् १६२४ तया २६ में इस संस्थाके प्रमुख रहे; तथा इसी वर्षोमें इस संस्थाकी ओरसे आप टेजिस्टेटिव असेम्बलीके सदस्य भी रहे । आपने बेन्द्रीय सादाई असहतोय व्यवसायको कम कराने के छिये भारतीय तथा थोरोपियन अयवसायियों का एक संयुक्त विष्ट मंगबळ स्थापित कर इस सम्बन्धने सन् १६२२ में वायसरायसे मेंट की। आप यहाँकी काटन पत्रसर्चेम तथा काटन ऐसोसिएशनके इसाउ एवं जीवित कार्यकरों हैं, तथा यहाँकी ईस्ट इसिडया कोटन पद्मोसिएरानके आजकल आप प्रसुख हैं। काप कईमें अन्य वस्तुओंकी मिलवर्ड कट्टर विगेची हैं। विदेश भेजनेंने काधिक सुविधा उत्पन्न करानेके हेतु आपने कपासकी विगुर्व धन्तिकै लिपे अटूट परिश्रम किया है। आपके ही प्रयोगसे सन् १९२२ में भारत घरकारने केटन ट्रान्सोर्ट पेस्ट नामक कानूनकी रचनाको । आप इण्डियन सेन्ट्र कोटन कमेटीके सोनियर सहस्य रहे हैं तथा इन्होरको प्यान्ट रिसर्च इन्स्टोड्यूट नामक कपासके पौधोंके सम्बन्धकी खोज करतेगरी मरेया है संवाल इ मण्डत हे सर्स्य हैं। यम्बद्दी प्रान्तीय कौत्सिटमें योगेपीय युद्धहे पूर्व आप

# ोय व्यापारियोंका परिचय -----



स्व० सेठ गुरमुखरायजी, वस्वई



श्री सेठ सुखानन्दजी, वन्वई



म्।वातन्त्रं धमशाहा, बम्ब



रुर्देका व्यवसाय होता है। कमीशनका फाम भी यह फर्म कश्ती है। इसका विशेष परिचय व्याव (राजपूताना) में दिया गया है।

# मेससं दौजतमल कुन्दनमल

इस फर्मके मालिक वृंदीके निवासी हैं। यम्बई दुकानका पता कालवादेवी, दौलत विल्डिंगों हैं। यहांपर वैकिंग, हुंडी चिट्टी, रूई और जनका व्यवसाय होता है। कमीरानका काम भी यह फर्म करती है। इसका विरोप परिचय यूंदीमें दिया गया है।

# मेसर्स फूलचंद मोहनलाल

इस फर्मको माल्कि हाधरस ( यू० पी० ) निवासी मारवाड़ी अप्रवाठ जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको वम्बईमें स्थापित हुए फरीब २५ वर्ष हुए। यह फर्म कलकत्ते में ८५ वर्ष सि एवं फानपुरमें करीब ८० वर्षों से ज्यापार कर रही है। सेठ फूलचंदजीके द्वारा यह फर्म विशेष तरकीपर पहुंची। आपका देहावसान संवत् १६५६ में हो गया।

इस फर्मको ओरसे हाथरसमें फूज़चंद एंग्लों संस्कृत हाईस्कृत चल रहा है, जिसमें करीन ४०० विद्यार्थी शिला पाते हैं तथा वहां आपकी विरंजीळाळ बागआ डिसपेन्सरी मी चल रही है। इसके जितिरक्त कर्णवास, रुद्र प्रयाग खादि स्थानींपर आपकी धर्मशाळाएं बनी हैं एवं ध्वन्तक्षेत्र चल रहे हैं।

सेठ पूळचंद्जीके पश्चात् इस फर्मका काम सेठ शिवसुखरायजीने सम्हाळा। वर्तमानमें इस दुकानका संचालन रा॰ व॰ सेठ चिरंजीळळजी और आपके भतीजे सेठ प्यारेळाळजी (शिवसुखरायजी के पुत्र) करते है। रा॰ व॰ चिरंजीळळजी हायरसमें खाँनरेरी मजिस्ट्रेट और वहांके डिस्ट्रिक्योंडे एवं स्युनिसिपेलेटीके चेयरमेन हैं। सेठ प्यारेळाळजी वम्बई फर्मका काम सम्हाळते हैं। वस्बई, हायरस, क्रक्रता, युळन्द्रशहर आहि स्थानींगर इस फर्मकी स्थाई सम्पत्ति है।

वर्तमानमें इस फर्नेका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) हाणास—(हेड आफिस) सेसर्स मटकमञ शिश्युखराय—इस फर्मपर सराफो जमीदारी और रहें, गहा, सूत आदिकी आदृतका काम होता है। इसके अतिरिक्त हायरसमें २।३ टूकाने भिन्न २ नामोंसे और हैं जिनपर आदृत, गहा, किराना, दाउ आदिका व्यवसाय होता है। यहां आपके अधिकारमें फूज्वंद यागता जीनिह में सिंग फेकरी और पूर्व पी॰ इक्जिनियरिंग वर्क नामका धातका कारखाना है।

गील साहव भी मुफ्तिस्तल करवनीमें काम करते थे। लापके भारपीने वन्हें उस कामसे ब्राह्म रुईका व्यापार सिखाया, तथा उस समयसे पत्रास वर्ष हुए आप सब भागीहारके रुपमें कम करे हैं बापका व्यापार दिनोदिन तस्की करता गया। आप महासकी बार पांच तथा वन्देकी ठीन कर मिळोंको दई सन्ताई कृतो हैं तथा ग्रहांसे व्यितपुल्लें भी बईका एक्सपोर्ट करते हैं।

सेठ मेपनी भाई भीवनाठ समाजनें बहुत प्रतिष्ठा धरमन व्यक्ति हैं। भार हो एक्नेन्टरे सन १८२१ में जेंठ पी० की बपाधि ही है। महियर राज्यमें हरसाल होनेवाठे हजाों जीतेंडा का आपही के परिश्रमसे बन्द हुआ था। इस कार्यके लिये आपने एवं सेठ शानिदास आसकरण सा होनों साजनेंनि १५००१) देकर महियरमें एक अस्वताल बनता दिवा है तथा भविष्यते सा प्रश्नाके जीव हिंसा न होने देनेके लिये उक्त संस्टेस परवाना लिखा लिया है। कहा मौडवीमें कार्य एक इस्ताजि सहायक प्रश्नाक और एक जेन संस्टात परिश्नाल स्वीपित की है। आपकी औरसे मोडवी हो स्मूच्यां जैन विश्वादियों के लिये कोर्य है। क्रम्ड मापकी आरसे मोडवी हो स्मूच्यां जैन विश्वादियों के लिये कोर्य है। वस्मूच स्थानवासी जैन सकत संपढ़े आप अभीतक करीय हो। वस्मूच कर्यों हो। वस्मूच क्या करायों हो समावता की कि समावता की समावता कार्यक स्थान क्या समावता की समावता कार्यक स्थान कार्यक समावता की समावता कार्यक है।

सेठ मेचनीभाईके एक पुत्र हैं जिनका नाम सेठ वीरचन्द्र भाई है। आप भी व्यवसायने

सहयोग छेते हैं।

आपका ज्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

शोपका व्यापारिक पारंपच व्यक्तकार व । १ मेंबर्ज गोव प्रवह बम्मती वेताव । चौर इम्पोर्ट विश्वितेस होता है, इसमें आपका साम्रा है। १ बेसर माने क्षापका साम्रा है। १ बेसर्ज गोवएवर रम्पनी—बरांचा । साम्रा है। साम्रा है।

### मेससे शान्तिदास आश्वरण शाह जे॰ पी॰

इस चमके बर्चमान मालिक सेट शांतिहास ब्यासकरण शाह जि॰ पी॰ हैं। आप बच्च मोडबोंके निवासी कच्छी भैन सोसवाल (स्थानकवासी) सजन हैं।

सेठ शाविद्यासारिक विवाधी सन्तत्र ११२२ में पंतर्क आये थे प्रारम्भों आप निक्क बंधनीये इटाओका बाम फर्से थे। उस समय रहेके व्यवसायमें आपने बच्छी प्रतिद्वा प्राप्त को यो। व्यवसायमें आप क्या कार्य के से विवास करने विवास करने लगा गये थे और यहाँ बाप का देशवासन संवय ११११ में दूषा।

सेंड राजिस्ताजो संबन् १९६७ में थेवर आये । यहां बारम्पमें बापने भारिया स्त्राज<sup>के</sup> प्रतिन्दित व्यक्ति राज पत्र सेंड बसन होमझींड हाथके तीचे व्यवसायिक शिमा व्यन हो

# मेसर्स रामजीमल वावूलाल

इस फर्मके संचालक हाथरसक रहनेवाले हैं। आप अमवाल (वैश्य) जातिके हैं। इस फर्मको क्रीव १५ वर्ष पूर्व सेठ रामजीमलजीने स्थापित किया था, तथा श्रीवाबूलालजीने इसे विशेष उत्ते जन पहुंचाया। सेठ रामजीमलजीकी वयः वर्तमानमें ५० वर्ष की है। हाथरसमें यह फर्म बहुत पुरानी मानी जाती है।

वर्तमानमें भाषका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) मेससे रामजीमल यावूलाल, हाथरस-वहां गृहा व रुईका यरू न्यापार एवं आदृवका होता है।

(२) बन्बई - मेसर्स रामजीमळ वाबूलाळ अळसीका पाटिया—इस फर्मपर रुई एवं अळसी गेहूं षांदी सीनाके हाजर तथा वायदेका व्यापार होता है।

(३) कानपुर--मेससं वावूञाल हरीरांकर--यहां हुंडी चिट्ठो व्याग कमीशनका, ज्यापार होता है।

## मेसरी रामगोवाल जगन्नाथ करू

इस फ्रॉफे सभ्याटक नवलगढ़ ( शेखावाटो)के निवासी, खंडेलवाल, जातिके ( वैष्णव ) हैं। इस फर्मको करीय ४० वर्ष पूर्व सेठ रामगोपालजीने स्थापित किया, तथा इसे विशेष उत्तजन मेठ भूरामलजीके द्वारा मिला। इस फर्मका प्रधान व्यापार रहेका है।

आपको ओरसे नवलगढ़के पास एक शासम्बरी मावाका मन्दिर करीय ६०।७० हजारकी द्यागतते वनवाया हुआ है सेठ भूरामछजी कछ इत्ते में खंडेछवाछ महासभाके सभापति भी रहे हैं।

आपका ट्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

चलसो का पाटिया 👙 .

<sup>२</sup> पृतिना [ चानदेश ] में सस्— रामः ( गोपाल जगन्नाथ

रे मान्नेगांव (बानरेख) मेसर्च राम-गोपाल जननाथ

४ नेर, पोन्ध्विया [खानदेश] मेसर्व-रामशोपाल जगन्नाध

१ मेसतं रामगोराख बगन्नाय यम्बरं 🥎 रुई, अल्सी, गेंडू, तथा चांदी सोनाके हाजर तथा वायदेका ं व्यापार होता है।

यहाँ आपकी १ जीनिंग में सिङ्ग फ़ैक्टरी हैं।

यहां आपकी जीन फेस्टरी है तथा रहेका व्यापार होता है।

यहां आपकी १ जीनिक फेक्टरी है और रईका स्यापार होता है।

## मेससे शालिगराम नारायणदास

इंख फर्नेक मालिक पोकरन ( जोधपुर) के निवासी हैं। इस फर्मका स्थापन करीब १२४ वर्षे पूर्व हुआ था। इसके वर्वमान मालिक राय साहय सेठ नारायणदासजी राठी है। आपके पूर्वज सेठ

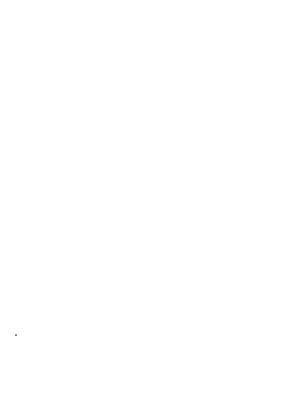











गुजराती और माटिया काटन एक्सपोर्टर्स

. बार्डन कोमबो एवड कोर--इस खंपनीका यंथई आफिसका पता डोंगरी स्ट्रीट मांडवी है। स स्थानीय ईस्ट इविडया कॉटन एसोसिएरान की सदस्य है। इसका सुख्य टे॰ को० नं०

ः - २४२५ ३ है। इसके एक्सपोर्ट बाफिसका टेटीफोन नं ०२५३२८ है। इसके रुईका गोदम · · · · न्यु कोटन दियो सिवरीमें है। गोदामका टे॰नं०४२०४२,इस कंपनीकी स्वापना सन् १८८५ ई॰में हुई। यह कंपनी पुरानी और श्रीरिट्ट है। इसकी शास्ताएं सामगांव,कारंजा, पारतल हुवली, अमलनेर धृलिया, बनोसा, डिमस, जडगांव, दरियापुर और मलकापुरमें है। इसके

. एजंट—वार्सिकोना, घेंट, राटडंम, मिलन, एम्सरडंम, राह्वारं, ज्वारिक आदि राह्तींमें . फेले हुए हैं। इसके तारके पते - कनुल्यू, चिदनचंद, और आनन्द (कारंजा) है इसके यहां बेंटळी के ५ वें और ६ वें ए० बी० सी । एडीशन ३८ वें मेगरके कोडसे काम होता है। इसके अतिरिक्त प्रायवेट कोडका भी उपयोग होता है।

यहां पूर्वीय भारत, अमरा, बरार, खानदेश,गु नराती मुखी आदि २ कळिटीके रुईका व्यवसाय होता है। यह कंपनी त्रिटिश, अमेरिका, जापान, चीन आदि देशों से स्रं भेजवी है । इसके डायरेक्टर्स हैं:— (१) सेठ बजुन खीमजी, (२) सेठ देवजी खीमजी (३) सेठ भवनजी अर्जुनजी, (४) सेठ मानजी देवजी, (१) सेठ मेंघजी चतुर्नुज, (६) सेठ मेंघजी रायसी (७) सेठ पर्मसी तेजपाछ ।

असर बीरओ कंपनी—इसका व्यक्तिस ३२० मिंटरोड, फोर्टमें हैं । इसकी स्थापना सन् १८८५ ई०में हुई। इसका तारका पता सन् (Sun) है तथा देव नंव २०१३८ है। इस कंपनीक मालिक सेठ खीमजी बसुर बोरजी हैं। यह इंपनी समी प्रदाश्ची भारतीय रहेंग्र व्यवसाय और एक्सपोर्ट करती है। बाकाबरास उम्मेर्चन्द – इसका हेड काफिस अहमदाबारमें हैं । वम्मई ऑफिसका पता स्रतो मोहडा

२ टांकीमें है। इसके वारका पता सेन्सेशन है। इंबरजी विकास्तर पुन्द को 🗕 इसका आफिस ६४ चळलास्ट्रीट, पायधुनीमें है। यह कंपनी स्थानीय ईस्टइन्डिया काटन एसोसियेशनको सदस्य है। यहांसे विदेशोंमें रुई मेनी जाती है

इसका एक आस्टिस कोबी (जापान)में भी है। इसका गोदाम न्यू काटन डिपो सिवर्रामें है। यहाँका देव नंव ४१६३५ है। किकाचन्द देवचन्द्र एषट को—इसका आफिस ५'s अपोलोस्ट्रोट, धोर्टमें हैं । तारका पता सीइस है। कोड ए॰ बी॰ सी॰ १/६ वेस्टलेन प्रायब्देट है। इसका टेलीफोन नं॰ २१८८५ है। इसका

किया। आप इस ज्यापारमें इतने चतुर, मेघावी और दश् हैं कि इस धन्धे में १६५० से अब तक आपने करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति उपाजंन की। इस समय वम्बईके मारवाड़ी समाजमें आप वड़े शिवका सम्पन्न ज्यक्ति हैं। रुद्धे बाजारमें आपकी धाक मानी जाती है। वोळवाळमें आपको लोग कॉटनिकंगके नामसे ज्यबहृत करते हैं। आप मारवाड़ी अप्रवाल समाके सातवें अधिवेरानके समापित रहे हैं। नासिकमें आपको तरफसे धर्मशाला बनी हुई है। बम्बईमे आपका एक द्वाखाना भी धना हुआ है इस के अतिरिक्त आजितगड़में आपकी तरफ़से एक द्वाखाना और गौशाला बनी हुई है।

आएके कार्योंसे प्रसन्न होकर यम्बईकी गवर्नमेंटने आएको जे॰ पी॰ की उपाधि प्रदान की है।

आपके इस समय एक पुत्र और तीन पीत्र हैं पुत्रका नाम श्रीयुत सुरज मलजी नेमाणी हैं।

# मेसर्स समरथराय खेतसीदास

इस फर्मेंक मालिक रामगड़ (सीकर) निवासी अप्रवाल जातिके (वांसल गोतीय) सजन हैं। पहिले इस फर्मपर फर्कीरचंद समरधरायके नामसे न्यापार क्षेता था। वर्तमान इस नामसे पह फर्म करोब ५० वर्षोंसे काम कर रही है। यह बहुत पुरानी फर्म है। इसे सेठ खेतसी इसजीने स्थापित किया। आप रामगड़ हीमें रहते हैं। आपके पुत्र औ० मोतीव्यलनी इस समय इस दुकानका संचालन करते हैं।

इस फर्मकी श्रोरसे नीचे लिखे स्थानोंपर न्यापार होता है।

(१) वन्बई —मेसर्स समस्यराय खेतसीदास मारवाड़ी वाजार—हुंडी चिठ्ठी, सराफी तया कपड़ा रुई एवं गल्लेकी कमीशन एजेंसीका काम होता है ।

(२) अनुनतर-मेसर्स समरधराय खेनसीदास आजू बटरा--इस कर्मपर विद्यायतसे डायरेक्ट

क्पड़ा आता है वधा सराफीका काम होता है।

(३) मन्द्रवोर—मेसर्स समरथ राय खेत्रसीदास—यहां आपकी एक जीन फेक्टरी है, तथा रुई व आदृतका काम होता है।

(४) प्रवापगड्-(माल्डा) मेसर्स समर्थराय खेतसीदास-यहां भाषकी १ जिनिंग फेक्स्री है।

तथा रुई और आइतका ब्यापार होता है।

(५) नवानगर (ब्यावर) मेसर्स रामवस्य खेतसीदास-यहां सापक्री १ जीन .फेक्सी है तथा रुदंका व्यापार होता है।



### भारतीय ज्यापारियोंका परिचय

(Capital) है। इस कम्पनीके मालिक सेठ भाईदास नानालाल और किरसम्हल हरिक्सिनदास हैं। यह कम्पनी भारतकी श्रायः सभी म बारकी रहेका व्यवसाय करती है। इसका व्यापार प्रायः प्रतिवर्ष ७५ हजार गर्धिका होता है।

व्यनीचन्द्र परम में पुण्डको॰-काञ्जादेवीरोड,इसका पोठबॉ॰'नंठ २००७ है। इसके सभाउक व्यनीचर्र मानकचंद्र जोरतो इत्वादि हैं। तारका पना बोगुडो है। देलीफोन नं॰ २०१८७ (मॉफ्सिम)

ं है। और मारवाड़ी वाजारका रश्यह है।

धामजी देमराजजी एण्डकोक—रहीमनोमेनिशनचंचीट स्ट्रीटमें है। तारका पता नरपाणी, टेब्रेफीन नैठ-२५१२८ है। इसके माखिक शामजी हेमराज है। ये स्ट्रीक व्यापती हैं।

योवत बार (जे॰ मी॰ ) बि॰--११३ एसप्टेनेड रोड फोर्टमें हैं। टेलीफोन नं० २१०४६ है। वे

ं ः इमीरान एजेन्ट हैं।

हानन्दाय स्टानक इस फर्मका लोकिन २५२ फालगदेची रोडपर है। इस घटे वे २११४ है। इसके मालिक हैं सेठ स्टानम्लामी। इस फर्मकी एक मान कोवोमें भी है। यह सब प्रमार्की स्टूंका व्यवसाय करती है। इस फर्मका विशेष परिषय बैंक्रोंमें दिया जा पुका है।

शेरजी नेनधी एपटकोठ -- इस कम्पतीका काफिस पेटिट विल्हिंग जारी एलकिन्स्टनगेट, (स्र स्वाध्य ने साम क्षेत्र का साम क्षेत्र का साम क्षेत्र का साम क

#### पारसी तथा सोचा काटन एक्सपोर्टर्स

साइमजी हाजी बाजद एक बोव—इसका हेट आफिस हुए मुगल स्ट्रीटमें है। सम्बर्ध आफिस का एस-भन्दारी स्ट्रीट है। वज्रकतामें भी इसकी एक बांच है। यहाव तागका एना-गनीशाल, बम्बर्स है। हनके यहाँ वेग्टलीहा प्रथीन सीव १ वां संस्कृतण्डा कोड उपयोग किया जाना है। इसके अनितिक सुमहाल और नायबेट भी स्पहता किया जाना है। वर्ष-सनाई एक बोव विविदेद-स्मका हेड आकिस नंद १२१४ साबद्दम रोक्ट, धोटेंस है। इसकी

यात्मर — कउहता, हांगहांग, शंवाई, कोयो तथा ओसाहा (जापान) में है। हमहा



#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

अद्यो है। इसमें बंटटेडा ए० बी० सी० ५,५ बा फोड़ उपयोग होता है। इसक रे० नं० २०१२५ है। इसका ध्यापारिक संबंध चीन और जापानते है। इसके अन्तर्ण अहमद एन० फतेह अद्यो, रसींस दन० फतेह अली॰ आराद एन० फतेह अली, अब् एन० फतेहअद्यो और आदनद एन० पतेह अली पार्टनर हैं।

बार के कारने करानी—हसका आजिस हार्ननी-विलिशे हार्ननीरीड, कोर्टी है। इसका देन ने २३११० है। इस ब्यन्नीका एक छोटा आफिस रायवहातुर बन्सीआठ अनीरवंदकी कोरी-पर मारवाड़ी वामार्से है। इस ब्यन्नीका स्थापन संत्रत १६१५ है। इसका एक प्रेटं बस्तेनी बोमननीएटड को० कोशोंसे है। इसका तारका परा—एकायर (esquire) है। इस ब्यन्नीमें सिंग, वमरा, मरोच, अमेरिकन बादि स्ट्रेंक व्यवसाय होता है। यर क्यनी अपना माल यूरोप, आपान आदि देशोंने मेजवी है। इसके पार्टनर क्रिकेटण सोराबभी रामपर और क्रामलामाई इसाहिम एण्ड को० जिमिटेड हैं।

धाम भिज्ञभाई नत्यू—इसका आफ्रिस इनुमानविल्डिंग तांचा फांटा, पायसुनीमें हैं ! इसका टेडीचेन नि॰ २०१६८ जोर २१०६१ हैं !

हैसून केविक पण्ड को० कि0—५६ फ्रांनेंस स्ट्रीट, यो वा १६७ । इसका हेद आफिस छन्दननें है। इसकी ग्रासारों में ब्लेस्टर, बमाई, छन्छक्तपा, करांची, हांनकाङ्ग, संपाई, बगराव, वसन, और हैंकीमें हैं। टेलीकोन नंग २००५६ हैं।

क्षेप्त 📢 को० एक को० छि॰—हमीडरोड क्षेत्रांत स्टेट यो० वो १६८, शासार्वे छन्दन, मार्चे स्टा क्ष्य्रका, हाङ्गकाङ्ग कांची, वगदादांतें हैं। तारका पता "वलियस" और टेलीकोन नै० २६४११ हैं। फोड भारकोनी ए, बी,सी, ५, ६ वेस्ट्टेम हैं।

को तबको कामको एक को०—७ एउपिन्स्टन सर्वेड कोटों है। यह सन् १८६६ में स्थापित हूं। थी। इंखेंड एकेन्ट डन्दन, हेमका, वेरिस और जिनोवा इत्यदिमें हैं। वारका पता 'दूरी-ट्टिंग' है कोड़ ए थी, सी ५ माइवेड्डेडीकोन नं० ४१३८१ है। इसके मासिक आर, एस, पूमनो हैं।

बेरा एष० एन० एपर को०—१२३ एसख्येनेड रोड छोटोंमें है। इस इमोडो स्थापना सन एट्टर्स हुई। इसका तरहा पता 'भव्यसी' है। बोड यून्ड ए० यो० सी० पापना श्रीयन है इसका माहिस हेलीछोन ने '२० ३४४, और २३४२६ है। और न्यूब्टन डिपो सिगोड गोडानका देखीछोन नम्बर ४०.३१२ है। इसका माल क्रियपूत्र कोर यूरोपडे अन्य अन्त्रोंने जला है।

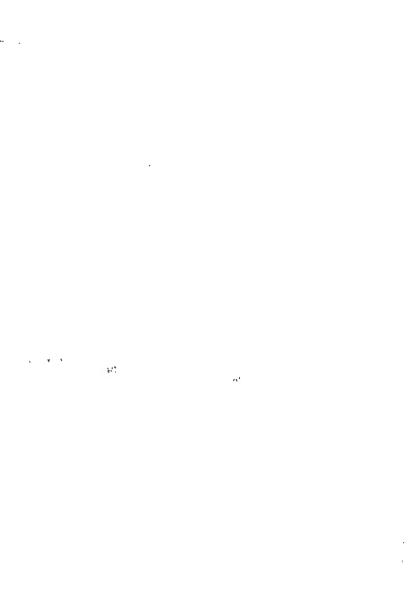

### मेंससे गुरुमुखराय सुखानन्द

धर्नमानने आपको दूकान मारवाड़ी याजारमें हैं। ( T.A. Clondy ) इस कमंदर हुतमें, खिं, रुदें, बजसी, गेर्नु, चीरी, स्रोता, तथा सराफी विजिनेस एवं कमीशन पत्रंसीका काम होता है।

## मेसर्सगोरखराम साध्राम

इस पर्य हा है इसाहित कलकत्ते में हैं। या बहुं हो प्रमंता पता काउवाहेंनी गोड कार्य है। यहीतर रूपे और वेंटियहा बहुत बहा कायार होता है। इस प्रमंता विस्तृत परिषय आस्वय हिंच गता है।

### मेसर्स चम्पालाख रामस्वरूप

्न फर्नेड संचाटक व्यावरके निरासी हैं । व्यावरने यह फर्न पडवर निरासी नैतिया पतर है। बन्धोंके सामाका एका व्हमी विस्तित पालसहेती रोड है । यहाँ विकित इन ही

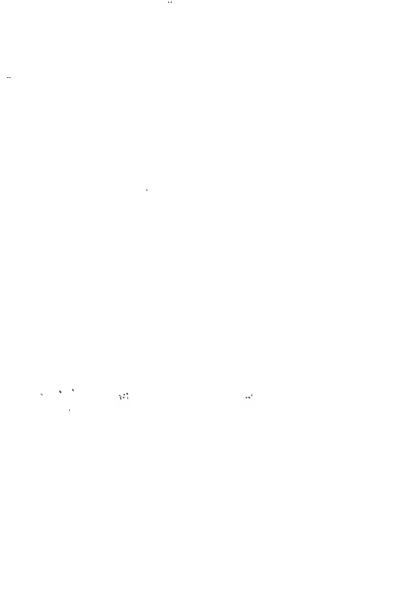



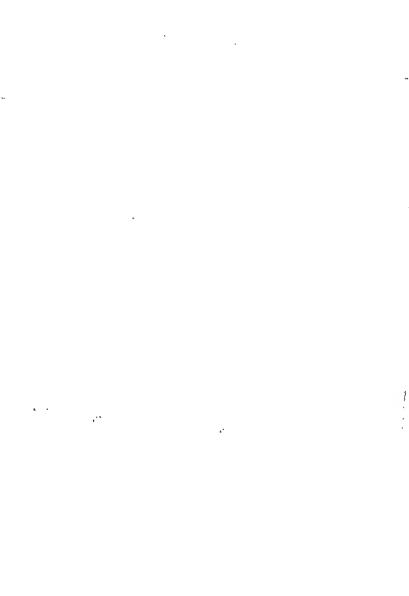

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

- (२) पम्बई—मेसर्स कुठबंद मोहनवाल कालवादेवी रोड—यडौ सराक्षे, रई गलाका बह और भादतका व्यवसाय होता है।
- (३) फलकता—सेसर्स इस्लेड्सय फूलचंद बड्वझ स्ट्रोट, बड़ा वाजास—इत फर्मस द्वीर, चित्रं तथा कमीरान और जीलका फाम होता है। यह प्रमं करोन २ कोड़ हार्बोंश प्रति वर्ष कपड़ा सरीइती है। यह बाग्ये कम्पनी सिम्टिडकी बेलिय है।

(४) फान्यर-मेसर्स फुडचेंद्र मोहनडाल नवार्ग ज-सराक्ती, हुई गल्लेकी आहुत और जनीरानेश काम होता है।

काम हाता है। (५) रातुमार्गज—(अञ्चेमड़) मोहनखंख विरंजीखंख—यहाँ इस कर्मडी एक जीनिंग देख्यें हैं और रहें गल्डेका व्यापार होता हैं}

(६) कासर्गन-प्यारेलाल सुयोधचन्द-आदृत, रहेका व्यापार होता है और दाल देकरी है।

(७) उचित्रित (फान्युर) प्यारेताल मुशेयचंद्र - कवड़ा और गल्लेका व्यापार होता है। (८) दिसार—चिरं भोलाल प्यारेताल—कमीशतका काम होता है।

काटनकी सीतनमें पंजायमें इस फर्मकी बई टेम्पारी में चेज खुल जाया करती हैं।

#### मेससे वसंतजाल, गोरखराम

इस फर्ने के माखिक बिद्धार (ऋपुर-सम्बन्ध) के निवासी अपवाल बेरप जानिके हैं। इस कार्य बन्दाने स्मापित हुए करीय १५वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ यसंतलालकोनेकी। आप ठीन कार्द है। बन्देनाजर्मे इस फर्मेक्स संसादन सेठ यसंतलालको, सेठ तोरस्तामक्री, सेठ द्वारका दास्त्री एवं सेव बन्दारसीकारको करते हैं।

वर्तमानमें आपदा ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) सम्बर्ध-(हरकाल्यि) सेवर्स वर्मजावाजीस्ताम-सावादी बाजार, मारका प्या-समझीरण, करेन और मेनका स्थापार क्या बनीशन प्यान्सीका काम होना है। रोका बाजार सारका सारका स्थापार क्या बनीशन प्यान्सीका काम होना है। रोका बाजारी सारका सारका होने हो सारका विवरीने हहेका तथा बेहरवर शोहमका गोडाज है।

(२) रॅनया—सेसर्व प्रश्वास क्यारबोडाल—यहांपर आपन्ने एक भीनिङ्ग व एक प्रीवह चेकारि ।

(१) नानी-चेत्रनं द्वाकादास बनारसीटाल-यहापर सगरी तथा आदृषका व्यापा होता है।

 (४) कार्या—नेमले बर्धनकात गोरसाम्बन्धाय रोहनहोत्तर बहित तथा बादन हा कम होते हैं।
 (३) बर्चन्यन (बहार्य्) में वर्ध बर्धनकात द्वारकात्राम—यहोतर क्यांची तथा मादनक कम रोज है। व्यापात रईका है। सेठ भागचंद्रजीका सब व्यवसाय सी० पी॰ में है। पगरने आवशे वर्ड अभिन्न वेसिय फेकरियों हैं।

दम्बईमें यह फर्न क्षेत्र्ञ स्ट्रीट, (काड्यादेवी रोडके पात ) पर है। इन कर्न पर हटन, सामने बीर गड़ा तथा बादनका काम होता है।

## मेससं हीराजाज रामगोपाल

इस फर्नेक वर्तमान मास्त्रिक सेठ केरावर्दवजी है। आप फरहार (सोहर) के निमासी अमवाल जातिके हैं। इस फर्नेकी स्थापना ६७ वर्ष पूर्व सेठ होरास्त्रतकोंने को । आपका देहार-सान सं० १६४२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ समगोपालकोंने इस फर्नेक प्याचारकों विशेष उसे जन दिया था। आपका देहावसान भी संवत् (१६७८ में हो गया।

इस फर्मकी ओरसे देशमें एक संगमरमरही एको जौर एक मन्दिर बना हुमा है इसके अस्तित्व धापने ४ टाल ७६ हजारका एक ट्रस्ट किया है। जिससे धार्मिक क्रांतींका प्रसंप पस्पर क्षेत्र रहे। आपको फतहपुर, मधुना और अध्योकेशमें धर्मसाञ्चर बनी हैं, जीर सद्दान चान् है। इतिहासों मो सदानवका प्रयंप है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) यम्बई—मेसर्त होराटाल रामगोपाल दोरा भेमन स्ट्रीट—T, A, Honar—यहां सरासी और बाद्यका फान होता है।

(२) यम्बई-मेसर्स रामगोपान फेराबरेव--इन नामसे रहेका जत्येका व्यापार होता है।

- (३) वरवा ( C.P.) हीराञ्चल रामगोषाल —यहां ध्याप ही एक भीनाल विस्ता केकती है। बौर रुद्देका व्यापार होता है। भाषका एक: जमीदारीका गांव भी है। इस फर्ने के पास सुतान, जायान, फारवस आदि विदेशी कम्यतियों को एवं मांड के विस्ता नामपुरकी रुद्देकी खरीदीकी एनेंसी रहती है।
- (४) नागपुर—हीरालाल रामगोपाल काटन-माईंट—हई हा व्यापार और उपरोक्त कहपतियों ती हुई लरीदनेकी एकेंसी है।
- (४) सांबतेर ( नागपुर ) होराटाल रामगोपाल —रुई हा न्यापार और एवेंसीका फाम ।
- (६) पाण्डुरना (नाननुर)-दीरालाल रामगोपाल— " " (७) धामनगोव (वरार) द्वीरालाल रामगोपाल—मोनिङ्ग प्रेसिंग फेक्टरी है।
- (द) चंदोसी (यू॰ पी॰) मे॰ रामगोपाल द्वीराखाल और रामगोपाल केशवरेबके नामसे २ गुफाने हैं यहां रूदें और गल्डेकी खादन का फाम होता है। इसके अविरिक्त आपकी यहांपर २ जीनिक्व और २में सिंग फेक्टरियों है। दूस्टके २ जागिरी के गाँव भी यहांपर है।

#### मारतीय व्यापारियोक्त परिचय

साजिमरान भीने पोकरनमें बडम सम्प्रदायका एक मन्दिर स्थापित किया है, तथा पर्नगावार, इंदर् सरहात चार्वि जारी किरे हैं। सेठ साहितरामजीके पत्र सेठ फरोहालजी महेरकी समाजनें 📢 प्रतिष्य-सम्पन्न व्यक्ति हो गये हैं। आपने नागपुर अधिवेशनके समय मांहरमी महानाने सभापतिका पर् मुतोभित किया था। भाषने कई धर्मशालाओंका जीगोंदार कराया, कुर नुरस्क क्या विचालको पूर्व संस्थाओं हो सहायकाए दी। आपने एक बड़ी रक्ष्मका धमारे पंत्रका हुन कर रहसा है, अ.पडो ओरसे एक सदावत चार्ट है। तथा नाशिकमें एक गड़ी धर्मना भारने पनगाई है। मापने करोब था। लाख कपर्योग्डी सम्पत्ति एक विद्यालय स्थापित करने हैं 🕬 🐖 की है। भाषका देशवसान हुए करीन १८ वर्ष हो गये हैं।

सेंठ फोक्सल मोके भवी में सेठ नारायण दासजीको गवर्नमेन्टने सन् १६२४ में रायसाइवडी नार् ही है। बाप उमरावतोर्ने मानरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने पोकरनमें एक अस्पतानकी स्थापना की है

बर्नमानमें भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। र इ.मा.स्त्री-सेनम विकास यहां आपकी जोनिंग बेसिंग फेरटरी है और अभेता utfuncted T. A. Diamond बैङ्गि व काटनका विजिनेस होता। a erei-aus anfunnta वेड्निय क्रमीशन एमेसी तथा फाटन विभिनेस होता 🕻 । बारा न्याराख एवड बंदली प्राप्तको र्द्श जत्था, कांटनका पक्सपोर्ट तथा कांटन विजिनेत मा. at afest T. A. Ranfall अमीदारी-वेंड्रिय तथा कांटन कमीरानका कम होता है e fereit fent! Auf uften यहां आप को २ जीनिक्न व एक बेसिंग देश्टरी हैं। arfanna. र्धावद्या वर ए देवनं भ्रतिस बॅट्रिग व कॉटनका विजिनेस होता।

६ बरदमास सामनंद बारावदातास जमीदारी और वेट्टिंग वर्ड होता है। तथा मीनिह दंगी इस द अतिरिक्त अक्रोता, सामगांत ही कर्र जीतित वेशिक्त फेक्टरीजर्म काप है भाग है। न्यत्तर कृष्ण निवस के माप रोअर होवडर हैं।

### संठ शिवनारायण नेमाणी जे॰ पी॰

६ष दर्ने इ बर्ननान माण्डिक श्रीनान सेठ शिवनागयन जी नेमानी भे॰ पी॰ हैं। ब्दन्त अर्थने हे बान्छ ग्रीबीय सावन हैं। आरहा मून निराम स्थान चुड़ी (धेनड़ी-अर्था) है। सब्द १९४६ में आप के दिया मेंट बेगोरान भी तेमानी बस्बई मार्थ। बाद पर भीशांत्रक राजवीत्रमांक वर्श कान करते थे। बहानें संबन् १६३० से १६४३ है। वह व्यक्ति व्यन्तरास काल नपुरसाउंड वर्त पर काम किया। संबन् ११४३ में आरध गरिएल या । अरह स्थान् मं बन् १२४६ में आरह पुत्र श्रीयुन शिरनाश्यमकी नेताची समीते हरे। नं बन् १६४० तक बापने दूर दोनी इद्यार्थ की। इसके प्राचन बापने रहेशा स्वारा गार्थ

४ मेतर्स जैक्साई देवजो एएड को॰ मरुकवर ( पंजाब )—यहां सापकी जीनिंग केकरी है। तथा कृटिन विजिनेस होता है।

# मेसर्स धरमसी जेठा एएड कंपनी

इस फर्न हा स्थापन सन् १८४१ में सेठ घरमसी श्रीके हाथों से हुआ। इस फर्न के मालिक जामनगर (शास्तर) के निवासी माटिया जातिके हैं। जाप हा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। १ दम्पर्ट-नेसर्व धरमसी जेश प्रव के कॉटन मर्स्वेट और कमीशन एजंसीका काम होता है। कम्पर्वशी—मंदरी के कंटन विजिनेस होता है। काटन साक्ष्य के कंटन विजिनेस होता है।

# ठक्कर माधबदास जेठाभाई

इस फर्नेझी स्यापना सेठ मायव दासजीने संवत १८४७ में की । आप शाफर जाननगर के निवासी मादिया जातिके हैं। वर्तनानमें सेठ मायवदासजी ही इस फर्मेके मातिक हैं। जापकी जोरसे शास्त्र जात्र है। वर्तनानमें सेठ मायवदासजी ही इस फर्मेके मातिक हैं। जापकी जोरसे शास्त्र ने सेठ मायवदासजी ही इस फर्मेके मातिक हैं। वर्ता पेयों के भोडन पर्न शिवनका प्रयंध है। जापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। क्यां न्यापार होता होते क्यां ने सेठ क्यां केठ ने सेठ क्यां है। इसके व्यवितिक मिर्जों का एस्स्पोटंग्स काम मुकादमी वरीके के सेटइ फर्म करती है। इस फ्रांका शिवरीगर स्थंका काम है।

# मेसर्स मोतीलाल मुजजी भाई



मेसर्स वावुलाल गंगादास

ar an an an

इसर्फ्तकं बर्दमान मारिक बाबू गंगाड़ासजी बहांपर करीब १४ वर्षोंसे रहें व गस्लेखा ज्यापार करते हैं। इसके पूर्व जाप केवज ३०) मासिकपर सर्विस करते थे। इसने थोड़े सनवर्में आपने रहें याजारते अच्छी सन्पत्ति कमाई है।

जारस व्यापारिक परिचय इत्तरकार है।

(१) बन्दों—मेतर्न वायुवाल गंगारास भारवाड़ी वाजार-(T. A. Batsieum) इतस्मंपर रुद्धे गल्ला, और जित्रहनके वायरेका कम होता है।

# मेसर्स परो मूलचन्द जीवराज

इत दर्म हो हेठ मूडवन्द जीवराजने ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। वर्षनामने इसके मानिक सेठ मोहरूताल मूडवन्द और केरावज्ञल मूडवन्द हैं।

द्येनड्रीने आपन्ने श्रोरचे मूटचंद्र जीवराज बन्या-विद्याच्य त्यापित है। बनारच हिन्दू विस्व-विद्यालयने आपने १० हवार रुपये दिये हैं ।

इस फर्मका व्यापातिक परिचय इसम्बार है।

यन्दर्र-नेसर्स मृज्यन्द जीवराज-सिटवर मेन्य्रन परसी गती—यहां चित्री सीना रहे राजर और क्मीरानका काम होटा है, इतके जितिरेक रमगीक्टाल केयवतालके नामसे एरण्डा अल्डी, गेहूं, राक्टर और कमीरानका काम होता है।

इसके श्रतिरिक्त नापको बहुवान शहरने एक जोर्निग श्रीसंग फेक्सी, बोटातने एकर्जानिंग फेक्सी, तथा बहुवान केम्पने एकजीतिंग फेक्सी है और लीनहोने कटन विजिनेस होता है।

## मेर्हा रतीलाल एएड कम्पनी

इस फ्लेंड माडिक सेंड कोतात विस्तानहास ठहर हैं। लाप सूख निवासी टोइला जातिके सळल हैं। सेंड क्विज भाईने इस्तर्मरों सन् १८२० में स्थापित किया, तथा इसकी विरोध उन्तित भी जारहींके उत्तर हुई, जाप देख इरिडया कांटन बोक्सी परोबितरस्तकों विवाहेंडेडिव्ह कोटीके मेन्यर स्था फांडन बोक्सी एसोरियरनके जानरेंग्री सेंकेट्ये हैं।

बारम ब्यागरिक परिचय इत प्रचर है।

में चर्च रहीता अपने करने कोटन के बिन-मन्यादेवी-सम्पर्ध T. A. Cabin इस इस्तेने रही के बारदेश काम सम्पर्ध जिलासून क्या न्यूपाईके बाजारों वे होता है। इसके जितिक चीना, चांदी, जकती, गेंद्रेश काम भी यह इस्तें करती है।

#### भारतीये व्यापारियोका परिचय

( ६) विजय नगर गुटावपुरा) मेससे धमनस्या खेतसीदास-यहां भाषकी १ जीन फेकरी है. 🍽 ्र अह स्टिका ब्यापार होता है किन्द्र कार्य के अपने कार्य कर कार्य कार्य कर कार्य

( ७.) रामगढ़ ( मारवाड़) - यहां मालिकोंका सास निवास स्थान है। . . . . .

dicipitation at at a great war to train the ball of a great or dece मेसर्स हरनंदराय प्रवचंद ", ""

ार्थ प्राप्त कर्मान मालिक छाला रोशनलालमी लाला सागरमत में तथा लाला होतीलको हैं। बापका मुख निवास हायरसमें (यू॰ पी॰) है। आप अमबाल, जाविक (विन्दत्त गोवीय-बागला ) सञ्चन हैं।

ina , इस फर्मको स्वत् १६४४ में सेठ फ्लपंदनी साहबने स्वापित किया। इसके पूर्व संत् १६१८ से आपकी कउकत्तेमें दुकान थीं । छाछा फुळचंदजीका देहावसान संबंद १६२६ में हुना। भापके वाद आपके पुत्र लाला जयनारायणजीने इस-फर्मके कामको सम्हाला श्रीर बरंपातमें

आपके वीर्नो पुत्र इस समय इस फर्ने हा संचालन करते हैं। आपको ओरसे हाथरसमें एक मुल्लेचर पालना हाई स्कूछ चल रहा है। प्रिसने करेर ३५०।४०० विद्यार्थी विद्या द्याम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीपर आपकी धर्मशादर्प मंदिर, पूर्व सरावत भी चाल है।

वर्तमानमें आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) हायरस-मेसर्स फूडचंद रोशानठाल (T. A. Bansi) - यहां आएका हेडब्रोफिस है। त्या

आड़व और हुंडी विट्रीका काम होता है ।

(२) यम्बद्दे-मेससं इरनंदराय पूळचंदं बदामका माड् कालवादेवीगेड (T. A sagar)-पर् हुंडी चिही तथा रहेंग्र यह और आइतमा काम होता है।

(१) कानपुर-होतीलाउ बागडा एग्ड कस्पनी जनालगंत-(Г. Л. Ratan)-एव प्रति द्वारा मिलोंको रूई सप्टाई होती है।

(४) अपृत्रसर—(पंत्राय) मेससं कुउचंद रोशनकाल 'बाल्, कटरा (T. A Bigli)-वर्ष

हुंदी चिट्टी 'कमीरान एजसी व' रुईका व्यापार होता है।

error breeze berrigare r मेससे हरमुखराय भागचंद

स्त कर्में दो पारनर हैं। सेंड इरमुख्यायज्ञों व सेंड मागचंदनी। सेंड इम्म्ब्यायजीध इंड मास्सि हायरस है। भाषको एउडरता, हायरस, यू० पी० मारिमें दुकाते हैं। इस प्रांश प्राव

## रुईके व्यापारी और ब्रोकर्स

समूखस समीचंद एण्ड कम्पनी रोस मेमन स्ट्रीट मरचंट एण्ड कमोरान एजन्ट समृतदाञ छङ्मीचंद सोसानी रोस मेनन स्ट्रीट मोक्स एएड समीरान एजंट समरसी एण्ड स'स सुद्दाना हाउस वेजार्ड स्टेट मचंस्ट

लानोचंद एएड कन्पनो रोत नेमन स्ट्रीट मरचेंट धन्तकर धन्तुल रहमान एउड को॰ रोतमेनन स्टीट, मरचेंट श्रोकसं

भारम राजनी हाजी एण्ड छे छि मन्तारी स्ट्रीट जनरसी दानोदर मुख्येवर नरचेंट अर्जुन स्तीमजी एण्ड छो डॉनरी स्ट्रोट मरचेंट अनुर बोरजी मिंटरोड फोर्ट मरचेंट

धासाराम मूळचंद मारवाड़ी वाजार मोरसं देदराराख एग्ड फम्पनी मारवाड़ी वाजार क्सीरान एजेंट

फरमचंद जगभीवन एग्डको काटवादेवी रोड मोकर्ष

करानी कें) एप॰ एरडहो॰ एरिफस्टन सर्वड कोर्ट सर्वेट

करीन भाई प्रवह है । डिश्न बाह्न से वे मर्स्येट कारत एतेंट श्चिमरेड प्रचंतेट स्ट्रीट मर्स्येट क्रियमंद देरपंद क्रमेखे स्ट्रीट मर्स्येट क्रियमंद केमचर सम्पन्त सेजस्वद्यार क्रमाओं केमचर सम्पन्त सेजस्वद्यार क्रमाओं क्रीयम्बर्ग एर्डको प्रका स्ट्रीट

केरायेम्ड अनंदीदाड बातवादेवी मर्चेट इन्यानसङ्घेर दिनिहेद बादनादेवी मर्चेट

कृष्णदास वसनजी खेमजी वांतेस स्ट्रीट मरचेंट खोमजी विधाम एन्ड को॰ हानंवी रोड मरचेंट खुराएडचंद गोपालदास भुलेखर मरचेंट गजाधर नागरमल मारवाड़ी बाजार प्रोक्स गुल्याज चूड़ीबाला केंद्रार भवन बालवादेवोत्रोक्स गाइमल गुमानमल मम्यादेवी, मरचेंट गोरखाम साध्राम चालवादेवो मरचेंट गोपीराम रामचेंद्र कालवादेवो मरचेंट गोपीराम रामचेंद्र कालवादेवो मरचेंट गोखलभाई दौलताम प्रोक्स गोरिया लि॰ बेलार्ड स्टेट मरचेंट गोखलदास डोसा एण्ड को॰ हतुमानगली मरचेंट गोखिदजी वसनजी एण्ड सेल हिरगांव बेंक रोड गोविन्दजी कानजी चिचचंद्रर मरचेंट एण्ड

तुज्ञगत काटन कस्पनी हानंती गेड मर्पेट
चम्याद्यात रामस्वरूप राज्यादेवी मर्पेट
चांद्रमञ पनस्वामदास काठ्यादेवी मर्पेट
चिमनदाल सारामाई मारवाड़ी याचार
चुन्नीदाल मार्चेद्द मारवाड़ी याचार—प्रोदसं
जमना दास अड्डिया काड्या देवी गेड प्रोदसं
जमना दास अड्डिया काड्या देवी गेड प्रोदसं
जमनीदाल मार्चेद्द मारवाड़ी वाचार प्रोदसं
जमनीदाल जमसो मारवाड़ी वाचार प्रोदसं
जनादात्वी मारवाड़ी वाचार प्रोदसं
जनादात्वी कारवादा पर्योगती मर्पेट
चीवनवाल प्रचारती शेष मेनन स्ट्रीट प्रोदसं
चुद्दार मल मुच्यंद, अट्डीया परिया मर्पेट,
चुद्दाकीद्रोतेस्मद्दामताद्वामरवाद्देश्य वाचारम्यंट
वीवनवाई देवची मारवी, मर्पेट एटट सुद्दादम

#### भारतीयेः व्यापारियोका परिचय

( ६॰) विजय नगर ।गुटावपुरा) मेसर्स रामयस्य खेतसीदास—यहां आप हो १ जीन फेक्सी है, स्व ar आह सर्देका व्यापार होता है। कर राज्य रहा राज्य र

( ७.) रामगढ ( मारवाङ) –यहां मालिकोंका खास निवास स्थान है।

difficille stat dade batte titere ;

मेसर्स हरनंदराय फूनचंद

्रिक्त स्व फर्मके वर्तमान माजिक छाजा रोसान्यालनी लाला सागरमले वी तथा लाजा होनीजड़नी हैं। आपका मुद्र निवास हायरसमें (यू॰ पी॰ ) है। आप अमरात जाविक (विन्दत गोवीय-भागका) सजन हैं।

he : इस फर्मको संबत् १६४४ में सेठ फ्डचंदजी साहबने स्वापित किया। इसके पूर्व संबद १६१८ से आपकी कछकत्तेमें दुकान थी। ठाठा फुठचंदजीका देहातसान संबत १६२१ में हुना। भाषके बाद आपके पुत्र छाला जयनारायणाजीने इस फर्मके कामको सम्हाला और वर्तमानमें

आपके धीनों पुत्र इस समय इस पर्मेका संचालन काते हैं। आपको ओरसे हाथरसमें एक फूलचंद बागला हाई स्कूल चल रहा है। जिसने ३५०।४०० विद्यार्थी शिन्ता लाम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानींपर आपकी म

मंदिर, एवं सदात्रत भी चाल है।

वर्तमानमें आपका स्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) होयरस-मेससे पूळचंद रोशनठाल (T. A. Bansi) - यहाँ आपका

आड़त और हुंडी विट्ठीका काम होता है। (२) बम्बई—मेससं इरनंदराय पूछचंद बदामका माड़ कालवादेवीगेड (T.

ं हुंडी 'चिट्टी तथा रहेंका यह और आइतका काम होता है।

(३) कानपुर—होतीलाख बागला एवड कम्पनी जनस्तानंत — (1° 1. Rata

द्वारा मिलोंको रूई सप्टाई होती है।

(४) अन्तरसर—(पंजान) मेसर्स फुडचंद रोरानञाल आल् फुटरा (T A Bagli हुँडी चिट्ठी 'कमीरान' एजसी व रूईका ज्यापार होता है।

मेसर्से हरमुखराय भागचंद

इस कर्मने दी पार्टनर हैं। सेठ हरमुखायजी व सेठ मागर्चदती। सेठ हरम्सायजी देड ऑस्टिस हायरस है। बापकी फ्लब्सा, हायरस, यू० पी० बारिमें दुकाने हैं। इस फ्लंबा प्रा

# कपड़ेके व्यापारी CLOTH-MERCHANTS

#### भारतीय च्यापारियोका परिचय

- ( ६) विजय नगर (गुटावपुरा) मेसमं रामबदरा सेतसीत्स-यहां भाष हो १ जीन देकरो है, 🗃 · कि स्वेंका व्यापार होता है। ... के ...
- ( ७ ) रामगढ़ ( मारवाड़ ) यहां मालिकोंका सास निवास स्थान है। defeath was last a to there .

## मेसर्स हरनंदराय फ्लचंद

इस फर्मके बर्तमान माछिक छाट्य सेरानञ्चलती लाला सागरमत्त्र में तथा लाज होतीज्ञज्जी है। बाएका मुख निवास हायरसमें (यू पो) है। बाप अमराज जाविक (विन्दत्त गोबीर-षागला ) सञ्चन है।

in. .. इस. फर्मुको स्वन् १६४४ में सेठ फुडचंड्जी साहबते स्वापित हिया। इसके पूर्व संस् (११८ से मापकी कडकतेमें दुकान थी । ठाटा फुटचंद्जीका देहावसान संबंध १६२६ में हुआ। भापके बाद आपके पुत्र ठाला जयनारायणजीने इस फर्मके कामको सम्हाला और वर्तनानमें आपके तीनों पुत्र इस समय इस कर्म हा संचालन करते हैं। आपकी ओरसे हाथरसमें एक फूलचंद बागजा हाई स्कूल चल रहा है। जिसने करी

३५०।४०० विद्यार्थी शिवा लाम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानींपर भाषकी धर्मशालाएं

मंदिर, एवं सदात्रत भी चाल है।

वर्तमानमें आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) होयरस-मेसर्स क्टूजियर रेशिनलाल (T. A. Bansi) - यहां आपका हेडअफिस है। तथा भादत और हुंडी विट्ठीका काम होता है।

(२) पम्बई-मेससं इरनंदराय पूळचंद बदामका माड कालवादेवीगेड (T. A sagar)-वहां

हुंडी चिही तथा रहेका यह और आइतका काम होता है।

(३) कानपुर-होतीलाल बागला एएड' कस्पती जनालगंज-(1. A. Ratan)-इस वर्मक ंडांरा मिलोंको रूई सप्लाई होता है।

(४) अमृतसर—(पंजाय) मेससं कुडचंद रोशनलाल आह्य कटरा ( T. A Bagla)—यहाँ हुंडी चिट्ठी कमीरान एनसी व रुईका न्यापार होता है।

personal strate proper मेसर्सं हरमुखराय भागचंद

्रं इस फर्ममें दे। पार्टनर हैं। सेठ इरमुखरायजी व सेठ मताचंदजी। सेठ इरमुखरायजीका हेड बॉलिस हायरस है। आपकी क्छकता, हायरस, यू॰ पी० कादिमें दुकाने हैं। इस वर्मका प्रवान



he min min and and





#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

- ( ६) विजय नगर (गुळावपुरा) मेससं रामयस्या धेतसीदास—यहां भाग हो १ जीन केंग्री है, 🍽
- (७.) रांमगढ़ (मारवाड़) -यहां मालिखेंचा सास निवास स्थान है।

### मेसर्स इरनंदराय फुबचंद

इस फर्मेके वर्तमान मालिक लाला रोरानवालजी लाला सागरनंत में तथा लाला होतेजली है। भागका मुझ निवास हायरसमें (यू॰ पी॰ ) है। आव अमराल जातिके (विन्दत गोर्यास-बागला ) सञ्चन हैं।

in. ,.इस.फर्मुको संबन् १६४४ में सेठ फुडचंद्रजो साहबने स्वापित किया। इसके पूर्व संबन् १६१८ से बापकी फडकतेमें दुकान थी । टाटा पूछचंदजीका देहावसान संवत १६२६ में हुआ। आपके बाद आपके पुत्र ठाला जयनारायराजीने इस फर्मके कामको सन्हाला और वर्तमानमें भापके वीनों पुत्र इस समय इस फर्म हा. संचादन करते हैं ।

आपकी ओरसे दायरसमें एक फूटचंद बागला हाई स्कूछ चल रहा है। जिसने क्रीव ३५०।४०० विद्यार्थी शिक्षा लाम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीपर आपकी धर्मशालाएँ

मंदिर, एवं सहावत भी चाल है।

वर्तमानमें आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

Death of Street 1 x 11 4.

वनातम् आपका व्यापारक भारत्व ३त मणार २ । (१) होषस्य - मेसंसे फूंडचंद रोशनवाल (T. A. Bansi) - यहां आपका हेडआक्रिस है। तवा आदृत और हुंडी बिट्ठीका काम होता है।

(२) याखर-मेसर्स इरनंदराय पूछचंद बदामका माड कालवादेवीगेड (T. 1 sagar)-वर्ष हुँडी चिही तथा रहेका घर और आइतका काम होता है।

(३) कानपुर-होतीलांड बागंडा एवंड कह्मनी जनालगंज-(Г. A. Raton)-इस क्रमें डांस मिलोंको रुई सप्टाई होती है।

(४) अपृतसर—(पंजाव) मेससं फूडचंद रोशनडाङ आह्य फटरा (T. A Bagla)—वर्ष हुँदी चिट्ठी "कमीरान एजसी व रुईका न्यापार होता है।

मेससे हरमुखराय भागचंद

इस क्रमें दें। पार्टनर हैं। सेठ इरमुखतायओं व सेठ मागचंद्रजी। सेठ इरमुखरायजीइ। हेड ऑफ्स हायरस है। जापकी क्लहता, हाथरस, यु० पी० आदिमें दुकाने हैं। इस प्रमंका प्रयान

धापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बहाई—मेससं गोडलदास द्रंगरसी मूलजो जेठा मारकोट चौक ए A Promsukh इस फर्नपर यान्ये कोटन मिलकी २० वर्षसे, जमरोद मिलकी १२ वर्ष से तथा आसर मौलकी ३ वर्षसे एजसी है। यह फर्म रुवी मिलमें पार्टनर भी हैं।

## मेसर्स घेलाभाई दयाल

इस फर्नका स्थापन सेठ पेलामाई द्यालने ६५ वर्ष पूर्व किया तथा सेठ जीवराज द्याल और सेठ पेलामाई द्यालके हाथोंसे इसके व्यवसायकी विरोप उन्नति हुई। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हरीहास पेलामाईद्याल और गोकुलहास जोवराजद्याल हैं। सेठ गोकुलहासजी, पोसपुड्स मरचेंट्स एसोसिप-शनके कानरेरी सेटेटरी हैं। आप (जाननगर) सम्मालियांके निवासी माटिया जाविक हैं।

बापम ब्यापारिक परिचय इस मकार है।

(१) वस्पई-मेससं पेटाभाईद्रयाल पिड्यालगटी मूठजी जेळ मारकीट—इस फर्मपर विटायती, कोरी-जगन्नायी और मटमटक्स ज्यापार होता है। इस फर्मपर फ्राइन्स विजायतसे डायरेक्स इस्पोर्ट होता है।

## मेसर्सदांमोदर गोविन्दजी

इस फर्नके मालिक सन्माडिया (जामनगर) के निवासी भाटिया (वेप्यव) जाविके सज्जन हैं। इस को छेठ दामोइरदासजीने संवत् १९६०में स्थापित दिया था। इसके पूर्व भाप सेठ पेता-द्यालके साथ सामेजें कपड़े का ज्यापार करते थें। जापका देहावसान संवत् १९८९में हुआ। वर्जमानमें ६स फर्नके मालिक सेठ बिट्टड्सस दामोदर गोविन्द जो और सेठ पट्नसी दामोदर गोविंद जी हैं। सेठ विट्टड्स जी संवत् १६५५से कपड़े का व्यापार करते हैं। आपने संवत् १९५६के भयद्भर दुम्बाटके समय बहुत फंड एकवित करके जानवरों और गरीबोंकी सहायतामें बहुत परिधम च्छाया था। भाप सन् १६८१से पोटंट्स्टके और १९२४से पान्ने कार्पोरसनके मेन्नर हैं। आप कपड़ा याजारके सरदेयर और एन्पायर हैं।

सेठ विट्ठब्दास को फपड़ेके ब्यापारियोंकी मंडलोके वाइसप्रेसिडेएट रह चुके हैं। बाप इण्डियन नर्चेएट चेन्द्राफी कमिटोके मेन्यर घीर सर हरक्सितदास हास्पिटल और कनड़ी संस्थाओंके ट्रस्टी हैं। भाटिया फान्फो न्सके दूसरे व्यथिशनके झाप सभापति भी रह चुके हैं।

नापकी फर्नका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

#### भारतीये व्यापारियोंका परिचय

- ( ६) विजय नगर गुरावपुरा) मेसर्स रामबच्या खेतसीयासं-यहां भाषकी र जीन केकरी है, तथा उन भाग स्टेंका व्यापार होता है कि का सम्बंधन के स्वापार करता है, तथा करता है, तथा

### मेसर्स हरनंदराय फन्नवंद

इस फर्मके बर्तमान मांजिक ठाळा रोरानेजळजो लाळा सागरसत्त्र में तथा लाळा होनोजडबी है। भाषका मुख निवास हायरसर्स (यू॰ पो॰) है। आव अमबात जातिक (यिन्दल गोश्रीय— बागळा) संजन है।

ं ... इस प्रमृं हो संबन् १६४४ में सेठ फुळचंद्वी सादवने स्थापित हिना। इसके पूरे संस् १६१८ से आपकी कळकतेने दुकान थी। आला फुळचंद्वीका देहानसान संवर १६२६ में हुना। आपके बाद आपके पुत्र जला जबनारायणाने इस-कमें के कामको सम्हाला भीर वर्तमानने आपके बीनों पुत्र इस समय इस क्रमेंका संज्ञालन करते हैं।

आपको ओरसे हायरस्में एक मूळचंद बागळा हाई स्टूड चळ रहा है। जिसने करीय १५०१४०० विद्यार्थी किंद्रा लाम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीपर आपको धर्मसालार भरिद, पर्व सम्राज्य भी चाल हैं।

बर्तमानमें आपका ब्यापारिक परिचय इस मकार है।

(१) होवरस - मेसर्स फूडवर रोरानजल (क. A. Bansi) - यहा आएका हेडऑफिस है। तथा आइत और हुंडो चिट्ठोडा काम होता है।

(२) पार्व्य — भेवसं हरनेद्राय पूळवंद वंदामका सोड् कंतनादेवीगेड ( T. A sagar ) — यदा र्द्रेडी चिट्ठी तथा रहेका पह और आइतका काम होता है।

(३) कान्युर—होतीलाठ बागठा एग्ड कम्पनी जनस्तर्गज—(Г. Л. Rated)—इस प्रमेंहे द्वारा मिलोंको रुद्दे सन्दर्भ होती है।

(४) अपनस्त-(पंजाव) मेसर्स कुञ्चंद रोरानजळ आन्द्र स्टरा (T. A Bugli) -वर्ष देडी चिद्री कंगीरान चर्मसी य रुद्धेक ज्यापार होता है।

#### मेससै हरमुखराय भागचंद

इस कमें ही पार्टनर हैं। सेठ हरमुखायको व सेठ आरापंदनी । सेठ हरमुखायको है हैड ऑर्जन हायरस है। आपको क्छक्ता, हायरस, यू॰ पो॰ आदिन इकाने हैं। इस करेंग्रा वनन



2540



भी । क्रावर्षमा रानेहाबाला (हो । गा०) बस्बहु



eite fatanergieni eing aint, usuğ

A 191 4

उप प्रमुख और प्रमुख तथा वान्त्रे पोर्डड्स्टके ट्रस्टी रह चुके हैं। करीव १५ वर्गोंसे आप नानरेरी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हैं। आप कापड़ वाजारके वड़े आगेवान न्यापारी माने जावे हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) बम्बई—माधवजी ठाकरती एण्ड कम्पनी गोविन्दचीक मूलजी जेठा मारकीट—इस दुकानपर रङ्गीन छोट चेक और सुती कपडेका व्यापार होता है।
- (२) बम्बई—देवीदास माधव जी ठाकरसी, बम्पागली मूलजी जेठा मारकीट-इस दुकानपर मानिकजी पेटिट मिल्स कम्पनीकी एजेन्सी है।
- (३) वस्वई—मापवजी ठाकरसी करपनी फार्नेसस्ट्रोट फोट —यहाँ ख्रॉट वधा विटायवी माटका इन्नोर्ट घरू और कमीरानसे होता है।

## मेसर्स भाजचन्द्र वजवंत

इस फर्नके मालिक बस्बद्देके निवासी गौड़ सारखत ब्राह्मण जातिके हैं। करीब ३० वर्ष पूर्व इस फर्मको सेठ बरुवंतराव रामचन्द्रने स्थापित किया, तथा आपदीके हार्योते इस फर्नको विरोप तरको मिली। वर्तमानमें इस फर्मके प्रधान कार्यकर्ता सेठ मालचन्द्रजी हैं।

बापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स भाउचन्द्र वडवंत, नारायण चौक मूळजो जेठा मारकीट वन्बई—( T. A. Pico goods ) यहां सकेर, कोरा तथा विख्यपंत्री मालका थोक न्यापार और एक्सपोर्ट इन्पोर्टका विजिनेस होता है।

## मेसर्स मुरारजी केशवजी

इस फ्रांको सेठ हरोनाई हेनगजने ३२ वर्ष पहिले स्थापित हिया था। वर्तनानमें आपके छीटे भाई सेठ केरावजीके पुत्र सेठ तुल्हतीदास केरावजी और सेठ तुरारजी केरावजी इस फर्मका संचालन करते हैं। सेठ पुरुषोत्तनकेरावजी व्यक्ता व्यक्त व्यवसाय करते हैं। तुरारजी सेठ संभालियांके (जाननगर)निवासी हालाई लुद्दाना समाजके सजन हैं। ब्याप ३ स्वर्णोत देशी निर्झेकी कपड़ेकी एजंसी क्य काम करते हैं। लुद्दाना समाजने मुगरजी सेठ अच्छे प्रतिशा सम्मन्न व्यक्ति माने जाते हैं।

आपचा न्यापारिक परिचय इस प्रचार है।

(१) बन्दर्-मुगरको एउड होरमचर्जी,बन्यागळी मृत्रजी जेटा माः – यहां स्त्रान, चीनडे,गोल्ड मुहर चिनिस्त स्रोर मृत मिछडी उपहुंची एजंबी है ।

### मेसर्स वेगराज रामस्वरूप एएड कम्पनी

इस प्रश्ने २० वर्ष पूर्व सेठ वेगराजनीने स्थापित दिया । बाप मानन (रेगर्ब) गुड़ायां) के निवासी सत्तन हैं। इस फरोब बतेगत संचातक भी वेगराजनी गुज, राजनस्वा गुज, राजनस्व गुज, राजनस

धापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) वेगराज रामस्त्रहर एएड फरवनी अ काल्यादेवी वस्यई T, A, sodalabba—यहां कंटन घल्सी, गेर्ड फमीरान व दलालीका विजिनेस होता है।

(२) वेगराम रामस्तरप-रेवाडी-आदतका काम होता है।

### र्होटन मुकाद्म

मैसर्स जेठाभाई देवजी एएड कम्पनी

इस फर्मके मालिङ कावियाबाड़ मतिमें प्राप्तनगरके पास शास्त्र नामङ स्थानके निस्ती भाविया जाविके हैं। इस फर्मको यहां सेठ जैठामाई देवजीने संबन् १८६० में स्थापिन हिस्सा था।

सेठ जेटाभाई देवजीके हार्योंसे इस फर्मकी विशेष तरको हुई। इस फर्मही ओरसे सेठ

देवजी बसनजी पर्खेयनाकमूखर स्कूलके नामसे एक प्राइवेट स्कूछ शाफरमें चछ रहा है।

इस कमेंड बर्तमान माजिङ (१) सेठ जेठामाई देवजी, (२) गोजुळहास देवजी, (३) सेठ लहमीदास देवजी, (४) सेठ नारायणहास जेठामाई है। बारका व्यापारिक परिचय हस दसार है। १ मेससे श्रीटामाई देवजी आक्रमञ्जा-मोवजी सम्बद्ध-दस क्षेत्रर कटिन व सोहसस्य पर्स्ट हर्ग्यो सुद्धादनी वया आहुतका बचायार होता है। इसके आदिरिक हम क्ष्मीयर एससोटेंडा भी सन

होता है। २ मेसर्स जेटाभाई देवनी एउड को० केम्प्येन ब्टोट करांची-यहां भी कांटन शोहसका न्यासाय

एवं प्रस्पोटंडा काम होता है।

के मेससे जेटाभाई देवजी एएड कोठ गोंडिय-फाटियाबाडू - यही आप ही जीतिंग भीसिंग फेकरी है तथा कोटन चित्रिनेस होता है।

क्ष परिचय देशीले मिछ बन्ने कारस यथा क्यानगरी द्वार सहे—प्रकाशक ।

### बन्बई, वेबमान

इस क्लंको सेठ हरजीवन वाठवीने ३२ वर्ष पूर्व स्थापित किया तथा इसकी विशेष वरको मी आपही के हप्योंने हुई है। आपको पवर्तनेंडने सन् ११२१ में एवं साइव तथा सन् ११२१ में विश्वीशको पहतीने सुरोमित किया है। आप कम्बे नेडिक्ट पीत गुड्ड मरचेंड्स एसोटिसेटन तथा कम्बे गौरक्षक मंडतीके सेकेंडिए हैं। इसके अतिरिक्त आप वान्त्रे जोवद्या मंडलोके बाइस बेलिडेंड तथा इनिडयन चेम्बर आठ कामसंही कमेडीके मेन्बर है। कापड़ पालाएं आप बड़े अलोकान ज्यारारी माने वाते हैं।

गौरशके हिने जारने बहुत परिश्वन काया है। जारको श्रोरक्षे संग्राहियानें उन वर्षके हिन्दुओं के क्षिये एक जाक्तिल शापके भार्य सेठ गोवर्डुनगुरू बातलों के समयर स्थापित है।

क्त् १६१८।१६ने व्यापारियों और व्यक्तिमें एक्त्ववेंब्रध को बड़ा भारी व्यापारिक महाड़ा इपल्यित हुआ या उसके निर्मारों आपने बहुत असारण रूपने भाग किया था। उस समय क्येब १-१॥ करोड़का फैडका आपके हार्यों से हुआ था। व्यापड़ मारकेटकी उपक्रों आप एक्सापर और सर देवर हैं।

श्चरक ब्यासीक सीचन सा नदार है।

- (१) में उर्ज हार्योक्त बाज्यों १२ बन्यानाओं बन्दी—यहाँ हैसी तथा विज्ञानाथी कन्यज्ञा योक ज्यास होता है।
- (र) नेसर्च दतः हरक्षेत्रतः मृतको क्रियः मारक्षेत्रः चौक वन्तर्थः ( T, A, Banzaralla ) पदां मञ्ज्ञ करितः विद्वापयी धोरे मातका कारात् होता है।
- (१) नेउर्ड हरक्रीक्त व्येरद्रैनराउ चन्नागडी रन्धर्रे—पर्श दब द धरहे गांदबी करहेका व्याचर होता है
- (४) मेर्स्स ब्हम्यास हुन्दररास,मृज्यो जेळ मारबीट चौक्र-समाई—पहां ठास, रएस, ब्रोटियस्थ्या सब महार्के देखी मारुक्ष ज्यापार होता है ।

ब्राहेंहे व्यवस्तें का प्रातिहेंहें बंद्राक्त भी जेते हैं।

### कपड़ेके ब्यापारी

में क्वें क्रेंन नर्ड इटाईन रण्डबंब रेस्टेननस्ट्रेंट

- n रुम्दल मुख्ये देव विद्वारी
- 😇 केरवर्ष एनसं व्यक्तेशन बीह मुख्येनेस सरक्रेट
- मेड्ड्स्च शंबरव इच्छ म्ड्बो डेब मार्चंड
- , पेर्र्ड जार स्तानसे ग्रीदेन् बीर "

#### भारतीय न्यापारियोंका परिचय

सेठ मणीळाळ माई वन्तरेके महाबोर विचाळार बोर्डिंग हाउसके एवं परंडा एएड शोड मर्पेट्स प्रतोतिएरानके ट्रस्टी हैं। इसके अतिरिक्त आप फांटन श्लोकसं एसोशियसन, बान्ने सराक महाका एसे-पिएरानके बाहस भेशिडेंट हैं। आप जैन चान्के-सके सुजातगढ़कों शिखडेंट रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त जैन डान्केंसके जनरळ सेकेटरीके रूपमें आपने १० वर्ष वस्त्र पास हिया है।

ं आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) वम्बई मोतीलाल मूलजीभाई बांदरावाल माला T.A. mahabir यहां काटनका झांतर और वायदेका तथा चांत्री परंता और शीडका व्यवसाय होता है।
- (२) बीरमगोव-मोवीलाल मूलजीमाई-्कौटनका व्यापार है।
- (३) षड्रमाण-मोतीलाल मूलभीमाई—काटनका व्यवसाय होता है।

#### फॉटनवोकर्स ( ुजराती )

#### मेसर्स खीमजी पु'जा एएड कम्पनी

इस फर्मको सेठ धोमजीआईन ३० वर्ष पूर्व स्थापित क्या या और इसरी विशेष तस्ये भी आपदीके हार्थोसे हुई। सेठ धीमजीआईका देहातसान १६८५ में हो गया है। इस फर्मेके वर्तमान भारतिक सेठ गोपाल्यस पुजा, सेठ पुरुपोत्तमदास जेठामाई और छेठ स्टाक धीमजी है। यह फर्मे कई ब्यापारिक पसोशिएरानकी मेन्यर है। इसका व्यापारिक परिषय इस प्रकार है।

(१) श्लोमजी पु जा एण्ड कम्पनी १३ हमामस्ट्रीट-वस्तर्दे T, A. Gainsuro—रीमर और स्टॉककी वटालीका काम होता है।

(२) शीवजी दुंजा पण्ड करणनी-मारवाड़ी बाजार बम्बई—यहां रुद्दें और वाग्दों सीनेकी स्ताबीध काम होता है। इस फर्मेंक द्वारा न्यूवार्क वगीरह वाहिरी देशींसे भी दर्देके सीवें द्वाबीधे होते हैं।

### मेसर्स चुन्नीलाल भाईचन्द मेहता

इत फर्में बनेमान मालिक सेंद्र चुन्नीलाल आईचन्त्र हैं। साप वालिक जैन सामन हैं। सेठ चुन्नीलाल भाईको कारनका काम करते हुए क्योग २० वर्ष हुए। आपके हार्थोसे व्यवसायकी विशेष इरहो हुई। आप शिक्षित व्यक्तिहैं। आप सुल्यिन पश्साचेंत्रके दायरेकर हैं।

बापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) मेसर्स चुन्नोडाउ भार्षचन्द्र मारवादी बाजार—यहां कांट्रन स्रोना चांदी अउसी और गेड्रप्री देखडी तथा क्मीरान्स काम होता है।

### श्रीयुत् विश्वम्भरताल माहेश्वरी

इस प्रमंड बर्गनान भारित भीवित्वस्भारतात्रामी हैं। आपहा मूठ निमास सान स्माह (जनार-नामा) में है। इस कर्मेडो वस्वर्धमें स्थापित हुप करीव १३/१३ वर्ष हुए। वेड चित्रस्थातात्रात्रोंडे हुर्भीटे इस क्रमेडो निरोप तरकी हुई। स्ट्रेडे सीरेमें आपहो अच्छा अनुस्व है। मंदी बाजरमें आप अपने साहसी व्यापारी माने जाते हैं। आप हैटर इंग्डिया कटन स्थो-रिप्रोपनेड मेन्सर्ड ।

सार हो आरसे बगड़ने पह अपर स्टून चल रहा है। जिसे जाव बहुत ग्रीम मिडिल स्टूल करने याते हैं। इस हा कड भी आपने अलग कर दिवा हैं। इस हे भविरित्त यह कन्या बातग्राला भी सारही भोरने बन्होंने चल रही हैं। आपकी कर्यका परिचय इस प्रकार है।

कर्न्य - मेवर्स रिकार-तरमात मादेरवरी मोनोसाको व्यात मारवाड़ी बातार - यहाँ कई बाकसी है बावदेश अच्छा काम दोना दें। तथा स्पूनाई और लिक्टपुल हे बाजारीसे वापरक कार साने हैं।

#### श्रीयुन विसेसरलाज विद्रावावाला

स्य वर्जने वर्जन्य सेठ विसंप्रकारको होत्रदेशके, विद्वारा (सेनदी) व नियासी अध्यक्त वर्जने हैं । १२ वर्ष वृद्ध आपने इस दुवानको स्थपित क्रिया, १४ सदै ह अध्योमें आधी वर्ष्योको स्थापित देश की !

दह उने हेंन्द्र इच्छिना कटन एखीलिएहान, माग्बा ही नेहत्र व काटन मार्गेट्स एसीटीएरानकी

देव्य 🐌 बारको दर्जना परिषय इस उत्तार है।

•-वं-िक्तिकार विद्यासाधा । यहां बाय क्र कहेंडे वायरेखा की ता होता है भीर करती, हैंडे. बारों क्षेत्रका भी बाम होता है। यहां स्वृताई आहित बारों के तार बाते हैं।

# मारबादी कपड़ेंके व्यापारी और क० ए०

## मेसर्स आनन्दराम मंगतूराम

इस फर्मके मालिक नवलगड़ ( मारवाड़ ) के निवासी हैं। इस फर्मको यहां सेठ आनंदरामजीने संवन् १९७३ में स्थापित किया। सर्व प्रथम सेठ आनन्दरामजी आकोलेमें संवन् १८५३ तक गहा रई एवं आइतका काम करते रहे। पश्चात् करीत्र १३ वर्षतक कलकत्तेमें सुखदेवदास रामप्रसादके साममेंने आपने रंगलाल भोतीज्ञालके नामसे व्यवसाय किया। बादमें आपने ४ वर्षतक मेससे ताराचंद धन-स्थानदासके सामसे व्यवसाय किया। तत्पश्चात् संवत् १९७७ से कलकत्तेमें और वग्वईमें आपने स्थानदासके सामसे व्यवसाय किया। तत्पश्चात् संवत् १९७७ से कलकत्तेमें और वग्वईमें आपने

वर्तमानमें इस प्रमंक संचालन कर्ता सेठ आनन्द्रामजी, आपके पुत्र मंगतूरामजी एवं आपके मडीजे गजाबरजी और पूर्णमलजी हैं। आपकी ओरसे नवलगढ़में श्रीचतुर्भु जजीका मंदिर बना है। उसमें २१ विद्यार्थी रोज भोजन एवं शिक्षा पाते हैं।

वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

१ वस्तर्हे —मेसर्स धानेइसन मंगत्सम वादाम का काड़ कालशदेवी इस फर्मपर कपड़ेकी आहतका व्यापार वधा हुंडी चिट्टी, सोना, चांदी सूत इत्यादि की कमीशन एजेसीका व्यवसाय होता है।

२ करुक्ता—मेसर्स आनंदराम गजाधर पांचागलो—इस फर्मपर जापान और विलायतसे कपड़ेका इम्पोर्ट होता है।

## मेसर्रा कालूराम वृजमोहन

इस पर्में मारिक सेठ रुप्तमीहनभी फतहपुर (जयपुर) नियासी अपवाल जातिके हैं। अपने इस पर्में को पन्यर्ने १८ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । इस पर्में के व्यवसायकी विशेष तरकी भी आपहाँ के हार्यों हुई। इस पर्में का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ बन्बई-मेल्लं कालूपन कुनमोहन दूसरा भोईवाड़ा-यहां कपड़ेकी आइतका काम होता है।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

जेत्नो एएड संत हानैशे रोड—मरचेंट जेागी राम जानकीदास कळ्यादेवी मरचेंट, एण्ड

कमीरान एशंट कोतराम केदारनाथ काल्यादेवी, मरचेंट एण्ड कमीरान एशंट,

ंपरमधी जेठा मांडबी, मरचंट एएड कमीरात एडंट दुलेराय एण्ड कंपनी क्योलो खूटि, झीडसें डार बार बार स्थान स्थान, मोक्सं दामा दिवनी रोख मेमन स्ट्रीट, बोक्सं देक्करण माननी माखाड़ी बाजार, मोक्सं दुगाँदन खांक्करा माखाड़ी बाजार, मोक्सं देक्करण सामा क्यांडिकरा मारवाड़ी बाजार, मरचंट देवकरा सामा स्थान सरवाड़ी बाजार, मरचंट देवकी दोनों खोक्स

क्मीशन एजंट देहदारती (एम॰एच॰)१ ब्रास्टेन फोर्ट, मरचेन्ट

प्रत्य द्रमीरान एजंट धनप्रमान दीवानचंद्र वांबाङाटा, मरचंट नवींबद्दास जोधराज काळवादेवी, मरचंट नवींनचंद्र दामजी हमाम स्ट्रीट नैननुखदास शिवनाराज्य मरचंट प्रामचंद्र बदलावरमळ मस्यादेवी, मरचंट मराजी भीमजी मरचंट न्यू सुध्येस्स्त्र कंपनी हमान स्ट्रीट धोटे मामगान रामभाव मारगाड़ी याजार, मरचंट भेहता (एच० एम०) हरलेनेहरोड छोटं, सत्वंद रचीलाल एण्ड कं॰ मारवादी वाजार, शेष्ट्रंच रामई बार सुरार डा शोडसं भारवादी बाजार रुच्छीयम चूडीबाला शोकसं भारवादी बाजार लक्ष्मीनारायण सरावारी शोडसं

तक्ष्मीदास भावजी प्रस्वेट व्हमीचंद पदमसो काळ्यादेवी, माचेट टाळजी देकरसी मूटराज सटाऊ हाऊसचिवदंदर, माचेट

लक्ष्मीनारायण वृज्ञमीह्न फालबादेशी, ब्रोडफ् संतछाड निश्चेसर लाख काडवादेशी।
शिवदान अप्रताला फालबादेशी, ब्रोडफ् सिवजा चुंचा फोडारी, ब्रोडफ् सरूपचंद प्रचीराज मारवाड़ी याजा, ब्रोडफ् सरूपचंद प्रचीराज मारवाड़ी याजा, ब्रोडफ् सर्वछला गंगादच काडवादेशी, ब्रोडफ् सर्खलगाय गंगीराज काडवादेशी, ब्राइफ् सर्खलगाय गंगीराज काडवादेशी, ब्राइफ सर्खलगाय मारवाड़ी याजार वीराणी नेनसी प्रिन्टस्स्त मार्डफ

इकुमचंद राम मान भारबाड़ी बाजार, मरचंट इरगोविंददास धवजो, हीराचंद कोचंद काठवादेवी इरहचराय रामवनाप शेख मेमन स्टीट, बनीरान प्रसंट एएड मरचंट

इरनंदराय रामनारायण मर्चेट इरनंदराय स्रमञ्ज, मरचेट इरनंदराय बेमनाय काळवदेवी मरचेट

## मेसर्भ गोरखराय गण्यतगय

इस फर्मके माठिकोंका मूल िनवास स्थान रामगढ़ मारवाड़ में हैं। बाप अपवास आविके हैं। इस फ्रमंको यहाँ ११ वर्ष पूर्व सेठ गोरखरामजीने स्थापित किया था। आपका देहावसान हुए करीव १२१२३ वर्ष हुए। वर्तनानमें इस फ्रमेंका सभ्याङन आपके पौत्र सेठ गनपतरायजी करते हैं। इस फ्रमंको विरोप तरको आपहीके हाथोंसे हुई।

रायगड़में नापकी एक धर्मशाला बनी है, एवं एक पाठराला चठ रही है। सेठ गनप्तरायजी यहांकी कपड़ा बनेडीके सनापति रह चुके हैं। नापके १ पुत्र हैं जिनका नाम रामगोपालजी है। नाप हो यहांकी वर्कका कान करते है।

नापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है

बन्द्री—मेलर्स गोरत्स्याय गनपत्राच गनपत्रविश्हिंग—धनजी स्ट्रीट नं०३—इस फर्नपर हुंडी चिट्टी स्पाडेका परू तथा सब प्रकारकी लाइतका कान होता है।

## मेसर्स चांदमल घनश्यामदास

इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसके हेड बॉफिस अजमेर्से दिया गया है। यस्वई शास्त्रका पता बाटवादेवी रोड है। यहां हुंडी चिट्टी वैकिंग, रुद्धे और कमीरान एजंसीका काम होता है।

## मेसर्न जौहरीमव रामलाल

इत फर्नेके मालिक रामगढ़ (शेखानाटो) के निवासी अप्रवात जातिके (पोहार) हैं। इस फर्नेस सन्दरन सेठ भीनराजजीते हैं। आपके सनयमें इस फर्मेपर नाजनेमें अस्तिमका व्यापार होता था। बोनेस कान भी यह फर्ने करती थो। इसके अतिरिक्त यह फर्ने अनुतसरके परमीना बड़ी ताहाने विद्यापत मेजती थी।

सेठ मीनराजजीके पुत्र हरदेवशसचीके समयमें वररोक नामते यह फर्न करीय ५० वर्ष पूर्व सुनीन रामचन्द्रवीने बन्दोंने स्थापित को । अनुनसरमें यह फर्न राजा राजीतसिंहजीके समयसे स्थापित हैं।

इस फर्नेंद्रो विरोप वर्ष्यों सेठ रामई वार्त्यों एवं हनुमानपत्रसभीने ही। इस फर्नेंद्रे वर्तमान माडिक सेठ रामकु वार्त्योंद्रे पुत्र नन्द्रियोर्त्यों व हनुमानपत्रसभी के पुत्र सेठ जुग्गोंडाडभी सेठ विरानदाड्यों व्या सेठ गोविन्द्रस्याद्रभी हैं।

वारम्म वर्तमान व्यापारिक परिचय इस प्रसार है।

भारतीय न्यापारियोंका परिचय

(४) मंगलवास मारकीट-यहाँ देशी, कटपीस स्रीर संव प्रकारका माल योक और स्टूब विकता है।

५ ) जकरिया मस्जिद और चकला स्ट्रीट—इस वाजारमें विलायती क्टपीस और चाक्ना किसके

व्यापारी वैठते हैं।

(६) मोलेश्वर--यहाँपर खियोपयोगी सत्र तरहके फेन्सी फपड़े और फ्रीने परचरन किसे हैं। वम्बर्दके कपड़ेके व्यापारको सटह रूपसे चलाने और उसके सम्बन्धने पड़तेवाले सम्बन्ध निपटाने, तथा नियम बनानेके लिए बाम्बे नेटिव पीतगुड्स मर्चे ट्रस एसोसिएसन बहुत अवास्व 🚺 इसके प्रमुख अनिरेयल सर मनमाहनदास रामजी हैं।

व्यापारिक नियमके अनुसार इन भाजारोंमें गांवठी और विलायती दोनों प्रकारके

भिन्त २ रूपमें बटाव (कमीरान) मिछता है। यह बटाव तीन प्रकारका होता है:-

(१) यदाव—यह प्रति सेरुड़ा और कहीं २ प्रति धानके हिसावसे निरिवत रहता है। 📢 वंधी गांठ और खुने माछडे बटाव, और मेमेग्टकी मुस्तके दिनींकी वादार्वे 🕶 रहता है।

(२ ) शाही-यह भी एक प्रकारका बटाव है । जो पूरी गांठपर मिछ्ता है ।

( ३ ) बारदान-यह भी एक प्रकारका धटात है जो विज्ञयती तथा और भी कई हिस्सके मिलता है।

इस बटावको तादाद तथा इस सम्बन्धको विशेष जानकारीके छिए। बाहवे। नेदिन्द्वीस 👯 एसोसिएशनकी नियमावटी मंगाकर देखना चाहिए।

#### कपड़ेके व्यवसायी

#### मेससँ गोकुषदास ड्रंगरसी जे॰ पी॰

इसफर्मके माठिक संभालिया ( जाम नगर ) के निवासी भाटिया जातिके सञ्जन 🕻। इसफर्मका स्थापन करीव ५० वर्ष पूर्व सेठ ड्रंगरसी पुरुयोत्तमके हार्यास हुना था।

इसके व्यापारको निरोप सरकको सेठ रतनसी हरहरसीके हाथोंसे प्राप्त हुई । इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोछलदास ड्रॉगरसी जे॰ पी॰ 🥻। आपने मह छगनगी

से व्यापारिक शिक्षा पाई है। इसफर्मपर पहिले वल्लभदास लखमीदासके नामसे व्यापार होना सेठ गोकुउदासनीको इसी साछ २२ क्षप्रैंडको गवनँभेंटसे जे० पो० की उपाधि प्राप्त हुई है। कोरसे सेठ रउनवी हूँ गरबीके नामसे गायबाड़ीमें एक औषपाल्य तथा सेठ तसमीराव गोवुल्यापके नामसे एक लयमें री स्थादित है ।

स्ममाल्या ( जाम नगर )में सेठ पुरुपोत्तमङ्गारसीके नामसे आएका एक बस्पवात बक

है। द्वारकात्रोमें स्नीर पोरवन्दर स्टेशनके पास सापकी विशाल धर्मशालाएं बनी हुई हैं।





३ जबपुा-नेसर्स भीरान नारायण जोड्रीयाभार-आउड्डटश-पद्दां सराफो तथ आङ्गदा कान होता है।

४ ब्यायर—देवकरणदास रामछंबार—यहां घ्यापको एक जिन्तिन तथा प्रेसिन फेक्टरो है। ५ फलकत्ता (मानमूनि) फरमाटान कांडेरो—श्रोताम फोलक्ष्मपनी—यहां इस फर्मफी १ फोयलेकी

राान है। ६ महुवा रोड--(ब्यायर) मेसर्स देवकरणदास रामकुंबार--यहां रुईसा व्यापार होता है।

## मेसर्भ नरसिंहदास जोधराज

इस पर्मके माडिक मूल निरासी मियानी (हिसा) के हैं आपअपबाड जाविके हैं। इस पर्मकी सेठ वंशीडाउजीने संबर् १८४३ में स्थापित किया, इस ही विशेष तरकी भी आपड़ी के हाथोंसे हुई। इस समय आप अपिकतर देशड़ीमें नियास करते हैं। वर्तमानमें इस फर्मका संवाद्यन आपके छोटे भाई भी सेठ रामपन्द्रजो यो० ए० करते हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं, तथा अपबाड समाजके कार्यों में अन्द्रा भाग हैते हैं। इसके अधिरक आप मारवाड़ी चेम्बरके डायरेक्टर भी हैं।

श्रीयुत रामचन्द्रजी चीःए॰ ने देशःयापी असङ्गोगआन्दोलनके समय आच्छा भाग छिया था। इस समय खापने अपनो अमून्यसमय देवर देश सेवा फाते हुए १ मासतक जेळयात्रा भी की थी। वर्तमानमें खापका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ यम्बर्-मेतर्लं नर्रातंहदास जोपराज यादामसा माड्-यहां हुएडी, चिट्ठी, चर्दी, अटसी, सोना, चांदी तथा शोराकी बाट्तका काम होता है।

२ षरांची —मेसर्स रामप्रताप रामचन्द्र नीयर बोस्टन मार्केट बंदररोड—(T. A. Bansal) यहां हुएडी चिद्री तथा रही, गहा, तिस्हन आदि सब प्रकार की खाटवका स्वापार होता है।

इस फर्नेकी ओरसे भिजानीने एक पर्मशाव्य है, तथा मयुरामें एक अन्तस्त्र एवं पर्मशाक्षा एवं श्रान्य सेत्र चालु है।

### मेसर्स फूलचंद केदारमल

इस फर्मके माङिक टड्मणाउँ (सीका) निवासी माहेपरी (सोड्रानी गोत्र ) के सज्वन हैं। इस फर्मको २० वर्ष पूर्व सेठ फूडचन्द्रजो और उनके छोड़े भाई सेठ केदारमलजीने स्थापित किया था। आप दोनोंचा देहाबसान होनवा है।

वर्तमानमें इस फ्रमेंके मालिक सेठ फूजचन्द्रभीके पुत्र सेठ रामेश्वरासणी एवं इतुमान बल्साओ तथा सेठ केंद्रारमञ्जोके पुत्र श्री मंगळचन्द्रजी हैं। ल्ह्मखगड़में आपका एक मंद्रिर, एक धर्मशाळा, और एक बगीचा बना हुआ है। लापकी श्रोरसे वहां १ फन्यापाठाशाळा भी चल रही है जिसमें ८० फन्याप शिक्षा पाती हैं। लहनणगड़के प्राव्यख्य विद्यालयके लिए आपने एक मकान दिया है।





### मेससे ब्रजमोहन सीताराम

इस फर्मके वर्तमान मालिक लब्झीरामजी हैं। आप अमबाल जातिके सकता हैं। इस फर्मको आपके पुत्र और अजमोइनजीने स्थापित किया। श्रीयुत अजमोह नजीके २ पुत्र हैं, जिनके नाम कमराः सीतारामजी तथा श्रीकृष्णदासती हैं। वर्तमानमें जार सब सज्जन दुकानके काममें मान देते हैं। आरको फर्म इंग्ड इरिड्या काटन एसोसिएरान, मारवाड़ी चैन्बर आफ कामसं ख्रीर दी में न शरड शीड्स मरचेन्ट एसोसिएरानकी मेन्बर है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(२) प्रजमोहन सीतारान १६२१६४ कालवादेवी, वन्वई (T. A. Pooddarbares ) यहां सब प्रकार की क्नीशन एजंसीका काम होता है। साथ ही वायदेका काम भी होता है।

 (२) मानकराम लच्छीराम फडेहपुर—( सीकर ) यहां आपका निवास स्थान है । तथा आपको यहां शानदार इमारत बनी हुई हैं।

## मेसर्स वाक्षमुकुन्द चन्दनमल मूथा

इस फर्सके मातिकोंका मूछ निवास स्थान पीपाइ( राजपूताना ) है। जार ओसवाल स्थानक वासी सजन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करोब ४० वर्ष हुए होंगे। इसे सेठ बालमुक्त दुर्जाने स्थापित किया तथा इसकी उन्नति भी जापहींके हाथोंसे हुई। ८ वर्ष पूर्व आपका देहत्वक्रत होगवा। आप अ० मा॰ स्थानकवासी कान्कोन्स अजनेरके समापति रहे थे।

इस समय इस फर्नेका संवाद्धन सेठ बाटनुकुन्द्रज्ञी हे पुत्र सेठ चन्द्रनन जो दक्क आफर्ड भवीज सेठ मीवीहाडजी परते हैं। सेठ मीवीहालजी स्था० जै॰ कान्द्रोंस के डेडेटर्ट हैं। सिजारामें बार बानरेरी मजिस्ट्रेंट हैं। सजाराकी फर्नेको स्थारित हुए करीब १०० वर्ष हो गई है। इस समय बारका ब्यासारिक परिचय इस मकार है:—

(१) हेड श्रोडिस—सुस्दरास हजारीमञ्चरार

इस फर्न पर हुंडी चिट्ठी तथा कपड़ेका व्यवकाय हैं छ है। कमीरान वजेंसीका कान भी यह फर्ने करती है।

(२) सोतापुर—चन्द्रनमञ्जनीती । टाउ सोटापुर यहां सराक्षी तथा कपड़ेकी कनीकार प्रवेदीना हुआ होता है।

(३) पम्बर्रे—पासहरूत्वपत्तः ) मतः टिष्मानी विस्ति ) षाव्यादेवी रस फर्नेस हुंडो चिट्ठो तथा सर २०१५ई। अर्थ्य १८५ई -द्या काम होता है।

#### मेसर्स मुरारजी वृन्दावन

इस फर्मचा स्थापन २५ वर्ष पूर्वे सेठ मुदारजी दानोदरके हार्योसे हुआ था। आर माहिना जाविके सज्जन हैं। आएका मूल निवासस्थान सम्मालिया (जामनगर)है।

सेठ मुरारजी अपनी जाविमें बहुत प्रतिद्वित व्यक्ति माने जाते थे। आपने प्रांग्ये सेठ विष्णम पनजीके भागमें व्यापार किया, एवं मुरारजी वृन्दावन नामक फर्म स्थापित की। आगन्न देशवसान अभी सळ मास एवं होगया है।

वर्तमानमें इस फर्मके भागीदार सेठ वृन्दावन वाळजी, सेठ मूळजी वालजी, और सेठ गोइछ

वास दामोदरदास है।

६६ फमेंके मालिक बैय्यव संप्रहायके सज्जन हैं। सेठ वृन्दावन वालमी, श्री गोङ्ग्यासमी महाराजके आंतरेरी प्राइवेट सेक्टिटरी हैं।

ष्मापद्मा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

मेसर्स मुरारजी दुन्दाबन, चौक मूळजी जेठा मारकीट पामई—(T.a. Dominion) इस एमें ब प्रमेश व्यापार गांचठी चेक कौर सुशीका हैं। यह फर्स बड़ी २. मिळोंके देशी कपड़ेका योक व्यवसाय करती हैं। अभी २ वर्षसे प्रमुमनी पेटिट मिळका कमीशनका वर्क भी इस फर्सके डाए होंगे हैं।

#### ंसेठ राधवजी पुरुपोत्तम

रापवानी सेठ लुराना जातिके कच्छ (तुरना) के निवासी सकता हैं। आप २० वर्षी ते देशी कपड़े का व्यापार करते हैं। तथा २३ वर्षी से सेठ करीन माई इमाहिमके साथ कपड़े ही तिष्ठ करीन माई इमाहिमके साथ कपड़े ही किंड्र पंत्रीधीका व्यापार पार्ट नरके करने करते हैं। पहिले आप २ वर्षत्रक पेटिट मिळकी प्रसंसिय भी पार्टनर थे। इसके भी पूर्व आप जीवराज याळू और स्टाइ मकननी की निजें ही सिंज्र प्रशंसी प्रकास करते थे। सपत्राभी सेठ कच्छी लुहाना समाज ही तार के संस्थाभी छेट हरो हैं। विज्ञ स्वराज करके थे। सपत्राभी सेठ कच्छी लुहाना समाज ही तार क्षापाओं हर हरी हैं। विज्ञ स्वराज करके थे। स्वर्णान से स्वर्ण करते और इस करते भी हिस्से। वर्षामा करते स्वर्णान से आप सर करी माई इमाहिमकी १३ मिलींका करीव क्षाप करते हम माज प्रति

आपका पना रापवानी सेठ c/o करीन आई इमाहिम एग्ड संस होस मेमनव्हीट वाम्बंह है।

#### मेसर्स रावसाहब हरजीवन बाजजी जे॰ पी॰

इम फ्लंड क्लंबान मालिक ग्रन्थ साहब सेट हरजीरन बालगी जेन पीन हैं। आपश्च बार्दि निश्च स्थान श्रेमालिया (जामनगर) है, पर ब्याप बहुन समयसे बस्चोदीमें निवास कार्रे हैं। बार्द्र अधिक स्थान हैं।



#### मारतीय व्यापारियाका परिचय

' मेसर्स चतुर्भं ज गोवद नदास मूछजी जेठा मारकीट

चतुर्भं न शिशनी मूलनी जेठामारकीट

जैठाभाई गोविन्द्रजी

जेठाभाई हीरजी मुलजी जेठामास्कीट

जेठाभाई रामदास

,, जेठाभाई बालजी छखमीदास मारकीट ३ री गली

, देवकरणमूळजी गोमुखगळी मूलजी जेठा मारकीट

र्ज , डी० डी॰ पटेल मूलजी जोठामारकीट ' -

दामोदर हरीदास मूलजीजेठामारकीट चीक्छ गढी
 गनेश नारायण अंकारमल म्छनी जेठामारकीट

प्रापाजी वृदावन चीखरगरी

,, बाडजी सुन्दरजी घडियाडगंली

. भटवरलाल केरावलाल प्रागताचगली मलजी जेठा मारकीट

ा नाथुराम रामनारायण धर्मराज गली

,, बल्टभदास चतुर्भुं ज शिवजी चौक मू० जे० मा॰

वालजी शामजी कुम्पनी चौक मूठ जेर माठ

,, वंशीधर गोपालदास चौक मू० जे० मा०

, भीमजी द्वारकादास छदमीदास मारकीट १ गछी

मोतीखाल कानजी चौक मू० जे॰ मा०

, मनमोहनदास रामजी गोविन्दचीक मु० जें। मा०

, धरमसी माधवजी चीक्छगली

,, मुगरजी गोकुळराच प्यडकम्पनी मुसरजी गोकुळरास मारकोट काळगरेनी

, राव साहब हिम्मविगिरि प्रवापिगिरि चम्पागली वस्बई

» वामनश्रीघर भापटे मूलजी जेटामारकीट

n लाखजी नागयणजी चौक म्० जे**॰** मा०

💃 मुरारजी कानजी संचागढी मू० जे० मा०

" स्पुनायदास प्रागमी मूटजीमेटामारकीठ " मफ्तटाल गगतभाई प्रागराजगळी मु० गो० मा०

, राधवजी पुरुवोचम c/o करीममाई द्रगादिम एएड संस शेसमेमन छीट

सपत्रको आनन्दको चौक्रतगङो मू० जै० मा०
 समग्रस मापको चम्पागङो

» बाजको सुरद्रको पहिचलाली मठ प्रेश मार्थ

मुगरजो कानभी मुख्जी जेटा मारकीट

सन् १९१६ में गवर्ननेंटसे राव वहादुरको पदशे शाह हुई है। व्यापक अपने समाजमें अच्छी प्रतिष्ठा है।

आपकी ओरसे प्तामें मारवाड़ी विद्यार्थों बोर्डिंग हाऊत नामक एक बोर्डिंग हाऊस बना हुआ है जिसमें ४० विद्यार्थियोंके रहनेका स्थान है। इसके अतिरिक्त करीय ५० हजारकी टागतकी एक धर्मर शाला आपकी ओरसे वृन्दावनमें बनो हुई है। पूना के पिंडतक हास्तीटल के चंदेमें आपने ५० हजार कपया दिये हैं। पूना एवं वृन्दावनमें आपकी ओर से जन्मसेय चल रहे हैं। आप तृतीय महाराष्ट्र प्रांतीय माहेश्वरी परिपदके स्थापस रह चुके हैं। पूना रविवार पैठमें आपका एक आयुर्वेदिक धर्मार्थ औपपाल्य चल रहा है।

श्रीहनुमंतरामजी सेठ रामनाथजीके यहां दत्तक आये हैं। वर्तमानमें धापके दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीनिवासजी और श्रीवडमजी हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

and bearing .

१ पूना—(हेड आफित ) मेसर्त ताराचन्द रामनाथ रिवशा पैठ-कपड्गंत—यहां यह क्मं करीव १०० वर्षों से स्थापित हैं। इस फर्मपर कपड़ेका न्यापार होता है। आपकी फर्मकी यह विशोषता है कि इसपर विदेशका छुना कपड़ा नहीं वेचा काता।

२ बन्बई—रामनाथ हनुमन्नराय रा० य० लङ्मी विल्डिंग कालवादेवी नं० २—इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सब प्रकारकी श्राद्वका व्यापार होता है। आपकी फर्म रई व किसी प्रकारके वायदे-फा व्यापार नहीं करती।

३ नागरुर--रामनाय रामरतन एउवारिया वाजार--यहां भी कपड़ेका ज्यापार होता है।

४ कोवम्बत्र्-( मद्रात ) श्रीनिवास श्रोवडम--वहांपर हैंडड्मका बना देशी कपड़ा वे'वा जाता है।

५ सूरत-बद्रोनारायम सूमरमंड छारिया से ही-चहांपर देशी कपड़े का ब्यापार होता है।

६ यम्बई—हनुमन्तराम खुनाध मृठजी जेठा मार्केट- यहांपर देशी कपड़ेका तथा आड़तका व्यापार होता है।

७ वहारेड (नागपुर) रामनाय रामरवन—यहांपर कपड़ेका विजिनेस होता है।

८ पौजी (नागपुर) नेससँ रामनाथ राठी—यहांपर भी कपड़ेका स्थापार होता है।

## मेसर्स रामकरणदास खेतान

इस फर्नके वर्तमान मालिक औ रामकरण्डासजीके पुत्र औरामविद्यासरायजी अमवाल जाविके फ्रूंकर्नू निवासी हैं। बाप फर्मझ कार्य अपने पुत्रों हो सोंपकर हरिद्वार निवास करते हैं। यहां इस फर्मको स्थापित हुए करीव २०१२ वर्ष हुए।

# भारतीय ज्यापारियोंका परिचय



में बानन्द्रामजो.( आनन्द्राम मंगन्गमः) यस्त्रहे



संव्यानमोहनमी ([ब्राट्सम अनमोहन )



ठ सम्बन्धको ( ग एक्सासका औं धरन्त ) क्वरे



**४** वर मो से श्रवनो ( देशहरमशान समह्मार ४३३

## तीय व्यापारियोंका परिचय





हायः वः मेर पुर्वचर्रातः पुर्वचन्य पुर्वेदम्य पुर्वेदम् । सम्ये । मेर रेम्ब्युन्य मीर्क्सम् (मोर्क्सम् रममनेहः) सम्बर्





तः बब रंबन्दर्के (दुःबोन नेर्क्कतः) बन्दे । हेव र्वेक्कनमें (र्वेक्कन नेर्क्त्न) दन

गारतीय व्यापारियोक्त परिचय

२ कटकचा - मेसर्स कालुगम कृतमोहन १८० महिन्न कोठी-यहाँ मादन तथा हुँ ही विद्वीच काल होता है।

३ स्टनी (सी० पी०) मेससं काल्सम पूरनमल- यहांपर कपड़ेका स्थनसाय होता है।

४ फारपुर (जयपुर) काल्राम शिवदेव — यहां झापका खास निरास है तथा छोने पारीश व्यापार होता है।

५ मन्ध्र-पूरननल रामनियास मूलमी जेठा मारकीट घरपागली—यद पूर्म रेमंड उठन मिलडी कमीयन सोल प्रनंद है।

#### -

#### मेसर्स गयोशनारायण झोंकारमञ्ज

इस प्रमंडे मालिड मालसीसर ( अयुर ) के तिवासी अमवाळ जातिङे ( गर्ग-गोत्र ) के हैं। इस प्रमंड बर्नमान मालिड सेठ स्टाम्मळागे हैं इस प्रमंडो करीत ८ वर्ष पूर्व मश्योंमें भाषाीने स्थापन किया । भाष विशेषकर प्रतीना (हेंड आहिस) मेडी रहते हैं।

बर्गमानमें इस प्रमेक ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

६ परतेना ( गोरस्तुर ) मेलले देशीहास स्तानळ-यार्च फाइडा ब्यापार और जनीरातीहा बान होता है।

२ फळकता—संपर्ध सूनजनल सागरमल, नै० ६ नागयणात्वाह लेन —यहां आहत तथा कपहेंचा स्वन्याय और कपहेंची आहतका काम होता है ।

३ बन्दई—नेसर्भ गंदरानापरण ओंडासस्टन्यादाम्बा झाड्र बाटनारे मेगेड ( स्व० पर महामीसम्बा) दर्रा द्वें बो चिट्टी तथा सन दबारको आहुन य मिटीके बनड्रिको सम्लाईस बान होणाई। ४ बानुर्स—नेसर्थ सुरवनट हुगेग्रम फ्लास्ट्रीत—वर्रा गुड्ड, सांसरको आहुन तथा बनीयनबा बान

हेना है। ५ कम्मु-नेवर्स गर्नेस्वरायय सन्तातातः जनस्यांत्र—यसंगर सर कीमभादै स्मादिमधी १४

किनुस्याप्य एनस्य एक स्थानिक स्थापातः स्थापायः स्थापायः स्थापायः स्थापायः स्थापायः स्थापायः स्थापायः स्थापायः सिन्दे कि कार्यः स्थापायः स्थ

६ ६७६च-म्हणमात्र हरिराम बङ्गुसम्बा बदना-पर्या करने हिम्बीका काम होता है। अवप्रतिकेद (योग्यार) देवेदन मृत्रमण्ड-दम तुकारण देवेशिय केटको यजनीका और क्योरनका कम होता है।

८ सिरमुका राजार ( गोरकपुर ) हागुलन हुर्गगुल-रूनीयन राजेशीचा दान होता है।

श्री टाट्य दुनीचन्द्रतीको सन् १६२० में गवर्ननेस्टने रायप्रहादुरकी पर्वी प्रदातको है, आप अनुस्तरमें सेक्कटस्टास आनेरो मितस्ट्रेट हैं। आपके पितामई टाट्य जिवन्दामडजीका महाराजा रणजीवसिंहजीसे बच्छा स्नेह था।

वर्तमानमें जापका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) बाबई-सार वर दुनीवन्द दुर्गादास चीकती वाजार ( r. A. Lanauja ) यहां कपड़ेकी आइवका व परू व्यापार होता है।
- (२) अगुत्रसर —दुनीवन्त्र विशुनशस आलुबाला करला, T.A. mehara वहां कवड़े हे एक्सवीर्ट इस्वीरंका विभिन्त होता है।

## मेसर्स नीकाराम परमानंद

द्य वर्मके मालिसोंका मूल निवास स्थान देशग्रहताहल्या है। आप पंजाबी सञ्चन है। इस्तर्मकी स्थापना पर्म्बर्ध संक्रनोकायम तो च परमालन्द्र तो दोनो नाइ रोने करीव २६वर्ष पूर्व से भी। इस समय सम्बर्ध पर्वक भेनेजर भी रामचन्द्र तो परमालन्द्र तो हैं। वर्तनानमें आवशा ज्यापारिक परिचय हुए प्रकार है।

- (१) देहराहामाहक्यां—डिकापाराम पीताराम—यहां विकृत य पानीरान एनेंडी द्या राम होता है।
- (२) कत्रकता-नीकसाम परमानन्त्र १५६ हिन्सन सेड्न्यहो भी आहन व बेहिन वर्ड होता है।
  - (३) क्षावर्द् —तीकाराम परमावन्द महिश्चर बन्दररोत्र बारवाई मोहरुशा नं ह रू, T, A. elismounder आहून व सरापतेच्य स्थापार होता हूं।
- (४) अप्तराम —नीकतान परमातन्त्र-इत पर्नपर पर्दे मिलीको कपहेनी एकेसी है, उदा बाह्यस्य प्रम दीक्षा दें।
- (४) देहर्ज-चोरतसम ब्यासन्य-पटा चे द्वेन व क्रमीसन एनंसीक्य पान होटा है।

## मेहर्तमुखीदर मोहनडाज

इत प्रवाद कारियोद्या मृत विवाद स्थात काइन्साई । धार कार्य आनिय साम्य है। इस-प्रविदे परा वेपांचित हुन कार्य कार्य स्वय हुआ, इस प्रतिये वर्तराव माउँस केंद्र होराजवान्द्रवीय हुन केंद्र दुर्गाद सम्भावित सत्वादावांची व सेट किए साम्यवाद है। भार हो भारती अञ्चलाने होशा-भवन्द करकाय नायदा एक करण व बाद गहा है।

#### भारतीयं ध्यापारियों हा परिचय

- (१) वर्म्यः —मेसर्स जोहरीमञ्चरामञाञ्च काञ्चादेवी, भीमराज विल्डिंग...यहाँ हुंदी, चिट्ठी : करदेवा परूव बार्ट्वका काम होता है।
- ( २ अप्तसर मेसर्स और्धमन धमञ्जन चाल् कटरा-यहाँ सर प्रकारक करहे स्र योक व्य तथा आहतका काम होता है।

#### मेसर्स तुलसीराम रामस्वरूप

इस फर्मके मार्टिक पंजाब (भिवानी) के निवासी समग्रज जातिक हैं। इस फर्मसे प्र फरीब ३० वर्ष पूर्व सेठ तुष्ठसीरामजी व समस्यरूपजीने स्वारित किया। तुरुसीरामजीझ देहांव फरीब ८११० वर्ष पूर्व हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मका संवादन सेठ समस्यरूपजी वया श्री म नष्टालजी एवं तुरुसीरामजीके पुत्र श्री इहाइसराजी फरतेहैं।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ वम्बई—सेंधसं तुत्रसीराम रामस्वरूप-वादामका माड्र क्लबादेवी नंव २,—यहां गेर्टू बख्दी, र तथा गळका, हामिर और वायदेका व्यापार व आदुन हा फास होता है।

२ ज्यावर-तुलसीराम रामस्वरूप —यहां सत्र प्रकारको आदत्या काम होता है। ३ भिवानी—यल्देवदास तुलसीराम लाहेब वाजार —यहां आपका निवासस्यान है।

### मेसर्स देवकरणदास रामकुं वार

इस फर्सक साठिक नश्लगढ़ (मारवाड़) के नियत्सी हैं। यमर्बसें यह फर्ने बहुत पुण-है। यहां इसे स्थापित हुए करीन १०० वर्षसे व्यविक हुए। इसफर्यपर पहिले ओराम हौज रामके नामसे व्यापार होता था। करीब छ-, वर्षसे वर्षमान नामसे बहफ्में कान कर रही है इसे सेठ देवकरणजीने विशेष नरको पर पहुंचाया। आपका देहावतान संबन् १९७५ में हुना आपके पुण सेठ रामकु वारजी हा सो देहाबतान हो गया है। घर इस सनव इस कर्मक माजि। मोतीलाजनी हैं। आप अभी नावालिन हैं। नश्जाहमें इस फर्ने को ब्रोरसे एक पर्यसाता हो मंनिदर और व्यावर्सी एक वर्षसाला बनी है।

स्रापका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ मम्बई—मेसर्स देव इरणहास रामकु वार मारवाड़ो मावार—यहां हुंदी चिद्वो सगरी नथा है। गल्डेडी बाहनका काम होता है।

२ कठकचा---मेलचे देवकरणवास रामकुंवार कांटन स्ट्रोट नं० १३७---यहां सरासी तथा माहनद्र काम होता है।

# ारतीय ज्यापारियोंका परिचय=



भेड प्रजीवार भोषालक्षास, बन्धई । पृथ्व चंद्र ४६५ )



क्षेत्र रोष्ठ गोत्रमल र्वत्रात र, बन्ध्र



ELEGISTER TENNER GENT



REZEROMENDONE SONE

# भारतीय ज्यापारियोंका परिचय



हर संद कर मज भी से बच्चे कर पर के स्वास की

हर्र क्षेत्र कुरुबन्द्रती सोदानी (फुरुवन्द्र केद्रारमञ) यं रई हर० सेंड केद्र रमञत्ती सोदानी कुरु वन्द्र केद्रारमञ) व







संद हतुवानपरमागी अ » संद कृतपन व

- (३) बहरित (परशियत गल्फ) मेसर्स मूळवन्द दीपचन्द करपनी T. A, Gheo यहांपर मोती, अनाजका व्यापार और कमीशनका काम होता है।
- (४) दुबई (पाराशियन गल्क) T. A Ghee यहां भी मोती अनाज और कमीशनका फाम होता है।

# मेसर्ग ठाकुरदास देउमल

इस फ्रमेंद्रो सेठ ठाकुरदासजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इसफर्मके मालिक सेठ पेरूमळ देऊमळ, रामचन्द्र, ठाकुरदास, ओर खगरिभाई हैं। खाप लोग शिकारपुरके निवासी रोहेग जातिके हैं। जापका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) शिकासुर ( हेड ऑफिस ) ठाकुरदास देउमल—कपड़ेका व्यवसाय होता है।
- (२) वम्बई-ठाकुरदास देऊमल; आदिभाई मोहल्ला--ऋपड़े की खरीदीका काम होता है।
- (३) करांची-ठाकुरदास देऊनल-यम्बई वाजार—कपड़े का न्यवसाय होता है

# मेससे तेजभानदास उद्धवदास

इस फर्मफे मालिक शिकायुर (सिंध) के निवासी हैं। इस फर्मपर पहिले तेनभानदास सुद्र दासके नामसे व्यापार होता था।

> वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्रीयुत ठारूमल, तेजमानदास तथा उद्भवदासजीके पुत्र है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) शिकारपुर-उद्भवनास ठारूनल यहां हेड ओकिस हैं तथा कपड़ेका न्यापार होता है।
- (२) वन्दर्-तेज नानदास उद्धवदास वारामाई मोहहा पो० नं० ३ ( Tejbhan ) यहां आपकी फर्मापर भेजनेक डिये कपड़ेकी घरू सरीदीका काम होता है।
- (३) करांची-नेतनभानदास ठारूमछ वस्पई वाजार T, A. Hanuman वहां कपड़ेका न्यापार होता है।

# मेससं दौलतराम मोहनदास

इत फर्मके मालिकोंका मूल निवास शिकापुर (सिंध) है। आप छावड़िया जातिके सज्जन हैं। इत फर्मको यहां स्थापित हुए ३० वर्ष हुए और इस नामसे न्यापार फरते हुए १० वर्ष हुए। इसे सेठ दौलतरामजीने स्थापित किया तथा इसके बर्तमान मालिक आपही हैं। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

### मारतीय ज्यापारियोंका परिवय

इस फर्नेका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बर्-मेसस् दूलचन्द्र केदारमञ्ज, केदार-मदन कालवादेवी रोड (T.A. Phal Kods) को सराधी,चोदी, सोना, गद्धा,किराना, कपट्टा तथा सन प्रकारकी कमीरान पर्वतीयोग मान्य-भीर चोदी सोना तथा रुद्देश काम होता है। इस फर्मपर हुनुमानस्क्य मेनक्यन के नामसे जिञ्जून और गेट्ट का भी काम होता है।

(4) फड़का—मेसर्च फूटवपन केरारमञ, सोड़ानी हाउस नं० ३ विवरंतन वर्षन्य रोड (7, Å, Fresh) यहां गढ़ें का व्यवसाय होता है, इसके संविधिक कुड़करें के कंपि सूर्वि आपडी एक साफिस हैं उसके द्वारा हैचियनका ऐस्सपोर्ट और पीनीका इस्पेट धिनिनेत होता है। यहां आपको ने निल्डेंगा है।

(३) देहरी-मेससं रामेधरहास मंगलचंद न्यूक्लाय मारकीट-यहां करहेंका यो क व्यापत और

सगप्री स्थासाय होता है।

#### -:\*:--

# मेसर्स वंशीधर गोपाबदास

इस फर्मि मानिक फरामवाइ (यू॰ पी॰ ) के निवासी स्लागी आविके सम्म है। इस क्ष्में सेंड बंगीयर बीते? ५० वर्ष पूर्व स्थापित किया था, तथा इस फ्रांके व्यवसायको द्विद केंड वंदीन भी भीर फाके पुत्र सेंड मानिक सेंड मानिक सेंड मानिक सेंड मोपाडरास भी भीर गोपाडरास भी के हार्योसे हुई। वर्तवान से इस कोंके मालिक सेंड गोपाडरास भी पूर्व जनके पुत्र सेंड इस्ताययणानी तथा सेंड गोपाडरास भी सेंड सक्ष्मी सेंड सम्मायम नी पूर्व सेंड सहसीनात्ययम में ई। इस सुदृष्यको भोरसे बद्धिमान कोर प्रथमने पर्मेसाइयर बेंगी हुई है।

वर्तनानमें इस कर्न हा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बन्धे – मेमने वंशीयर गोफल्सास सुरामको गोकुल्साम मास्कीटकं क्रमा बाळ्यारं गोफेस में फनंबर बपट्टें बा पल व आदुक्ता ब्यावार वया सब प्रवास्थी बमीयान वर्गमीचा बन क्षेत्रा है।

(व) बन्दर्-नेमधं मानवराम गोपालसम् मृत्यो लेखा मारबीट गोरिस्पीक – स्म क्रेंस मानवर्ष वेद्विपन, व क्रमोटक निज तथा पेरबीर मिलको प्रभागी हैं। स्मंत स्रतिस्त कर्ता प्र बीक व परन्ते स्थापार होता है

(१) धन्तुर-देवनं स्थीयर वीवाळान भनानांभ-वहां इपट्टेश न्यापार होगा है।

(a) पर बारह-नेवर्ध बंदोनर गोवाउदाम-यहाँ भाषा समानियाम है, तथा हर हा। भारत हेन्द्र है।

# मेससे वेरामल परशुराम

इस फर्मके मालिक शिकापुर (सिंघ) के निवासी अनूना जातिके हैं। इस फर्मको वस्वईमें स्थापित हुए करीव २० वर्ष हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ वेरामलकी, परशुरामकी स्नीर जुहारमलकी हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ शिकारपुर-मेसर्स वेरामज परश्राम, यशं करड़े का न्यापार होता है।
- २ वस्वई—वेरामछ परग्रुराम मूलजी जेठा मारकीट चौक (Ghgharni) यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है।
- ३ ६रांची—वेरामञ फेवल्यान गोवर्द्ध नरास मारकीट, यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है।
- ४ सम्बा-नेगमञ जुहारमञ

# कमीशन एजंट्स

जाताराम मोवीलाट, काडशदेवी अमोलक्वंड नेवाराम, काल्वादेवी बासगाम टाजावत इसायबाङ बन्द्रत बनीचं**र कं**ं, सगक बाद्यार श्रोंकारळाउ निओडाड, ददानचा माडू, काटवादेवी वसमान हाजी जुसब फरनीचर वाजार देवछचंड् कानचंड् काछवादेवी रोड फाइराम बीवारान फाड्यादेवी रोड काकासिंह जननाय, मारवाड़ी बाजार क्रियनञ्जन होराङाङ, काल्वादेवी रोड कुंबरजो बनरती कमती, सारक बाजार केरारोमञ जानन्दीटाङ, कातवादेवी कोहमञ जेडमंद्र, नागदेवी टेन संग्रतीलाङ सुंदरद्यत, मोतीयावार गोविन्द्राम सेवसरिया, प्रज्यादेवी सेड् तिर्धारीलाल बालाबस्, बसाग्रवाल

गोरधनहास ईधरदास, सराफवाजार गंगारान ञासाराम संबाकता चंदूलत रानेश्वरत्तात, कालवादेवी बांदमछ घनइयामदास कालवादेवी चांड्रमञ वडीराम करनाक चन्दर चतुरन्ज गनेशीसम, बालवादेवी चतुर्भंज पीरामञ् रोवमेनन स्ट्रीट चिरंबोध्ड ह्वुगान्प्रसः इष्ट्यादेवी रोड चौधनत मृतचंद काट्यादेवी होटेराम जॅबर दसाराचात जयगोपाञ्चास पन्ध्यानदास पारसीगञ्जी जगन्नध स्थितनसञ्च पाञ्जादेवी जीवनराम मोदी काल्बादेवी जीवरान देशास्त्रय सरादशजार जोगीयम जानदीपसद् काल्वादेवी ज्ख्य मध्य दोडोबाड़ रहित विलिडंग जौहरांनल जानचन्द्र यादानचा नाड्, काटवादेवी

# रतीय व्यापारियोंका परिचय



सेठ मोतीलालजी मूथा ( बालमुखुन्द चन्द्नमल) बन्बं





मंगढचन्द्रभी ( फूलचन्द्र केदारमळ ) वस्वई



भभुवमधर्मा ( भोमान्नी मोत्रीजी ) बस्बई - सेठ सागरमलजी ( रामक्कितवृत्तस सागरमल बस्बई ) ए॰ १३०

### मेंससं भीमाजी मोतीजी

इस फेरोरे मोलिडोंका खास निवास स्थान देलुइर (स्थासव सिरोही) है। इस फोरे गंदांपर स्थापित हुए करिय ५४ वर हुई। इस यहां सेठ भीमाओं के पुत्र सेठ चत्राजीने स्थापित किया था। आप पोरबाल (बीसा) जातिके सज्जन हैं।

इस फर्नेड वर्तमान मालिङ सेठ पत्रानीके पुत्र सेठ भमूतमलजी हैं। आपके हार्षीते श फर्मेडो विशेष उत्तेजन मिला। यम्बईडी पालाङ्ग वार्टीके सभापतिका कान करते हुए आपडी कीर

१५ वर्ष हो गये हैं।

वर्तमान्में आप हा न्यापारिक परिषय इस प्रकार है।

१ यस्त्रई—मेससं भीमाजी मोती मी चाम्पागळी, मूळजी जेठा मारकोठ्ये सामने—इस प्रमंत्र ईवे चिट्ठी वर्षा आहत हा काम होता है। २ बार्यई—मेससं भीमाजी मभूतमळ सराफ बाजार—यहाँ मी मुंडी चिट्ठी वया आहतहा काम होता है। ३ बहुमहाबाद—मेससं भीमाजी मोतीजी मरकती मार्केट—यहा हुंदी चिट्ठी वथा आहतहा कामरी

होता है। ध अहमदाबाद-मोदीजी समूतमल मस्स्ती मार्केट-यहां आएको एक कपड़ेकी दुवान है।

## मेसर्रारघुनाथमज रिधकरण वोहरा

इस फर्मने बर्तमान माजिन श्री स्पिकरणजी हैं। आप ओसवाल जातिके सक्षत हैं। आपम् मूज निजास जोगपुर (मारवाड़) है। श्रीयुत रिद्धकरणकी संबत् १८५० में सर्व प्रथम बन्में बारे इस्त समयके परचात् आपने यहाँपर दुकान स्थापित की। वर्तमानमें बाप दि हिन्दुस्तानी नेटेब मर्पेट्स एसोसिएशनके सेकेंटरी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

१ बन्दर्-रमुनायमल रिपकाण निष्ठलवाडी, परधरका माठा—यहां खपडा विराना वारी सोना हवा सब प्रकारणी कमीरान प्रजीवीका कान होता है।

# मेसर्स रामनाथ हनुमंतराम रायवहादुर

इस फर्नेड वर्तमान मालिक रावषहातुर सेठ हन्तुसंवरामजी हैं। आप माहेश्वरी जर्तिहें सञ्चन हैं। सापका मूठ निवास स्थान खाहोपा माम (जोधनुद-स्टेट) में है।

इस पर्ज का हेड आहिस पूनानें है। बन्धेंनें इस फर्मको स्थापित हुए कोव ३० वर्ग हुए। इस फर्मको सेठ बनुमंतरामकोने स्थापित क्या। आप सेठ रामनाथतीके पुत्र है। आरहें। • तेनरीक (नार्य अफ़िक्क) १२ कडेनिया १२ माल्टा १३ जिन्नास्टर १४ छैसपाछमस १५ बाउपरेसी १६ मेडीलिया १७ कोलीन १८ पनामा १६ मनीजा २० वनाच्या २१ कॅडान २२ हांगकांग २३ रांगई २४ योकोहामा १५ कोवी कादिस्यानों पर सी हैं।

# मसर्श पोमल ब्रद्शी

इस प्रतिष्ठित फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान—है इसवाद (सिप) है। आप सियो सहजान हैं। यह फर्म यहां सन् १८५८ में स्थापित हुई। इस फर्मको सेठ पोमल लियामल एवं अपके ४ माई सेठ वलीसामजी, सेठ मूलवन्दानी, सेठ लेखरामजी पवंसेठ सहजरामजीने स्थापित किया था। प्रारंभसे ही यह फर्म भारतीय प्रतानी कारीगरी एवं पुरानी विचित्र वस्तुओंको चीन, यूरोप, कार्मका आदि विदेशोंमें मेजकर उनके विकय करने का व्यवसाय करती है। भारतीय अनुपम बस्तुओंका प्रवास विदेशोंमें करना, एवं भारतीय कारीगरीको उच्चेजन देना ही इस फर्मका काम है। क्यों क्यों आपका व्यापार विदेशोंमें रूपाति पाता गया, त्यों—स्यों जाप हरे के देशमें अपनी व्यक्ति पता प्रवास करते रहे, जाज दुनि याके कहे प्रविद्ध २ देशोंमें आपकी दुकानें हैं एवं बहुत प्रतिष्ठाके साथ वहां आपका साल स्वास है। यह फर्म सियवकींक नामसे मशहूर है।

इत फर्मकी ओरसे हैदराबाद ( तिय ) में सेठ पोमलजीके नामसे एक अस्पताल स्थापित है, तथा वहांपर आपका एक स्कूल भी है। वालकेश्वरपर सेठ नारायणदासजीके नामपर सिंधी सुल्लाकि

टिने एक सेनेटोरियन आपको खोरसे वना हुआ है।

इस समय इस फर्मके मालिक इस फर्मके स्थापनकर्ता पांची भाइयोंके पांच पुत्र हैं। जिनके नाम इस प्रशाह है। (१) चेठ नारायणहास पोमल, (२) सेठ लोहमल सहजराम (३) सेठ पेस्मल म्यूचंद (४) सेठ रोम्प्रामल वर्लेशन (५) सेठ किरानचन्द्र हेंसराज । इन पांची सम्मनोमिंसे इस फर्मके प्रथान पांचेक्वी एवं सबमें बड़े सेठ नारायणहासजी हैं। सेठ नारायणहासजी हैंदराबादमें आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। तथा सेठ पेस्मलजी हैदराबादमें म्युनिसिपल कमिरनरीको काम करीब ७ पर्योते पर गई है। सेठ किरानचन्द्र मी हैदराबाद सजावनवर्न समाके स्थापक है एवं वर्तमानमें आप व्यक्त वेतिहरूट भी हैं। जारने उक्त समाके लिये एक स्थान भी दिया है, तथा वस्वदेकी जापानी सिहक मर्पेट एक एको सिरानचर्नक आप है वर्षोते समापति हैं।

इस कर्मेश ब्यापारिक परिचय इस महार है।

(१) हैर्प गनार—(चित्र) नेसर्त पोनल नर्स तारहा पता-पोनता—पद्धी इस फर्मको हेड आफिस है तथा पदी नामको बहुत सी स्वाची सम्मत्ति भी है। अस्तर परी-स्वाची (११)

(२) पार्य — नेतरं पोनठ महत्तं जहारेया महित्रद् पोठ नं० ३ तारका पता — पोमळ — यहाँ रेशमी बपड़ेका आपन य नानके साथ बहुत यहां व्यापार होता है, तथा रेशमी माल, पूर्वको

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



॰ यo सेठ हनुमंतरामजी (हनुमंतराम राममनाथ) बम्बई



सेठ डाम्कादास नागपाल (पोकरदाम मेसा)



- (१३) तनरीफ (नार्थ व्यक्तिका) मेससं पोमत प्रदर्स, (Tenerisso) तारकापता पोमल वहां भारतीय फारीगरी तथा हीरा पत्ना और जनाहरातका व्यापार होता है।
- ( १४ ) त्रिपोछी ( इटडी )—मेससं पोमल प्रदर्स नारकापता पोमल यहां भी उक्त न्यापार होता है ।
- (१५) अळजेर (फ्रांस)—मेसर्स पोमल त्रदर्स, तारकापता पौमल " पर्वीय देशोंकी दकाने
- (१६) वताच्या (जाजा) मेसर्स पोमल बर्स्स (Batavia) तारकापना पोमल—यहां भारतकी पुरानी कारीगरी तथा जनाहरातका व्यापार होता है। आपकी वहां आसपरस वेंगाजी, गुल्लाच्या जाहि स्थानोंपर तीन चार दकाने हैं।
- (१७) जावा-मेसर्स, पोमल प्रदर्स, वारका पता पोमल-यहां भी वक्त व्यापार होता है
- (१८) कोरालामपुर ( महायास्टेट )—उपरोक्त न्यापार होता है, तथा यहां पर आपकी स्वर की सेवी है।
- (१६) सेपृत (फुँच कालोनी)—यहां रेशमी कपड़ोंका न्यापार होता है।
- (२०) मनेटा (फिल्पिइ'स-अमेरिका ) यहां भी रेशमी कपड़ेका व्यापार होता है। इसके आसपास आपकी वीन चार दुकान हैं।
- (२१) हॉनकांग—मेसर्स पोमल प्रदर्स Hong Kong वास्का पवा पोमल—इस यंदरके द्वारा चीन और भारतका सब व्यापार विदेशोंके साथ होता है, तथा चीनकी कारीगरीका माल भी इस यंदरसे विदेशोंमें भेजा जाता है।
- (२२) केंद्रन (चीन) ( Canton ) इस वन्दरपर मी हांगकांग ही तरह काम होता है।
- (२३) शंपाई (Shanghai)—(चीन) मेसर्स पोमल प्रदर्स, तारका पता पोमल घीनसे रेशम राधीद पर यहांके द्वारा बड़ी तादादमें सब प्रॉचों हो एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके अति-रिक फ्सीशनका फाम होता है।
- (२४) फोबी (जापान) koba)--एक्सपोटं इा व्यापार होता है।
- (२१) कोडोन (Colon)—( नार्थ एएड साउथ अमेरिकांक सेंटरमें, पनेमा नहरके पाजूमें) मेसर्स पोनल प्रदर्श, तारकापता पोमल —यहांसे रेशम एक्सपोर्ट होता है।
- (२६) पेरा (इंस्ट अफ़्रिस) पोर्तुगोज उपरोक्त व्यापार होता है।
- (२७) सेल्सवदी ( " )— ,
- (२८) पोकोहाना (जारान) मेसर्स रोमठ बद्दर्स, मेसर्स पंस्तृत मृत्यपंद--हन दोनों फर्नी पर रेरामी व सूबी माठ, जारान की हाथ की कार्यगरी व पवर्षक माठका व्यापार दुनियांक साथ होता है।

भारतीय ज्यापारियोद्या पश्चिय

मेससे शिवदयाजमंज वंखतावरमज

इस फर्ने हे मालिक येरी जिला रोहतक के निवासी अप्रवाल जातिके हैं। इस फर्ने मन्द्रोंने स्यापित हुए करीय २२ वप हुए । यम्बई दुखानमें शिवद्यालमञ्जा तथा यसजासमजाने

🕏 साम्हा है। भाषका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है। (१) वस्बई—मेमर्स विवर्तपाल बस्तावरमल बादामका माड्-कालवादेवी, तारका पता—परमात्वा→ इम फर्मंपर कपड़ा, किराना, चान्दी, सोना, तथा ठईकी चाइनका काम होता है। तथ

बाउराकी बाइनहा काम भी होता है।

राउदयहरमजजोको कर्म--(१) वस्य रे-शिवर्याञ मुळावराय जानावंदर-महीचा स्ट्रीट (Beriwala) यहां गुल वर्गा

नियहनकी मुकारमी का काम होता है।

(२) ब्यावर-चिरंजीञाज रोडमछ, यहां गहा ब्याद्रत तथा वायदेका काम होता है। (३) मानसा—अतनाराम परशुराम—यहां गहा तथा सब प्रधारकी आदृतका काम होता है। ( ४ ) दिशे—देनगन गुळवराय नया वाजार-हंडी, बिट्टी तथा गज्ज और कपड़ेशी बादनश शर्न

होता है। इस कर्म ह मातिक यहातावरमञ्जी हैं। पंचायी क्योरान एवंड

किरानप्रसाद कम्पनी लिमिटेड इन कर्न हो स्वापित हुए हरीन १२ साल हुए। यह जिमिटेड कहरानी है। इस कर्न हे सम्बं

बार्यं हे मैनजर लाय दिसन्त्रमा हुनी हैं। जापका बगापारिक परिनय क्षम प्रकार है। (१) अन्य व (देह शाहित) हिरानवसाद कर्मनी डिमिटड (Nitanpha) - यहाँ बेंग्रि

एरड क्योरान एवसीका वर्ष होता है। (२) बन्धं-ब्रिट्टायबाद क्लानी व्यिनिटेड काठगारंगी (नित नहा) यहां क्रांटन बीर हेर्नु विजिनम व बनीरानका वह होता है।

(३) काची—कियास वात् कमानी विभिन्ने हे सीवी विवीचा (निन नक्षा) यहाँ क्रीटन, वेहीं में दिविनेस व इनीरानका पर्व होता है।

रायवशहर दुनीचंद दुर्गादास स्तरकंड माँउधें प्र मुट विदान ह तान अस्तान ( पंजाब ) है। बाद भूती ( पंजाबे। मान

स संस्था भवीत स्थित।

है। इस कर्में क्षेत्रम महिन्द क्षाता दुर्वायन्त्रमें गय बहारू है। भारतीने इस कर्में हैं। और 17

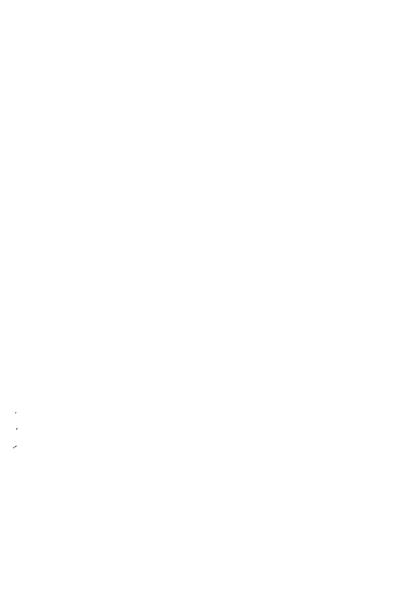



इस फ्रांकी हो २ शाखाएं हैं, वहां २ इसकी स्थाई सम्पत्ति मी बहुत है, जापानके भूकम्पके समय योकोहानाकी प्रतिष्ठित वसियामछ विक्तिंग जिसमें जुरे २ पांच ब्लीरस थे, गिर गई। वर्तमान में इस फ्रांकी नीचे तिसे स्थानोंपर मांचेज हैं।

हेड जोष्टिस-यम्बर्-मेसर्स विस्वामङ जास्माङ एग्ड को० जकस्या मस्जिद् यस्बर्ट मं७३ चावनीज और जापानीय सिल्क मरचेंट और वेद्वर्स वेचज हिन्दुस्यान—(१) क्रांची (२) अस्ततर (३) सिंध हैइरावाह।

स्टेटसेटिसनेंट — सिंगापुर, पेनांग, इपी ( Singapore, Penang, Ipoh,)

जाना-बताज्या, सोरवाया (Balavia, Sourabaya )

चीन-शंघाई, होनकॉन, कॅटान (Hongkong, Canton Shanghi)

जापान-फोबी, योकोहाना (Kobe, yokohama)

आन्द्रे लिया-नेटवर्न सिडनी, ( melbourne, sydney )

फिडिपाइंच--मनेटा ( Manilla )

फूंच इंग्होचायना—सेनूत ( saigon )

सेठ विवामकार्यका देहान्त सन् १६१६ में हुआ। इस समय इस फर्नके प्रधान काम फर्नेबाड़े सेठ बाकूनडावी सेठ वीपन दासवी, सेठ दोलूनडावी, तेठ स्पानदासावी व सेठ गंगा-रामजी तथा और और वह सज्जन हैं।

सिंग हैद्रावर, अञ्चल, हरिदार, बन्दे आदि जनहोंने जापकी धर्मशाङाएँ वनी हुई है। हैदरावादने आपका एक बावनाट्य तथा पूर्व वैगक औपधाटय भी है।

्स फर्मची प्रांटरोड पर बनी हुई बिसवामङ बिल्डिंग बन्बईकी प्रसिद्ध बड़ी बड़ी इमारतेंमेंसे एक है। इसके प्रतिरिक्त सेठ बिसामतानीके नामसे गनाडियाँडेंक, चौपाडी, बाबुतानाप, कोडावा, जकरिया महिनद प्रांटि स्थानोंने प्रापदी लच्छी २ विल्डियुस हैं।

व्यरोक व्यासारके सव्यक्त यह कर्न बहुत यहा वैद्वित विकितेत एवं पायश्रीका व्यवसाय भी करतो हैं। तारका पता सब जगह ( T. A. wassiamall ) (बस्यानव ) है।

### तिस्क नर्देट

# मेसर्स गोभाई करंजा लिमिटेड

मेवर्त एमः एमः गोमाई एम्ड क्रम्पनीका व्यापार सन् १८८१ में चीनमें स्थापित हुआ कौर उस फर्मक व्यापार चीन, जापान, और यूरोपों सन् १६९६ वक वारी रहा। इसके याद यह कम्पनी विभिन्नेड कम्पनीके रूपमें परिवर्षित हो गई। वर्तनानमें इस फर्मपर करंजा तिनिन्नेडके

### भारतीयं च्यापारियोंका परिचय

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

( १ ) अष्ट्रसर—(हंडमॉफिस) हीएलाल दोवानचन्द्र T.A. Diwanchand-आब् कटता—को हुण्डी चिट्ठीका काम होता है ।

(२) अमृतसर-हीराठाल दीवानबन्द-यहां इस फर्मका शाछ डिपार्टमेन्ट है।

(३) अपुरुसर- दुर्गांदास विदारीलाख कृष्णामारकीट-यदी कपड़े का ब्यापार होता है।

( ४ ) अमृतसर—दोवानचन्द द्वारकादास झालू कडळा-यहां भी करड़ेका व्यापार होता है ।

( ६ ) ब्रम्ट्नसर—देसराज मनमोहनदांच तुस्त्वाळा याजार—यदां बनारसी साड़ी व दुपराडा म्यास होता है।

(६) अपनसर—दीवानचम्ब एण्ड संस—इस खोफ्सिके द्वारा विजयतसे शात व कपड़ेका प्राचीर इम्पोर्टका न्यापार होता है।

( ७ ) बायर्-मुख्येपर मोहतवाज मारवाड़ी वातार-(वारकापवा-परमीता) यहाँ परमीता, बताये सादियों व कारमीरी सावका करत यहा विजित्तस होता हैं।

(८) षम्बई—मुलीपर मीइनळाल दीवामधन्द बिल्डिंग मारवाड़ी बाजार—T, A Pashmics इस धर्मपर बाहुवडा ट्यापार होता है।

(६) यनारस-दुर्गदेशस द्वारकादास मन्द्रन सावदा मोहल्ला -यहां बनारसी साही व दुर्ग्हेश स्थापर द्वीना है।

#### युलवानी दर्भारान एवंड

### मेसर्स गोऊनब डोसामब कम्पनी

इस पर्नेड माधिक करांचीके निवासी लुस्ता स्पूर्वणी आविके हैं। इसकांको सेठ गोरूने जीने स्वरित्त किया, बर्वनामों इस कांके माखिक सेठ सूचवन्द शीपरान्त हैं। आपर्रोक हार्यों वे स्व-पर्नेड स्वकार को दरकों मिली। इसकांने भी पुरसोक्षणस्था गोर्ड्यसका पर्वे हैं।

बापदा ब्याचतिक परिचय इस प्रशार है।

(१) क्याची (हेड आहित ) मैनले गोडमंड होसामल कमनी—T. A. Ghao, यहा एक्टरें इन्सेटंका स्वकाय और क्योरात प्रतिक्षेत्रा क्राम होता है यह कर्म ३० वर्षेत्रे स्वरित्र है।

(२) वनविनेत्रमं योज्ञात दोवामङ कावता वास्माई मोहस्ता वोक मंद्र दे ति ते, १ ल वर्ष व्यवपार्ट इन्मोर्ड वा व्यवसाय होता है। इस फर्मके चर्तमान मालिक सेठ रीक्सूमल दुहिलानामल और आपके छोटे भाई टीकमक्स दुहिलानामल तथा आपके पार्टनर सेठ मूलचंद बननमल हैं।

वापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) वस्वरे—मेतर्स रोसूमत दर्स जकरिया मस्तिद नं ३ ( T.A. whitesilk ) यहां आपका जापानी व चायनी रेशमी मातका पीस गुड्स डिपार्टमेंट है।
- (२) बम्पर्द-मेससं रीक्त्मल बद्दसं जकरिया मस्जिद नं ०३ ( T. A whitesilk ) यहां आपका रेरामी देवडकरचीक्रका डिपार्टमेंट है।
- (३) देहली—मेसर्स रीम्मल बर्स चांदनी चौक—(T.A. white silk) यहां रेशमी पीसगुड़स स्था हेण्डकचोफ़ दोनोंका विजिनेस होता हैं।
- (४) हैं इरावाद ( सिंघ ) मेससे दुहिलानामङ वोद्याराम शाही वाजार (Г.А., whitesilk) यहां नापका त्यात निवास स्थान है. तथा सराफी और रेशमका विजिनेस होता है।
- (५) योकोहाना ( जापान )— मेसर्स रीमूमङ श्रद्धं यामास्टाचौ (T. A. white silk) यहसि जापानी रेशमो शाल लरोदकर भारतवर्षके लिये एक्सपोर्ट व्हिया जाता है।

# मेससे हीरानंद ताराचंद ( मुखी )

इस फर्नेके मालिकोंका मूल निवास स्थान हैदराबाद (सिंध) है। बाप सिंधी जाठिके सक्त हैं। यह खानदान मुखीके नामसे मशहूर है, तथा सिंधी व्यापारियोंमें बहुत मशदूर माना जाता है। इस कर्मको १०० वपे पूर्व मुखी होरानंद्रजीने स्थापित किया था। वर्तनानमें इस फर्मके मालिक मुखी हरिक्शनदास गुरनामल तथा मुखी द्याराम विश्वनदास हैं।

### नापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है

- (१ . हैद्रावाद ( सिंथ )—हीरानंद ताराचंद ( T. A Multhi )—यदां आपका हेड अफिस है।
- (२) बर्च्य मेलर्स होरानंद ताराचंद जहारिया मास्तद पो० नं• ३ ( T, A, Mukhi, ) वहां आपानीत तथा चायनीज सिल्ह्य व्यापार होता है ।
- (२) यस्वई—मेंडसं हीरानंद ताराचंद ररतारु त्रित—यहां विद्वित व दुलियनका विजिनेस होता है।
- (४) यम्पर्य-नेवर्व होरानंद वाराचंद खारक याजार-यहां समूर, चावल, खोपरा, छुड़ारा चार्वहर प्यापार व बनीशनदा बान होता है।
- ( 4 ) कांची—मेवर्च शीरनंद तागचंद बंदर रोड T. A. mukhi —बेड्डिंग बुडियन और क्सीरन एवंचीरा काम होता है।

**२५** १५३



इसफर्मके मार्टिकोका मूळ निवास अमृतसरमें (पंजाव) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए क्रीय ३० वर्ष हुए । इसक्तमका हेड आफ़िस अमृतसर है । इसे यहां वस्यईमें ठाला गंगाविशतजीने स्थापित हिया था। इसफर्मके वर्तमान मालिक लाला जयगोपालजी हैं। आपके माई लाला सीताराम-

- (१) बमृतसर—(हेंड बांफिस) मेसर्स स्रोताराम जयगोपाल गुरु बाजार, यहां शालका ज्यापार जीका देहावसान होगया है।
  - (२) चर्च्यई—मेसर्स सीतारामजयगोपाल मारवाड़ी बाजार, यहां कारमीरी शाल, यनारसी साड़ी
  - (३) यनारस—मेससे जयगोपाल लक्सीनारायण कुंजगत्ती, यहां बनारसी साड़ी, दुपट्टा तथा सब प्रकारके बनारसी रेशमी मालका व्यापार होता है ।

# मुरलीधर मोहनलाल

इस फ्रम्हा परिचय ऊपर कमीशन एजंट्समें दिया गया है। इस फर्मपर काश्मीरी तथा बनारसी रेशमी मालका अच्छा न्यापार होता है।

# चायतोज् और जापाती सिंहक —मरचेंट्स

भोंप्रसाद दुर्गादास मसजिद बंदर रोड. श्चादम अन्दुल करोन प्रदर्स मसित द वंदररोड, एदलजी फ़ामजी ए० सी॰ पटेल कम्पनी हार्नवी रोड, फोर्ट, कें) हासाराम कम्पनी मसिनिद चन्द्र रोड, केशवद्धाल प्रजलात मसतित् चन्द्र रोड, कपूर्यन्द मोहनजी कम्पनी मतजिद बन्दर रोड, स्मितवंद वेटाराम मतितद बन्द्र रोड। गुमानमञ् परशुगन फोलीबाउ, चेळाम झानचंद द्रानामन्द्रा, 123

### भारतीय ज्यापारियोंका परिचय

- े शिकारपुर-- मेसर्स दीछत्रसम मोदनदास (हेड आफ्रिस) यहांपर क्षपड़ेक व्यापार होता है।
- २ वन्बई—सेसर्स वीटवरान मोहनदास बार माई मोहझ पो० नं० ३ (Lalpagar) १व फर्मपर कपड़ेका व्यापार होता है।
- २ बम्बई—मुख्जी जेठा मारफीट सुन्दर चौक ( LaI pagari ) यहां कपढ़े का व्यापत होता है। ४ करोची—दौल्ठसाम मोहनदास बम्बई बाजार
- ५ सक्तर-दौटतराम मोहनदास

्रा धनस्था - पाठवाम माइनहास १६ बम्बई- बीटवराम बाइ ग एराड ब्लेडिंग मिल अपर मादीम मुगल गडी पोठ नं ० ६ - १६ मिल्रें कोरे कपड़ेकी पुटाई कोर पाटिस होती है। इस मिल्रका माठ बाजार्से टाउ पापी बायु टिफ्टिके नामसे विकता है, तथा इसका माठ पंजान, अपनानितन, स्व और मारतके कई प्रतितिं जाता है।

# मेसर्स पोकरदास मेघराज

इस फर्मके माण्डिंका मुख निवास स्थान शिकासुर (सिंथ) है। ज्याप नागराज जाउंके सज्जन हैं। यह फर्म सेठ द्वारफादासजीके समयमें स्थापित हुई थी, वर्तमानमें इस फर्मके माण्डिक सेठ डारकादासजीके पुत्र सेठ मेघराजजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ शिकारपुर-पोकरदास मेघराज हेड खोफिस (Sinah) यहांपर बैश्विष्ट और रुपहेश व्यापार तथा कमीशनका काम होता है।

२ बर्म्यई—पोष्टरहास मेधराज बार भाई मोइहा पो० नं० ३, (Red cloft) इस दुकानार बेहिना, फपड़ेका ज्याधार तथा कमीरानका काम होता है।

 करांची—पोकरदास द्वारकादास गोनद्र नदास भारकीट (Swadeshi) यहां स्वरेशी, विद्यानी तथा जापानी कपडेका विजिनेस होता है।

४ करांची - ब्रारकादास फ्तेचंद मूलको जेठा मारफीट, यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है।

१ कराची— यो॰ ढारकादास मूलजी जेळ मारफीट (Swadeshi), इस आस्ति पर विजयनसे इस्पोर्टका विजिनेस होता है।

है मेहर ( डि॰ टाइकाना सिंध)—मेससे भेपराज टक्सोमट, यहां फेन्सी कपड़ेवा व्यापार होना है। इस फर्मके व्याचीके चीक मैंनेजर मि० फरोचंद सोहनदास करार। और बन्बई फर्मके वार्टा

मैनेजर मि। बौलप्राम मलयंद परारा तथा नेंबद्यम जबरदास बजाज हैं।



### भारतीय व्यापारियोका परिचय

इस फर्मको छाड भिद्रों, लार्ड किचन, क्रिमितर इनचीक इण्डिया, महाराज कारमंत, ब्लब्स कोटापुर व सम्बद्द गर्बनेते अपाएण्टमेंट किया है। सन् १८०३के देहडी इतार एकी बीरानमें इस फर्म को फर्स्टेडास सार्टिकिकेट प्राप्त हुआ है। तथा १६०४ के सम्बद्ध एकीकेटकें समय एक गेल्ड मेडेड और १९००में कड़ क्या परमोचीरानके समय २ गोस्ड मेडिस्स प्रत हुए है। इस क्रमेका ब्यापारिक परिचय हम प्रकार है।

(१) हैदराबाद (सिन्ध)—मेसर्स वाराचन्द्र परशुराम वडावाजार, यहां आपका हेड आरिस है।

(२) धम्बई—सेंबर्स वाराचन्द्र परहाराम जङ्गरिया मस्तित्र पो० तं ०३, यद्दां जापानी व पानने रेएवे कपडेका ज्यापार होता है।

( ३ ) अम्बई-मेससे वाराचन्द्र परगुराम ६३ मेडोजस्ट्रीट फोर्ट —यहां हीरा, पन्ना, भोती, उधरण तथा स्वरियो सिटीका व्यापार होता है।

(४) बस्बई-मेससे वाराचन्द्र परशुराम करनाक जिल्लाम्बई फरुवाबाद, निर्मापुर आदि गीतन्त्रे कारीगरीके यतंन व क्यूरियो सिटीका ब्यापार होता है।

(५) कलकता-मेसर्स वाराचन्द्र परल्लाम ६७ पार्क स्ट्रोट कलकत्ता—यहां होरा, पन्ना वया दुने जनाहिरात और स्यूरियो सिटोका व्यापार होता है।

(६) फ्लकता-मेसर्स वाराचन्द्र परशुराम स्टार्टसरेग माउँट होरा, पन्ना और जबदिगतम स्वारी होता है।

( ७ ) कलकता- मेससं वाराचन्द परशुराम लियडसे श्रीट,

(८) योकीहामा (जापान) योमास्टाची, मेससे वाराचन्द्र परशुराम' यहांसे जापानी हाप संगीर षर मासके लिये भेजा जावा है।

सन जगह वारका पता:- (showroom) है।

## मेसर्स धन्नामबचेबाराम

न्या — मंससे धन्नामञ्ज चेंद्राराम ६३ मेडोजाच्द्रीट-फोर्ट (T, A, Allgems) यहा स्थिक चया क्यूरियोच्या बहुत बड़ा शिजिनेस होता है। इसके कविरिक्त काएडो लीर फोर्म भारतमें सम्बद्ध महास, और विदेशामें? को (क्रियो



# भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



स्व० सेठ पोहमल खियामल (पोहमल प्रदर्स) वंबई



स्वक्षंत्र वेद्याला है



स्व॰ सेठ मूलचन्द खिशानङ (पोहर

(२) रंतून-मेसर्व देलजी लखनसी एण्ड क्रमनी मुगताशूंट, T.A.Prominent यहां चौततद्य

सेठ वेछजी भाईके होटे भाई भीजादवजी हैं। आप हुआनका कार्य सज्जलते हैं। सेठ बेछज भाइके २ पुत्र हैं जिनका नाम अप्रिमजी तथा कल्यानजी हैं। प्रेमजी अभी पढ़ते हैं।

# मेसर्स सेवाराम गोकुतदास

इस प्रतिष्ठित फ्लेंके माल्क्सिका मूल निवास स्थान जैसल्मेर हैं, पर आप लगभग सच्च सी वर्ष से जबल्युसें निवास करते हैं इसीसे जबल्युर वालोंक नामसे विरोप विख्यात हैं। जबल्युसें आएके महल, गोविन्द भवन नामक कोठी और वगीचा, केवल वहां ही नहीं किन्तु सीठ पीठ मार्ने दर्शनीय सनमें जाते हैं। जापका यहां वल्लम कुछ सन्प्रदायका एक बहुत बड़ा नान्द्र है जिसका टालों सप्तोंको सम्मति का प्रयक् ट्रस्ट है। इस फर्मके वर्तमान मालिक दोवान बहादुर सेठ जीवन दास जो एवं अनियंदिल सेठ गोविन्द्रासजी भेनंदर कोंसिल लॉक स्टेट<sup>7</sup>,हैं।

हेठ सेवारामजी देवङमेरचे जवलपुर जाये वया उनके पीत्र राजा गोङ्ख्यासजीके हार्योसे स्म फर्मही विशेष ताको हुई। राजा गोलुतदासबी एवं सेठ गोपाल्झासबी दोतों माई माई ये। पहिंचे यह फर्न तेठ तेवारान लुशातचन्द्रके तानले ज्यवसाय करती थी । यह फर्न यहां करीब उर् वर्षोंते स्याप्ति थी। संबत् १८६४ ते आप दोनों माइयों की फर्ने जतन अल्ला हुईं और वरते इस व्हार 'सेवाराम गोङ्ख्यास' एवं दीवान बहादुर बल्छमदासवीकी व्हार्गर हिसालवेन्द्र गोपाज्यात के नामते व्यवताय होता है। इस फ्रांझ हेड आंधित जवज्युर है।

यह सन्दानः माहेश्वरी समाजने बहुत प्रतिक्षित एवं माननीय समन्त्रा हात्रा है। गवर्नने ने तेठ गोडुट्यावजीको राजाकी उपांचि हो भी स्त्रीर तेठ जीवनग्रस्त्री सहसको प्रथम राय बहादुर एवं किर दीवान बहादुरही पदवाले सन्मानित किया है। आंनरेदित सेठ गोविन्ददासजी साहव होंचित बाह स्टेंटके नेम्बरहैं। श्राप बड़े शिहित एवं प्रतिष्ठाचम्नन महानुभाव है। बत्तद्वीन बान्दोत्तनके आरंभते देशके राज्नैतिक जन्दोड़तींमें खापका सदैव हाय रहा है।

जबल्युमें प्रायः सभी सर्वजनिक संस्थाओंका निर्माय राजा गोकुलग्रसजी और उनके तातरानवाटोंक हावों हुआ है। जपतपुरका टाउनहाळ, वहांची विवोक्ति किर म लेडी फीलान द्येनेव होस्टिड ने बीर क्रम्य विरुद्धत होस्टिड नामक दबोंडा अस्पताल आपदी के लान्तान हारा बरदाया गया है। आपहीने जरज्जुर वाटर वर्जु संके निर्माणके लिये जवलपुर न्युनिरियोग्रेट्टीको सत तास रापा कुछ पन व्याकार और कुछ वित्यव्यात दिये थे। विसके द्वारा वक्त्युर्से वाटर बहंतका सुन्बंध बालतक बला आता है। इस स्टमकी अनुदे लगभग २० वर्षों में हुई। बतदव

### मारतीय व्यापारियोद्धा परिचय

गलीचा, विलायवी गलीचा, और जम्मरके आईर बीठ पीठ से व सातेसे सन्ताई होते हैं। इसके अविरिक्त बेड्डिंग विजिनेस भी होता है। इसी नामकी यहां पर आपको १ उक्ती।

( ३ ) यम्बई—मेससं पोमछ प्रदर्ध अपोछो वंदर-तारका पता-रोमल यहां मोतीके हार, होरेसे कंट्री तथा सब प्रकारके जवाहरात का न्यापीर होता है, इसके अतिरिक्त अरब ही परानी राज्ये कारीगरी, एवरी, एरिटक, इंशनी गडीचा आदि अंधे ज गृहस्थों के ऐस आरमकी सर्हा

भी यहां बहुत यही तादादमें मिलती हैं। ( ४ ) पर्वर-मेसर्स होसर्वर वजीरांन करनाक जित्र तारका पता -पोमछ-यहा प्रयुग इपर-

मादः प्लारस आदि स्थानीपर यने हार पीतलकी कारीगरीके वर्तन, निर्मापुर, बगा अदमदाबाद आदि स्थानों के गुडीचे, कारमीर का देवल कवर व नमदा तथा कारनीर गा-रनपुर और जयपुरका लकड़ीकी कारीगरीका काम और महासके भराके कामध्र मह बहुत बड़ी वाहाइमें स्टांकमें रहता है एवं विक्रता है, इस फर्मके द्वारा मनेरिकानन भास्ट्रेलियामें अच्छी तादादमें माल मेजा जाता है, तथा यह फर्म वेमली एक्जीदेख

(इंग्लैंड) को २ वर्षींसे अच्छी वादादमें माल सप्लाई करती है। (४) ब्लब्का-मेससं पोमछ प्रदर्स ३३ केनिङ्गप्टीट -तारका पना -पोमछ-यहा आपानी की रेरामी गतीचा व मुमठाका थोक ब्यापार होता है।

( ६ ) रेह् जो-नेससँ पोमत जर्स पाइनी चीड नारका पता-पोमल-उपरोक्त ज्यापार होता है।

( • ) कर्मची – मेखर्र पोमज बहुत्तं वेत्ररोड —तारका पता –दीवमाञा—वहाँ छोद्देश स्मोर्ट न्य

रेंडू आर्दि वस्तुओं है एक्सपोटे व कमीरानका काम होता है।

उ.रेश्यांच देशों हा व्यापार (८) केरो (इजिन्ट)-नेसरी पीमत नदर्स (care) तारका पना-पोमत-यहां भारतमे पूर्व

कारीनरी तथा होरा, पत्ना आदि जवाहरातहा व्यापा होता है यहाँने अमेरिक वार्षे बहुनना माछ खरीइते 🕻 ।

(१) इन्सी (श्रीवर)-नेमसी पीमअ असी तारका पता-पीमल-पही भी बसी मादर होता है। बनेतिकन यात्रियों के साथ है महीना संख्या व्यापार रहता है।

(१०) अजेकजोह्या ( र्रज्य ) नेसर्ग पोनत महर्स-नारका पता-पोनत-नारनीय वर्तन क्राफेरी दवा होराक्ता जरहरावडा व्यापार होता है।

(११) विकार स्मान में से में बहुता तारका पता - पोम व - यहाँ भी उन्ह स्याप (भा रे वा शनका भार कावाई और है।

(१६) बच्च (अह) बेयर्थ धेनज महरी-नारका प्या-नीमड-वर्श भी उन भागत (अर्



### मातीय व्याप रियोक्त परिचय

यह इस कर्वका व्यापारिक परिषय हुआ, इस बकारकी कर्में का परिषय सारे रेएके करीमरों के जिने मर्बका विवय है। जिस समय दुनिया के और और देशों की निमारी में इमत वह भार नीची नजरोंसे देखा जाता है, उस समय इस प्रधारकी फर्ने विदेशोंकी एकजीबीक्सने वहांस कारीगरीको वस्तुमों हो मेज हर सार्टिफिहेटस प्राप्त वस्ती हैं व भारतवासियोंका तिर डॉबा करो है।

योद्दोद्दानामें जब भयंदर नाराहारी भूकम्पका आगमन हुआ था और उसके करन सम यो हो हाना नष्ट हो गया था, उस स्थान पर इसी आरतीय काने फिरखे रेशम हा स्थापर स्थापित प

जापल गर्जनेंड दास प्रशंसा प्राप्त की थी।

इसके सनिरिक्त वेमले एकजीवीरानमें पीतलकी कारीगरीके वर्रन व दूसरे जनहरातके लि बनेरिकन यात्रियों द्वारा इन फर्म हो अच्छे २ सार्टिफिकेट्स मिले हैं।

इम फर्म की स्थाई सम्पत्ति जहां २ इसकी शाखाय प्रायः सभी स्थानी पर बनी हुई है। इस प्रमें हे बस्पई है प्रधान काम चलानेवाले सेठ म्राजमल करनमल है। आप २८ वांपि इव कर्न पर बचान मैने मरक रूपमें काम करते हैं।

# मेससे वासियामन आसूमन एएड कम्वनी

इन फर्ने हे मार्ति में हा मूठ निशाम स्थान मिंत (हेनुरायान) है, आप सिंधी सामन हैं, तो बर्धारे बाबनी में मुझानी ह नामने प्राप्ति हैं। इस फर्मही स्थापना छानग अन वर्ष पहिते हैंड र्वासम्बद्ध होते औ।

भारंचने भावत ह इस कमें हा यही उदश है, कि दिन्द्सानका माल पर्व हुता। धारान बिरेटोर्ने अच्छ बेना जाय । इस उद्देशके साथ साथ यह कर्म जापान व बीनके पूर्ण दूशी बाजका स्वापार भी काने छती। यन सिंगापुर जाना, मेनला हांगकामी इसही दुवार्न स्वाधि इदें । इन स्थानों पर कारोगरोक्क मालकोविको प्रयादा बदुनेसे वह माल इस फानेन सूर अपने कारी रादेने बन्दना रुक्षिया। बीन और जापान स मात व्रोपियन यात्री होगीवें स्मित्र विश्व बा । इस देवे इस वर्मने जारानंह बासरास सब देशोंने घरने। बाहिमें बोली ।

स्त बारतंत्र कांने प्रापानी ६० वर्ष पूर्व प्रमें स्थापित की, तथा व्हांक घटेगरीये क्ट्रेंड व दिन्दुम्यानक नवे तवे विचार मिमाताकर जापानी मातक नमने व क्यांतिशी पूर्व

untha

आराजे क्षेत्रीक्षेत्रसम् व दूष्टरी कारीगरीका हायका काम कहा सन्ह र<sup>ाता</sup> व स्मिन्द्रे बारतीय मारक्ष आती साथ्ये विकी बहुत स्थित बही। भारत्व प्राचनका गर्न स्वीतक्ष स्टेर क्षेत्रकार वाली क्षित स्वीत्ते के । स्वतित वे वाली जहां २ अते थे, धाँ ४ हुन्यके वह इस्त्रेन विश्वे भागारियोंने महत्वे धर्म स्वापित हो।

### वम्बई विभाग

- (१) मैसर्स सेवाराम गोकुउद्दांस २०१ हरिसनरोड फडरसा—यहां वैकिंग, हुण्डो चिट्ठी तथा आइत-का काम होता है।
- ( तोट )—पिहेले कापका यहां विलायतों कपडेका बहुत बड़ा ब्यापार था । जाप गिलेंडर्स आग्वथ ताट एन्ड कम्पनीके वेतियत थे। यह कार्य लगाना ३० वर्षतक चलता रहा। असहयोगके जमानेमें विलायतो कपड़ेका व्यापार होतेके कारण सेठ गोविन्ददासज्ञीने यह कार्य होड़ दिया। क्लकतेमें केवत आपदीकी फूर्नने सदाके लिये विलायती कपड़ेके व्यापारको छोड़ा।
- (६) मेसर्त सेवाराम गोड्लदास कालवादेवी, मन्दर्द-पहां वेकिंग, हुण्डी चिट्ठी और रुईका काम होता हैं!
- (७) मेतर्स सेवाराम गोकुछ्यास दानावन्दर, वंबई—यशं गञ्जेका न्यापार होता है। आपका यहां सनाजका गोडाउन है।
- (८) राजा सेठ गोकुछ्यास जीवनदास जीहरी याजार जैपुर—यहां वैंकिंग व हुएडी चिट्ठीका काम होता है। इसके सिंचा यहांके जागीरदारोंके साथ छेनदेनका काम भी होता है।
- (६) राजा सेठ गोलुङ्सस जीइनसस मङ्गापुर—यहां आपकी कांटन जीन व प्रेस फेकरी तथा बाहत फेकरी है।
- (१०) सेंड रानाव्यितन्त्रात गोङ्ख्यात वरेलो (भोषाळ स्टेट )—यहां आपकी जमींदारी है तथा वॅक्किका फान भी होता है।
- (११) राजा तेठ गोलुज्यात जीवनदास जैसलमेर—यह आपका आदि निवास स्थान है। यहां जापका प्राचीन महान हैं और यहांकी दुकानमें वेकिङ्क और आदृतका काम होता है।

# गरतीय व्यापारियोंका परिचय



स्व• सेठ विमयामछ आम्मछ, बम्बई



न्दर केंद्र वेजानशम बान्ताबङ (ग्रीनशावङ बान्**व**ङ)



स्व० सेठ बन्सीयरजो (यन्सीयर गोएड ( पृ० नं० १२८)



सेंड माध्यदासको (बन्सी म निर्म

# च्यापारियोंका परिचय



दिस्टोरिया टाउन हाल जयलपुर



राज, गोउलसम इंद्रंग सम जनसङ्ग

नामसे व्यापार होता है। यह फर्म सिक्क मर्स्यट्समें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। गरिष् र्थंदर रोड यम्बर्देपर इस फर्मकी ३ साखाएँ हैं। (१) हेड अक्तिप्त (२) जारानी सिक्त 🛤 भौर (३) शंवाई सिल्क शांच।

भारतको अन्यत्र साखाए"— करांची और अमृतसर हैं।

विदेशो बाच-शंधाई और कोवी।

इन सब फर्मों पर इसी प्रकारके सामानका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होता है : तथा सिन विजिनेस होता है।

# मेसर्स गागनमत रामचन्द्र

इस फर्मके मालिक हैदराबाद (सिंध) के निवासी माईयंद जातिक सजन है। इब फर्म सन् १८८७ में सेठ कुंदनमञ्ज गागनमलने स्थापित किया और आपडीके हार्थांते इस फाँकी किंग चत्रेजना मिली । वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कु दनमलजीके पुत्र सेठ जीवतरामजी, धंड मूर्न चंत्रजी और सेठ मुख्तीधरजी हैं। इस फर्मके प्रधान कार्यक्रता सेठ जीवनरामजी हैं।

बापका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है । (१) देररायाद (सिंध )-मेसर्स गागनमल रामचन्द्र ( Popularity ) यहां इत इतंत्र

हेडं आफिस है।

(२) यम्बई-मेसर्स गागनमञ् रामचन्त्र जरूरिया मस्जिद पो॰ नं॰ ३ ( T. A. Bharatas 🕬 यहां जापानीज व पायनीत रेशमी कपडेका स्वापार तथा कमीरानहा 📢 होता है।

(३) वन्यई-मेससं जीवजराम कु'दनमल अकरिया मरिजइ-यहां रेशमी हेएडहरवीं वर्ष

देंसी गुड़सका व्यापार होता है।

(४) योकोहामा (जापान) मेससँ जी॰ रामचन्द्र कम्पनी यामास्टाची ( T'A Ramehandra) यहांसे रेशमी माल सरीदकर मारतवर्षके लिये भेजा जाता है।

मेसर्रा रीमनब बदस

इस चर्में प्राविकीय मूळ निश्चास स्थान थिय देशसाह है। साप हिंथी सन्तर्वे इस कर्मको यहां सेठ गीमूमलामीने छन् १६१६ में स्थापित किया।

# मेवर्त नारायणजी कल्याणजी ु नानजी छलमती ( लात बाजार )

ु नोपचन्द्रमगनीराम , परमानन्य जारवजी

" प्रधान संस्हा

क्रमजी हरिदास

, पोहुमल प्रदर्ख

,, देनजी डोता ू पृत्वपत् देदापत

,, भगवानदास मूटदी

» भगवानदास सुराप्जी,

भारमङ श्रीपाल , मग्नटाउ प्रेम**डी** 

,, मणची लखनहीं

, मद्दजी रवनची

, मेवजीच्द्रम् ज

, नोवीनाई प्वान

, मोन्स्य दस्त्वीडाउ न नामराज रामनगत

ु नेपजी हितान

" (पछोड़दात प्राप्तो

न खनी नेन्सी

" राजनची पूर्वा

,, यननी खडी

, रामचन्द्र रामवितास

" रामजी भोजराव

,, ह्यनीर्व हेम्सन

" द्रावन श्रीवाव ,, इ.इझी ग्राप्त

,, লাভনী দুনতী

,, हाइजो हेन्

मेससे वल्लभग्नस मगनलाल

, वल्लभजी गोविन्द्रजो

, वहनजी पर्मसी

, बसनजी मेपजी ,, बालजी हीरजी

" बाङजी लीडाघर

, वं स्त्री जेठा

, विदुलदास उथवजी

, वेडजी कानजी

, वेलजी दामजी

,, देळजी शामजी

,, वेडवी ठलमती

, सास्त्वत् विक्रमजी

, शिवजी भारा

, शिवजी होरजी

, शिवजी राधवजी

» शिवनारापण पडरेव , चिवद्याल गुलाबराय

" सुन्द्रजी छ्या

, सुन्दरद्ध गोरधनदाव

्र संबंबीद्धत नचीनदास

, तेवायन गोड्लदास

ू बॅबन्ड सुगनबन्द ु सोनपत्य पत्रसी

, इरिदास शिवजी

, हाँदास घेनजी

, हानुस्त्व दोपवव

्रहरजीवन दग्रीसन

ुहायी गर्द कुलाबीहाल ्रहोरको केलिन्सी

, होरली संस्कर

### भारतीर्थ व्यापारियोका परिचय

- ( ६ ) मुलतान (पंजाय)—हीरानंद ताराचंद ( T, A, Mukhi) यहां बेहिंग और दुख्यिनहां व्यवसाय होता है !
- ( ७ ) सरगोधा (पंजाब) हीरानंद ताराचंद (T,A,Mukhi) बेह्रिंग और बुल्यिनहा काम होता है।
- ( ८ ) पुछ खोर ( पंजाब ) हीरानंदताराचंद यहां कमीरान हा काम होता है।
- ( ६ ) सिलंबाली मंडी ( पंजाय )— हीरानंद गराचंद ,,
- (१०) चींचवतनी मंडी ( पंजाय )— हीरानंद ताराचंद् ,,
- (११) नवादेस (सिंघ) गुरनामळ दयागम-यहां सइस फेकरी है। तथा कमीशनका काम होता है।
- (१२) वंडावागा (सिंध)—सुखरामदास हीरानंद-कमीरानका काम होता है।
- (१३) विदाशहर ( सिंध )—सुखगमदास हीरानेद
- (१५) बदीना (सिंध )—सुखरामदास हीरानम्द

### विदेशी याचेज्

- (१५) पोरसेंड ( १तिष्ट् ) मेसर्स ए० नेचामल-इनेलर्स, क्यूरियो, जापानी, बायनीत सिन्ह मरचेंद्रस तथा पुगनी कारीगरीके सामानके व्यापारी ।
- (१६) इस्माइलया ( इजिष्ट ) मेसर्स ए० नेचामल- अवैटर्स,क्युरियो,जापानी,चायनीत सिन्ध मर्चेट्स।
- (१७) वेरूय—( सीरिया ) मेंसर्स ए० नेषामछ-(१८) एवेम्स—( श्रीस ) मेसर्स सी॰ डी० सही
- (१६) मोकोहामा-[जापान] १२६ यामास्त्राची ( T. A. Mukhi ) मुस्ती हारानंद वाराचेछ यहाँसे जापानीम तथा चायनीज माल मारतके लिये एक्सपोर्ट किया जाता है।

### बनारसी य काश्मीरी सिस्क मरचेयट

### मेसर्स अहमदई-ईसाम्रजी

इस फर्मेंक मालिकोंका मूल निवास स्थान वस्त्रई है। इस फर्मेंको स्थापित हुए करीब ८० वर्षे इस । इसे सेठ ईसामली जी ने स्थापित किया या ।

६६ फर्म हे वर्तमान मालिङ सेठ अहमद्दे ईसाअली हैं। आपका व्यापारिङ प्रिय इस प्रकार है।

(१) मेंससे महमदृद्द हैसामध्ये बोटी बन्दरके पास इम्पायर बिल्डिक्स बम्बई - यहां कोर, बाटर, व जरीके कामका व्यवसाय होता है। इसके क्षतिरिक्त रेशमी कीमती साहियोको रहारका कम होता है। बम्बई के जामछी मोहलामें आपको इसी नामसे २ दुकाने कोर हैं।

# जौहरी JEWELLERS

माने जाते हैं। इस कर्मका लाफिस ५१ अपीलो स्ट्रीट फोटेंमें है। T.A. sheed है। इस क्रमें शिश्यों फोटनडेपी हैं। एवं दानावंदरपर मेनका गोडाउन है। इसके लशिरिक वर्ग्यसे बाहर व्हें ऑलिंग प्रेसिंग फेक्सियाँ हैं। यह फर्में फिटार्चर मिल्स कम्मनी टिमिटेड ही मैनेजिंग एतंट है।

# मेसर्स नप्पू नेनसी एएड कम्पनी

इस पर्मेंके वर्तमान मालिक सेठ वेलाची माई हैं आप श्रोसवाल स्थानक बासीसंवात के साञ्चन हैं। आपका मूल निवास स्थान कच्छ है।

इस फर्मडी स्थापना सेठ नप्पू भाईने करीव ६४ वर्ष वृष्टे की थी। आप श्रीमान् नेनती भाईने पुत्र थे, सेठ नप्पू भाईके बाद इस फर्मेड कामको सेठ उरत्तमकी भाईने सहाता, भागा जनम संवत् १६०३ में हुआ। आपके हाथोंसे इस फर्मेडी सूव उन्नति हुई, आपरो गर्दाने मेरटने जे० पी० की पदवीसे सन्तानित किया था। आप भेन मर्वेट्स एसीसिएएनडे सनाधी भे। बाएका सम्वास संवत् १६७० में हुआ। इस समय इस फर्मेड कामडी आपके पुत्र श्री सेठ बेठको भाई संचालित करते हैं। आप बड़े विधारीमो देश एवं आदि मक्त सम्भाव स्थानित करते हैं। अप बड़े क्यारीमो देश एवं आदि मक्त सम्भाव स्थानित करते हैं। एक समय पूर्व साप सम्भाव म्युनिसिएटेटी व बाय्ये पीटेंट्रस्टके सदस्य रह चुके हैं। देकिन जिस समय सारे देशनें असर्योगांधी सालिक कालिका प्रवाह उद्य था उत्त समय खापने देश भक्ति नेतित है वन पर्नो हो बोहीगा साथा आप साल सिटवा कामे सक्ते विक्ता कमेटीके सेम्बर हो गये। उक्त कमेटीके ट्रेन्साम सम्भावनीय कार्ये भी आप हो सत्ते थे। चसी समय अपने ६० हजार हच्या एक सुत्त विक्रव सराज फंडमें दान दिया था।

स्वाप धम्मई में न मर्चेट्ड प्रसोसियरानके छई वयाँसे समायतिक प्रत्य तिनिष्ठ हैं। इसे स्वितिक कच्छी वीसा स्रोसवाल स्थानकवासी जैन समाव बम्बई हे साप ब्रेसिडेन्ट हैं व वर्ष स्थानकवासी कान्यून्यके आप बाइस ब्रेसिडेन्ट हैं। इसके स्रतिरिक्त लांक इण्डिया स्थानकारी स्थान्ट्रेन्स है, सरकापुर, स्थानकारी स्थान्ट्रेन्स है, सरकापुर, सर्वेद्वात स्थानकारी स्थान्ट्रेन्स है, सरकापुर, सर्वेद्वात के समय आप आनंत्रेस सकेटरी निवव हुए थे, त्या स्थान को क्यो प्रदार कार्य कर रहे हैं। स्थान ने १६ इनार क्या को सामा होने स्थान त्या है। स्थाप अद्भाव स्थान एवं शांव प्रहानिक सन्वन हैं। स्थाप अद्भाव स्थान स्था

बर्नमानमें आपडा न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

<sup>(</sup>१) पम्पई—(देड क्षांत्रिस) मेससे तत्यू नेतसी दाणायन्दर-मरागयकोड (T, A paper) यहाँ येन मन्देट यथा कमीरान यसंसीका वर्क होता है।





# हीरे और जनाहरातके व्याकारी

मेसर्स अमृतजाल रायचन्द्र जौहरी

इस फर्मके वर्तमान माडिक सेठ जहतताठ भाई है। जाप बोसवात जातिके स्वे॰ जैन सज्जन हैं। जापका मूठ निवास स्थान पाडनपुर (गुजरात) है। जापकी फर्मकी यम्बईमें व्यवसाय करते करीब २५ वर्ष हुए। इस फर्मकी विशेष तरही भी जाप ही के हार्थीले हुई। आपके पिता सेठ राय-चन्द्र भाईका देहावसान हुए करीब ३४ वर्ष हुए।

सेठ जरूतवाठ भाई स्थानकवासी श्रोसवाठ समावनें बहुत प्रतिष्ठित एवम् श्रागेवान सञ्जन है। जान जैन स्थानक वासीसंबके ट्रस्टी हैं, तथा सार्वजनिक धाटकोपर वीव-द्वा-फ्राडके ट्रस्ट्री एवम् ट्रॅन्सर हैं। श्राप स्थानकवासी जैन रत्न विन्तामणी मरडडके प्रेसिडेण्ट हैं।

इत समय भारका व्यापारिक परिचय इत प्रकार है।

(१) बन्दई—अञ्चल रायचन्द्र जवेरी जवेरीवाजार, इस फर्नेपर होरा, मोवी, पत्ना तथा सब प्रकारके जवाहरावका काम होता है। त्यास व्यवसाय होरे, पत्ने तथा मोवीका है आपकी फर्नेपर होरेका विज्ञायवसे इन्नोर्ट होता है।

### मेतर्स अमृतव भाई खूबचन्द औहरी

इस फर्नेके माटिक पाठनपुर(गुजरात)के निजासी हैं। इस फर्नेको बर्म्बर्सने सेठ अमूटख माई खूबबन्दने ८० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। बन्बर्देके जीहरी समाजमें यह फर्म पुरानो मानो जाती है सेठ जमूटख भाई पाजनपुरके जीहरी समाजमें बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपके स्मारकमें आपके सुटन्मियों एवं आपके सम्बन्धियोंको ओरसे एक स्मारक भवन खड़ा किया गया है। आपका देहावसान सम्बन् १६६६ पौप सुदी १४ को हुजा।

वर्वनतमें सेठ अनुस्त मार्रेड पुत्र सेठ करावसासती सोभागमत जी, जेसगरासती और कान्तिकरास्त्री इस फर्मका संवालन करते हैं।

धापदा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बन्बई—मेतर्च अमुख्य भाई व्यवन्द धनजोष्ट्रीट-T.A.Activa इस फर्नपर होरा,पन्ना मोतो, मानिक तथा सब प्रकारके जवाइरावका ज्यापार होता है। और विद्यायत्ते होरा इन्मोर्ड होता है।
- (२) क्रांची-वान्ने ज्वेतर्च एत्टिस्टनस्ट्रीट-यहाँ हीरेका व्यापार होता है।







वायू दीलनचन्द समीचन्द जोहरी, वन्बई

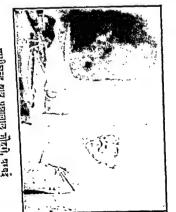

इन्द्र हु। इस्रीकाल व्यालाल स्वीहरी, बन्चहु



#### . भारतीय ब्यापारियोका परिचय

यदि व्याजका हिसाव लगाया जावे तों एक प्रकारते आपकी यह कुछ रस्म बाटर वर्डसड़े जि दान सममी जा सकती है। मध्य प्रान्तके अने इ पुराने खान्दानांको बचानेके लिथे भी भारते इसी प्रकारकी अनेक रखमें कम ब्याजपर कर्ज दी थीं। इस कार्यमें आपका छगभग २१ जल रुपया सदैव लगा रहताथा। इस सान्दानकी ओरसे खंडवा स्टेशनके पास "सीभापवती सेप्रजे पार्वती बाई धर्मशाला" के नामसे एक बहुत उत्तम धर्मशाला बनी हुई है। इस धर्मशाला के निम्नीयमें छगभग दो ठास रुपया व्यय हुआ है। जनलपुरमें नर्महा किनारे भूगुन्नेत्र (भेड़ाघाट) गरम शीय स्थानवर आपके द्वारा बनाई हुई एक बड़ी धर्मशाला है जिससे वहां आने आनेत. यात्रियोंको बड़ा आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त गाडरवाड़ा, अजमेर, इटारसी, मयुग भारि स्थानोंमें भी आपकी धर्मशालाएं है जिनमें लाखों रुपयोंकी लागत लगी है। हाल्हीनें उन वर्णं हुए, अबलपुरमें राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर नामक संस्थाका आपकी सान्दानने ५० हमार हुएबा देहर निम्मीण कराया है और गत अप्रैंड महीनेमें 'राजकुमारीबाई अनाथालय' भवन निम्मीण लिये आपने दस हजार रुपया दिये हैं। इस अनाधालयकी नींव महामना मालवीयकों के हरा हाली गई है। इसी प्रकार हर एक सार्वजनिक कार्योमें आपके खानदानवालेंने ज्यारता पूर्वड बनेड वान दिये हैं। जायलपुर स्युनिसिपेलिटीने राजा गोकुलदासजीके स्मारकके लिये जवलपुर स्टेरन के पास ही एक बहुत अच्छी धर्मशालाका निर्माण कराया है। इस धर्मशालाके सामने होवन बहादर बीवनदासनीने अपने पिता और माता ही पापाण मृत्तियां स्थापित की हैं ।

आपके यहाँ प्रधानत्या निर्मीदारीका काम है। मध्य प्रान्तमें आपके सेक्ड़ों गांव है और इजारों एकड जमीनमें आपकी यह क्षेत्री होनी है। आपके किसानोंकी संख्या भी हजारों है भीर इन दिसानोंके साथ आपके शानदान हा अन्य जिमीदारोंके सटरा व्यवहार न होकर स्पापी जेसा व्यवहार जिमीहार और विसानमें होता चाहिये वैसा ही होता है जिसका प्रमान यह है कि समय समय पर आपने लगभग १५ लाख रुपया अपने शृणका इन दिसानींकर

होहा है।

इसक्मंडा व्यापारिक परिचय इस प्रदार है:--

(३) सेठ सेवाराम जीवनद्राम जवडपुर-इस फर्मके वालुक आपके जवलपुरहे बंगले व अकार्य

के क्रियंका कान होता है।

गोविन्दास मिळीनीरांत, अवलपुर-यहां गल्ला व आदृतका ध्यानार

<sup>(</sup>१) सभा गोङ्लदास भीवनदास गोविन्ददास जवलपुर—यहां भापका हेड माध्सि है-(२) रामा गोकुल्हास जीवनदास जवलपुर-इस प्रसंके वालुक तमीदारीका इल कमी

## मिस्टर गफूर भाई चुन्नीलाल जवेरी

निस्टर गर्नुर भाईको होरा तथा मोतोका ज्यापार करते हुए करीन १८ वर्ष हुर । आपका खास निवास पालनपुरहे। आप जैन सझन हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ यस्वर्र —िमस्टर गक्रूर भाई चुन्नीलाल संदर्हर रोड प्रार्थना समानके पास क्रिनेशर मंजिङ, बापके यहाँ होरा तथा मोवी हा ज्यापार होता है ।

२ वम्बई-चिमनजाउ वीरचंद जौहरी याजार, इस स्थान रह मीजी हा ब्यापार होता है ।

## मेसर्स डाह्याबाल मकनजी जवेरी

इस फर्मके वर्षमान मालिक सेठ ढाह्यालाल मकतजी भाई तथा सेठ व्यवताल माई प्राण-जीवनदास हैं। जाप श्रीमाल जातिके वैष्णव धर्मावलकी सज्जत हैं। जापका मूल निवास स्थान मोरवी (काठियावाड़) में है।

इस फर्मकी स्थापना संबन् १६६० में सेठ डाह्याडाछ भाईने की। सापहीके हाथांसे इस फर्मकी तरकी भी हुई। श्रीयुत सन्तरहाल माई इसके पार्टनर हैं। साप श्रीयुत डाह्या माईके भरीजे हैं।

इस फर्मको मोरवी, धांगवरा, राजगीपला और देवगड़ वारिया आदि स्टेटोंने अवाईयटमेण्ड

दिया है।

श्रीयुत ढाह्याताल भाई दो डायमेग्ड मरचेट्स एतीसिवेराव हे वाईस प्रेसिडेएट हैं। इसके श्रीतिरिक्त आप इंडियन मरचेंट्स एतीसिएराव ही मैतेजिंग कमेडीके मेन्यर हैं। आपको कई सच्छे २ स्थानोंसे सार्टिफिक्ट मिडे हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

१ वम्बई—मेवर्त डाखालल मकतजी रोवनेनन स्ट्रोट—इस फर्परर होरे तथा अन्य प्रकारके जवाहि-रातका फान होता है। यहां जवाहिरातके दागिने भी बनाये जाते हैं।

## मेससे नगीनदास जल्लुभाई एएड सन्स

इस फर्में वर्तमान माछिङ सेठ डाह्यामाई नगीनादास, छर्दवन्द नगीनद्रास; नापाळाळ डाह्यामाई, और कीतिञ्ख डाह्यामाई हैं। बाप बोता ब्रोतबाळ जातिके सञ्चन हैं। आप हा मल निवास स्थान पालनपुर है।



#### व्रेनमचैण्ट्स,

### ( ये नमर्चेषर्स एसोसिएश्नकी विस्टसे )

#### मेसर्स अब्दुल अजीज हाजी तैय्यव

- , अमरसी हरीदास .
- , आनन्दजी प्रागजी:
- , इवराहिम आमद
- , चमेदबंद काशीराम
- , बोंकारटाल मिभीटाउ
- , कालीदास नारायणजी
- ॥ काराभाई रामजी
- ,, किलाचन्द देवचन्द
- , फेसरीमल रतनचन्द
- ,, केशवजी देवजी
- ,, खरसेद्जी अखेसरजीदीवेचा

#### एण्ड श्राद्धं

- , सटाऊ शिवजी
- , खीमजी धनजी,
- .. खीमजी छखमीदास
- ,, खेराज मणसी
- ा गंगुभाई वृ गरसी
- " गुरुमुखराय मुखनन्द
- ,, गोऊखदास मुसरजी
- , गोपालदास परमेश्वरीदास
- ,, गोविन्द्रशी मारमछ
- ,, गोपीराम रामधन्त्र
- " गोरधनदास भीमजी
- n गोरघनदास बहमदास
- ,, गंगाराम धारसी
- <sub>ь</sub> धनश्यामलाल एण्ड को०
- ,, पेटाभाई इंसराज
- " बनाभाई बीरजी
- , बोपसी मारा
- , चुन्नोटाछ रामरतन.

#### मेसर्स चुन्नीलाल भ्रमथास्त्रत

- ,, चुन्नीलाळ अमरजी
  - » चन्दुलाछ हीराचन्द
  - ॥ चन्द्रखंख रामेश्वरदास
- ,, छोटोलाल फिलाचन्द
- जमनादास प्रमुदास
- <sub>म</sub> जमनादास अरजण
- , जयन्तोठाठ मठचन्द
- ., जेराम परमानन्द
- ,, जैसम ভাਲਜੀ
- " जेठाभाई देवजी
- ,; जेशम हरिदास
- , जवेरचंद देवसी
- ,, टोकरशोभवानजी
- n ड्रंगरसी प्रागजी
- ,, डू गरसीवीरजी
- " हुगरसी वेलजी
- ,, हुँगसी एण्ड सन्स
- , रात्या रावजी
- » श्रीकमदास रतनसी
- " विभुवनदास वापूभाई
- ,, दयाखरास छवीलवास
- " देवसीकुरपाछ
- ,, धनजी देवसी
- ,, धारसीनानजी
- n नयोनचंद्र सरूपचन्द्
- 11 नवीनचन्द्र,दामजी
- ,, नंदराम नारायणदास
- ,, नथुमाई हुँ वरजी
- » नयुभाई नानजी
- n नारायणजी नरसो

### वावू पूर्णचन्द्र पन्नालाल जौहरी

इस प्रतिष्ठित एवं पुराने जोहरी बंशनें प्रत्यात पुरुप श्रीमान् वायू पन्नाटालजी जोहरी जे॰ पी० हुए हैं। आपका जन्म संबन् १८=४ की कार्तिक बदी ६ को कार्शामें हुआ था। आपका कादि निवास स्थान पाटन (गुजरात) है। काप जैन बीशा श्रीमाली वाणिया सज्जन हैं।

नापका प्रारंभिक जीवन क्लकत्तेमें न्यतीत हुआ था, एवं हिन्दी अंग्रेजी भाषाओंका झान भी भाषने वहीं प्राप्त किया था। भाषके पिता श्री सेठ पूर्णचन्द्रजी तथा भाषके नाना स्वयं जौहरी ये; परंतु पराई दृष्टिके नीचे शिक्षा नच्छी मिलती हैं इसी सिद्धान्तको ध्यानमें स्वकर भाषके पिताशीने भाषको कल कत्तेमें प्रसिद्ध जौहरी बाबू बलदेवदासजीके पास जवाहरातको शिक्षा प्राप्त करनेके लिये स्क्या था।

नापके जीवनका करीव श्राया हिस्सा क्छक्तेको श्रोर हुआ इसीसे गुजरावी सळन होते हुए भी नाप बाबुके नामसे विशेष सम्बोधित फिये जाते थे।

आपके पिताशीका संवत् १६०६ में देहाबसान हुआ। तबसे आपने साहसके साथ व्यापारमें भाग देना प्रारंभ कर दिया।

उस समय वमोंने बहुत थोड़े मूच्यमें अमूच्य जवाहरात मिलता या बावू पत्नाहरूको तीन गृहस्थोंके साथ संबत् १६१९।१२ में दरियाके रास्तेले वमा गये, तथा वहांने रंगून और रूवी माईसकी भी यात्रा आपने की । इस सात मासके सफरमें आपने बहुत अधिक सम्मति चपार्जित की । इसी मुसाफिरोनें आपने वमोके महाराज "धीको" से मो नुझकात की थी। इस प्रकार संबत १६२१ तक आप क्छकता, छहनक, कानपुर आदि राहरोंनें व्यापार करते रहे और बाद १६२२ में बम्बई आये। तबसे आपका सानदान एक प्रसिद्ध जीहरी सुटुम्बकी तरह बम्बईमें निवास कर रहा है।

बावू पन्याञ्चञ्जीते जोयपुर, अयपुर, श्रज्ञवर, इन्दौर, हैदरावाद ब्रावनकोर, भावनगर, जन्त्र; (कारमीर) विजय नगर, वदयपुर, जूनागड़, न्याजरापाटन, दुंगरपुर, भोपाञ, पटियाञ, कच्छ, बड़वान, पाळेवाना, व नैपाञ भादि नरेशोंको जवाहरात वेंचकर अच्छी सम्पत्ति प्रस्त की थी।

देवल भारतीय नरेशोंके साथ ही नहीं। वस्तृ वर्ड यूरोपीय बड़े २ पुरुष, जैसे टार्ड रिपन, एशियाके जार्ज निकोलस, जर्मनीके प्रसिद्ध केसर विलियन, ह्यू क बौक फर्नोट, भार्ट्रे लियाके एम्परर लार्ड लेंसडाइन, लार्ड एलिया बादि पाइचाय राजवंशियोंके साथभी लापका सहयोग हुआ था, तथा इन लेगोंने प्रसन्त होकर समय समयपर लापको प्रशंसा पत्र भी दिये थे। इस समयके जिस लोक वेस्स (भावीएडवर्ड) के पास भी आपने लपने जवाहिरात भेजे थे एवं जाप स्वयंभी भारतमें इनसे निले थे।



# तीय व्यापारियोंका परिचय



नापालाल भाई ( नापालाल गिर्धालाल ) वन्यई



चेठ माणिकलाल नरोत्तमदास जौहरो, यस्वई

### जवाहिरातका व्यापार

भारतवर्षमें जमहिरातका व्यापार और उपयोग पहुत प्राचीन काव्यते बड़ा आता है। आवि दास स्त्रादि कियोंकि कार्णोर्मे भी इन जनादिरातीका वर्णन पाया जाता है। जिस समय वह रेण सीभाग्यक रिाशरपर मण्डित था उस समय यहांके स्मृद्धिशाओं लोग कार्यने महर्थोंके चौड कनाई-एन्ट्रीसे जड़ाने थे। यहांके पुराण-साहित्स कीत्नुभनणि (हीरा) सूर्यमणि (माणिक) चन्नुष्णे (पुरासन) मण्डनमणि (पन्ना) इत्यादि नत्र प्रकारके वर्णांक प्रयुक्तासे पाया जाता है। पहने यहांक स्वापारी विदेशोंसे भी जनादिराजका लोनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमाणेस कार ऐक

सुगढ काडीन भारतवर्षमं कामिरालंका बहुत प्रचुरतासे उपयोग होता था। मुगत स्थार्धे के सहर्खे की सीभाग्यशादिनी रमणियां इन जवाहिरातीसे बनेकुर जेवोंकी बहे बातसे पाल स्थां थी। साहमदा वाहसाहके मुकुटका कोहिन्द हीरा जगन् प्रसिद्ध है, जो कई स्थानीयां भून्त्र इसा अब सारवक्षशादके मुकुटको शोमा बहारहा है।

इम समय भी भारतवर्षने जवाहिराव हा ब्यापार प्रमुखासे होता है। पर रहें भीर मुहं

ज्याचर से की तरह यह ज्याचार भी विदेशाधित हो गया है।

इन समर मारमार में जिनने जमादियानके बाजार हैं बान्येंका बनमें सबसे बहुत करने हैं। इन शहरने इस बार्च्यक बरनेकाल सेंडड्रॉ बड़े बड़े प्रतिक्षित्र व्यासारी निमान बाते हैं में सन्ध्यें बार्च्योंका व्यासाय करने दूसने हैं। बाजारके टाइमरह हेंबड्रॉ व्यासारी भागी मुख्य हैंवे से बनारियानकी परीक्षा करने दूस निस्त्यह देने हैं। इनकी हमी सूहन हरियार हजागें वाले बरे न्यारें होजाने हैं।

बन्तवर्थे देखा जाय को जवादिगता स्थापार द्वांट व नजरहा व्यापार है। १व वर्ष खाड़े बन्दर बढ़ी व्यापारी निजयों और सकत हो सकता है। जिससे स्थाप्ट वर्षान पूर्व और माठड़ों राज्येस्टले हो। क्योंडि यह व्यापार इनता बढ़त बीर बनदार है डि बजी र हो है स्थाप्टलेंट बन्दामधी और संप्रत बुद्धियों भी इसने गोता का जाते हैं। बात यह है डि होते बारों चाह्यों बन्दामों से स्थापाड़ भीने विश्वत त्योंड हैं रेगा कोई विश्वत त्योंड बारों अच्छा संग्रह है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर वैद्धिग, सोना, चांदी तथा रोअर्सका विजिनेस भी होता है।

### मेसर्स परमानंद कु'वरजी जौहरी

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीपरमानंद भाई वी० ए० एल० एल० थी० हैं। आप जैन वीसा धीमाली जातिके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान भावनगर (काठियाबाड़) है। इस फर्मका स्थापन परमानंद भाईने करीव १ वर्ष पूर्व दिया था। सेठ परमानंद भाई डायमंड मर्स्वेट्स एसो-शिएरानकी मैनेजिंग कमेटीके सभ्य हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) बम्बई—मेसर्स परमानंद कुँवरजी जौहरी, जौहरी बाजार, T, A, Kalpataru—इस फर्मपर होरा, पत्ना तथा प्रेशस स्टोनका न्यापार होता है। खासकर आप होरेका न्यापार करते हैं। आपकी फर्मपर हीरेका विखायतसे इम्पोर्ट होता है।
- (२) भावनगर-आनंदनी पुरुपोत्तन-यहां कपड़ेकी धोक विकीका न्यापार होता है।
- (३) वनारस—मेसर्स चुन्नीलाल कुँवरजी चौक T, A, Kalabattu—यहाँ पश्के फलावतूका ब्यापार होता है।
- (४) बम्बई—मेसर्स चुन्नीटाट कुँवरनी, गुलाटवाड़ी—यहां कटावतूका न्यापार होता है।

### मेसर्स भोगीलाल लहरचंद

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ व्हरचंद उभयचन्द व भोगीवाल व्हरचंद हैं। सेठ व्हरचंद माई करीव १०वपों से हीरेका व्यवसाय करते हैं। आप जैन वीसा श्रीमाठ सङ्जन हैं आपका मूळ निवासस्थान पाटन (गुजराव) है। इस फर्मकी तरकों सेठ व्हरचंद भाईके हाथोंसे हुई।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) मेसर्स मोगीळाळ टहरचंद चौहसी याजार यम्यहै। T. A. Shashikant.—इस फर्झपर हीरा, पत्ना, मोदी आदि नवरहोंका व्यापार होता है तथा विद्यायतसे द्वायरेक जवा-हिरावहा इम्पोर्ट होता है।
- (२) बाटले वाई कम्पनी कोर्ट—इस फर्मपर मिल, जीन, एवं एमीक्लपर (खेतीवारी) सम्बंधी मसीनरीका बहुत बड़ा व्यापार व्यापार होता है।

होता है। यह मोती चर्ठां अंगोका समस्ता जाता है। इसके विवाय परिवास गरकों से क याला घरियस मोती भी यहुत अच्छा समस्ता जाता है। मस्कत्त निक्वनेताल, मोतो भी होता है इन मोतियों को सीतीदाणा कहते हैं। इन मोतियों के स्वतिएक स्निक्कां के "गोनीवार्णकों चीन समुद्रते "मगन" जातिके, सीजोनके "उदन" जातिक, आस्ट्रे विवाक "टाल" जातिके, मेर नगरके किनारे के गामशाई जातिके मोती भी याजारमें विकते हैं, मगर ये सद प्रशोक जाने इसके होते हैं।

जो मोठी जितना ही सफेर, गुलावी माईबाला, गोल, वहा और अधिक वहना होता बढ़ जतना हो कोमती समस्ता जाता है। इसके स्पितिएक मोवीके छिद्रसे भी उसकी बहुन्त्स मुद्रत सम्बन्ध है। जिस मोवीका छिद्र छोटा होगा वह मोठी बेरा छोनती होगा। वह छिद्राल में वादि साववार और गोल भी हुआ, तो भी उसकी कीमत वारीक छिद्रताले मोतीके कर से अपने मोतीका आव बढ़ानेके लिये वथा उसका छिद्र छोटा करने के छिप अनुसन्नी लोग कई वर्ष करने हैं। आव बढ़ानेके लिये वजा उसका छिद्र छोटा करने के छिप अनुसन्नी लोग कई वर्ष करने हैं। आव बढ़ानेके लिये वन्हें पसिड को पोतलोंमें रक्खा जाता है, और छिद्र छोटा करने कि उन ऐसा पहार्थ मर दिया जाता है जिससे बन का छिद्र भी छोटा हो जाय और कर बनन मी वह जाय। मोजीको सुपारने की और भी कई वर्ड औं हैं निनके बड़ार बोके के हैं जैसे की

आध्वाले मोतीको भी सुपारकर अनुभवी लोग उसे बढ़िया बना लेते हैं।

उपरोक्त रत्नोंके सिवाय नोजम, पुलरातः, गोमेचक, छहसुनिया, कोपाल राजवर्क धोरेम, सुछेमानी, गडदन्ती, चकमक इत्यादि कई महारके मन तथा मोतीका चून और इमोदंगन ना हनाई बस्तुओंका व्यापार भी यम्बईके याजारमें चल्छा है। युछ दिनोंसे माणिकड़ी भी एक वां डार्ड याजारमें चालू हुई है। इसका रागऔर इसकी छाली कभी २ सो ऐसी देखनेने आती है कि क्ला माणिक भी उसके आगे फीका नजर आने लगता है। इसकी कोमत भी ससती माणिक के पुर सस्ती होती है। अर्थान् एक रुपया रत्तीसे लेकर चार पांच करवा रत्ती तक यह विक्रता है। आवर्तन सम्बईमें इन नगींका प्रपार वह जोरोंसे को रहा है।

चपरीक रत्नेका तोज अधिकार से रती है। विश्व हैं, जीहरी छोग आपतमें केंद्रेड हैं हिंदर से छैन देन करते हैं। ये सब तोज बहीर्क भागे कोटेंबर होता है। इन सन स्त्नोंपर भिन्न २ करते हैं। ये सब तोज बहीर्क भागे कोटेंबर होता है। इन सन स्त्नोंपर भिन्न २ करते प्रमाणते बढाव भी भिछता है। जवाहिरात सम्बन्धी करावृद्धे निप्टानेके लिए भी बायवर मस्त्रण्ड्स पर्धोसिरेशन "नामक भण्डज बना हुआ है। जवाहिरात का ज्यापर जीहरी साजा, मंत्री या गार और स्वास कुमापर होता है, जब तकार फोटेंसे भी है।

६स प्रहारके कार्व्यमें मालको जाननेवाले, समस्तेवाले, खौर याजारके अनुभवी आहर्ता है।

धजाह या सहायता छेनेसे किसी प्रकारकी ठगीका हर नहीं रहता है।

# भारतीय ज्यापारियोंका परिचय



सेठ कीविंताल मनीवात । सूरवमन वस्तूमाई ) दम्बई



सेठ मोहनहास हैनचल् (विमनयस मोहनसह) बन्बई



संठ हेमचन्द्र मोहनद्भन्न जौहरो बन्बई



सेठ विमन्त्यस भाई (विमनतात्र मोहन प्रल) वंबा

## भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



सेठ अपृतव्यल रायचन्द्र भाई जोहरी, यस्वई



सद द्वाराजन माहनजा जीवर्ग, बहुदर्ग



सेठ अमूख्य भाई स्वचन्द्र जीहरो, कर्व



के अने साम ग्रह्म भारे होते, इदे

### मेसर्स चिमनजाल मोहनजाल जवेरी

इस फर्मको २५ पूर्व सेठ चिमनलाल भाईने स्थापित किया । आपका मूल निवास स्थान अहमदाबाद है। साप जैन सज्जन हैं।

सेठ मोहनलाल देमचंद भाईकी चन्न इस समय ६० वर्ष की है। सेठ मोहनलालजीके ७ पुत्र

हैं जिनमें सेठ मणीमाई और सेठ चिमनभाई न्यापारमें भाग लेते हैं।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ विमनलालमाई सेठ भाईचंदभाई, तथा सेठ नवलचंद भाई हैं। सेठ नवलचंदमाई तथा सेठ भाईचंद भाईका मूल निवास सूरत है। आप इस फर्ममें पाटनर हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—मेसर्स विमनलाल मोहनलाल जवेगी शेखमेमनष्ट्रीट-जवेरी वाजार T. A. Droph यहां खास व्यापार मोतीका होता है। इसके अतिरिक्त हीरा, पन्ना का व्यापार मो होता है।

आपका व्यापारिक सम्बन्ध पेरिल्से भी है। पर्छके प्रसिद्ध व्यापारी मेसर्स रोजन धालके साथ यह फर्ने मोतीका व्यापार करती हैं।

### मेसर्स नगीनचंद कपूरचंद जवेरी

इस फर्मक मालिक सूरत निवासी वीसा श्रोसवाल जातिक श्वेताम्बर जैन सञ्चन हैं। इस फर्मको सेठ नगीनवंद क्रमूरवंदने करीव ६२ वर्ष पूर्व स्थापित किया था। श्रापने सूरतमें एक जीवदया संत्या स्थापित की थो। उसमें इस समय करीव १॥ लाल रुपया जमा है। इसके व्याजसे जीव रक्षका कार्य होता है। इसके व्याजसे जीव रक्षका कार्य होता है। इस समय श्रापका बहुत वड़ा कुटु स्य है। श्रापक १ पुत्र हैं, सबसे बड़े भीकद्योरवचंद नगीनवन्द हैं। आप जीवद्याका कार्य संचालन परते हैं। श्रापके भाई सेठ गुलाव-पन्द नगीनवन्द जौहरी महाजन धर्मकारिक महर्य है।

#### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१)—मेसर्स नगीनचन्द कपूरचंद जीहरी, मन्यादेवीके सामने जीहरी बाजार—T. A monner यहां खास व्यापार मोवीका होता है। इसके श्रविश्कि सब तरहके जवाहरावीं हा फाम मी होता है।
- (२) मूख-नगीनच'द कपूरव'द, गोपीपुरा स्रव-T, A. Naginchand यहां मोनी तथा अवाहिरातका व्यापार होना है।

### मेसर्स अमीचंद वावू पन्नाताल जोहरी

इस फारे वर्तमान मालिङ बाबू अमीचंदजीके पुत्र बाबू दोलतचंदजी- और राष्ट्र क्लि चंदजी हैं। आप जैन बीसा श्रीमाली जातिके सज्जर हैं। आपका मूछ निवास पाटन (गुरुएही

इस फ्लेक स्थापन करोब है० वर्ष पूर्व वाजू पत्रालाजाकोठ पुत्र वाजू आगोचं इती है कि बा बाजू आमीचंदजीकी धार्मिक कार्यों की ओर अच्छी किंच थी। आपने बालकेश्वर तीत कोई स श्री आदिश्वर भगवानका एक सुन्दर जीन मंदिर बनवाया है। आप निजान साहबके साथ के श्री थे। निजान साहबके साथ जजादियत वेचनेका सन्यन्य आपके कुटुस्बमं आपक्षेते स्वान्ति वि था। इसके अविधिक आपने गवालियर, पटियाला, ट्रावनकोर, उदयपुर, रामपुर काहि लोको भी अच्छा जवाहराव वेचा था। आपका देहावसान ८८ वर्षकी आयुर्मे सम्बन् १६८अ में हुना।

कापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

वस्त्रई—मेसर्स अमीचंद वायू पत्राटाश औहती, वाठरेश्वर तीन वती, यहां होन तवा तर वर्ण जवाहिरातोंका ज्यापार होता है। इसके अनिरिक्त बेड्गि और रोजरक्ष स्वागर क्षेत्री

### वावू चुन्नीजाल पन्नालाल जौहरी

बाजू पत्रातालमा जोहरीके वरेष्ठ पुत्र बाजू चुज़ीलालमीका जनम संबत् ११०१ में इन्हों हुआ था। जरून वयम हो आपके पितानीने मानको २ लाल करवे देहर सदम कर दिन ही आपने भितानीने मानको २ लाल करवे देहर सदम कर दिन ही आपने भरनी व्यापार एवं व्यवहार कुरालमासे बहुत सम्पत्ति एवं प्रतिशा मात हो। आपने संदर्ध सावनार खादि रजवाड़ोंने बच्छा जवाहिराल संवत्तर हम्य संपय किया था। आपका रोहकी संवत्तर १९५६ की वरेष्ठ सुरी ११ को हुआ। मरहूम बाजू साहबंके स्माणार्थ आपको संवत्तर स्थानी सोसीवाहैने करीव २० जैन प्रवेशें प्रकारन कर सोन मानके सन्दर्ध साहबंकि स्वाप्त सामके हमाने स्वाप्त साहबंदि हमाने सामके स्वाप्त साहबंदि साहबंदि हमाने हमाने साहबंदि हमाने हमाने साहबंदि हमाने साहबंदि

चापडा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--बम्बई-न्याव चुन्नीव्यव चनाव्यव जीहरी, पाववेहवर तीन पची हे पास-यदां दींग मोत्री <sup>हुई। ही</sup>

मदारहे जताहरातींका व्यापार होता है।

### मेतर्स विमनवाज मोहनवाच जवेरी

स्व क्रांग्ने २५ सुंदें के तिन्त्रवाव माने त्यारेत दिया। व्यास्य मृद्य नियस त्यान बरन्यसम् है। क्या देव क्ष्मा है।

के मेहन्डव हेनचेह महेर्ड का एवं क्या है। के मोहन्डव्येड उद्धा है किसें के मणेन्द्री मेह विस्तर्य ब्यास्टर भाग हैते हैं।

संदर्भेक करे महिक्के दिस्तकारों के महिन्दा है है के सकते मंदी के सहवंदा का के महिन्दा महिन्दा देखा का कि सकते सन्दर्भ

#### बारक बाहारेक ररेदर इत रवर है।

बारक न्यायरिक सम्बद्ध रिन्ते भी हैं। एवकि बोरक व्यक्ति व्यक्ति हैं। बार पूर्वभूतिकेक स्वास्त करते हैं।

### नेतर्स नगीनबंद कपुरबंद जवेरी

दि करी मादिक कृत विवाही दोना बोनाव नाति देशान्त के सम्बद्ध हैं। इन करी के स्वाहित कृत हैं। इन करी के स्वाहित हैं। इन क्षेत्र के स्वाहित हैं। इन क्षेत्र के स्वाहित हैं। मादि कृत के समझे की किम स्वाहित हों दीं। इन्हें दा स्वाहित काले भी कारिना करी हैं। इन्हें कालने ने किम क्षेत्र के स्वाहित काले भी कारिना करी हैं। इन्हें कालि काल मादि काल करी हैं। इन स्वाहित काल मादि काल करी हैं। कालि हुत हैं। स्वाहित काल कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के स्वाहित कार्य के स्वाहित कार्य क

#### बारका बारारेड रहेंच्य हड प्रवार है।

- (१)—रेक्क कोवरूद क्यूपर्व औरते, प्रमाहेरोडे सम्बे औरते राज्य-7. 4 मध्याय परिवार मापर सेवंब होता है: इस्के ब्रोटरिक स्व सर्वे क्यारतीय बन में होता है।
- (२) सूच-स्थान्द इस्त्व है यो देखा स्ट-ा 4. प्रद्वार अध्या वर्त केंद्र दय व्यक्तिय व्यक्ति है।



# भारतीय न्यापारियोंका परिचय



सेठ नगोनभाई मेंह्युभाई जीहरी, वस्वई



सेठ नगीनचन्द कपूरचन्द जौहरी, बन्बई



स्वः सेठ माणकचन्द्र पानाचन्द्र, त्रस्वई



स्व॰ बाड्रीटालनी (हीरालाल वाड्रीलाल) वम्बई

#### भारतीयं ध्यापारियोका परिचय

इस फर्मके मूळ स्थापक सेठ नगीनदास छञ्जूमाई हैं। आपकी फर्मपर ५०वर्षसे हीरेडा स्यास

होता चला आया है। अपका स्वर्गवास हुए करीव ७ वर्ष हुए ।

सेठ नगीनदास भाई के र पुत्र हैं (१) सेठ डाह्या भाई (१) सेठ छहरचन्द्रमी, भीवुन अर-चन्द जी डायमयड मरचेण्टस पसोसिएशनके ब्रेसिडेण्ट हैं। इसके अविरिक्त बाप पानगुर जैन मण्डलके भी ब्रेसिडेंट हैं। पालनपुर नवाब साहबके आप खास जीहरी हैं। यहाँ जीहरी सनावर्ने भापकी अच्छी प्रतिप्ता है ।

इस फर्मका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

( १) बम्बई मेससे नगीनदास ट्यू माई एण्ड सन्स धुनजीस्ट्रीट T.A. Pendent स दर्भस का व्यापार होरा पन्ना तथा जवाहरातका होता है। यहां थो ह और खुद्रा होनों तखते हैव बेचा जाता है।

(२) पालनपुर (गुजराव) मेससं नगीनात्रास लड्ड माई ज्वेलसं। इस फर्मपर भी हीरेस म्यपर

होता है।

( ३ ) रक्कृत मेसर्स नाथा आई डाहालाल एन्ड को॰ ज्येलर्स T. A. Honestyte कर्मपर मी हरे तथा वसरी प्रकारके जवाहरातका काम होता है।

( ध ) परदर्श (रेलनियम) मेसर्स नगीनदास उल्ल भाई T. A. Dahyabhai यहांपर भी आपमे

दुष्टान है पत्रम् यहाँसे डायरेक्ट हीरा आपके यहाँ भावा है। इस फर्मकी ओरले देशी राजाओंने बहुत जवाहिरात जाता है। आपके ट्रेब्स्ट्रिंग वर्ष

मिस्टर एप० डब्स्य एडवानी राजधरानोंमें धमने रहते हैं ।

#### मेसर्स नाथालाल गिरधरलाल एएड कम्पनी

इस फर्नेड बर्चमान संचालक सेठ नाथाठाल माई तथा गिरघरछाउ जी हैं। आप रोनें पर्टन

हैं। इस फर्ने के बीसरे भागीदार श्री रतनचन्द औड़ा देहावसान हो गया है।

इस फर्मको व्यवसाय करते करीय ३० वर्षहो गये हैं । सेठ नायाळाळ माईझ मूर्व प्रवट खंभाव है। बार पारीहार सम्बन हैं। सेठ गिरियालाल जी पहिली वार १६००में पर्व हुस्ती हर १९२५वें व्यापारके जिये विजायत जाकर आये हैं। बहांसे आपने अच्छी सम्पति कमारे हैं।

भारका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । (१) बन्दर्- मेराम् नायालाच नितपराचाच एयह कम्पनी कसाराचात इम वर्मन होरा इन्ह

मानिक, माहि सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है।

ध्ये नावाज्ञत साईडे मतीने माणिक्छाउ भाई भी माणिक पत्ना भीर नीतमहा छात्र इस्ते हैं।

श्रापकी ओरसे हीराचं द गुमानजी बोर्डिंग हाउस चल रहा है उसमें करीव ८० हजार रुपये श्रापने दिये हैं। आपने ४० इजार रुपयोंकी लागतसे श्रद्धमदावादमें सेठ प्रेमचं द मोतीचं द दिगम्बर जैन बोर्डिंग हाउस स्थापित किया तथा कोल्ह्यपुरमें २२ हजार रुपयोंकी लागतसे दिगम्बर जैन बोर्डिंग हाउस स्थापित किया तथा कोल्ह्यपुरमें २२ हजार रुपयोंकी लागतसे एक चन्दावाड़ी धर्मसाला बनवाई, सम्मेदिशिस्तर-रक्षा फाउमें आपने करीय १० हजार रुपये दिये व श्रापने श्रपनी जिन्दगीके मोमेके देस हजार रुपये कोल्हापुर दिल्ग महाराष्ट्र जैन सभाके नाम तवदील कर दिये। इस प्रकार आपने अपने जीवनमें करीव ५ लाख रुपयोंका दान किया है।

आपने चौपाटीपर रत्नाकर राज भवन नामक इमारत यनवाई तथा उसमें श्रीचन्दाप्रभु खामी-षा सुन्दर चौत्यालय बनवाया ।

वस्य दिगस्यर जैन प्रांतिक सभाके स्थापन कर्ना आपही थे तथा सर्व प्रथम उसके समापितका आसन आपहीने मुसोमित किया था। भा० दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटीके आप महामंत्री थे। सम्मेद शिलरजीपर भा० दि० जैन महासभाके आप स्थायी समापित नियन किये गये थे। सहारनपुरकी भा० दि० जैन महासभाके सभापित भी आप रह चुके हैं। आपहीने ठाहौरमें दिगस्यर जैन योडिंग हाजसो स्थापित किया था।

आपकी सेवाओं और गुर्णांस प्रसन्त होकर वस्त्रई सरकारते आपको सन् १६०६ में गे० पी० ( जिल्स आफ दी पीस ) की पदबीसे सुरोभित किया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण महाराष्ट्रीय जैन सभाने दानवीर, एवं भा० दि० जैन महासभाने आपको जैन कुल भूषण, आदि पदिवर्षोसे सम्मानित किया था। आपने व्यापने जीवनमें ही आपनी प्रापटींका द्रस्ट किया है जिसका नाम जुनिली बाग दूस्ट फराड है, इस ट्रस्ट की सब सम्पति धर्मादामें दीगई जिसकी मासिक आय करीब २ हजारके है। सम्मी सुक्यस्थाका सब मार टस्टके अधीन है।

इस समय इस प्रमेके वर्तमान मालिक सेठ मोतीच दर्जाके पौत्र श्रीरतनच द्रजी, सेठ पाना-प्रेंन्डीकेपुत्र श्री टाकुरदासकी । सेठ माणिकच दर्जाके पुत्र श्री विमनतालश्री एवं सेठ नवल्य देजीके पुत्र श्रीताराच दर्जा हैं। इस समय सारे स्टुस्यमें श्रीताराच दर्जा हो प्रधान रूपसे कार्य प्रश्ते हैं। श्राप शिक्षित एवं सादगी विच सल्जन हैं। श्रापकी विचना बहिन सेठ माणिकच देजीको पुत्री मगत धेनक नामसे एक विधवाधन क्षा रहा है। इसके श्रीतिक आहते १४ रिकार रुपयोंकी लागतसे एक दिगान्वर अने साथेवल्यो तथार

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। (१) मेसर्स माणकपंद पाताच र अनेसी मोती क व्यापार मोतीका है ज्या दूसरे प्रकारके के जापके द्वारा मोती प्रकारों होता है।

1-

### तीय व्यापारियोंका परिचय





वान् पन्नाखान्त्रमी तौद्देश के पो० वान् जीवनतात पन्न खल जीद्दमी ते भी (पूर्णवन्द्र पन्नाप)





र बराइन्ड व क्रमण औरते (त्ववन्द बन्दाय १) । क. रू. मोहत्त्व वरण र अत्र प्रोडमें (त्वकः प्रत्याय १)



#### भारतीय ध्यापारियोंका परिचय

वायु साहबने साधारण परिस्थितिसे अपने व्यापारको स्थापितकंर बहुत अधिक सम्पति,मन एवं प्रतिद्वा प्राप्त की थी । आप जीन एसोसिएशन ऑफ इण्डियाके प्रधान थे । गवर्नमेंटने बन् साहबको जे० पी० पदवीसे सम्मानित व्हिया था। जिस समय ठाई एडिनवरा कतकता आरे वे तव वावूसाहवको वम्बईके प्रतिनिधिको हैसियतसे उपस्थित रहनेके छिवे बामंत्रित किया या ।

् बायुसहबकी धार्मिक कार्योंकी ओर भी अच्छी रुचि थी। अपनो मौजुदगोर्मे आपने कीर है छाख रुपयोंकी सम्पत्ति दान की थी, एवं आठ छाख रुपये आपके देहावसानके समय विजनें छन गये थे । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन व्यतीत करते आपका देहावसान संबन १९५५ की कर्तिक बदी ८ के रोज ७० वर्षकी उम्रमें यस्वईमें हुआ था।

बावू पन्नाठालजीके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बावू चुन्नीठालजी, बाबू अमीचंदजी, बाबू जीन छालजी, बावू भगवानदासभी व बावू मोहनळाळजी हैं। इनमें वाबू चुन्नीळाळजी तथा बावू माने चंदजीका देहावसान हो गया है ।

े इस समय इस फर्मके मालिक बाबू जीवनजालजी जे॰ पी॰; वाब् भगवानदासजी एवं **ब्र्** 

मोहनठालजी हैं। बाबू जीवनलाळजी भी जवाहरात है ज्यापारमें दस्ता रखते हैं । बाबू पन्नालाजबी द्वरा की गई चिरिटीके आप प्रवान ट्रस्टी हैं । तथा आप तीनों साइयोने उस चेरिटीमें १ ठास क्यूनी सम्पत्ति और प्रदान की थी।

याचू जीवनलालजी जैन एसोसिएशन ऑफ इण्डियाके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने हुन महाराज श्रीमोहनळालजी द्वारा स्वापित की हुई जैन सेंट्रूळ लायत्र री छाळ्यागमें भी अच्छी छ यता दी है। इसके व्यतिरिक्त पाछीताना, याछाश्रम च्यादिमें भी आप प्रेसिडेण्टके रूपमें काम करी है।

इस फर्मकी ओरसे आप तीनों भाइयोंने मालबीयजीको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयें ८००००)अस्सी इत्रार रुपये आपको मातुत्री श्रीपावती बाईके नामसे दिये हैं। इसके अतिरिक्तुकार जल-प्रख्यके समय भी आपने उसमें अच्छी सहायता प्रदान की थी। हकीम अजमद्यता है तीविक फालेज देहळीमें, और तिलक स्वराज फंड आदिमें भी आपने सहायता दी है।

इसी प्रकार बाबू जीवनलालजीके भाई बाबू मोहनलालजो भी हरेक धार्मिक, सार्वजनिक एवं साति सम्बन्धी कामीमें भाग जिया करते हैं। बाबू विजयहमार भगवानजाल भी क्षेत्रे अर्थः सायमें भाग देवे हैं ।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

बम्बई—मेसर्स पूर्णचन्द्र बाबू पन्नाराल जीहरी निजाम विल्डिंग काउवारेवी रोड ा. अ Jewel store यहाँ होता परना मोती आदि नवरत्नोंका व्यापार होता है। जवाहरातका आपडे दर्श इस पर्जका स्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) मेसर्स नरोत्तन भाऊ जवेरी शेलनेमनस्ट्रीट वम्बई—इस फर्मर सब प्रकारका चांदो व सोना का लग दागीना, चांदीके वर्तन, मानपत्र, मेडिल्स, हीरा,मोती माणिक आदि जवाहरातके दागीने हर समय अच्छी तादादमें तैयार रहते हैं, तथा पाहरके आर्डर सप्छाई करनेमें बहुत सावधानी रस्स्ती आती है।
- (२) मेसर्स नरोचम भाऊ जवेरी सुनारचाछ-यहां सब प्रकारका चांदीका दागीना मिछवा है।

### मोतीके मुलतानी व्यापारी

### मेससे आसनमल लालचंद

इस फर्मके मालिकोंका मृत निवास स्थान नगरटट्ट (सिंध) है । यह फर्म पहिले जागू-मज आस्तमल नामसे करोब ४० वर्षों से न्यापार करती थी,वर्तमानमें २१४ वर्षों से इस फर्मपर इस नामसे न्यापार होता है।

्इस फर्में सेठ जागूमल जी व आपके भानजे आसनमलजीने ताकी दी। सेठ जागूमल

जीक देहावसान १९७०में हुआ।

वर्तमानमें १स फर्नके मालिक सेठ टालचंदाजीके पुत्र सेठ आसनमलाजी, जेठानंदाजी तथा श्रीपुत सेठ जागुमदाजीके पुत्र सेठ धमनमलाजी हैं ।

नापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई मेसर्स व्यासनमञ्ज्ञ ठाळचंद बारभाई मोहहा नं०३ T.A.Fertile इस फर्मपर मोतीका व्यापार होता है, तथा फ्सीशनका फाम भी यह फर्म करती है।
- (२) द्यराग (परशियन गल्क) मेसर्स आसनमत्त लातचंद्--यहां अनाजका व्यापार तथा मोती का व्यापार होता है। यह फमे यहां करीब १०० वर्गों से व्यापार कर रही हैं।

(३) दबई—(परितयन गरफ) यहां क्मीरानका व अनाजका काम होता है।

### मेससं गिरिधारीदास जेठानंद रघुवंशी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान नगरटट्ट (सिंध) है आप रपुवंशी जातिके हैं। - इस फर्मको सेठ गिरधारी दासकीने संबद १९८०में स्थापित क्यिन, तथा वर्तमानमें इसके मालिक - सेठ गिरिधारीदास जेठानंद तथा लाएके छोटे माई सेठ नारायणदास जेठानंद है।

आएका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

(१) नगरदह्—(सिंध) मेसर्स गिरिधारीदास जेटावंद T.A. Ragcowansi यहां इसफर्मंदा हेड आफ्टिस हे तथा इसफर्मके यहां ग्रह्स और क्लावरमिल भी है।



# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



स्व० - सेटां टर्समीटास टेकचरद जौहरी वस्वई





सेठ दामोदर हेमनदास जोहरी वस्वई



#### भारतीयं भ्यापारियोंका परिचय

द्दीराञ्चल हेमराम (३) जेसिंगलाल केरावलाल भीर (४) द्दीविंगल मनीजल । केस्समन जल्लुमाई न्यवसायदच न्यक्ति हैं।

आपका बम्बईका निवास स्थान डायमण्ड हाउस वरच्छा गंद्रोरोड है। 🖫

भाषका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। बम्बर्य-मेसर्स सुरामान कल्कुमाई जीहरी कान्त्रवादेतीरीड —इस फर्मपर होरा तथा सद प्रकार कार्र कल्ल्यका व्यवसाय होता है।

### मेसर्स हेमचन्द मोहनलाल जीहरी

इस फ्रमंके मालिक पाटन (गुझरात) के निवासी जेन धर्मावडम्बीय सजन हैं। आपनी को श बरोस सम्बद्धनें होरेका ब्यवसाय कर रही है, वर्तमानमें इस फ्रमंके मालिक सेठ हेमचन्त्र आहे से भोगोजाल आहे, सेठ मणिलाल माई पर्व सेठ पन्युलाल आहे हैं।

आपद्य ब्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

- (१) यन्त्र्यं—सेससं हेमचंद मोहनळाल जोहरी, पनजीस्ट्रीट । यही हीरे और एन्सेघ बाब अपने होता है। यह फर्म विळायतसे डायरेक माळ मंगाती है। यहां बिर्फ स्थापिति सामही स्वयसाय होता है।
- ( २ ) प्यत्वर्ष (वेडाव्रम)—मेसर्स हमचन्द्र मोहनलाल-इस-प्रमंदे द्वारा भारत हे लिये होंग कार्त-कर मना आठा है।

#### मोती है व्यापारी-

कल्यानचन्द घेखाभाई

इस कर्में प्राविक मृत्य निवासी लोसवाल स्पेतान्यर जैन हैं। इस कर्मको यहां स्रोव १० में पूर्व सेट कन्द्रस्यन्तर्माने स्थापित विद्या था। इसहसंके बर्दमान माजिकसेट जैनपन्त्रामें हें लो-सन्दर्भी हैं।

आपने बन्धों महार्योद स्थानीको प्रतिष्याने करीन १० इतार स्थान सर्वे क्रिया नवा सर्वे टावके प्रदानवर्षेत्रमने मी आपने १० इतार स्थाय दिया। आपका व्यापादिक परिवय ६३ वर्षः है।

(१) कम्बं नेवर्त कर्यत्वन्त् पंजानां जीहरी बाजार-यहां मोतीचा व्यापार होता है। हा कर्ते ग्राम पेरिय मोती सेज जाते हैं। नामपर एक मरपताल स्थापित किया है जो अभीतक म्युनिसिपेलिटीकी स्वाधीनतामें भली प्रकार चल रहा है।

जापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) यम्बई मेसर्स लखमीदास टेकचन्द जौद्दी बारभाईमोइल्ला-इस फर्मपर मोतीका विजिनेस होता है तथा विलायत भी मोतीका एक्सपोर्ट यह फर्म करतो हैं इसके अतिरिक्त कमीशनका काम भी आपके यहां होता है।

मेसर्स जल्लूमल नाथामल इस फर्मके मालिकोंका मूळ निवास स्थान नगर ठठु (सिंघ) है। इस फर्मके वर्तमान मालिङ सेउ किरानदासजी हैं। आप भाटिया (वैष्णव-पुष्टिमार्गीय) सज्जन हैं। यह फर्म यहां संबत् १६८४ में स्थापित हुई।

धारका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) वम्बई-मेससं उल्ल्युमल नायामल मस्जिद वंदररोड (हेड ऑफिस) यहां कमीशन एजंसी वया मोवीका व्यापार होता है।

(२) वैरिन (परशियन गल्फ) मेससं छल्ल्म् नायामछ (Г.a. krishna) यहां कमीशन एजन्सी

अनाज व मोवीका न्यापार होता है।

(३) दबई (परिशयन गल्फ ) मेसर्स व्ह मछ नाथामल (T.A. Kisani) -यहां भी कमीशन, अनाज व मोवीका व्यापार होता है।

नगोनचंद मंच्छूभाई ७

इस फर्मके मालिक सूरवर्क निवासी बीसा श्रोसवाछ जैन जाविके सञ्चन हैं। इस फर्मको करीय ५० वर्ष पूर्व सेठ मंच्छू भाईने स्थापित किया । आपके परवात् इस फर्मका संचालन सेठ नगीन भाईने ४० वर्षोतक किया । आपका देहावसान संवत १९७७ में हो गया है।

सेठ नगीनचंद भाईने सूरतमें २५ हजारकी छागउते एक साहित्य उद्वार फएडकी स्थापना की हैं, जिसके द्वारा सक्ते मूल्यमें प्रन्ध प्रकाशित कर ज्ञान प्रचार किया जाता है। तथा सूरतमें आपने २५

हजारकी टागतसे एक जैन स्वेताम्बर मंदिर बनवाया है।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ भाईचंद नगीन भाई तथा सेठ पानाचंद चुन्नीलाल हैं। सेठ नगीन भाईके पुत्रोंने उनके स्मरणार्थ ३० हजारकी लागतसे सूरत लाई समें एक सेनेटोरियम वनवाया है आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वस्वई-मेसर्स नगीनभाई मंच्छूमाई शेख मेमन स्ट्रीट-इस फर्मपर प्रधानतया मोवीका व्यापार होवा है।

इस फर्मेका परिचय पृष्ट १८० में छपना चाहिये था । पर भूछसे रह जानेके कारण यहां दिया गया-प्रकाशक-

भारतीर्यं स्थापारियोजः। परिचय

हीरायाय हेमराज (३) जेसिंगवाय केराववाय श्रीर (४) कीविंदाल मनीवाय । श्रीस्पनन ख्ला के व्यवसायदत्त व्यक्ति हैं।

आपका बन्धरेका निवास स्थान हायमण्ड हाउस धरच्छा गँडोरोड है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वस्यई--मेसर्स सूरजमळ ळळ्लूमाई जौहरी काळवादेवीरोड —इस फर्मपर होरा तथा सब प्रकारहे कार्टि-फलसका व्यवसाय होता है।

मेसर्स हेमचन्द्र मोहनलाल जीहरी

इस फर्मके मालिक पाटन (गुजरात) के निवासी जैन धर्मावलम्बीय सजन हैं। आपकी की १५ वर्षोसे वस्बईमें हीरेका ब्यवसाय कर रही है. वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हेमबन्द्र भई, सेठ भोगीलाल भाई, सेठ मणिलाल माई एवं सेठ चन्दलाल भाई हैं।

आपदा व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। (१) यर्क्यः—मेसर्स हेमचंद मोहनलाल जोहरी, धनजीस्टीट।यहाँ हीरे और पन्नेस थाइ व्यक्त होता है। यह फर्म विटायतसे डायरेक माठ मंगाती है। यहां श्विकं व्यापारिकों सायही व्यवसाय होता है।

(२) प्रस्टवर्ष (वेलिवम)—मेसर्स हमचन्द्र मोहनलाठ-इस-फर्मके द्वारा भारतके लिये होत स्रांतिः कर मेजा जाता है।

मोतीके व्यापारी-

कल्यानचन्द घेजाभाई

इस फर्म हे मालिह सूरत निवासी ओसवाल स्पेतान्यर जैन हैं। इस फर्म हो यहां हरोन ४० वर्ष पूर्व सेठ क्ल्यूरचन्द्रजाने स्थापित किया था। इसकर्मके वर्तमान मालिक सेठ वेमचन्द्रशीव देवी चलको हैं।

आपने वम्बर्धे महावीर स्यानीको प्रक्तिश्चाने करीन १० हजार रुपना सर्व किया कवा वार्ड वान्यके अध्ययांश्रममें भी आपने १०इनार रुपया दिया। आपका व्यापारिक परिषय इत प्रकार

11 (१) बन्दर्र मेसर्थं क्ल्यानचन्द्र पेळामाई जोहरी बाजार—यहां श्रोतीका व्यापार होता है। इस क्रेडे डाय पेरिस मोती भेजे जाते हैं।

# DIVITION MEDGILLNES

## **BULLION-MERCHANTS**

चांदी सोनेके व्यापारी

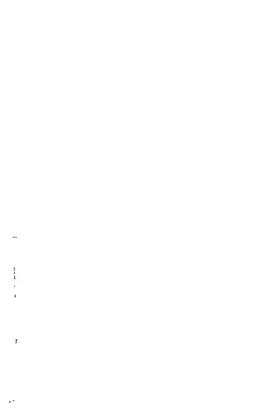

# सीने श्रीर जांदीका ध्यवसाय

सोना खानमेंसे निकलनेवाली धातु है । दूसरी धातुओंकी तरह यह खानेंमेंसे योकवन्द नहीं निकलता, प्रत्युत् विखरा २ यहुत ही थोड़ी तादादमें निकलता है। कहीं २ निदयोंकी बाल्सें से भी सोनेके परमाणु निकलते हुए देखे जाते हैं।

दुनियों के अन्दर सबसे अधिक सोना दिल्ग भिक्त भों निकलता है। यहां का सोना होता भी यहुत बढ़िया हैं। उसके पश्चात् अमेरिकां के संयुक्त राज्य और अध्निकां नम्बर है। भारतवर्ष में बहुत कम सोना निकलता है। दुनिया ही पैदावार हो अपेता यहां ३ प्रतिशतकों भी कम सोना निकलता है। अपेता टिल्से यहां प्रति वर्षकी पैदावार हाः लाख ऑसके लगभग मानी जाती है। इस पैदावारका बहुत अधिक भाग अर्थात् करीब ६४ प्रतिशत तो अकेले मेसूर राज्यको कोलर गोल्ड फील्ड नामक खदानसे निकलता है। इस खदानसे १६०५ में ६२६७६८ ऑस सोना निकाला गया था। मगर उसके यादसे वहां की तादाद उन्ह कम हो गई है। सन् १६२६ में बहां उल्ल ५५४००० औंस सोना निकाल गया था। मगर उसके यादसे वहां की तादाद उन्ह कम हो गई है। सन् १६२६ में बहां उल्ल ५५४००० औंस सोना नैयार हुआ था। इन खानोंने काम करने के लिये मेसूर दरबारकी ओरसे कानेरी नदीके जलप्रवाले विजली तैयार की जाती है, और वहींसे खानोंमें विजलीकी शिक्त भेजी जाती है। इस कारखानेका काम सन् १६०२ से प्रास्म हुना है और तक्से इसकी बड़ी सरकी हो गई है। इसकी वजहसे रानोंमें पड़नेवाल खर्च भी बहुत कम हो गया है।

मैसूरके पाधात् भारतवर्ष में सोना निकाटनेवाले प्रांतींमें निजाम राज्यका नम्बर है। यहां टिंग सागर जिटेके हट्टी नामक स्थानमें सोनेकी तान है। सन् १९१६ में इस सागसे १७६०० क्रॉस सोना निकटा था।

रमने को छोड़ निर्मोकी बालुको भोकर सोना निकारनेकी चाल भी भारतमें कई स्थानोंपर प्रचित्त है। विहारके लिंहनूम और नानमूनि किर्टोमें सुवर्णरेखा और उसकी सहायक निर्मोकी याद्य भोनेसे सोना निकरता है। सन् १६१४ लिंहनूनसे किरोब ४५० और १९१६ में ८६४ औं से सोना निकारा गया था। बर्माकी इसवेशी नामक नदीकी बालूमें भी सोना पाया जाता है। सन् १६०२ में इस वसोग के दिने पहा एक कम्पनी सड़ी को गई थी सुख वर्षों तक इसकी सुब

## मेसर्स नेमचंद खीमचंद एएड कम्पनी

इस फर्नके मालिकोंका मूल निवास स्थान सूरत है। बाप बीसा ओसवल हरेतामधी सबर हैं। सेठ सभयचन्द्रजीके पिताजीके हाथोंसे इस फर्म का स्थापन हुआ था। सेठ सभयचन्द्रशेष देहावधान संवत् १६७१ में हुआ। इस समय इस फर्मका संचालन सेठ नेमचन्द्र अभयवन् इसे हैं। अभी १ मास पूर्व आपको गव्हर्नमेंटने जिस्स ऑफ दी पीसकी पर्वी दी है। आ मोतीके धरम-कांटेके ट्रप्टी हैं। इसके ऋतिरिक्त आए गुलावच द रायच दके केलवणी (शिवा) फराई टस्टी हैं।

खापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बस्पई-मेसर्स नेमचन्द्र अमयचन्द्र जीहरी चुलियन एश्सचेंजके सामने मोती गाजा, यहां स्तास मोतीका व्यापार होता है तथा हीरेका भी काम होता है। यह प्र विछायत भी माछ भेजती है ।

## मेसर्स माणकचंद पानाचंद जौहरी

इस फर्मके मालिकोंका मूल नित्रास सूरत है। आप बेरय बीसा हुमड आतिके सन्तर्भे। इस बंशामें प्रतिष्ठित व्यक्ति दानवीर जीन कुछ भूपण सेठ माणिरूच दर्जी जीन जे॰ पी॰ हुर है। आपके पितामहका नाम सेठ गुमानजी व आपके पिताजीका नाम सेठ होराच देजी या। भाष्म जन्म मिती कार्तिक बदी १३ संबत् १६०८ में स्रतमें हुआ था। आप ४ माई थे। सेठ केरी चन्द्रभी, सेठ पानाचन्द्रभी , सेठ माणकचन्द्रभी, व सेठ गरलच दुमी।

चेठ माणिकचन्द्रजो प्रारंभमें चहुत्र साधारण स्थितिके व्यक्ति थे। प्रारम्भें बार्प हेर्रा १५) मासिकपर सर्विस की थी। संवत् १६२० में आप अपने भाइवींके साथ बन्धं बारे ही १७ वर्षकी भावुसे भाइषोंके साथ मोतीका न्यापार झारंभ किया । संवन् १६२५ में आपने स्वर् च द पानाच देक नाम ही फर्म स्थापित की । संवत् १९३४ से आपने सूरोपीय देशोंसे बेहें व्यापार आरोम किया तथा उससे छात्रों रुपयोंकी सम्पत्ति ज्यानिन की एने पान्योंने बहुतन्त्री सर्ग प्रिक्टियत स्थापित थी।

व्यापारिक जीवनके साथ २ पान्यकाळडीसे बापको धर्मको सोर अधिक रूपि भी। द संहे अवस्थासही आप अपने पिताशीके साथ श्री जिनेशाणीकी पूजाने श्रीक हुआ हर्त है। साय अपने समयक्रे एक प्रक्रमात प्राप्त पुरुष हो गये हैं। आपने बई वीथों की व्यास्था ए सुपार किया । बन्यहेंमें नापको क्षीरसे हीरावारा धर्मशाला नामक एक वहुत प्रसिद्ध धर्मका हुर्दे हैं। सैक्ट्रों बाजो रोज इस पर्मशालमें विश्वाम पति हैं इसका प्रबंध बहुत संख्या है। इन्देर

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय 🥌 -



रेंड मोनीटालजी ( चिक्रमगम मोनीलाट ) प्रस्वई



सेंठ गयारृष्णाजी द्रमानी (बालविशतदास रामविशतदास),

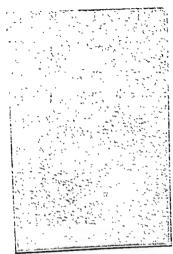

सेठ गोवर्ड नदासजी ( नारायणदास मनोहरदास) वस्बई



सेठ देविकशनदासजी दुन्नानी (वा॰ गनवः



यह खानदान सिंध प्रांतमें बहुत मराहुर माना जाता है, तथा मुस्तीके नामसे बिरोप प्रसिद्ध है। मुखी जेळनंदनी हेंदराबादमें म्युनिसिनल कमिशर रह चुके हैं, आप बम्बई कोंसिलके भी ई बपंतक मेम्बर रहे हैं। बम्बईके सिंधी न्यावारियोंनें मुखी जेळनंदनीकी अन्छी प्रतिका है।

इस फर्ने ही स्थापी सम्पत्ति बाच बगीचा वगेरः करांची, देदराबाद, सस्टार, फिरोजपुर नवाबराह जिला आदि स्थानोंपर अच्छी तहादमें हैं । मुखी शीवनदासजीके नामसे शीवनाबाद नामका एक गांव नवाबराह जिलामें बसा है।

#### नापका न्यापारिक परिचय इस बकार है।

- (१) देररावार्(विय)-मेनर्क चांड्मल वतीराम (T,A Bulion)यहाँ इस फर्मम देड लाकित है।
- (२) दम्बर्रे—सेसर्स चांद्रमञ वतीयान करनाक त्रिज (T.A. Mukhi) यहां बुतियन, विक्रिंग और कमीरान प्रतिस्थ फाम होता है।
- (३) करांची मेसर्स चांड्मल पत्थेरान (Ballion) यहां हाजिर रहें, मेन, चांही, सोना तथा फनीरानका कान होता है।
- (४) प्रीरोजपुर सिटी-मेसर्स चाहुमज वजीरान (Makhi) पहाँ वैक्रिन, चांदी, सीना तथा कपड़ा और राजरके बमीरानका काम होता है।
- ( १ ) फांजितक-(Mukbi) वेद्धिा, सोना, चांदी, क्नीशन, और शब्दका कान होता है।
- (६) बभार-( Makhi) बेंडिंग, सोना, चारो, मेन, कपड़ा शहर और कनीहन हा कान होता है !
- (s) भटिवटा भेवर्स चांड्रमञ वजीराम (Makhi) मैंद्विन पुत्तियन मर्चेन्ट व ब्य्यीसनझा बान होता है।
- (८) जेतू—(पंजाय) (Mukhi ) वेंद्विम, बुजियन, कमीरान व सहरदा कान होता है।
- (१) वदवाटा-(पंजाव) मेलर्स बांह्रमञ बजीराम ,, ,
- (\*) asta-(tana) (mukhi) ,

## नेससं नारावणदास मनोहरदास

द्रम पर्में क्रमांडिकों का मृत्र निरास स्थान सूत्त है। आप कार्यिया सामन है। इस पर्मे क्रे क्रमें बहुद्द यह पर्में केंद्र यह पर्याद्र स्वामेंने एकापित क्रिया था। उसने यह पर्में वह सर उसके बहुने बहु रही है। यह पर्में कीही बाह रमें बहुत हुएको सानी काली है।

इस कार्ये वर्धमान मारिक सेठ ग्रेवर्ड्डन्सराओं हैं। सान सेठ वास्त्रमत्त्रासकी सावती सीक्षेत्रे हैं। सान केठवलों के समने सब्दा मारा दिया करते हैं।

#### मेसर्स साराभाई भोगीलाल जौहरी

इस फर्मके .माजिक व्यक्षपुरावादके निवासी हैं। इस फर्मको २० वर्ष पूर्व सेत सेलेका हैने क्यापित क्रियरणा । क्षाम क्योतकात जानिक हैं। व्यक्तफ न्यावादिक वरिवव स्व इस है।

भाईने स्थापित किया था । भाप जोसवाल जातिके हैं । आपका व्यापारिक परिषव स्व कारी। (१) अहमदाबाद--( हेडआंफित ) मेसर्स दौलतचंद जवेरचंद, बोसीवालानी पोल-बर्स कार

· ं रातका व्यापार होता है । (२) वस्पर्द—मेसर्स सारामाई मोगीञाल जोहरी रोलमेमन स्ट्रीट —यदां साम्र व्यापार मोडीमी

एवं इसके व्यविरिक्त हीरे तथा जवाइरावका काम भी होता है।
 (३) वम्बई—चिमनञाल सारामाई जोहरी हार्नवीरोड नवाव विल्डिंग—यहाँ हाजर हुंग कार्र

होता है। (४) वम्बई—विमनञाल सारामाई मारवाड़ी वानार, यहां रुईक वायदेका काम होता है।

(१) अहमद्भावाद—विमनञाल साराभाई तीसीवालानी पोल यहां स्ट्रेंश व्यवसाय होता है।

#### मेसर्से ही गलादा वाड़ी लाख इस कर्मके माल्कि पाटन (पालनपुर) के निवासी बीसा क्रोसवालनेन (सापु सर्वेंद्र) है

वार्व्यमें इस फर्मको सेठ बाड़ोटाट भाईने ४०।४१ वर्ष पूर्व स्वारित किया था । बारवा रिः वसान संवत् १६७३में हुआ। वर्षमानमें इस फर्मके माटिक सेठ बाड़ीटाट भाईके मंत्रीवे के हीराटालकी हैं। सेठ बाड़ीटाट भाईने पाटमपुरमें जीवनलाल विमुवनहासके नामर रह हिंग को टागतसे एक बाड़ी वनवाई है। सेठ हीराटालकीके पिता सेठ छोटाटाटकोंने १ ह्यार्थ टागतसे पालनपुर्तमें एक लायमें री बनवाई है, तथा चीमेल हास्पिटटमें सेठ सरुपर्व दिस वासके नामसे १४ हजारकी सहायता हो है। आपका व्यापारिक परिचय इस नहार है। (१) यम्बई—मेससे हीराटाल बाड़ीटाट जीहरी सेटामेमन स्टीट—यहां सासकीरों मोतीझ वार्य

#### गोल्डासमय

होवा है।

#### मेसर्स नरोत्तम भाउ जौहरी

नाताल नरात्तमः साठ गाहर। इस प्रमंडी स्थापना करीय ८० वर्ष पहिले सेठ, नरीत्तम मान्त्रेहा थी । हार्ष हेर्ब शाविके माननगर निवासी मन्त्रत हैं।

६स धर्मके वर्तमान मालिङ सेठ जमनादास निरोत्तमदास ६। आपडी धर्मा क्रिक भावनगरने अपाईटॉट किस्त के।

## वुतियन मर्चेगट्स

सेठ सगरचन्दनो वृह्यिन एक्सचें त विह्डिंग " अमुल्ल अमीचंद् युल्यिन एक्सचेंज ,, क्कड भाई जुमलाम चुलियन एक्सचे ज " फस्तुरचंद पूनमचंद युलियन एक्सचेंज " कान्तिटाल कल्याणदास युलियन एक्सचॅज " केदारमल सांवत्तदास वृत्तियन एक्सचेंज " गजानन्द्जी वियाणी वुलियन एक्सचेंज " गणपतज्ञाल माधवजी यलियन एक्सर्चेज "गोविन्दराम नारायणहास युटियन एक्सचें ज "गोरधनदास पुरुपोत्तमदास बुल्यिन एक्सचँ ज " गोविन्द्रांस भैय्या clo चांद्रांस दन्माणी " चम्पकलाल नगीनदास बुलियन एक्ससँ ज " चौददास दम्माणी युछियन एक्सचे ज " विमनराम मोतीडाल बुलियन एम्सचैंज " चेतनहास बनेचंद वुलियन एम्सचॅन " जगभीवनशास सेवकराम बुलियन एन्स**चें** ज " जमुनादास मधुरादास वज्ञी हार्नवी रोड " जीववढाल प्रवापसी वुलियन एक्सचें ज ,, जीवतलाल भीकिशन युलियन एइसचें ज ; जीवामाई केशरीचंद युलियन एक्सचे ज ,, ठाकरसी पुरुपोत्तम मारवाड़ो वाजार ,, ठाकुरमाई दीपचंद खारा कुंआ " द्यालदास खुशीराम युजियन एक सचेँ ज ,, द्वारकादास मीनराज यु॰ ए० विल्डिंग " देवकरण नानजी बुडियन एक्सचें ज

,, नारायणदास केदारनाथ चुलियन एक्सचेंज " नारायणदास मनोहरदास यु० ए० विल्डिंग -,, नारायणदास मणीलाल वु प० विरिडंग ,, प्रेमसुख गोवर्द्धनदास यु० ए० विल्डिंग ,, वालावक्स विरत्य यु॰ ए॰ विविद्या ,, विडला प्रदर्स बु० ए० विल्डिंग ,, ज्ञजमोहनदास विख्ला clo विख्ला वदर्स सेठ भोगीलाङ अचरज्ञाङ खारा कुं आ ु, भोगीठाठ मोहनठाल जवेरी खारा कुंआ " भोटाराम सराफ्र वु० ए० विल्डिंग ,, भोगीडाड चिमनडाड सराफ्न बाजार " मोगीडाल अमृतडाल बु० ए० विल्डिंग मेसर्स एम० बी॰ गांधी एण्ड को० 🛚 वु॰ ए॰ सेठ मगनडाङ मणिक्डाङ वु॰ ए॰ विल्डिंग ,, मंगल्यास मोतोलाल वु॰ ए० विल्डिंग ,, माणीलाल चिमनलाल सराफ बाजार " मनुभाई प्रेमानन्ददास छहारचाल ,, माणेकडाल प्रेमचंद रामचन्द अवोडो स्ट्रीट " मोर्तालाल तृजभूपणदास श्राफ वाजार ,, रतनजी नसरवानजी लाकड़ावाला वु० ए० ,, रामकिशनदास दम्माणी चुलियन एक्सचेंज " रामिक्सिन सीताराम बु०ए॰ विल्डिंग " रामक्त्रानदास खत्री यु**० ए० वि**हिडंग ,, हरजीवन नागरदास कम्पनी वु॰ ए०

" हिम्मवज्ञाल हेमब द बु० ए॰ विलिडंग

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय





सेठ गिरधारीदास जेठानन्द यस्य



# शेश्रर- मर्चेगट्स

SHARE-MERCHANTS

#### मारतीय व्यापारियों हा परिचय

जी चार भाई थे मूतचंद्रती २ प्रदाजदर्शास जी ३ सत्तरामदासती ४ ईश्वरास जी । इन्मेंते थेठ मूतचंद्रती, प्रदाजदरास को तथा ईरवरदास जी इन सीतों मादवों हे पुत्र इस फर्मेंक मातिक हैं। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

(१) बम्बई ने० ३ सेससं मुज्जंद होनराज बारभाई मोहरूल T.A. Histori इस धर्मस बांस बार्धितवा रामध्य परिश्वाके लिए परस्वार्य होता है तथा थेद्विग व कमीरान पर्नसीम वर्ष क्योर मोती हार स्वापात होता है।

( २ ) बेहरित (परिश्वारत गरह) मेससे मूज्यं द महजादतास T.A. Totai यहां पास्त बाधी माहिम स्वापार कमीरात प्रतिसे तथा मोतीका भारत है लिये हम्पोर्ट होता है।

भोतो हो सोजन के समय आपकी एक और जॉन चेजले कार्निकत क यहा मुख जला हरती है इस फर्मपर समुद्रसे निकाले जानेवाले भोती ही सरोर का व्यापार होता है।

(३) नेत (परीयन गरक)—मेसर्स पुरुषोत्तनगुःस नारायनगुःस—धृदां चांत्रत, प्राचीः रहेत सं मोत्रो हा व्यापार होता दे यद फर्म सीमन के समय रहती है।

(४) इबर्र-(परिययन गल्क) पुरुयोत्तमहास नारायणहास इस नामसे यह फर्म सीजनहे स्मर्ग सोनीकी स्मीतीका पाम करती है 1

स्क्रिय प्रांत के द्वा नाम के स्थानमें आपकी द्वार कावास भगवान वृक्ष एक कंपनी के नाम के गाइस क्यों कर और पेटी सिक्क है। आपकी ओरसे सेठ प्रहळाइतात हो समाज इस नामसे मगर ट्रुजें एक बगोचा और कालाव बना हुआ है। सेठ मूलचंत्र हेसराज के नामसे और क्यांचा और कुंबा बना हुआ है। सेठ पुत्रपोत्त महालहद्दारा के नामसे आपको बगोस सीची है। सेठ पुत्रपोत्त महालहद्दारा के नामसे आपको बगोस सीची है।

#### मेसर्ग वालमीदास टेकचन्द

स्म प्लेड मारिडोंचा मृत निवासस्थान नगर ठहु (सिन्थ) है। इस प्लेडो बगरोंने स्मीर्थ हुर करेंच १५ वर्ष हुर १ डेट बर्बाहासभीत इस वहां स्थापित किया था । चाप थेठ टेडर्पर<sup>मीड</sup> हुद ने । आपचा देसतस्थत संबन् रहर्दकों हुचा।

स्व पर्में बर्नमान माजिक क्षेत्र जन्मी द्वाक्ष के माजि सेठ होजाम मी है। क्षेत्र-संज्ञानको, कार्य निष्कां नगरतहुं माहिया हमा हुआन ध्यापारिवें के बंदरे वे क्षित्र है। बंदर जन्मीहान को ने नगरतहुं के पह औ शामनीका महिर काराया है उना रह गरि

ब्देर को बच्चापार्व पताबक्रको गोन्स्वानियोंक दश्तेक क्षिप क्ष्माया है। ब्हान ब्हान स्थानन को पाद है कीरने सेंद्र रोजायम भी ने सेंद्र स्थानीय भी के प्रस्तु हुई

## शेअर वाजार

रोजरका व्यवसाय सर्व साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इस व्यवसायके करनेमें बहुत सम्पत्ति की आदरमकता होती है। रोजम्का शाब्दिक वर्ध है, हिसा—बहुत व्यधिक छोग मिल, एक निश्चित रकमके द्वारा एक कम्पनी स्थापित करके इस रकमको कई हिस्सोंमें बांट देते हैं। इन्हीं हिस्सों- को शेक्षर व्हते हैं। इन्हीं हिस्सों- को शेक्षर व्हते हैं। इस प्रकारके रोजरोंके भाव कम्पनीकी व्यवसाइक परिस्थितिके व्यवसार हमेशा घटा बढ़ा करते हैं। बम्बईके व्यवसाइक जीवनमें शेक्षर वाजारका इतिहास भी बहुत पुराना है। बम्बईको दिस्सा भरनेके छित्रे खड़ी की जानेवाली कम्पनियोंके रोजरोंकी, शेक्षर वाजारके राजा सेठ प्रेमचंद रायचंद द्वारा की गई उधक प्रवह्मी वार्ते बात मी सुनने वाटों से चिक्रत कर देवी हैं। सन् १९६३। इस कास पास सासा शेक्षर वाजार तेठ प्रेमचंद रायचन्दके हाथों में था। बापके द्वारा स्थापक की हुई एक कम्पनीके शेक्षर जिसके पहले कालके ५०००) भरे जा चुके थे,का भाव करीय ३६०००) वक चढ़ गया था। इस वाजारके व्यवसायिक समाजने तेठ प्रेमचन्द रायचंदके मान स्वरूप वापका एक स्टेच्य शेक्षर वाजारमें वनवाया है।

यम्बर्ध, अहमदाबाद, तथा चौर स्थानोंकी निटों तथा चौर पर्द ज्वाइंट स्टांक एम्पनियोंके रोअरोंके सीदे यहांक रोअरवाजारमें टारोंकी संस्थामें प्रतिदिन होते हैं। इस व्यवसायके परने वाले करीन 6:0 दलाठ है। यह व्यवसाय बहुत एइन संट्या है। निलोंकी परिस्थित कैसी है, हवा पानी एवं उपज्ञा हालन क्या है, याजारका धोरण क्या है, रोअर याजारमें बड़ी बड़ी उथल पथठ फरनेवाले व्यापारियोंको व्यासायिक परामाते किस तरफ प्राम पर रही हैं आदि २ पह बारोंका यदी सारायानी पूर्वक व्यान रहाना पर हता है।



हो रही थी। उस समय सेठ प्रेमचंद्रजीकी बाजार पर जर्दस्त पाकथी, कि व्यापारी कहते थे "कि बाज सो बा भाव है पन फाले प्रेमचंद्र सेठ करे सो खरा," इस प्रकार इस व्यवसायमें बाप इसने सफल हुए कि देखते २ करोड़ पति बन गये। उस समय सेठ प्रेमचंद्रजीकी मीठी नजरही किसी व्यापारीको लखपती बनानेने काफी थी।

सन् १८६३ में कुछवासे वाजकेशर तक दिराग पूरिने किये प्रत्यानी स्थापित प्रतिके लिये सरकारने प्रिमचंद सेठको परवाननी दी, इस फामके लिये जो जनेक कम्पनियां निकछी धनमें दि वान्ये रेक्छे-मेरान कम्पनी दस दस हजारके रोक्षरसे प्रेमचंद सेठ को स्वनासे निकजी । इन रोकरोंने पांच हजार रुपयेके पहिले काल भरे ही थे, कि बहुजही सीव रोक्षरके मात्र एकदम यद गये, और वाकी पांच हजार रुपयेके पहिले काल भरे ही थे, कि बहुजही सीव रोक्षरके मात्र एकदम यद गये, और वाकी पांच हजारके रोक्षरके छत्तीस २ हजार रुपये व्यापारियोंको निले; इस प्रमास कई नई कम्पनियां अपने रोक्षरोंका भाव बहुजानेके जिये प्रेमचंद सेठसे प्रार्थना काले छती। मज्जव यह कि सेठ प्रेमचंद की हिन्दुस्थान होनें नहीं; पर विद्यववनें भी एक बड़े ल्यापारी माने जाने लगे। इस प्रकार करीव वर्श ४० वर्षों तक आपने सम्बईके नामा बजार पर बाबू रक्ष्या था।

काल हो गति तिराली है,एक समय ऐसा भी आया कि जब रोअरों हा भाव एक दम गिर गया, इयर प्रेमचंद सेठने महंगे भावमें रुद्ध खरीद कर विलायन भेजना आरंभ किया, पर अमेरिहाका युद्ध शांव होजानेसे रुद्ध हा भाव भी बहुत गिर गया, इससे प्रेमचंद सेठको बहुत लियक नुकसानमें आना पड़ा। वस समयको भीषण परिस्थितिहो देख कर खोग आहचर्य करने लगे।

व्यापारिक चतुराई और ताजाकी उपल्पयनके साथ २ सेठ मेमपंदनीने परीपकारके कार्योंने भी बहुत अधिक सम्मति दान की। आपके किये हुए लाखों रुपयोंके स्थायी दान की पाद लोग सेक्सों वर्षोंक स्थायी दान की पाद लोग सैक्सों वर्षोंक न भूलेंगे। आपने अपने जीवनमें करीय ६० लाखका भारी दान किया था जिसका कुछ परिचय इस प्रकार है।

- (१) सना सः टाल रुपया वस्तर्रे यूनिवर्धिटीनें
- (२) बना चार लाख दरवा, कडकवा युनिवर्सिडीमें
- (३) पांच डाख रुपया वन्वईनें अपने नामसे स्यापित किये हुए बोर्डिंगमें
- (४) जस्सी हजार दरवा में नचन्द्र रायचन्द्र है निङ्क कांडेज नहम्दाबाइनें
- (५) पैंसठ हजार रुपया स्रवद्री धर्मशालानें
- (६) साठ हजार रुपया प्रतेयर क्लेपर कन्याराज्यमें
- ( ७ ) पचास हजार रुपया स्कोटिस आर्पलेजन
- (८) चार्ट्यस हजार रुपया गिरनार की वसहटी की पर्नराज्यमें
- ( ह) पॅवीत हजार रुपया भरोंच की रायचन्द दीपचंद खदने रोनें
- (१०) योत हजार रुपया स्रवदी रायचंद दीपचंद वन्यासालाने

38

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

## हीरा पन्ना मोती श्रीर जवाहरातके व्यापारी

मलीमाई मन्याभाई धनजी स्ट्रीदका नाका अरदेसर होरमसभी भाउंटवाला कन्द्रैयालाल ईश्वरलाल एण्ड को॰ जौहरीबाजार के वादिया एएड॰ को॰ प्रांट रोड यन्याणचंद सोभागचंद विद्वलवाड़ीका नाका रीगतीञ्चल मुन्द्ररलाल शेखमेमनस्ट्रीट ( मापका परिचय जयपूर्वे दिया गया गया है।) गोर्ड भाई डोसूजी जौहरी वाजार (मोती) गुजावचंद देवचंद जौहरी याजार विमनअञ छोटालाल जोहरी रोखमेमनस्ट्रीट चुन्तीराख प्रमम्बंद शाह, जीहरी बामार जुनल हिशोर नारायणशास कालवादेवी ( पन्ना ) ( सापका परिचय उन्जेनमें दिया गया है ) जीरगम वेचर माई कोठारी जीहरी बांमार जीवानाई मोश्कम जीहरीयाजार दायाञ्चल द्यानदाल जोहरी धन्नामन चेळागम पोर्ट मेबोजस्टीट बाराचंद परगुराम फोर्ड (क्युरियो मरचेन्ट) क्योनचंद्र फूलचन्द्र औहरी शेखमेमनस्ट्रीट पोमल तर्व करनाकवंतर, भरोलोस्टीट,

फरामरोज सोरावजीखान फोर्ट विद्रस्त्रास चतुर्भुज एवड कं जोहरी बाजार थापूजी वाल्डुजी सरकार जौहरी वाजार फूळचन्द कानूरचन्द्र, लखमीरास मारबीटकेपस मानचन्द चुन्नीमाई सराफ कालगरेवी मणीडाल समुलसमाई जौहरी वात्रार मणीलाळ रिखयचन्द जीहरी बानार मंगलदास मोतीलाळ मस्यादेवी मणीलाल सूरजमल एण्ड को० घनजी स्ट्रीड रामचन्द्र अदस् मेडो स्ट्रीट फोर्ट रामचन्द मोतीचन्द जौहरी यानार रूपचन्द्र घेलामाई पारसीयली पी॰ डुवास एण्ड कॅ॰ मे**डो** स्ट्रीट फोर्ट ठल्ल्माई गुलायपन्य जीहरी चौकरी बाजार वाड़ीठाल हीरालाउ एण्ड की॰ जीहरी बाजार उखमीदासचुन्नीव्यल मारवा**दी बा**त्रार रेवाशंकर गजजीवन रोखमेमनस्टीर न्यू पर्छ ट्रेडिंग वस्पनी गनेरागड़ी लालमाई कल्याणभाई एवड इम्पनी



# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



स्वः सेठ प्रेमचन्द्र रायचन्द्र (ग्रेर सहार्थ राजा) बस्बई



सेठ के॰ खारण पोण श्राफ, बस्बई







पता—Seaworthy यहां भाषश हेड आहिला है इसमें वैकिंग और फोएड ब्रोडसंका

, चंद्र-मेक्त देवहरण नूनजी भोरड रोजर बाजार-पड़ो आपके २ स्रोक्ति है। जिनमें शेकर,

स्टाक प्रोक्स कीर गयनमेन्ट संश्यूरिटीका कान होता है। र पन्यों—में वर्ष देवकाप नानजो नाताड़ो पाजार—पद्ये र्वोको दल्ली निजी व्यवसाय होता है ।

४ पत्पर्- नेवर्ष देवस्य नानती शिवरी-यहाँ रहेश व्यवसाय होता है। ्र प्रमुद्दे —मेतर्त देवहरण नावजो जवेरी याजार —यहाँ युन्तियन मर्चेग्ट तथा प्रोक्तं हा हान होता है।

# मेसर्स भगवानदास हीरलाज गांधी

इस फर्नेडे मालिक संभात निवासी व्यवकारियां यांना जातिक सप्तन है। इस फर्नेचे २१ पर्व पूर्व सेठ मानिक्रमात वेबरहास गांधीने स्थापित किया था। मापक्र देहाबतान सन् १६२६ में हो गया है।

इस फर्नेके पर्वमान माडिक सेठ भगवानदात शीराव्यत और सेठ महावहन दरोव्यत मार्दे हैं। सेठ भगवतगुरसंत्रीने सन् १६०८ में विज्ञायनको हुण्योदी द्वायोक्ष बाम आरंग किया वया वर्त-मानमें बार सब वेड्डोंके साथ हुण्डीचा विजिनेस करते हैं। आपने सन् १६२० में बारनी अलिके ियं मजहमें एक सेनेडोरियम बनवाया तथा अवनी मानुधीके नामसे सन् १६२१ में एक होनियोरीयह टिस्टेंसरी स्थापित थी। जापने यन् १६२० में सुटियन माईटर्ने अपनी पर्ने स्थिति थी। जलको मुख देखी पहलेते विहेत देन है।

वर्तमाली इस पर्नेश प्यापारिक परिचय इस प्रसार है।

- (१) पन्दर्र-में उर्व एमन दोन गायी बन्दर्स ८० एस्टिमेंड ऐंड थोर्ड-प्रश्न प्रश्न प्रस्त्रपृथ
- (२) दम्पर्-मेवर्ष भगवनश्रत शेष्ट्रच्य द्वाउल्ट्रीट-रेअन्यासार—रश्चायम् और विस्तृतिस्वृश
- (३) बन्दीनोर्स एक दो संदी चुलिक एक्क्वेंब एक ऐसबेक्व कृति—परा बोरी होते हा
- (४) बैचर्च भारतमहत्व होरावाड गावी घोट्टी बाधार-सन्देश-पट्ट इंटन हिंडहेस होता \$ 1

# मेत्रके मन्द्रखणाच द्रगन्डाच

द्रव प्रदेश मार्थिको मार्थ विकास स्थान एकाव्यू (सार्विकार है) है। द्रस प्रदेश करियन मांत्रक रेख मन्तुप्रकाण भाई है। बाप १६ पर वे रोज्य मानसाय प्रके हैं।

## सोने कांदीके ध्यापारी

## मेससे चिमतराम मोतीबाब

इस फर्मेंक्र माळिकोंका मूळ निवासस्थान मनसीसर (जयपुर) में है। आप अपरा जानिके साजन हैं। इस फर्म को बम्बईमें स्थापित हुए करीब २५ वर्ष हुए। इसे सेठ मोर्ते अवग्री स्यापित दिया, भीर मापदीके द्वारा इस फर्मेडी अच्छी तरक्षी मिछी। सेठ मोतीजलबी वर्श बाजारमें बच्छे प्रतिया सम्पन्न व्यापारी माने जाते हैं। साधारण बोळ-पाळने छोग आप क्षित्रदर किंगके नामसे स्पवहृत करते हैं। आप शुख्यित एससपें तके डायरेकर हैं। बारकी बसर इस समय ६३ वर्षकी है। आप जयपुरमें अमवाल सम्मेलनके समापनि रहे हैं। बांही बाजान आएकी धाक मानी जाती है।

बापका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

१ अन्यर्रे —मेससं विमनसम मोतोळज लुख्यिन एक्सचे ज .विदिर्दंग शेख मेमन स्ट्रोट, वर्ष के बांदीका दृष्पोर्ट विजिनेस सीर वायदेका यहुन बड़ा काम होता है।

२ कउइसा—देवर्ष विमनसम मोतीलाल १३२ तुलापट्टी, यदा चांदी सोने हे हानर तथा अपरे।

विभिनेस होता है।

३ फलरुए—कमटापन मोत्रीटाल, यहां इस नामसे एक शक्षको निल है, उसमें आपका सम्बर्ध ४ सहमक्ष्यद् —सेवर्ध चिननराम मोनोव्यत्र स्टेशनडे पाव, यहाँ कपहेंडी आहत्त्रा स्व होता है।

#### -4450

## मेससं चांड्रमच बजीराम मुखी

इस क्लेंड बालिडोंडा निवास स्थान हैर्सायाद (सिंथ) है। बाप निधी सत्रन है। पर्नेची स्थापित हुए यहां दः वर्ष हुए। इसे मुखी पांहुमळत्रीने स्थापित हिया था। अतः श लेड कंत्रमदासमीने इस कोडे कामधी सम्हाजः और वर्तमानने सुनी जीतनग्रममों पुर बेटलंब को चौर मुख्ये गोर्थिसगवको इस फर्ने हे माछिह हैं।

पता—Seaworthy यहां आपका हैंड आंक्ति है इसमें वेंडिंग और फ्रोरंड ब्रोक्संका काम होता है।

२ पंदर्भ-मेतर्स देवस्रण नानजी ओल्ड रोजर बाजार-पढ़ां कापके २ लांफ्सि है। जिनमें रोजर, स्टाक प्रोक्स और गवनेमेण्ट सेफ्यूरिटॉका काम होता है।

३ वन्दर्-मेसर्स देवस्रण नानजी मारवाड़ी वाजार-पहां स्ट्री दलाली निजी व्यवसाय होता है । ४ वन्दर्-मेसर्स देवस्रण नानजी शिवरी-पहां स्ट्री व्यवसाय होता है।

५ दम्बई—मेवर्स देवहरूण नानजो जवेरी वाजार—यहां बुलियन मर्चेण्ट तथा श्रोवर्सं हा हान होता है।

## मेसर्स भगवानदास हीरलाज गांधी

इस फर्नके मालिक खंभाउ निवासी लाइवानियां बीसा जाविक सञ्चन है। इस फर्मको २४ वर्ष पूर्वे सेठ मानिकञ्चल बेबरहास गोबीने स्थापित किया था। आपका देशवसान सन् १६२१ में हो गया है।

इस फर्ने वर्तमान माडिक सेठ भगवानदास हीराजात और सेठ मङ्गळदास हरीडाळ भाई है।
सेठ भगवानदासजीने सन् १६०८ में विलायतकी हुण्डीकी दळाडीका बान आरंभ किया तथा वर्तमानमें लाप सब वैद्वींक साय हुण्डीका विजिनेस करते हैं। लापने सन् १६२० में बदनी जातिके
किये मडाड़में एक सेनेडोरियम बनवाया तथा अदनी मातुश्रीके नामसे सन् १६२१ में एक
होनियोपेटिक दिस्सिरी स्थापित की। आपने सन् १६२७ में बुज्यिन मार्केडमें अपनी फर्म स्थापित
की। आपको गुद्ध देशी वर्त्वोंसे विशेष प्रेम है।

वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रचार है।

- (१) वस्तर्द-मेनर्स एन० वीश गांधी वस्पनी ८० एस्प्टेनेड रोड पोर्ट-यहाँ फारेन एक्सचँज्ञा व्यापार होता है।
- (२) वन्दर्-नेवर्ष भगवानरात हीराञ्च र्टाङ्ट्रीट-रोजावानार—पहां रोजा और विश्वारिटीज्ङा व्यवसाय होता हैं।
- (३) बर्म्यई-मेडर्स एमः बीः गांधी बुल्सिन एक्सचेंब हाल रोखमेनन स्ट्रीट—यहां चांदी सीनेका व्यापार तथा इन्होर्ट विश्वितस होता है !
- (४) मेवर्च मनवानहास होतटाट गांधी चौहरी धातार-मन्मादेशी—पहां क्रांटन विजिनेस होता है।

## मेतर्स मनसुखलाल दगनलाल

इस फर्नेडे मार्टिसेंस मूट निवास स्थान जुनागढ़ (कार्टिवासाड़) है। इस फर्नेडे वर्तमान मार्टिड सेंड मनसुररटाट आई हैं। लाप १६ वर्षोंसे शेनरका व्यवसाय करते हैं।



प्रारंभिक जीवन नौकरीते आरंभ हुआ। भारने स्वयं अपने हार्योत्ते व्यवसायने अच्छी सक्क्ता प्रान्त कर नान, सन्तित एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रथम आप रामगोपाछ कमनीमें कार्य करते थे. फिर बाप थी. क्रिस्टन करानोमें रोमर्स तरीके कान करने लगे। उसमें आप २ वर्षतक कार्य करते रहे। इस समयमें बापने अधिक सम्मति प्रान् को। प्रभात् खडरात दुखरीहात कम्पनीके नामसे कार बारता हाउन्त्र फान करने हुने। स्थालमको अस्यस्मताके कारण आपने इस व्यवसाय को होड़ दिया। वर्तमानने जापका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) वर्म्या—मेतर्स टल्हात भगतवात १२ ए रद्धा स्ट्रोट रोजर वातार—पहां रोजर एग्ड स्टोक बोक्र्संका विजिनेस होता है।

(२) दस्बई-मेसर्स छाङ्गस मगनद्यत एएड बन्मनी अन्दुल रहमान प्टोट -पहां निलसपाञीन सम्बन्धी सब सामानदा खोर है।

## शेशर मार्केटके व्यवसायी

मेसर्त घनरचंद्र खदेरचंद्

u **भ**न्वताल मोहनदाल

» बन्दरवात काबीदास

च ए० दो० कांगा

उ कोवा एउड हीलेल

,, फेराबडाल मृडव'द

n स्त्रोमजी पूनजी एरड कें।

, गिर्पाट्स एवड त्रिनुबनदास

» चुन्नीलाउ वीरचन्द एन्ड संस

n स्वत्यात अवेशी एग्ड को o

p जोवउताल प्रधापकी

n जननाराच युराज्याच

,, जनग्दास मधुगदास

, क्षेत्र एतः गहार एवं हांस

,, इंगरबी एव• त्रोसी

<sub>म</sub> देवकरण गानको

" दारासाव एवं क्रे॰

» नायपपदास गमसुख

n पारत जनसङ्ख मृहच**ं**द

,, पटेल एवं सम्बन्ध

n प्रेमचन्द्र धनचन्द्र एव्ड संस

मेसर्व प्रेमजो नगादास

n प्रमूद्धास जीवनदास

n पी॰ एम**० मा**इन

,, भगवानदास देख भाई

, बहलांबाह्य एवड क्यती

,, बीव एवं विशिमोरिया

, पाडीद्यत पुननचन्द

, मंगलदास चिमनलाङ

,, मंगतदास हुङ्मचन्द

" नननोहनदास नेमीदास

" मेहवा बन्दील एग्ड को 2

,, नेखानजी एउड संस

, एनः पी॰ मत्वा एएड संस

11 एना बारा देद एउड को 2

,, एन० व्ही० सांडवास एएड को०

" राहेन्द्र सोनवरायन केo पीo

» लक्ष्मीदास पीतस्वर

,, यसनजी गोरधनदास

.. एसः यो० विलिमोतिया

= सामञ्जास प्रभृज्ञस

,, द्राजीवनदास मूलजी

नोट-उपरोक्त व्यवसाविपोदी श्रीकिसे निवहर रोजर बाजारने ही हैं।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

भाषका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

१ वस्पर्द-मेससं नागयणदास मनोहादास <u>व</u>िख्यन एक्चॅन विल्डिंग रोसमेमन स्ट्रीट वहां गाँगी

सोनेका इम्पोर्ट विजिनेस एवं वायदेका काम होता है। २ शम्बई—मेसर्स नारायणदास मनोहरदास जीहरी वाजार, यहां चादी सोनेका व्यापार होता है।

### मेसर्स वालकिशनदास रामकिशनदास

इस फर्मके मालिक बीकानेरके निवासी माहेश्वरी समाजके सजल 👯। इस फर्मकी स्वापन १०० वर्ष पूर्व बीकानेरमें हुदै। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ राघाक्रणाजी दम्माणी एवं सेठ देविकशनदासजी दम्माणी है।

आपका स्थाप रिक परिचय इस प्रकार है।

 वस्पर्दे—मेससं वालिक्शनदास रामिक्शनदास कालवादेवी रोड, इस फर्मवर वेद्विग हुंडी चिट्ठी और कमीरानका काम होता है।

 बम्बई—मेसर्च रामिकशतदास दम्माणी बुल्यिन मार्केट—इस फर्मपर चांदीके दम्पोर्ट एवं वायरे का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है।

#### मेसर्स भीखमचंद वालिकशनदास

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री मदनगोपालजी दुम्मानी हैं। आप मादेश्वरी जातिक सजन

आपका मूछ निवास स्थान बीकानेर है।

यह फर्म यहांपर करीत्र १०० वर्षों से स्थापित है। पन्तु इस नामसे इस फर्मको व्यवसाव करते कराब ३०।३५ वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना सेठ वालकिशनदासजीके समयमें हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १६५४ में हुआ। आपके दो पुत्र हैं। भी रामिकरानदासजी व श्री मदनगोपालनी। सम्बत् १६७६ में दोनों भाइयों हा कार्य झताग २ विसक्त हो जानेसे अब इस फर्नका सञ्चल श्री मदुत्तगोपालजी करते हैं। आप विशेषकर बीकानेरहीमें रहते हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम चिमनञाञ्जी तथा हरगोपालजी हैं।

वर्तमानमें आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। १ देव आफ्रिस-यीकानेर-श्रीविशनदास बालकिशनदास दम्माणी ( pammani ) यहाँ बेड्डिन वर्क

होता है. तथा मालिझेंका निवास स्थान है।

२ सम्बर्ग-मेसर्स भीसमचंद यालकिशानशास विद्वलवाड़ी ( Dammani ) यहां आहत सवा हुवरी चिही और चोदीका इस्पोर्ट विजिनेस होता है। आएकी इसी नामसे युद्धियन एक्सक्त्र हालमें भी दकान है।

प्रारंभिक जीवन नौकरीसे आरंभ हुआ । आपने स्वयं अपने हाथोंसे व्यवसायमें अच्छी सफलता प्राप्त कर मान, सम्पति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की । प्रथम आप रामगोपाल कम्पनीमें कार्य करते थे, फिर आप पी. किस्टल कम्पनीमें रोअर्स तरीके फान करने लगे। उसमें आप २ वर्षतक कार्य करते रहे। इस समयमें नापने अधिक सन्पत्ति प्राप्त को । प्रधात् लालदास दुलारीदास कम्पनीके नामसे आप अपना स्वतन्त्र काम करने रूपे। स्वास्थ्यको अस्वस्थताके कारण आपने इस व्यवसाय को होड दिया। वर्तमानमे आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) वन्यई—मेतर्स छालदास भगतलाल १२ ए दलाल स्ट्रीट शेमर वाजार—यहां शेक्षर एण्ड स्टॉक त्रोक्संका विजिनेस होता है।

(२) वर्म्बई—मेसर्स छाटदास मगनटाल एएड कम्पनी अन्दुल रहमान प्टीट -यहां मिल तथा जीन सम्बन्धी सब सामानका स्टोर है।

## शेअर मार्केटके व्यवसायी

मेसर्स धनरचंद्र जवेरचंद

,, अनृतज्ञाल मोहनदास

» अमृतछाल फाटोदास

, ए० यो० कोगा

, कांगा एण्ड हीलेल

,, केरावटाल मूलचंद

, खोमजी पूनजी एएड कं

n गिरधरहाल एण्ड त्रिभुवनदास

n चुन्नीलाल वीरचन्द् एन्ड संस

,, ह्यानडाल जबेरी एण्ड को०

जीवन्ताल प्रवापसी

n जननारास खुशा**ड**रास

जननादास मधुरादास

, जे॰ एसः गन्नर एण्ड संस

,, इंगरसी एस• जोशी

n देवकरण नानजी

,, दाराशाव एग्ड को॰

n नारायण्डास गमसुख

" पारत जमनादास मृटचंद

" पटेल एग्ड रामदत्त

n प्रेमचन्द् रामचन्द् एण्ड संस

नोट-उपरोक्त व्यवसायियोंको श्रोफिसे अधिकतर शेअर वाजारमें ही हैं।

मेसर्स प्रेमजी नागादास

,, प्रभूदास जीवनदास

n पी॰ एम॰ मादन

,, भगवानदास जेठा भाई

,, बाटलीवाला एण्ड कम्पनी

, वी॰ ए॰ विलिमोरिया

n वाडीछाल पूनमचन्द

,, मंगलदास चिमनलाछ

,, मंगलदास हुकुमचन्द्

" मनमोहनदास नेमोदास

" मेहता वकील एण्ड कीव

n नेरवानजी एण्ड संस

., एमः पी॰ भत्वा एएड संस

,, एमः आरः वेद् एउड कोः

, एन**ः** व्ही० खांडवाला एएड की०

,, राजेन्द्र सोमनारायण जे० पी०

" लङ्मीदास पीतान्वर

» वसनजी गोरघनदास

" एस॰ वी० विलिमोरिया

» सामस्यास प्रभूदास

,, हरजीवनदास मूलजी

#### भारतीय व्यापारियों हा परिचय

, सनद्वाउ सोमाजी बु० ए० विलिडंग , सनव द मोठीच द बु० ए० विलिडंग नेसर्स रिपक्तग्रास काया एयडको० बु० ए० सेठ बाढ़ीलाळ चुन्नीलाल बुल्यन प्रसम्बॅज , विद्रम्हाच ठाडुरहास बु० ए० विलिडंग

त्र विदुव्यस ठाइरहास बु० ए० विल्डिंग ,, विदुव्यस देशरहास बारेख बु० ए० विल्डिंग ्रा, विट्ठल्यास फसलचंत्र मु॰ प॰ विदिश ,, शिक्पताप बी॰ जोशी ८० भीसमचंत्र बाढ विद्यानस

), शिवलाल प्रियक्तण मुं • प • विश्वित अ-शिवप्रताप रामरतनग्रास मुं • प • विश्वित

" भीयद्वभ पीती मु॰ प॰ बिल्डिंग] " साञ्च्छ द्वंतुमीदरदास वृद्ध्यिन प्रसम्बंत्र



वर्षमानमें इस फार्याल्यके मालिक सेठ खेमराजजीके पुत्र राव साह्य सेठ रंगनायजा एवं भी भीनिवासजी बजाज हैं।

सेठ रंगनाधजीको जनवरी सन् १६२६ में गवर्नमें टसे राव साह्यकी छपाधि प्राप्त हुई है। सेठ भीनिवासजी पजाज शिक्षित एवं ज्यवस्था-कुराल सज्जन हैं। प्रेसके प्रवन्धमें भाषने अच्छी उन्नति की है। आप मारवाड़ी विधालयके वाइस प्रेसिडेंट तथा सेकेटरी हैं। मारवाड़ी विद्यालयक संवालनमें आप बड़ी तत्वरतासे भाग लेते हैं।

जाप को जोरसे उज्जैन, नाशिक, इंग्डिंग, वालाजी (दिस्पा) भूतपुरी श्रीरंगम जाति: स्थानों पर धर्मशालएं बनी हैं। तथा वहां पर मोजनका मी प्रवन्य है।

भर मन साराध्य पना है। प्रमान्त स्वापाय पनि प्रशास स्वाप्त है :-

| वतमानमें जापका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है :                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| १ भविष्टेखास्टीम प्रेव<br>७ देतगड़ी-सम्बद्धांन यम्बर्<br>साहा प्रता—वैष्टेखर   | े यहां आपदा विशाल प्रेस है। यहांसे बहुत पड़ी लारारमें<br>पुस्तवें पाहर जावी हैं। |
| र सहनी वें क्टेम्बर प्रेस करवान<br>(यम्बई)                                     | वहां भी श्रापका वड़ा प्रेस है।                                                   |
| रै भीवें केटरपर होत कोलापुर                                                    | वहां भी आपके में सभी एक मांच है।                                                 |
| <ul> <li>भेवर्त सेमराजभोक्ष्यद्वाव</li> <li>कालगादेवी सेमराज विकिंग</li> </ul> | वहीं सराक्षी तथा पुस्तक विकयका काम होता है।                                      |
| ६ रोमात्र धोहण्यरास<br>युक्त देपो-चौक दमास                                     | वहां आपके प्रेसको उसे पुस्तके वेचनेका डिपो है।                                   |
| ६ केमराज भीहरूदास<br>इछाहाबाद                                                  | रे वहां एक पटावर निल्कं भाष लेखें हैं।                                           |
| <ul> <li>धंसाव धीड्यदास</li> <li>सप्तद</li> </ul>                              | <b>रहां पर जापका परावर मिछ है।</b>                                               |
| द शेमसाम प्रोह्मप्यद्वास<br>द्वासा                                             | रे विकित्स होता दे।<br>विकित्स होता है।                                          |
| ६ वर्धा-रंबसाय श्रीविकास                                                       | रही भी जापनी जीन-जेस फेक्टरी है। भीर मीटर विजिनेत<br>होता है।                    |
| (॰ प्रवराय-रंपकाच मोहियात                                                      | ) दर्श जारची डॉन-बेस फेस्टिंग्स्टी हैं।                                          |
| () पामक्यांव-स्वयाथ श्रीविकास                                                  | पहां आपनी जीन पेक्टरी है।                                                        |

इत बे लंब इस भी बेड्टेस्स बनायत नामब एवं साताहिक समावास्त्र व्योग देशापुर

₹₹

ৰবীন নিৰুভগ্ৰ है। ইং 

#### बन्बई विभाग

मार्टिन हैरिस ११६ पारसीवाजार स्ट्रीट फोर्ट एमः डो॰ मेहता एएड को॰ ६ वेंक्ट मोहहा कोलभाट देन

एम॰ मिली एण्ड को॰ २३२ बोरा वाजार श्रावक भीमसी माणेक पारसी गजी मुन्शी एवड सन्स जीः एमः सानवहादुर निस्तांव रोड

मेच जी होरजी वृक्तवेज्ञर पायधुनी युनाइटेड प्रेस जाक इजिडया छि० ९४ होमजी स्ट्रीट फोर्ड

राधानाई काल्नारान सत्तृत कालवादेवी रोड जार० वननालोहास एण्ड को व्हाल्याहेवी रोड रामचंद्र गोविन्द एएड सन्स कातवादेवी गेड रेहे एएड छो॰ जो॰ जी॰ घो॰ पो॰ टैंक रोड चारः मंगेत एण्ड कोः न्य विववंदर स्ट्रोट रतागर एग्ड को० २७ मैडास स्टीट

डलपति ७५ चिमना वचेर स्ट्रीट लांगनेन्त मीन एग्ड की। ५३ निक्छ रोड वेखाई स्टेड

व्हींटर एएड फो॰ हानेंबी रोड एस अर्ड वी भिटर कैप्ट मैनेजर कैलिज डाइरेक्यो लिनिटेड पो॰ वॉ॰ नं ८४८ श्रीधर रिावस्थल कालवादेवी एसः पीः सीः कें प्रेस स्क्रॅनेड रोड स्टेशनरी एएड युक्त एजनती ठाकुर हार स्दुडेण्ट्स प्रिण्टिंग प्रेस गिरानि सनशाइन पन्तिशिंग हाऊस इन्जिनियर विल्डिंग **बिन्सेस** स्टीड हिप्पताद भागीय कालवादेवी रोड

हीकेन एग्ड इंडियट मेट वेस्टर्न विल्डिंग वाहर हाऊस देन दोई हिन्दी प्रन्य रहाइर कार्यांड्य होरावान, निरमांव



कृत्रिम नीलकी आमइ

१८७६ - ७७ में २.८ फरोड़ १६११ - १२ में १२.२५ करोड १६०३ - ४ में ८ करोड़ १६१२ - १३ में १४.१७ करोड़

१६१३-१४ में १७.८६ क्रोड़

भारतमें रंग बनानेके नीचे लिखे द्रव्य हैं

(१) नीउ एक छोटासा पौषा होता है इसके पतोंको सड़ाकर रंग तैयार किया जाता है। यूरोपवाटोंने सोलहवीं सबहवीं राताब्दोमें हमारे यहांसे नोउ खरीदना आरंभ किया था। पहिले पोर्तगाताबाठे फिर डच और फिर ईस्ट इंग्डिया कम्पनी यहाँ को नोउ सरीदने छगो। इसमें नफा खिक होनेसे अमेरिकाके वपनिवेदोंमें इसकी खेती भी की जाने छगो। सन् १८६७में अर्मनीने एक ऐसी कृत्रिम नीउ निकादी, जो बहुत सस्ती पड़ती थी। इसकी प्रतियोगिताले भारतको नीलका रोजगार किस प्रकार नष्ट हुआ उसका पता नीचेके अंकोंसे चलेगा।

भारतचे नील भेजी गईः— ८६-८७ में ३.७ करोड रुपर्यो मारतमें नील वोई गई:--

१८८६-८७ में ३.७ करोड़ रुपवोंकी १८६६-६७ में ४६ करोड़ रुपवोंकी (१) १८६५में १३ लाख- एकड्रमें (२) १६१४ में १४८ हजार ए०में

१६०३ में १ करोड़ वपर्योसे कपरकी १६०६-७ में १० टाल वपर्योधी नीटकी कोठियां थीं सन् १६०१में ६२३

१६१०-११ में ३५ टाख रुपवों की १६१२-१३में २२ टाख रुपवों की सन् १९०३में ५३१

(२) इसुम —इसके फड़से तेड व फूडसे रङ्घ निकडता है, जिन गुणोंके कारण विद्यायती माल प्रतिष्ठा पा रहा है वे सब गुण इसमें हैं। सन् १८०३-३४में था। लास उपयोंका इसुम चाहर भेजागयाथा। मगर सन् १६०३-४में यह संख्या ६आ हजारकी रह गई।

(३) हल्दो—इसक्षी पैदाबार खासकर मद्रास प्रांतमें और बंगाल विहार और वस्वईमें भी होती है।

(४) आळू—इसको पैरावार राजपूताना, मध्यभारत, यरार, सी॰ पी॰ और यू० पी० में होती है इसका ठाळ रक्त अच्छा यनता है।

इसके अतिरिक्त व्यत, विषय, कहुआ, सेनकी, ववूलकी द्यात आदि वह वृश्वेंसे भी रक्ष

वनाया जाता है।

यम्बईमें रक्कि न्यापारी कई जगह बैठते हैं, कई रंगवालोंकी फर्में बड़गादी, तथा वैद्यांडेपेयर यम्बईमें हैं। इसके अतिरिक्त पेन्टिक्कि रंगवाले न्यापारी दूसरे स्थानोंपर बैटते हैं। रंगोंमें एलीजराईन माल्में, तीनचन्द्र छप, वाप छाप,घोड़ा छाप, डी. डी. मार्का, आदि रंग विरोप मरादूर हें तथा इसी तरह ट्लीच करनेके रंग तथा केमिक्स्सड़ी भी कई काल्प्टिटी आती हैं जिसके न्यापारी पिंसेस स्ट्रीट और अशेटी स्ट्रीटमें बैठते हैं।

#### भारतीयं व्यापारियोंका परिचय

- · (११) बीस इजार सपत्रा आतन्द धर्मशाळमें
  - (१२) दस हमार रुपया अञ्चेक्जेंड्रा कन्याशालामें

इसके अतिरिस्त के एन पेटिट इस्स्टीट्य्यान, रॉयक एशियाटिक सीसारी, है नेटिव अनस्व लायज से, तथा तारंगा की पर्याग्राकारों भी आपने अस्टी एक ने वो थीं। गुनात बादियाबाइके भी गांवोंमें पर्याग्राना, कुए ' और तालावोंके जीवोंद्वारों करीव है। करव रुपये भएने दिये थे। जैन मिन्सिंक के जीगोंद्वारों बापने ८१० लाख रुपया लगाये थे, अपने अस्के समर्गे आप ब्राड इकार रुपया मासिक पार्मिक एवं परोपकारिक कामने क्या करते थे, और पीडेसे प्रतिमास व हजार रुपया क्या करते थे। ऐसे प्रतिमास व एक समित्र करते थे। ऐसे प्रतिभाशाजी एथवेंशान एवं दानी महानुभाव की जीवनी पड़ने हुए हरेक कामित्र मुद्देसे यह सहना निकट पड़ना है कि है मारत जननी तू हमेरा इसी प्रकार के क्योरत थेश किया कर, जिसमें पर्यं, समाज एवं शिक्षाकी रुस्त होती रहे।

आपकी ओरसे बंधाया हुआ आपकी मातश्रीके नामसे राजायाई टावर बर्म्बईमें दर्शनीय

चीन है।

इस प्रधार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उन्न प्रभावरात्रो व्यक्तिका देशस्थन सन् १६-६ भी ६१ व्यप्स्तको भई वर्षको स्वयंश्वम हुआ था, व्यापका सर्वातास होनेक सोक्से वर्ष्यके कई एक वाआरोमें हड्वाल मनाई गई और रोजर बाजरके राजांक नातेसे वापकी रोजर बाजरमें एक प्रस्तर मूर्वि स्थापितको गई।

इस समय बाएडे पुत्र सेठ कीकाभाई कर्मका सञ्चालन करते हैं। इस समय भी बाए रोजर कोर कॉटनके नामाद्वित न्यापारी हैं। बाप कई जनाइएट स्टॉक फ्रम्पनियोंके बारोफर हैं।

#### मेसर्स के॰ बार॰ पी॰ श्राफ

सेठ के० आर॰ पी॰ श्राप्त महोद्य आर॰ पी॰ श्राप्त एएड सत्स पर्मेंड पार्टन हैं। आर पारसी सज्ज हैं। वर्तमाननें आप नेटिन्ड रोअर एण्ड स्टाङ त्रोडसे एसीछिएएनकं मेविडेण्ट हैं। आप रोअर वाजारके बहुत प्रतिद्वित एवं आनेवान न्यापारी माने जाते हैं। आपको फर्मे दलाल स्ट्रेट बाड़िया विविद्यक्त प्रोटों में है। यहां सब प्रकारके रोअर और स्टांफ सिक्यूस्टीजाझ अच्छा विकिन नेस होता है।

#### मेसर्स जीवतज्ञाल प्रतःपसी

इस पर्मेक माल्किश्चा मुख निवास स्थान राषनुस्र (गुजरान ) है। आप जैन (शेव-स्वर मंदिर मार्गों ) सळन हैं। सेठ भीवनळलत्रीका वारम्भिक जीवन नौकरोसे **रा**र हुना <sup>स्रं</sup> दास गुप्ता एण्ड सन्तः २५ कंक्रूरगंधीरोड नेरानल एनी लाइन केमिक्टस कम्पनी स्टेंडर्ड केमिक्टस कम्पनी । विटीमोरिया कोटवाल एण्ड कोण्यूद्रगली, मांडवी हीगलाल एच अदसं १ केमेल स्ट्रीट, काल्यादेवी हुसेनअली महम्मदअली एएड को० रोखनेमन स्ट्रोट

## ककी इनका व्यापार

मारवर्षमें द्वी ऊनके प्रधान उत्पत्ति स्थान सिंध, पंजाव, तथा राजवृताना हैं। इन प्रांतोंनें उनकी प्रधान प्रधान मंडियां शिकारपुर, अभोर, फाजिलका, पाली, ज्यावर,केकड़ी और नसीरावाद है। इन मंडियों द्वारा प्रति वर्ष हजारों गाँठ उन लिवरपूरके मार्केटमें विकते हो करांची और वस्पईके यंदरों से भीजा जाती हैं। भारतमें सबसे पड़ी उनकी मंडी फाजिलका (पंजाव, है। दूसरे नम्यरकी मंडी ज्यावर है। व्यावरसे उन साफकर पद्मी गाँठें यंपाहर करीव २० हजार गाँठें प्रविवर्ष विद्यापत भेजी जाती हैं। यहां दो हजार मजदूर प्रति दिन उन साफ करनेका क्यान करते हैं। जिस प्रकार फाजिलकाके व्यापारियों को जनता माल सीधा फाजिलकासे लिवरपूर्ण लिये कुक कर देनेकी सुविधा है उस प्रकार यहांक व्यापारियों को नहीं है। यह कि व्यवसाइयोंको वस्वर्रंक द्वारा आपना माल विलायत हो भेजना पड़ता है। उन भेड़ोंसे सालमें दो बार काटी जाती है। जिन प्रांतोंमें गर्मी विरोप पड़ती है और जहांको रेसीटी भूमि होती है, वहां भेड़ें विरोप माजामें पायी जाती है। मारतमें सबसे बढ़ियां उन धीको है। यहांकी उनी टोई बहुत मजदूत, मुट्यपम एवं सुन्दर होती है। उनकी कई किस है जिनमें सकेंद्र, काली, क्येर मेटी रास है।

मारविद्यो अधिकार कन विवरमूछ जाती है। वहाँ हो दो तीन तीन मात्रमें एक सेख होता है उसके पूर्व यहरके व्यापारी सेट्में विकनेके तिये अपना माल मेल देते हैं। उस सेट्में विकनेवाले मालका रुपया पोंक शिक पेक के हिसावते मूरमाज़ा/जहालका माड़ा) आहत, पीना, व्याल व्यादि कई व्यापारिक रुप्तें बादकर एक्सपोर्ट परनेवाले व्यापारियोंके द्वारा अपने आहतियों हो मिटला है।

इस पक्षों उनके गोड़ाञ्ज पहांची विश्वसायील (भाषीयानके पाल) की पहली, दूसरी तथा सीसरी गलीनें हैं। यहां कई देशी और दिदेशी ज्यापारियोंक गोडाञ्ज है। जिनसी बाहुनमें पन्धर्रेक ज्यापारी यहासे आनेवाड़े मालको ज्यारते हैं। यहां के उनके ज्यारसार्योंकी संक्षेप सूची मीने दो जाती है। ———



## माचित्रके व्यापारी

## मेससं अन्दुबसती इत्राहोम माचितवाता

इस फ्लेंके माछिकों हा मूछ निवासस्थान षम्बई है। आप दावदी बोहरा जातिके सक्लत हैं इस फ्लेंको पढ़ों सन् १८८१में सेंठ अब्दुळअजो भाई और सेठ इज्ञाहीन भाईने स्थापित किया। बाप दोनों सक्लतोंका देहावसन्त हो गया है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) वन्त्रई —मेसर्घ अञ्जूल बत्ती इमादीन माबिस वाल्य १२१ नागदेवी प्यूंट पी॰ नं॰६—इस फर्मपर संस्ती, सस्त्र, प्रासन्देशस और सब वरहको माबिस हा न्यापार होता है। T.A. Diyaslai इस फर्मका दुरस्त्रने एक माबिस स्व दृश भागे कारत्याता है। उसमें करोब १३०० मतुष्य रोज ब्यम करते हैं। यहां सब प्रकारको माबिस तथा दास्त्रवानाच्या माल तैयार होता है। इस फर्मक वनेमान संबालक सेठ इस्माइलमी अन्युलनी, सेठ गुल्यम हुसेन इमादिन, सेठ तथ्यव अली इमादिन, सेठ साले भाई इमादिन और हीरासाल महासुल है।

वेस्टर्न इविडया मेच कम्पनी छि० वेजार्ड स्टेट वर्नो मेच कम्पनी वेटाई स्टेट



#### महाजनीकम्पनियां

- (१) इन्डिस्ट्रियल फाइनेन्स लि॰ की रिजस्ट्री २८ फाबरी सन् १६२२ ई॰ को सराफीका न्यव-साय करनेके उद्देश्यसे करायो गयो थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २ करोड़ की थी परन्तु कम्पनीने शेअर बेंचकर १७ लाख ८५ हजारकी रक्तम कम्पनीकी वस्ल पूंजीके रूपमें लगा रक्खी है। इसका स्माफिस सेन्ट्रल बैंक विलिडङ्ग स्मूँनेड रोड फोट में है।
- (२) इनवेस्टमेन्ट ट्रस्ट छि० की रिजस्ट्री २ फरवरी सन् १८२५ ई०में महाजनीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ करोड़ की थी परन्तु २ छा० २१ हजारके रोजर वेचकर वस्तुल पूंजी लगायी गयी है। इसी पूंजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका आफित वाडिया विल्डांग दलाल स्टीट फोर्टमें है।
- (३) बाम्बे इनवेस्टमेन्ट फम्पनी छि॰ की रिजस्ट्री ८ अप्रैं छ सन् १६२१ में महाजनीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ करोड़की थी, परन्तु शेअर वेचक्कर ३४ ला० ४७ हजार ७० ६० की वसूल पूंजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका आफिस ३५६ हार्नवी रोड फोर्ट में है।
- (४) मिस्टेनियस इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी छि० की रिजस्ट्री ८ अप्रैं छ सन् १९२१ ई० को महा-जनीका व्यवसाय करनेक वह रेचसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूष्टी १ करोड़ की थी परन्तु रोग्नर बेंचकर ३२ टास ७२ हजार ७० ६० वस्ट किये गये इसी वस्ट पूष्टीसे व्यवसाय चल रहा है। इसका आफिस ३४६ हार्नवी रोड पर है।
- (४) प्रावीडेण्ट इन्वेस्टमेण्ट फर्मनी लिए की रिक्तस्त्री ४ दिसम्बर सन् १६२६ ई० में महाजनीका ज्यवसाय करनेके वर इयसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत यूँजी ५० लाख की है। इसका च्यांकिस ५५ स्प्लीनेडरोड फोर्टमें है।
- (६) मक्त अन छननताल भाई एगड कम्पनी ति० की रिनस्ट्री २२ दिसम्बर सन् १६२० ई० में महाजनीका व्यवसाय काने के लिये करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २५ इस २५ हजार को है। इसका आफिस २६५ हानंबोरोडपर है।
- (७) यूनिवर्सन ट्रेडिंग कम्पनी ति० की रिजस्ट्री १६ क्षास्त सन् १६१८ दें भें महाजनी का व्यवसाय करने हे लिये करायो गयी थी। इसही स्वीकृत पूंजी २० लाख यो परन्तु होशर बॅचकर ह लाख ६६ हजार २सी क्षयेकी बस्ज पूंजीसे व्यवसाय होरहा है। इस हा व्यक्तिस हरामत महल पौपाटीयर है।
- (८) चेन्द्रुल वेंक बाफ इरिडया लि॰की राजिस्त्री २१दिसम्बर सन् १६११ ईंओं महाजनका व्यवसायकरनेके दर्देश से करायोगयो थी। इसकी वर्डमान वस्तुल पूँजी १६७६७२७५ की है।



शेवर वेचकर वसूब पूंजी इस्ट्री को गयी. बौर बसीचे व्यवसाय विवा जा रहा है। इस वा. आस्ति पास्त्रे हाइस मूल रोड फोटेंमें हैं।

- ( 9 ) हिळाचंद देवचन्द एउड कम्पनी डिंग की रिजिस्ट्री तांत्र ७ नवस्यर सन् १६१६ में कराची गयी थी। इनके यहां जनस्य मर्चेन्टके रूपमें व्यवसाय होता है, इसकी स्वीतन पूंजी ३० द्धारा की पोपित की गयी, वह सब वन्त्र पूंजीके रूपमें इकही कि वजीते व्यवसाय किया जा रहा है। इसका क्षाफिस इळ्डायाद येंक विस्तित ५३ अपोती स्ट्रीट स्टेटमें हैं।
- (८) गोविन्द्जो माधवजी एउड कम्पनी ति॰ को र्राजस्ट्रो ना० १६ दिसम्पर सन् १९१८ में जनस्त मर्चेण्डके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे कराजी गयी थी। इसने १ उदस ३० हजारकी वस्छ पूंजी व्यवसायमें लगा रक्सी हैं। इसाझ लान्तित २ रेनपार्ट रो फोर्टमें हैं।
- (६) रातन्देश श्रीहम्म ट्रेडिङ कमरतो डि॰ की रिजस्ट्री ता॰ ३ दिसम्बर सन् १९१६ ई॰ में जनरङ मर्चेरके रूपमें व्यवसाय करने के वहारपति करायी गयो थी। इसने १ टाल १० इजारको वस्ट पूंजी इस व्यवसायमें ट्या रफ्खी है। इसका जात्तिस ६ सावहबाड़ी सा नाका गिरगांव मेक रोडपर है।
- (१०) विद्वृत्वत्त ज्ञाभोद्दर येक्टरती एउड क्रम्पनी ति० को रिनस्त्री ता० २ स्तिवंबर सन् १६२२ दै० में जनराड मर्चेटके रूपमें व्यवसाय करने के उद्देश्यते करायी गयी थी। इसकी खोक्त पूँजी १ क्सोड़की घोषित को गयी थी परन्तु रोभर वेंषकर ७५ व्यवसी वसूछ पूँजी इक्ट्री कर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका बाक्तित १६ वरोडों स्ट्रीट घोटमें हैं।
- (११) जापान इस्पोटसं छि॰ को रिजस्त्रो सा। ८ सितंत्रर सम् १८१४ में इमीरान एजेन्टका व्यवसाय करनेके छिपे करायो गयी थी। इसहो स्वीतृत पूंजी १ द्यास ही पोषित की गयी थी। वह शेजर वेचकर इक्ट्री को गयी और वत्त्र पूंजीके रूपमें द्यारहर उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है इसका आफिस बैंक स्ट्रीट फोर्टमें हैं।
- (१२) देउ एन्ड बंदनी डि॰ की र्रावस्त्री ता॰ १ जनवरी सन् १६२१ ई॰ में कमीरान एजेन्टका व्यवसाय करनेके वर्देश्यते करायी गयी थी। इसकी स्वीहत पूंजी २ टाख १० हजार घोषित की गयी थी, ररन्तु रोजर वेचकर १ साल २५ हजारको वन्तु पूंजीते व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आदिस गोहरूदांस तेजराउ अस्पतार्डक सामने कार्नोक रोडपर है।
- (६३) डेविड एउड कंपनी हिन्न की राजिस्त्री तान १७ जनवरी सन् १६२२ ईन् में कमीरान एजेन्डके क्यमें व्यवसाय करनेके उद्देशके क्यायों गयी थी। इसवी स्वीहत पूंची १ व्यवसो घोषित की गयी थी। देसी वसून पूंजीके रूपमें व्यावस व्यवसाय क्या जा रहा है। इसका आस्त्रिस १०० स्प्लेनेड रोड कोर्डमें है।

# हुइम्सर्प एवड पश्चिम

नेत्त्रतं नेतरात्र मोहणदास

चंद्र (१६६ में हेर्ने क्षेत्र मान र है के तब मिहन है समझा है। एक्षेत्र में में रें के रोग दिल्ली मार्की में तमें होता है की में के के की में हैं रें के रोग दिल्ली मार्की में तम है कि हो की मार्की की मार्की

#### सिनेमा फिल्म कमानी

- (१) कोहिन्र किल्म्स छि० की रिजस्ट्री ता० ४ सितंत्रर सन् १९२६ ई० में फिल्म तैयार -फरानेके उद्देश्यसे फरायी गयी थी। इसकी २ छाखकी वस्छ पूंजीसे न्यत्रसाय ही रहा है। इसका स्ट्रियो और आफिस कोहिन्र रोड दाइरपर है।
- (२) येग्स छि॰ की र्राजिस्ट्री ११ जनवरी सन् १९२० ई॰में फिल्मका व्यवसाय करनेके उद्देश्य से करायो गयो थी। इसमें २ लाख ही बसूज पूँजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस १३९ वेहराम महल फालवादेवी रोडपर है।

## रु ई

- (१) प्रोवस काटन एण्ड कम्पनी छि। को रिजस्ट्री २६ मार्च १९२२ ई० में हुईका व्यवसाय जनरछ मर्चेन्टफे रूपमें करनेके उद्देश्यसे करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ७० आखकी घोषित की गयी थी। परन्तु ५० आखकी वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस फार्वेस स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (२) वेस्टर्न इण्डिया फाटन कम्पनी लि॰की रिनस्ट्री ता॰ ४ अप्रैल सन् १६१८ई॰ में रुईका व्यवसाय कानेके उद्देश्यते करायी गयी थी। इसमें ५ छाख ही बसूल पूँजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका साफिस औरियन्टल विल्डिङ्ग हार्नथी रोड फोट में है।
- (३) यूगेएडा काटन ट्रेंडिझ फम्पनी छि० की रिजस्ट्री ता० ७ जनवरी सन् १६२२ई० में रुईका व्यवसाय करने तथा विदेशसे कज-फवायो सून मंगानेके उद्देश्यसे करायो गयो थी। इसकी स्वीकृत प्'जो १० छाछ को घोषित की गयो थी परन्तु ५ छालकी वस्तु प्'जीसे ही आजकल व्यव-साय किया जा रहा है। इसका आफिस ६५ खपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (४) पटेल काटन कंपनी लि॰ की रिजस्ट्री ता॰ १६ जुलाई सन् १९२५ ई० में रुईका व्यव-साय काने के उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी २४ टाखकी स्वीकृत पूंजी वस्ल पूंजीके रूपमें लगी हुई है। इसका आफ़ित गुजिस्जन हाऊत नेपियर रोडपर है।
- (५) काटन एजेंसी छि॰ की रिजस्त्री ता॰ २६(सितम्बर सन्१८२३ ई॰में हईका व्यवसाय करने के चर्रस्यसे करायी गयो थी। इसके व्यवसायमें १० छाखकी वसूछ पूंजी छगी हुई है। इसका आफिस १११२३ वर्षनेट स्ट्रीट फीटेंमें है।
- (६) यूनियन कॉटन कम्पनो छि० को रिजस्ट्री ता० ३ जनवरी सन् १९२७ ई॰ को रूई का व्यवसाय करनेके व्हें स्वसे ८ छायकी स्वीकृत पूंजीसे करायी गयी थी। इसका आफिस यूसुफ बिस्टिङ्ग चर्चगेट स्ट्रीट फोटेंमें हैं।



- (४) यूनाइटेड इश्विनियरिङ्ग एण्ड बिल्डिङ्ग कम्पनी छि॰ की रिजस्ट्री ता॰ २७ फावरी सन् १९२२ ई॰में कन्ट्राकर और इश्विनियरिक ल्पनें व्यवसाय करनेके बहुँ स्वसे क्यापी गयी थी। इसको स्वीतन पूंजी १३ टालको पोपित की गयी थी, परन्तु १ लाख ४० हजारकी बन्तुन पूंजीसे व्यवसाय होरहा है। इसका आस्ति फार्वेस स्ट्रीट फोट भें है।
- ( ५ ) जे॰ सी॰ नेमांन टि॰की रिजल्मो ता॰ १४जून वन् १६२२ ई॰में कन्ट्रास्टर और इन्दिन निवरके स्पर्मे न्यवसाय करने हे चहे रवते १४ टासकी खोहन पूजीसे करायी गयी थी। इसका बाक्ति ४ मर्जवान रोड फोर्ट में है।
- (६)मैक्वेष प्रदर्स हि॰की राजिस्ट्रों ता॰ १ दितम्बर सन् १६१४ ई॰में मकान बन्तनेक कन्युक्ट लेने तथा अन्य प्रकारक कन्युक्ट और इश्विलयरिङ्गका काम करनेक उद्देश्यसे करायी गयी थी इसकी स्वीकृत पूंजी ९ क्यसकी घोषित को गयी थी, परन्तु ५ लास ४० हजारकी वस्तुल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आहिस कोडक हाज्य हार्तवीरोड फोर्टमें है।

#### बिलायती राग्य

- (१) हिएसन एण्ड बन्यनो डिज्बो रिजल्लो ता १९ जनवरी सन् १६२०ई में करायी गयी थी। ये विद्यायती रासके वह ब्यामसे हैं। इसको स्वोक्त पूँजी ३० टासको पोरित को गयी थी रसन्तु २० टासको बसूछ स्कमते ब्यवसाय किया जा रहा है। इसका आहित ई अपोटो स्ट्रीट फोर्डमें है।
- (२) हर्षटें बन् एन्ड बन्धनो टि॰की एकिस्ट्री ता॰ २६ स्तवरी सन् १६२३ ई॰ में करायी गयी थी। इनके यही विद्यायनी रागपका व्यवसाय होता है। इसमें ३ टालकीपूंची सनी दुई है इसका कारित एडफ्निस्टन सरक्व पटेटमें है।

#### चाय

(१) ऐन्यर दिन्त दो कन्यनी किन्दी रिजन्दी नारीस ३ दिलन्दर सन् १८२४ हैं। में यावधी सेनी और उसका व्यवसार करनेके बहेश्यने कारों गयी भी। इसकी स्वीतन पूर्वी एक इस्तकी हैं। इसकी व्यक्ति सहे परसोंके पास भाईसवामें हैं।

## ।दवासलाईके न्यवतायी

(१) बेस्टर्न शुन्दवा मैच फरानी हिन्दी गिल्ली वान व वितत्तर सन् १८२३ हैं व्ये दिवा-सर्व्याद्वा प्यासाय परनेके वह रावसे करायी गयी भी। शहरी स्वीहन पूँजी उप ताराकी पेवित हो गयी थी, परन्तु ४० व्यव द सी प्री बन्ड पूर्व्यांसे व्यवताय हो गहा है। श्रम्क प्रान्तित वारकान हाइस निकोतरोड बेंद्राई स्टेटर्ने हैं।

# रतान स्वामारियोका परिचय

डक्सेनर्सं **प्राह प**िनशर्स धादरजी कारसजी मास्टर गिरगांव रोड धामीवराड नेदी कोबापरेटिव्ह घोसायटी डिभिटेड नोंक्सकोड' युनियर्सिटों येस निकील रोड़ टाइम्स सौफ इंगिडया, टाइम्सविस्डिङ्क ह

पंग्लों मोरियण्टल अकडिपो ट्रेक्ट एन्ड ड्रिक सोसायटी कालवादेवी। स्प्लेनेहरोड १३२ काडवारैवी, रोड़

डी व्यस्त इत्त एन्ड फी वसारत्वन की आपरोटेंब एम्पायर पञ्जिशिंग कम्पनी गिरमांव वैकरोड इण्डियन पर्टिटिशिंग फम्पनी छि॰ फावसजी वारापुरवाटा सन्त एन्ड को०, १६० किता विविद्ध में व्योह

इण्डियन दुक्रियो मेडासस्ट्रीट त्रिपाठी एन्ड को० (एन० एम०) पटेल स्टीट फोट<sup>६</sup> महल हार्नवीरोड इण्डियन एन्ड कॉलोनियल पुक एजन्सी कालवादेवी रोड

थेसर एन्ड को एस्प्ट्रेनेड रोड ४४-४६ हानंबी रोड वेस्टर्न विटि'न वनसं कूरे रोड नरेन्द्र युक्त हेपो लेडी जमरोदजी रोडवारर कान्तिङाल एण्ड को० झार० गिरगांव नैरानल पडिन्निर्शिंग फंपनी छि० गिरगांव वेशाइ

किंग एण्ड को० हानंत्रीरोड़ है। पी॰ मिस्नी कालवादेवीरोड न्यू व्यक्ती विन्दिङ्ग वेस १८-२० कासी हैयदस्ट्रीट

मराज औद्यणदास फालवादेवी रोड ीनाला पारस एन्ड को० ३१ काहेल निर्णयसागर पिन्टिङ्गपेस फाटनारेवी; पापुलर दुक डेपो गुनालिया टेंक रोड 4ालवादेवी बाम्बे दुकडियो गिरगांव

छ नारायण एण्ड को० कालवादेवी **रोड** न पराह को० एस, सेन्द्रस्टरीड़ निदिस एएड फोरेन बाइविल सीसायर

न बेस, गिरमान क्लिशिंग कम्पनी डि०४६ फोर्डस्ट्रीट बरागंका एण्ड को सी० एम० १०६ ।

[बहिपो षोगा स्ट्रीट फोट<sup>6</sup> ह को० कान्देशड़ी पो० नं० ४ ब्देको एएड सन्स दिमिटेड फोर्ट स्ट्रीट स एन्डको० ४०, त्रिटिसा दौटल हेन थैनेटकालेमन एण्ड को० छि० हार्नवी शेड ि करानी सन्स योग

बैटरवर्क एण्ड को० लिमिटेड यार्क विन्डिंग बाजार स्ट्रीट हानंत्री हो ह

मैक्टिन एग्ड को॰ हानंत्री रोड \$\$\$

- (४) यूनाइटेड इश्विनियरिङ्क एण्ड बिल्डिङ्क कम्पनी कि॰ को रिजेस्ट्री ठा॰ २७ परवरी सन् १९२२ ई०में कस्ट्राकर और इश्विनियरिक क्यने व्यवसाय करनेके ट्रोरसे क्यापी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १३ लालको घोषित को नगी यो, परन्तु १ जानक २० इसरकी बसुत पूंजीसे व्यवसाय होरहा है। इसका जानिस सामें स्वीटिंट मोर्स है।
- (५) जे० सी॰ रैन्संब कि॰को रॉक्स्से स॰ शुक्त सन् १८२२ दे॰में कन्यू स्टर और प्रधा-नियरके रूपमें व्यवस्य करेंके ब्रोहरूने १५ कालको खोस्त पूजीसे करायी गयी थी। इसका आफ्रिस ४ मर्वतन रोड केटीबेंदें दे
- (६)मैक्वेय बदर्स डि॰को रावेक्ट्रों बार र हिस्कार सन् १६१४ ईश्में मकान मगानेका पाल्यापत लेने तथा कान्य प्रकारक कम्यूक्त कौर द्विजिन्यरिक्षका काम करनेके उद्देश्यरे। पाराशी गांशी भी इसकी स्वीकृत पूँची ९ कर्सको योरित को गयी थी, परन्तु ५ लाल ४० हजारकी महाल पूँजीरी व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आधिस कोडक हाउस हार्मनीरीड भोषांगी है।

### बिलायती राग्य

- (१) फिए्सन एग्ड ब्ल्पनी लि॰की रिजस्त्री ता॰ १९ जनवरी रात् १६५०ई में करावी गयी। ये विद्यायती रास्वके वड़े ज्यावासी हैं। इसकी स्वीद्धा पूंची ३० छाड़ाकी भीवित की गयी। भी परन्तु २० लावकी वस्तु रकमसे ज्यवसाय किया जा रहा है। इसका आधिता है भगोछी स्ट्रीट फोटेंमें है।
- (२) हर्वर्ट सन् एन्ड फम्पनी छि॰की रिअस्त्री ता॰ ५६ फापी मान् रह् पप् कि वि क्षापी गयी थी। इनके यहां विद्यायती शरायका व्यवसाय होता है। इसके एक्किस्टन सरक्छ फोर्टों है।

#### चाय

(१) ऐस्वर दिव्स दी कामनी किन्सी बीतानी भागील वृ शिमानर मन ४६ वर्ग, बैस है जीती जानू हो खेंबी और उसका व्यवसाय कानेक वर्ष क्षमी कामनी भागी भी। बगावी ब्याबल पूजी में संप्तानित के इसकी साफिस सबे पारसोंक पाल भाकितलाति है।

#### दियासलाईके व्ययसायी



शोलूड, मेडल, घड़ी तथा विरोप ध्वसरोंने उपहार देने योग्य समी प्रधाकी मूल्यवान वस्तुओं तथा जवाहिरात हा काम होता है। इस हा आफिस यूसुफ विविडङ्ग चर्चगेड स्ट्रीट फोर्डमें है।

## वाच पंत्र

- (१) रोज एण्ड फम्पनी हि॰ की रिजस्ट्री ताः २४ जून सन् १६२२ ई० में ४ हाल की स्वीहन पूंजी घोषित कर कराया गयी थी। इसके यहां सभी प्रकारके याजे मिलते हैं। यह फम्पनी स्वयं बाजे तैयार भी कराती है। इसका जाफिस रेम्पर्ट रोड फोटोंमें है।
- (२) विटोध्येन कम्पनी लि॰ की रिजस्त्री ता॰ १७ मार्च छन् १६२० ई॰ में करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूँजी १ ला॰ ५० हजारकी घोषित को गयी थी। इसके यहाँ मामोक्येन और उनका सभी प्रकारका सामान मिलता है। इसका व्यक्तिस पोर्टम है।
- (३) बाम्ये रेडियो कम्पनी डि॰ की रिजाटी ता॰ २ दिसम्पर सन् १६२६ ई॰ को बेतार कर द्वारा समाचार भेजने तथा उनके उज्ञारने योग्य स्थल तैयार करनेके उद्देश्यसे करायी गयो थी। इसकी स्वीकृत पूक्षी १ टार है। इसने रेडियोके द्वारा दूर देशोंमें होने वाले गाने और वज्ञाने का तुरीटा राग घर वेठे सुन सहनेकी पूरी व्यवस्था की है। इसका आफ्तिस मेरीन टाइन्स क्वीन्स रेडिपर है।

#### वेतारका तार

(१) इन्डियन प्राड कास्टिङ्ग कम्पनी हिन्न की रिजस्त्री तान १ जून सन् १६२६ ईन् को करायी गयी थी। इसका उद्देश्य जन साधारणके लाभार्थ वेतारके तार द्वारा सभी विपयोंका सनाचार भेजना है। इसकी स्वीकृत पूंजी १५ टाख की है। इसकी सफल्लासे न्यवसायको ेर्द्र कपिक लाभ होनेकी आशा है। इसका आफ्रिस ३४॥३८ अपीलो बन्द्र रोड फोर्टमें है। टर कमनी

(१) फोर्ड मोटर करपनी लाफ इंग्डिया लि॰की रजिस्ट्री ता॰ ३१ जुडाई सन् १९२६ ई॰ को क्सपी गयी थी। इसकी स्वीट्रत पूजी २५ लाखकी घोषित को गयी है। इनके यहां मोटर तथा साइकलों टमनेवाला सभी प्रकारका सामान और उनके पुर्ते मिछते हैं। ये मोटर और साइकडका व्यवसाय करते हैं। इसका आफिस कामसे हाउस करीममाईरोड वेंद्यर्ड स्टेट फोर्ड में है।

(२) जेनरल कार्पोरशन टि॰को रजिस्ट्री ता॰ ४ अगस्त सन् १६२६ ई॰में ३ सासकी स्वीकृत पूँजी घोषित कर करायो गयी थी। इनके यहां मोटर, साइकल और उनके सामानका व्यवसाय होता है। इसका आफिस रण्होड़-भवन लेमिझ्टनरोडपर है।

(३) वाटोमोबाइल प्रम्यनी डि॰की रिजिस्ट्री ता० २६ मार्च सन् १६१२ ई॰में मोदर तथा

## रंगके व्यापारी

. 47"

# मेसर्स सूरजी भाई वल्जभदास

इस फमके मालिक सेठ सुर्ता माई बड़मदासका मूछ निवास स्थान कच्छ है। इस काफी आपने १८ २० वर्ष पूर्व रंशायित किया। वर्तमानमें आप अपने व्यवसायका सब भार अपने पार्टनरिंग सिपुर्द कर रिटायरके रूपमें आराम करते हैं। आप संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं। आपको हिन्दी-मत्ता एवं शुद्ध वेशीवक्रोंसि विशेष मेम है। आपने कच्छ कान्क्रोनको समय २० छात रूपमें अर्थ पर प्रविच करनेने विशेष भाग छिया था, एवं शुद्ध भी जुद्दे जुद्दे प्रमार्थ काव्योमें करोब शास्त्रक वर्ष हैं। आपको उत्तर स्थान वर्ष हैं। आपको सम्बद्ध स्थान करनेने विशेष भाग छिया था, एवं शुद्ध भी जुद्दे जुद्दे प्रमार्थ काव्योमें करोब शास्त्रक वर्ष हैं। आपको स्थान अपने आपने वर्षा हैं । आपको स्थान करी मेन्स हैं। आपने २ बार विद्याय यात्रा की एवं वहां सुद्ध शास्त्रहाई जीवन विद्याय।

सपन र वार विलायत यात्रा का एवं वहां सुद्धं शाकाहारा जावन । यदाया । - क्षापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

(१) परवर्ष सेसर्स सुरजी वहभदास प्राड करूपनी हार्नवीरोड-फोर्ट —यहां सब प्रकारके रङ्ग, केनिक्ट काटलयाने आर्टिकिशल, सिल्क और मिल स्टोसंका व्यापार ढोला है।

( २ बम्बई - सूरजी बड़भदास ऋडर कम्पनी बड़गादी, यहां रङ्गरा योक व्यापार होता है। ( ३ ) सूरजी वरुडभदास ऋडर कम्पनी पुरानागंज-फानपुर, यहां भी रंगरा न्यवसाय होता है।

(४) सुरजी बल्लभदास इल्टर कम्पनी अमृतसर, यहां भी रंग झ व्यवसाय होता है।

#### रंग और वार्निसके व्यापारी

अन्द्रता समस्रीन एयड सन्ध, रोसमेयन स्ट्रीट इमादिम सुलेमान जी एण्ड सन्ध स्वारागेट ईस्माइल जी करीम माई एण्ड सन्य स्वागले कार्यहुणा बदसे अन्दुल्यहमान स्ट्रीट फासिमअली विन्तानपूजा महमदअली मेन्सन, भिंडी बाजार पेरा भाई जमरोद जी स्वामस्टा, कालबादेवी शेल, दादमी पाकजी एयड कोल सुद्दारी, मांडवी









वेश हिरशङ्का लापाराम बम्बई

#### जनके जस्येदार्

(१) मेधर्स नरसूम्छ गोकुलदास नागदेवी स्ट्रीट यस्पई—हेड ऑफिस -िराझापुर, वांचेन 'क्षिक्का भौर ज्यावर। यह फर्स फर्सब्स केम्बिछ एएड फ्रम्पनीकी करांची बाधिसकी विधानुर, अभोर, तथा पानिककाके लिये तथा सन्दर्भ साविसको, पाली, व्यावर, केंकड़ी और नरीए-यादके लिये ग्यारटेड जोकसं है इसका जत्या पिनरापील गलीमें है।

(२) मेससे बीरचंद उमस्ती, पांजरापील ३ गत्नी यस्तर्व T. A. Promotion, यह फर्न केस एयड व्हिंग्स प्रम्पनीकी यस्तर्यको स्वारटेड ब्रोकर है। तथा लीवरणूको लिये उन्ह

एक्सपोर्ट करनेका व्यापार करती है। जतथा पांजरापोल ३ गडीमें है।

( ३ ) मेसर्स मुख्यी वमरसी पांतरापोख (सेनलाइन) बस्वई—यहां इस फर्मका जस्या है और उनमें मफारमी का काम होता है।

( ४ ) कासनअछी इत्राहीम डोसा खड़ग डूंगरी

( ५ ) डेबिड सामुन एण्ड कम्पनी पाजरायोळ

( ६ ) भरानमी हरमपत्रान पौजरापोछ ३ गडी

( ७ ) बाम्बे कम्पनी लिमिटेड पोत्ररापोछ गली ( ८ ) रवनसी तुळ्सीराम पोत्ररापोछ गळी

(६) बाळे महम्मद् धामसी सङ्गा हुगरी

(१०) रारमछी नानजी पांजरापील

(११) मायर नृसिंह एएड कम्पनी पांत्ररापोछ

(१२) ग्टेंडर्स आरबुयनोट रूम्पनी

## माविसका ब्यापार

साविधके व्यापारी बहुगाही और नागहेशी स्ट्रीटपर बैटने हैं। यहां सीहन रहेटना-वेंड और जापानसे साविध काली है. तथा देशी बना दुवा माल भी विष्या है। यह माल खारी एक्टपर रेलने केटी है। इसी वर्ड स्टाइना लादि शुरुशानेका माल भी स्वाहमें प्रकार नेवंड स्ट्रप्या अला है स्वका रेलनेका भाहा सब देशगी से किया जाता है। यहां के व्यापाने कारों केट स्वापारियोको स्थितकाले सावरेका भी माल मंगा हैने हैं।

# हरिहर फार्मेनी

इस जीप्यालयंक माजिक वैद्य हरिसाद्धर टायासम है। आपने इसकी स्थापना सन् १६१२ में की। यों तो वैद्यानार सास निवास कठियावाड़ है पर जनताने आप अदमसावाठों के नामसे विद्याप परिवित हैं। आप गुवास के सोगों के, सास वैद्या है। इसके अविशिक्त पांडुरोग और एनी-नियां के भी आप चिकित्सक हैं। आपको इन सेगोंका ४० वर्गोंका अनुभव हैं। आपको कई देशी रईस और अंभे जोंसे प्रशांका पत्र निजे हैं। इस समय आपके व औपपालय चल रहे हैं। (१) हरोइर कामसी, होसमइल कालवादेशीरोज (२) वैद्या हरे साथासम, मायक चौक अहमदायाद (१) वैद्यादिस हामसी, होसमइल कालवादेशीरोज (२) वैद्याहर लायासम, मायक चौक अहमदायाद (१) वैद्याहरी हुआ साथासम चल्लान पुलके बाजूमें सूरत । अहमदायादका औपपालय सन् १६०३ में स्थापित हुआ सा। अभीवक करीन व लास सेगियोंको आसम आपने किया है।

# पविलक्ष संस्काएं

ऐत्यूगपालीजिक्छ सोसाइटी—(स्थापित सन् १८८६ दे०) इस सोसाइटीका कार्यालय स्थानीय टाक्नदालों है। यह संस्था भारतों वसनेवाली विभिन्न जातियोंके शारीरिक मानसिक और लाष्यादिमक विकासकी तात्विक सोज करनेक काममें लगी हुई है। यह संस्था संसारकी कान्य ऐसी ही संस्थाओंसे पत्र व्यवहार कर विचार विनिमयका कार्य मी करती रहती है। इसकी येठके मासिक होती हैं और उनमें उपरोक्त सोज सक्याभी निवन्थ पड़े जाते हैं और उनसक्यान्थी वाद विवाद भी होता है। इस संस्थाका सदस्य शुरूक १०) क्या वार्षिक है।

रायछ एशियाटिक सोधाइटी (यम्बईनाली शाखा)। यह संस्था सन् १८०४ ई० में वान्ने लिटरेरी सोसाइटीके नामसे स्थापित हुई थी। परन्तु प्रिटेनकी रायछ एशियाटिक सोसाइटीले सम्बन्ध हो जानेके कारण यह उक्त सोसाइटीकी शाखाके रूपमें यदछ गयी। इसका सदस्य ग्रुङ ४०) वार्षिक है।

यान्वे नेचरछ हिस्तूं। सोसाइटी चोर्ट—इस संस्थाको स्थापना सन् १८८३ ई० में भूगर्म विद्याकी व्यवहारिक योजमें सदस्योंके अनुभवपर विचार करने और पश्चकोंके सम्बन्धमें ऐतिहासिक योज करनेके लिये हुई थी। इस संस्थाके पास एक बहुमूल्य पुस्तकालय प्राचीन और अवांचीन पुस्तकोंका है और क्विने ही प्रकारके सन पश्चियों, कीठे महोड़ों, सापों और अपडोंका भी प्रशंस-नीप संग्रह है।

सामुन नेकैनिक इन्स्टीटगृट फीर्ट—इसकी स्थापना सन् १८४७ ई० ने **हाँ भी पर** इसका वर्तमान नाम सं स्वार सन् १८७० ई० ने हुआ। यह संस्था वैद्यानिक विप**र्वादी** सुविधाओं के लिये स्थापित की गयी थी। इसके पास वैद्यानिक विपयको पुरवर्षोका यहाँ विदेशी पर्शेका भी अच्छा संग्र है है

# व्याइट स्टाक कम्पानयाँ

१६ वीं शताब्दीके आरम्भमें ज्याइएड स्टाक कम्पनियों का यहाँ कहीं नामोनिशान भी न या परन्तु २० वर्ष वादसे इतिहास मिलजा है 6 यहाँ ऐसी कम्पनियाँ खोलनेको व्यवस्या को गरी थी। सन् १८५० ई०में प्रथम थारही ब्राइन्ट स्टाक कम्पनिर्योको रजिस्टी करानेको व्यवस्थाका प्रयोग श्चारम्भ हुआ। सन् १८५०ई०में XLIII Act पना और उसमें आइण्ट स्टाक कम्पनिवीं प्रै रजिच्दी करनेका अधिकार परवर्द, कलकता, और मद्रासके 'सुरोम कोर्ट' नामक प्रवान विवासक्षयकी दिया गया । इस नये फानूनके अनुसार एक स्थानोंके सुनीमकोटौँको रजिप्दो करानेवालेंके श्रादेत पत्र छेने हा अधिकार होगया । आवेदनपत्रमें निम्निङ्खित वार्तोका रहना आवस्यक माना गया।

(१) रजिष्ट्री कराई जानेवाली फम्पनीके हिस्सेदार्रोका नाम और उनकी संख्या ।

(२) कस्पनीका भावी नाम।

(३) प्रान्तके छन मुख्य २ ब्यवसायी केन्द्रोंका नाम जिनसे ब्यवसाय सम्बन्ध रहनेवाटा हो।

( ४ ) पूंजीका परिमाण, उसके ब्लाकार प्रकारका विवरण और प्रवन्यके लिये यदि कोई पूंजी <sup>आति</sup> रिक्त रक्खी गयी हो तो उसका परिमाण।

(४) कितने हिस्सोंमें पूंजी विभक्त है या होगी। उपरोक्त बार्तोका स्पट्टीकरण करनेवाले आवेदन पत्रपर सुदीमकोट रिजट्टी करनेकी स्वीकृषि

सन् १८५७ ई०में उपरोक्त कानूनमें संशोधन हुआ और ब्वाइएट स्टाक कम्पनीके हिस्सेर्गों ह देती थी। दायित्वभार निरिषत रूपसे सीमायद्ध कर दिया गया। सन् १८६० हैं॰ में कानूनमें पुनः संग्रोध हुमा और एड नवीन कानून Act VII पास किया गया। इस नवीन कानूनमें भी सीमावद्र वृद्धित के सिद्धान्तको ही प्राधान्य दिया गया और ज्वाहन्ट-स्टाक वैंकिंग करूपनी स्यापित की गयी। <sup>हर्स</sup> १८६६ ई०में पुनः कानून संशोधनकारी X Act पास हुआ। सन् १८८२ ई० में VI Act इव और अधिक समयतक यही व्यवहारमें प्रचित्र रहा। सन् १९१३में पुनः संशोधन हुआ की मात्रदक यही फाममें आ रहा है।

सन् १६२३ के इण्डियन फम्पनीज ऐक्ट ७ के अनुसार रिजस्ट्री द्वारा विमिटेड कीग्यी इर्ग

व्यक्षियाः —

इस संस्थाकी लोरसे चलते फिरते पुस्तकाल्यों ज्ञा अच्छा प्रवन्य है। इस समय संस्थाकी लोरसे १०५ पुस्तकाल्यके लगभग चल रहे हैं और निर्धनी समाजको उनसे लाभ पहुं चावा जाता है अमजीवी वर्गके लिये इसकी कोरसे रात्रिपाठरालाओं का प्रवन्य है। सामाजिक प्रश्नों को लेकर सिनेमा द्वारा न्याल्यानों का प्रवन्य करना, होलो दिवालोपर गालो वकने लौर जुआ खेलनेकी प्रथाको हटानेके लिये भी यह संस्था सज्के रहती है इस संस्थाको कोरसे स्पेशल सर्विस क्वार्टरली नामका वैमासिक पत्र भी निकल्या है।

वार्यन एड्यूकेरानड सोसाइटी—इस संस्थाको स्थापना सन् १८६७ ई० में नौ तरुण में जुपटों द्वारा को गयो थी। आरम्भमें इस संस्थाका नाम मराठा एड्यूकेरानड सोसाइटी था। इसका चर्रेक्य पद था कि शिक्षाके साथ धर्म तत्वका समावेश कराया जाय और साथ ही भार- तीर्यों के हाथमें पूर्ण रूपेग सम्पूर्ण व्यवस्था भार दे अल्प व्यय साध्य शिक्षाको घर घर एड् 'वाया जाय। इस संस्थाने स्थानीय गिरगांवमें एक हाई स्कूड स्थापित कर व्ययना कार्य आरम्भ किया। आज इस संस्थानी बोरसे कितनेही स्कूड क्द्री महटों ने चल रहे हैं। इसका सम्पूर्ण प्रवस्थ भार एक ऐसे धोड़िक हाथमें हैं कि जिसके सदस्य बाजीवन सदस्यके नामसे सम्बोधित होनेवाड़े तरुण मंजुएट्स हैं। और इनकी सह्याया स्थायी शिक्षक वेही होन हो सबते हैं जो खल बेतन ले (२० और २५ कमकाः) संस्थाको सेवा करनेके जिये प्रविज्ञा पत्र दिख देते हैं। इस समय है आजीवन सदस्य और १३ स्थायी सदस्य इस संस्थाका कार्य प्रयस्य चला रहे हैं। सन् १६२४ ई० में जो व्यवस्था समिति ५ वर्षों के लिये निर्वाचित की गयी थी उसमें निम्नतिखित सक्कत पदाधिकारी हैं।

- (१) भीयुत सुकुन्दराव रामसव जयहर एम० ए० एछ० एछ॰ वी० बार-एउछा०, एम० एछ, ए० ।
- (२) पर्मनाथ मास्कर शिक्षने यी। ए० एल० एछ बी।
- (३) गोपाल रूप्न देवधर एम० ए० (प्रमुख)
- (४) नारायन व्यत्नन दानगुर्दे बी॰ ए॰ एत॰ एत॰ वी॰ ( मंत्री )

यान्यं स्टुडेन्ट्स प्रदाहुडः - सन् १८८९ हैं। में प्रो० एतः जीव वेडिहुर एतः एवं ते इस संस्थाको स्थापना को थी। इसका प्रधान कर्देश्य संस्थाको सहस्योंको नैतिक एवं मानतिक सम्मति कर उन्हें आहर्य नागरिक बनानेकी चिंद्या करना है। इतना होनेपर भी इं प्रवर्तको यह कभी भी इन्द्रा न थी कि यह संस्था किसी विरोप प्रकारमा धार्मिक या राजनैतिक झान्दोटनको उद्येजन दे। इसके बर्तमान पदाधिकारी इस प्रकार हैं।

- (१) पनः जारः जयस्र पनः एः एडः एडः योः ( प्रमुख )
- (२) बी । एन । बोतीवाता थी । ए० एट । एत । दो । ( उप-प्रमुख )

#### मारतीयं व्यापारियोंका परिचय

यह वैंक पूर्ण रुपेण भारतीय वेंक है। इसका समस्त कार्य भारतीयों ही के हावोंमें है। देखें भिन्न भिन्न केन्द्रोमें इसकी कितनी ही साक्षाप्र हैं। इसका आफ्रिस फ्लेस फ्लेस फ्लेस

( १ ) पाम्ये बुळ्यन एक्सचेंज्रको रिजस्ट्री-२४ जनवरी सन् १९२२ई० में हुई थी। इन्हें यस्ळ ५ जी दस छालको है । इसकी इमारत मोती बाजारमें है । जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एकेन्ट

(१) करीम माद स्माहिम एण्ड कम्पनी छि० की रिजस्टी १४ दिसम्मर सन् १९१६ में प्रोत्मीका व्यवसाय करनेके वरेरवसे करायों गयों। इसकी सीठन पूर्वी १ इरोइमे पीन की गयों थी, परन्तु रोकर पेवस्ट हर छात ३५ हमारकी वस्तु पूर्वीते व्यवसाय किया मा या है। इसका माफिस करीम माई हाउस माउटम रोड कोटेंमें है।

(२) क्रीम भाई एएड कम्पनी डिं० को रिनस्ट्री ८ सितम्बर सन् १६१० ई० में पनेन्ये-का व्यवसाय करनेके बहे रससे करायी गयी थी। इसकी स्वीठन पूनी जो २५ डारा की पीरिंग की गयी थी उसीको बसुछ पूजीके रूपमें डगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसके बारिस

करीमभाई हाउस आउट्रमरोड फोर्टमें है।

(३) टांटा सन्स लि॰ की रिजिल्ली द्वानवस्यर सन् १६१७ ई॰ में एजेन्सीका व्यवस्थ फरोनेक वर्षस्योत करायी गयो थी। इसकी स्वीठन पूंजी २ करोड़ २५ टास्स की घोषित की गरी थी, परन्तु रोक्सर वेंबकर १करोड़ १७ टास्स ६४ हजार १०० ह० की वस्तुल पूंजीसे व्यवसाय किंग जा रहा है। इसका आफिस माम्ये हाजस मुसरीड कोटमें है।

(४) छायसत्री अङ्गितर एटड इम्पनी लि॰ को रिजस्टी ठाउ २६ विजन्यर सन् १९३२ हैंठ को एजेन्सीका व्यवसाय करनेके वर् स्यसे करायी गयी घो । इसकी लोक्ज वृजी एक करेंद्र इस हजारकी पोषिन को गयी थी जो बसूछ वृजीके रूपमें इक्ट्रीकर व्यवसायमें ख्या ती गयी है।

इसका चाफिस रेडीमनी विव्हित चर्च गेट स्टोट फोर्टमें है ।

(४) सामुन भे॰ देविड एण्ड डम्पनी छि॰ की शिन्सूनो ता॰ १६ दिसम्यर सन १६६२ इ॰ में इमीग्रान एनेन्टका व्यवसाय करनेडे वह स्वते करायी गयी थी। इसकी स्वीहन वृत्ती एर्ड करोड्की पोषित की गयी थी वह बस्ल पूत्तीहे रूपमें छनाकर व्यवसाय किया जा वहा है। इसकी आध्या स्टेनेड रोड पोर्टमें हैं।

(६) सार० डी॰ टाटा एयड कम्पनी डि॰ की रिप्तिटो ता० २३ दिसम्बर सन् १६६६ में जनरङ मर्पेट्टके रुपमें स्पराय करतेके टर्ड्यमें करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूर्णी ! क्रोड़ ६० लख्य ६०० ६० की पोपित की गयी थी। पान्त ७६ टाल ६६मा ३० ६० इसकी देख रेखने छएडनके लिटी एग्ड निज्डस खाफ छण्डन इन्स्टीटगृह की भी परीक्षायें ली जानी हैं। इसके मिस्सिपछ सीयुन एक जोक टनंरक जोक पीक दीक एसक सीक हैं।

(१) बन - जुमान इस्लान चन्नई (स्थापित सन् १८४१ ई०।) इसका कार्यांच्य घोरी बन्दर स्टेशनके सामने हैं। इसको नगरमें तीन साराया हैं तहां इस्लानो सम्यता और संस्कारको सुदृढ़ कानेश्वेत सिद्धान्तों का प्रचार प्रारम्भिक शिक्षा द्वाग किया जाता है। इसकी ओरसे थोरी पन्दर वाले निक्रके विशाल भरनमें मैद्दिक तक्की शिक्षा देनेके लिये एक स्कूल हैं। दूसरा स्कूल स्थानीय सैण्डहर्स्ट रोडवर उनरस्वयद्यी पोस्ट लाफिसके सामने हैं। बौरतीसरा नागपाइ में मिडिल रहूल दें। इस संस्थाकी ओरसे पुस्तकालय भी हैं जहां इस्लानी साहित्यका लग्ला संग्रह किया गया है। इनमें एम० एच० मक्सा लायभेरी और करीमिया लायभेरी प्रधान हैं। इस संस्थाकी सर सागासांसे पूरी सहायवा मिल रही है।

फालेज आफ इन्टरनेशनज लेगवेजेस (स्था० १६०९)—इस फालेजमें फेर्य, जर्मन खादि अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएं सिद्याची जाती हैं। दहां ही शित्ता पद्धित रोसेन्यालफे ढंगकों है और वह लेगवेजो—फोन द्वारादी जाती है। इस हा कार्याज्य प्रार्थना समाज गिरगामके पास है। इसके

पिन्सिपछ मि० एड: ए॰ मिन्टो हैं।

यान्ये एज्छेरानज सोसायटी भाई खाळा (स्था० १८१५ ई०) —यह संस्था शर्लेंडकी चर्चफे चिद्धान्तानुसार ईसाई सभ्यताची शिशा दीशा योगोपियन वर्नोकी देवी है। इसके खाथ ही उन्हें फला-कौराङकी भी शिला दी जाजी है जिससे वे अपनी आजी विकाके प्रश्नको एक कर समाजके जिये मार स्वरूप प्रजीव न हों। इसके प्रयान सहायक प्रन्तके गवर्नेर माने जाते हैं।

दावर कालेज खाफ कामले, तां, एक्नामिक्स एएड विकिन—हत्वजी स्थापना सन् १८६० ई० में हुई थी। इसका कार्यालय पत्रोराफाउन्टेनके पास क्लिमें हैं। यह कालेज अपने दंगका भारतमें निराला ही है। भारतीय नरेशोंमें महाराज गायकबाड़, महाराज मैतूर, महाराज खालियर, महाराज पिट्याला तथा महाराज भतिन्दी ओरते इस कालेजमें विशेष प्रकारणी टाववृतियां दी जाती हैं। कई देशों राज्य अपनी ओरसे यहां ताव भेजते हैं जो प्रमाण पत्र प्राप्त पर वहां तौट जाते हैं और आधुनिक परिवादीपर राज्यका अधिनिभाग चलाते हैं। इस कालेजमें व्यवसाय, कानून, सरकारी वर्धालाकों नौकरी, वैंक व्यवस्था, ज्वाइएट स्टाक क्रम्पनियोंक सेल्टेटरी और लक्षाज्यस्थि परीसाओंके लिये ताव तैयार किये जाते हैं। इनमेंसे कितनीही परीसायें भारतमें और शेष इल्टेंडकी शिक्षा सनिविधोंको जोरसे वन्वदेश ली जाती हैं। इनमेंसे कितनीही परीसायें मारतमें और शेष इल्टेंडकी शिक्षा सनिविधोंको जोरसे वन्वदेश ली जाती हैं। जो परीसायें यूरोपमें ही दो जा सक्ती हैं उनके लिये कालेजमें पाठककम पूरा कराके कालेज अपनी देश रेखमें परीसार्थीको विदेश मेजता हैं।

इसके प्रिन्सिपत भी एस० आर० दासर हैं आप भारतमें श्रम विषयके जाननेवाले लहितीय पुरुष माने जाते हैं। इस फालेजने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त और ।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

- (१४) आमेगाइस इंग्डिया) छि० छी रिजस्त्री छा० १७ प्रस्ती सन् ११२२ रं वे इन्स्र एतेयटके रुपमें व्यवसायके उद्देशयो करायी गयी थी। इसकी स्तीकृत पूत्री ११ द्वसभे लेले की गयी थी, परन्तु ७ छाल १८ हतार ११० की बस्च यूजीस हो व्यवसाय किंवा खारारी। इस आफिस २० वेंक स्ट्रीट फीटोंमें हैं।
- (११) गैंनन बद्धर टी एवड कम्पनी ठि० को रिजस्त्री वा०११ मार्च सम् १६२४ हैने इन्द्रेर एजेएटके रूपमें व्यवसाय कानेके ठिये करायी गयी थी। इसने ४ छात्रकी सीकृत्ये स् पूंजीके रूपमें लगा रफ्सी है। इमीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आदित पर्टी है। विकिटक्स स्ट्रोनेड रोड फोटोंसे है।
- (१६) बालमा एवड कमनी छि को मीतस्त्रो ता० २२ दिसम्बर सन् १६२२ वे केले एजेस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके घर देवसे करायो गयी थो । इसकी स्वीकृत पूँची ५ दर्जा पीषित की गयी थी परन्तु ? टालकी बच्चल पूँचीचे ही व्यवसाय किया जा रहा है। इसम्र मार्ग फिनिक्स बिल्डिक स्पोट रोड वेटाई स्टेड कोन्से है।
- (१७) कपिलगम कि की रिजस्ट्री ताठ १० तितम्बर सन १९२६ हैं। में क्यांत्रन एंडों रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गरी भी। इसमें ३ छाराको बन्छ प्रेजीने व्यवसार कि जा रहा है। १सका आफिस नवसारी चीम्बर आउटम रोड फोट में है।

#### एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट

(१) यसन बेस्स्टिर एएड कम्पनी छिन की र्यजस्त्री तान ३ जनवरी सन् १६२० है में हर्ने और एक्सपोर्ट व्यवसाय करनेके ३६ इयसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ३ छारा है की की गयी थी परन्तु १ छास २५ हजारकी वस्तु पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। विष बाफिस नवसारी विक्वित हार्नियी रोडपर है। \*

(२) पुरुपोचम मशुरादास एण्ड कंपनी छि० की शिनस्त्री ८ मार्च सन् १६२३ हैं। में रावर्टी और इस्पोर्टका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी १० हासकी वन्तु पूर्वते

च्यवसाय हो रहा है इसका व्यक्तिस ८० काजी सैट्यर स्ट्रीटमें है । 🗢

<sup>\*</sup>हकड़े यहाँ गेस और विजलोडी पवियों तथा सभी प्रहारका शीश है वर्तन (म्प्रड्-कट्ना ह सामान मिळता है।

<sup>\$</sup> इसके यहां से हरी विदेश भेजा जाता है !

पद्धतिके अनुसार श्रीपिध्यां तैयार करनेकी खोजका कार्य होता है। यह ैज्ञानिक टिप्टिसे नड़ें महत्वके विषयका बहायोह कर तात्विक खोजमें लगा है।

वान्ने वेटेरिनरी कालेज, परेल—यह संस्था भी बर्म्य सरकारकी मोरसे चल रही है। इसमें विश्वाधियों की पशुपालन और पशु विकित्साकी शिक्षा दो जाती है। पशुओंकी विकित्साक लिए याई सकरवाई दीनशा पेटिट हास्पिटल हैं। इसीकी देख रेखमें यहांके परीचार्थियोंकी पशु पालन तथा पशुविकित्सक विपयों की न्यवहारिक शिक्षामें विशेष ज्ञान प्रदान करनेका प्रशंतनीय प्रवन्य भी किया नगा है। यही पर सरकारों और देशों राज्यों तथा नगर संस्थाओं में कार्य करनेवाले दायित्व पूर्ण कर्मचारियोंक पदकी भी शिक्षा हो जाती है।

यान्ये इन्स्टीट्यूट फार डेफ एण्ड स्यूट-यह संस्था विहेर और गूंगे लोगोंकी शिलाको व्यवस्था फरतो है। इस हा स्कूल नेसविटरो मक्तगांवनें है। इसकी स्थापना सन् १८८४ में हुई थी। यहां सभी जाति—और सभी भेणीके गूंगे और यहरे खो पुरुष भर्ती किए जाते हैं। पुरुषोंके लिए छात्रनिशस भी है। शिक्षा सुपतनें दी जाती है और सुपतमें ही लाने पीनेका भी प्रवन्ध होता है।

टिम्बर मरचेंट्स बन्दुल टरीक हाजी टरीक ३६ चेक्सरियारीड, भागवल्डा

ष्यद्वमद् चस्तान .१३६ लोहारपाल अहमद् सहुर एण्ड को० विक्टोरिया रोड गणपउराय रुकमानन्द दल्लाल एण्ड को० री रोड हुटंमदास एएड को० रामचन्द्र विन्डिंग किन्सेस स्ट्रीट

देसाई मद्दर्स कड़ाकार रोख धरसो आस एउ फो० में रोड, टैंक बन्दर धृतमोहन बनवायेलाल रो रोड बाजेस एउड फो० बालेस स्ट्रोट भगवानदास बागला सब्बहादुर स्वामडदास पुरुषोत्तमदास १ ग्यादा नाका कालवा देवी

संगमरमरके ट्यापारी बीजानाई के एउट क्ल वेंक स्ट्रीट इन्हर्दे टाईड मार्ट २१ वेंक स्ट्रीट भोगीलाल सी॰ एण्ड को० १७ एक्सिस्टन रोड पालमेर एण्ड को॰ ११ स्वाम स्ट्रीट वार्डर एण्ड को० २७ इमाम स्ट्रीट साजन एण्ड को० टेमिल्ड छेन फोर्ट सीवाराम छदमण एरड सन्स सारदेव

मोटर एएड साईकल डिलर्स मलपर साईकल वर्म्स ६६ याजार गेट स्ट्रीट एशियन नोटरकार एण्ड को॰ विंडहर्स रोड एम्सी मैन्युफेरचिर एण्ड को॰ लि॰ सेंडहर्स रोड यानपाळ एएड को॰ १३२ ११३४ काटचा देवी पटेल एन॰ डी एन्ड को॰ ११६ गानदेवी पामाव ट नोटर एण्ड को॰ ११६ गानदेवी पामाव ट नोटर एण्ड को॰ ११६ गानदेवी पामाव ट नोटर एण्ड को॰ ११६ विंडहर्स रोड पम्बई नोटर ट्रेडिंग सर्वित दिन्से स्ट्रोट पम्बई नोटर ट्रेडिंग सर्वित दिन्से स्ट्रोट पम्बई नोटर होडिंग सर्वित दिन्से स्ट्रोट प्राचीताल एण्ड को॰ भोता दिन्हिंग क्रिय ब्रीव संसीताल एण्ड को॰ गोल दिन्हिंग क्रिय ब्रीव संसीताल पाइक्ड एण्ड नोटर कुम्बे संसीताल नोद्यक्त एण्ड नोटर कुम्बे

#### केमिस्ट एण्ड डिंगस्ट

- , (१) डा॰ ऐष्० एष० प्राप्त वाता सन्य एपड कम्पनी डि॰ की गीजही ता॰ रेग्य सन् १९१४ ई० में कैमिस्ट और दुनिस्टके रूपमें दुवाइयों । व्यवसाय करने के प्रोप्त एक जर्म पूँजी लगाकर करायी गयी थी। इसका आफिस ३४२ वर्जी, क्लीब लेन्ड हिन एर है।
- ... (२) टाटा एटिन्ट्री केमिट्ट कम्पनी डिड को प्रीजस्ट्री ता० = दिसम्पर सर् १९१६। में केमिस्ट और कृमिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके वर्श्यक्षे करायी गर्ने थी। सर्व स्वीहत पूजी २५ टासको घोपित को गर्नी थी, पर अभी तक कारत है। हजारो बस्तर्भ व्यवसायमें टगायी गयी है। इस हा आफिस बास्त्र हाजस न समोड फोर्टो है।
- (३) ऐदेन विवस्तीन (इंडिया) लि॰ को र्रानस्त्री ता॰ ६ नगम्त स्म ११५० में केम्बिस्ट एन्ड ड्रॉगस्टक रूपमें व्यवसाय करानेक छट्ट्यसे करायो गयो थी। इस्में ग्रेस्ट स्तर हमारकी स्वीहत पूर्णो लगो हुई है। इसका आफ़ित १६ विंक स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (४) करसनशास तेजपाठ परड करपनी छि॰ की राजस्त्री ता॰ १३ व्यास्त स्त्री पि ईस्तीमें केमिस्ट परड वृशिस्टके रूपमें व्यवसाय कानेके उद्देश करायो गयी थी। इसने एका की स्त्रीठत पूँजी लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आकिस प्रमुक्त वितिक्व लिंग रोड फोर्टमें है।

## कन्ट्रास्टर एण्ड इन्चिनियर्स

- (१) टर्नर होपर एवड कम्पनी लि० की र्यानस्त्री ता॰ २२ मार्च सन् १११६ थे क्ट्रिय तथा इन्तिनयरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीठन पूजी रिज्य की पोषित की गयी थो परन्तु १० टाख २सी की बच्चा पूजीसे व्यवसाय किया जा खा है। हाई भारिस सुपारीनाय परैटर्स है।
- (२) टाटा इश्विनियरिङ्ग करपनी लिउकी रितस्त्री ठाउ २६ जून छन् १६१६६ं में कर्माण और इश्विनियरिक रूपमें व्यवसाय करनेके वहेरपसे करायो गयो थी। इसकी स्वीटन वृत्री १३ टाराकी पोवित की गयी थी परन्तु २ टाटा ४२ हमारकी बस्तुत वृत्तीसे व्यवसाय किया आ गा है। इसका काविस वान्ये हाउस मुक्तोड चोटमें है।
- ( ३ ) मास्त्र पर्नोन एण्ड कम्पनी जिन्न की शीतस्त्री तान २० अक्टूबर सन् १६१६ में करण नहर और इन्जिनपण्ड रूपमें स्ववसाय करनेके बद्देश्यले १ कास ५१ इनारकी पृ'जीने काणी <sup>उसी</sup> थी । इसका आण्डिस साइटर स्ट्रीट मगरी पहा जेक्यसरकटमें हैं।

मधुरादास रोजी घाजी सेव्यद स्ट्रीट मोतीलाल रंगील दास " मोतीलाल हीगलाल " लालुभाई हरजीवन " हीरालाल गणेश "

वामो-फोनके व्यापारी

आरे शिर होरमतानी चर्चनेट स्ट्रीट पटेल ए० एन्ड को० काजवादेवी रोड वम्बई फोन एण्ड जनस्ल एजंसी कालवादेवी रोड रामचंद्र टी०सी० प्रदस् " " लैमिंगटन सार्दकल एन्ड प्रामोमाट चर्चनेट वमा जे० एण्ड को० कालवादेवी रोड वाटसन एण्ड को० "

वाच-मरचेंट्स

श्रन्जुल कारिर अहमद अली एंग्ड को॰ अन्दुल रहमान स्ट्रीट

इस्टर्न वाच एण्ड को० इनेपी रोड
एशियन वाच एण्ड को० वाजारनेट स्ट्रीट
कामिशियल वाच एएड को० मोडो स्ट्रीट
कामिशियल वाच एएड को० मोडो स्ट्रीट
कारोनेशन वाच एन्ड को० ॥
जमशेर्ज़ी नौरोज़ज़ी एन्ड को० अच्छुल रहमान
मेसानिया एक एन प्रश्त अन्द्रुल रहमान स्ट्रीट
रोशन वाच एन्ड को० गिरागंव रोड
वर्ग वाच एन्ड को० किंग्ज़ विल्डिंग, हार्नवी रोड
वर्म वाच एन्ड को० किंग्ज़ विल्डिंग, हार्नवी रोड
वर्स एण्ड वाच एन्ड को० ४६ एप्टेनेड रोड
शासुरज़ी रस्तमजी वाजारनेट
स्टेंडर्ड्वच एण्ड को० सेंडहर्स्ट रोड
स्वीस वाच वर्म्स ५ लेमिंगटन रोड

कांचके समानके व्यापारी

भव्यास एउड को० १२७ भव्युल रहमान स्ट्रीड लब्दुल रहीन माई एएड को० ,, ,, ,, लितहस्मद बाल ९७ड को० बीक स्ट्रीट इमाहिन जेस्सी, एउडको०;मएडारी एउड चीक स्ट्रीट इसाहिन अस्ति, एउडको०;मएडारी एउड चीक स्ट्रीट इसाहिन कासिन एउडको० चीक स्ट्रीट

पद्मसी साली महमद एएड को० चौक स्ट्रीट बम्बई ग्लास मेन्डुकेक्चरिंग को० नेगामगोडदाद्र मुलकर एएड सन्स रशोद ए० एएड को० चौक स्ट्रीट लालको दिवारको एण्डको० भण्डारी स्ट्रीट, मांडबी बेस्टर्ग इण्डिया ग्लास वर्क्स लि० अपोली स्टोट

लोह के व्यावारी

ष्ठविश्रम आयरन वस्सं १ वार्षेटर स्ट्रीट ओर्मय फाउंडरी एरड इञ्चिनियरिंग वस्सं एम्प्रेस आयरन एरड मास वस्सं केनाटरोड केरावाडा सी० डॉ० एण्ड फो० फालाचौकी रोड़ अफ्तर भाई इता भाई आयरन फाउंडरो जानी एरड को आयरन एण्ड मास फाउंडरो, टाटा आयरन एण्ड स्टील घो० लि॰ हार्नवीरोड वारावन्द एण्ड मसासी फॉक्टेंड रोड वीनशा आयरन दर्स्स केनाट रोड धनजोशा एम० दाकनवाबाला आर्यरतोड नान् मास वस्सं यहमद्वार रोड गिरनाव नार्य मुक आयरन एण्ड मास क्वंडरी कून्हारवाड़ प्राविधियळ आयरन एण्ड मास वक्सं टेनिगटन रोड पाठक एरड बाळपन्द लि० १५८ फारास रोड यम्बई कास्ट आयरन में जिंग कम्पनी ही लिस्टी

रोड, चीचपोक्ली महमद अटी महमद भाई जायरन वर्क्स रिपत रोड

तिजारियोंके व्यापारी

टाव्य कर्तीळल एएड सन्त अञ्चल रहमानस्ट्रीट गाडरेज एएड वाईस मैन्युफेश्चरिंग को० मेसवरस्त गाडरेज एण्ड वाईस मैन्युफेश्चरिंग को० अञ्चल रहमान स्टीट

जोशी एण्डको गॅटरोड ज्योतिचन्द्र होगचन्द्र तिजोशी वाद्य भण्डारी स्ट्रीट पायोगीर लांक वक्तं कस्टम हाउस महमद न्र वहनद्र कीचास्ट्रीट महमद पाकृव हाजी इस्नाइंड कीचा स्ट्रीट भोगीवाडा लाङ्गाई हेनचन्द्र मसजिद्र बन्द्ररोड होगाचन्द्र मंच्छाराम १३१ गुजालवाड़ी पीजरा-पोल स्ट्रीट

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

#### केमिस्ट एण्ड ड्गिस्ट

- (१) डा० एव० एउ० घटडो वाला सन्स एएड कम्पनी डि॰ की रिनस्रो ता॰ १ सङ्ग्र सन् १६१४ ई० में केमिस्ट और बृगिस्टफे रूपमें दवादर्गेष्ठा व्यवसाय करनेके वर्षेत्रप्ते एक असमे प्रभी लगाकर करायी गयी थी। इसका आफिस ३४१ वर्डी, क्लीव लेन्ड दिल पर्दे।
- (२) टाटा एडियन्ट्रो केमिड्ड कायनो डि॰ की रिजान्ट्री ता० = दिसम्बर सन् १६१६ है। में केमिस्ट और ड्रिगस्टिक रूपमें व्यवसाय करनेके क्ट्रेस्यके करायी गर्यो थी। समी स्वीकृत प्रजी २५ छालको घोषित को गयी थी, पर असी तक ५ छाल ३१ हजार ने बन्तु प्रजी व्यवसायमें छगायी गयी है। इसका आस्तिस बाम्ये हाऊल स्र सरोड कोर्टमें है।
- (३) ऐंडेन टियस्सीन (इंडिया) नि॰ की रिजस्ट्री तार् ६ नयमर स्व १६५१ में कैमिस्ट एन्ड ड्रॉगस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके चहुरवसे करायी गयी थी। इसमें <sup>डॉनस्टब</sup> साठ हमारकी स्वीकृत पुर्जी लगी हुई है। इसका आफित १६ वेंक स्टीट फोर्टमें दें।
- (४) करसनदास तेजपाछ एन्ड करूपनी छि० की रिजस्ट्री ता० १३ जगान सन् ॥श ईस्वीमें फेमिस्ट एन्ड वृगिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेक वर्दश्य करायो गयो थी। इसमें एक इन को स्वीकृत पूजी लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस यूसुक विहिड्क हंनेन रोड फोर्टमें है।

#### कन्ट्रास्टर एण्ड इन्त्रिनियर्स

- (१) टर्नर होयर एण्ड कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता० २२ मार्च सन् ११६१ को क्ट्रूबर तथा इश्विनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देशसे करावी गयी भी। इससे सीठा पूर्ती रिज़ब को पोरित को गयी भी परन्तु १० ठास २सी की बस्तु पूर्तीसे व्यवसाय किया जा खाँ है। हम्ब सारित सपारीवाग परिजं है।
- (२) टाटा रिकिनियरिङ्ग कम्पनी लि०की रिनस्ट्री ता॰ २६ जून सन् १२(२६) में क्यूमण और इचिनियरिक रूपमें व्यवसाय करनेके बद्देश्यसे क्यायो गयो थी। इसकी स्वीतन पूर्णी १९ टाटक्की पोषित की गयो थी परन्तु २ टाटा ४२ हजारको वसूत पूर्णीले व्यवसाय क्रिया जा सार्थी। इसका भाष्टिस बाम्ये हाजस जुलरोड सोटेंस है।
- (३) मास्त बर्गान एएड कम्पनी जि॰ की शतिस्त्री वा० २० अक्टूबर सर् १६१६ में स्ट्रूट बहुर और इश्विनयाक रुपमें व्यवसाय करनेके वह दयते १ अस्त ५/ इतारको वृजासे बगायो गर्ने यो। इबका आफ्स साउटर स्ट्रीट अगरी पादा जेक्यसरकार्ये हैं।

# राजपूताना

RAJPUTANA

(२) वर्मामेच कम्पनी छि०पी रिजली ता० ८ मई सन् १६२५ ई० में दिखांत्र साय करनेके वह स्यसे करायी गयी थी, इसकी स्वीहत पूर्जी १० व्यसकी गीत है नेश **७** लाख ३० हजार ५ सी की वसल रकमसे काम हो रहा है। इसका माध्य गता ए निकोल रोड वैलाई सेटमें है।

#### सेतीके जीनार

- (१) लिमये अर्झ छि०की रजिस्ही १० सितम्बर सन् १६२१ में झाने नो है. स्वीहत पूंजी ३ लासकी घोषित की गयी थी । इनके यहां विरेशते गेती केंग्रेन वैषनेका व्यवसाय होता है। इसका माफिस है। ३१ मरोबी स्ट्रंट बोटी है।
- (१) भाषी सास्ट वक्स' हि० की रजिस्टी ता राज कितान सर्।।।।।।।।। बनाने और उसका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी सीक्ष की की है। इसका माफिस नवसारी चैम्पर आउटमरोड कोर्टमें है।

#### THEF

(१) मोरियन्ट लेदर कायती छि॰की रिजस्ट्री ता० १२ पानी सा १११०)। बीर उसका सामान तैयार करवानेका व्यवसाय करतेके दश्हेरवस करवाणी गयी थी। हर्षे र प्रांत ५ टासकी है। इसका आफिम २८ मागा हमन विलिङ्क पितांमरी भी भी मोता

(१) चोक्सो पर्छ सेन्डॉकेट खिक्को रजिस्ती तार १० अमेरेड मन ११२२ हर्ने करें इसकी स्त्रोक्त पूर्भी 'र लाखकी योजिन की गयी है। उनके यहां मोनी और सहस्राम Ca है। इसका आफिस ४२० जवेरी बाजारमें है।

(२) श्रीरियन्द्र पर्छ द्रेडिङ्ग कम्पनी छि० की श्रीमधी वागेस !: ह्राम्य अ भारते गयो जो । समझे स्वीहन प्रभी ४ सम्बद्धी व्यवित हो गयो है। अह जे अ मकाहरालका काम होता है। इसका माहिस ४०६ वर्गे। बामार्ग है।

( रे ) बाब्वे बहरेन एउं है डिक्क क्रमनी खिन्ही रामस्त वार १० (प्रकार की र्ने बनायों परों भी। सन को स्वीपन पूर्णी है। जानको पोरित को गयी थी। १४६ थी है न्यवसाय दोना है। न्यवस्थात होना है। स्थाप्त काहिन दासमा विशिष्ट होनीबीरोड्स है।

# इन्टिन हेने बीच्य बहुन्त्य प्रत्ये

(१) मा अन्य देशको स्थलो स्थल । विमाना सन १६३०१० व साथ स्थ ्यानाराज्य के ज्ञान को हतात है भी को स्पृत्त प्रश्नों क्या हुई है। इसके वर्ष कर करें

# थजमेर

## अजमेरका ऐतिहासिक परिचय

त्रिस स्थानपर इस समय इतिहास प्रसिद्ध ष्रजमेर राहर वसा हुआ है ग्यारहवीं या वारहवीं राताब्दीके श्रासपास यहांपर यीरान जंगछ पड़ा हुआ था। उस समय प्रसिद्ध चौहान वंश ही राजधानी साम्भरमें थी। लेकिन जब राजपूवानेमें मुसलमान छड़ाकों के श्राक्रमणका भय दिन-प्रतिदिन बढ़ने छ्या, और प्रवापी चौहान वंश हो साम्मरका स्थान अरिच्य और राजधानीके अयोग्य दिखताई देने छ्या—क्योंकि वहांपर न तो खोई पहाड़ था और न चोई ऐसा किछा था, जिससे इन आक्रमणकारियों- के आक्रमण्ये राज्यकी रक्षा की जा सके—तब चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा अजयदेवने उपरोक्त पहाड़ोंसे पिरे हुए स्थानपर अपनी राजधानी यसाई और उसका नाम "अजयनेक" रक्ष्या। यही अजयमेर आजक्छ अजमेरके नामसे प्रसिद्ध है। इस राजधानीकी रक्षाके छिये इस राजाने यही-पर एक किला भी पनवाण।

अजयमेदके परचान् उनके पुत्र आनाजी तल्लनशीन हुए। इन्होंने अजमेरमें अपने नामसे एक बहुन बड़ा वालाव बनाया जो आजकल "आना सागर" के नामसे प्रसिद्ध है। आनाजीके परचान् चौदान बंराके परम प्रवापी और बिद्धान गरेश वीसल्डेड सिंद्राखनासीन हुए उन्होंने निय नुरागी राजा मोजके अनुकरखपर अजमेरमें एक सुन्दर पाठशाल बनाई जो आजकल वाई दिनके मार्चड़ के नामसे प्रसिद्ध है। इन्होंने भीसलुर (जयपुर-राज्य) नामक एक गांव बनाया नथा वितल्लस नामक सालावधी रचना करवाई । बीखलंबके परचान् क्रमसे अमरागोगेव द्वितीय पृथ्वीराज और सेगेभ्रर ये बोन राजा और हुए और इनके परचान् इतिहाल प्रसिद्ध सजात् पृथ्वीराज कीर सेगेभ्रर ये बोन राजा और इनके बीर इनके परचान् इतिहाल प्रसिद्ध सजात् पृथ्वीराज इतिहाल कीर कार्य कीर हुए और इनके बार अपने दिनाज शत्र कार्य माजा भी इतिहालमें बड़े गौरवके छाथ अधिल हैं। इन्होंने बई पार अपने दिनाज शत्र कार्य कार्य माजा भी इतिहालमें बड़े गौरवके छाथ अधिल हैं। इन्होंने बई पार अपने दिनाज शत्र कार्य पढ़ द पर अपने कि साथ छोड़ दिशा। अपने बीरल और साइवके आनेशने इन्होंने राजनीति और युद्धनीतिको भी परवाइ न की, पज यह हुमा कि इनके विद्धान और लगति सामके हिए होंने राजनीति अपने द स्वाप के स्वाप वाद हो गया। इनके जीवन सा माजा और इनके हाथ सा सार वाद हो गया। इनके जीवन सा माजा और इनके हाथ भारत्व हो गया। इनके जीवन सा माजा और इनके साम परवाई सुरान निवास हो सुरान हो सा माजा कीर हो सुरान करवे हो गया। इनके जीवन सा माजा कीर हुनके सुरान माज स्वाप माजा कीर हो सुरान हो सुरान हो सुरान हो गया। इनके जीवन सा माजा कीर हुनके सुरान स्वाप माजा कीर हो सुरान हो हो सुरान हो सुरान हो सुरान हो सुरान हो सुरान हो सुरान हो सुरान



# ीय ञ्यापारियोंका परिचय



रीलनवान-रोटी ( जवाहरमल गम्भोगमल ) अजमेर





षाव्यं समाज—भारतवर्षकं तुल्य २ वेल्ट्रोमं भजमेर भी आव्यं समाज ए ह मुख्य केल्ट्र है। इस समाजने भारतवर्षकं सामाजिक और राजनैतिक जीवनमें जो जीवन और उत्सित ऐंदर की है इसके सम्बन्धमें खुछ भी जिस्ता सुर्व्यको दीपक दिखाना है। यहांपर आर्थ्य समाजकी सरफ्ते एक हाई स्कूल, एक विशाल लायत्रेरी, एक बड़ा मेंस और एक समादिक पत्र चल रहा है। बार्व्य समाजके कार्व्य कत्तोजोंमें रायसाहब हरविलासनी शारदा। श्रीवुन चांदकरणजी शारदा, धील्जालजी बकोल वैस समयन्त्रजी शर्मा दखाद सम्बनोंकं नाम विशेष उन्लेखनीय है।

अांछ इन्द्रिया कांग्रेस कमेटी—असहयोगके जमानेने अजमेरकी कांग्रेस कमेटी बड़े जार शोरके साथ कार्य कर रही थी, नगर नेताओंके पारस्परिक मटमेर्से इस समय बढ़ मृतकव होरही है।

इनके अविश्वि और भी कई सार्वजनिक संस्थाएं अजनेरमें चल रही हैं। उन सबका वर्णन यहां होना असम्भव है।

## शहरकी बस्ती और म्यानितिपल कनेटी

अजमेर राहर वस्तीकी टाँप्टिसे वड़े अवैद्यानिक ढंगसे वसा हुआ है। इसकी इमारतें जितनी सुन्दर और विशास हैं इसकी पसावट स्तनी हो गन्दी और पिचिपच है। द्वीटी २ पांकी देवी गस्ति अञ्चलस्थित मकान और सङ्कीर्ग यसावट स्वास्प्यकी टिप्टिसे बहुत खगाव है। केवस मात्र कैसरगंजकी यस्ती साफ, विरसी और सुद्ध वायुक्त है।

राहरकी सचाईके िये राहराने म्यूनिसियत कापीरेशन स्थापित है। इसके मेम्यॉका चुनाव पिल्क में से होता है। फिर भी यह कहनेने लत्युक्ति नहीं, कि सचाईका प्रवस्थ करनेने ये विमान प्रायः असक्त रहा है। अजनेरकी गतियां वैसे ही जोटी २ हैं। गुद्ध बागुड़ा आला उनमें बेसे ही दूमर रहता है। फिर उनमें चारों और मैटा, कृड़ा करफट पड़ा रहनेनी वजहसे बड़ी बद्द और गन्दगी फैटी हुई रहती हैं, इनकी सक्त के जिये यहां पर मैला गाड़ियों को ज्यवस्था है। ये मैला गाड़ियों क्या है। ये मैला गाड़ियों क्या है। ये मैला गाड़ियों क्या है। इनके आस पास सो सो गज तक बद्द हा साम्राज्य द्वाया रहता है। जियर होकर ये निक्छ जाती हैं उपरके लोगोंकी बद्द के मारे मार्गे शामत आ जाती हैं। गरामी के दिनोंमें अब पानीका अकाल हो अता है तब और मी दुईशा होती हैं। म्यूनिसिपैटिटीको इन सब बारोंकी और अवस्य प्यान देना चाड़िये।

## देस्ट्रीय एण्ड इण्डस्ट्रीय

 <sup>)—</sup>स्यू वीर्दिग एएड ट्रॅडिझ को० अजनेर-इस कम्पनीमें हैएड लूम पर कपड़ा बुना जाता है। इसमें ३६ आइमी काम्मे करते हैं।

सर दिनसा मानेक नो पेटिट जिमनीरेटक इन्स्टीट्यू ट्र—यह व्यायामराहा भारतेय और बोर्ट पियन विद्याधियों की शारीरिक सन्ततिके लिये खोड़ी गयी है यहां व्यायाम सम्बन्धी हान संस्कृते लिये पिछा भी दी जाता है और व्यायामके लिये स्वतन्त्र भी प्रयय है इस व्यायामरालाहा जनभ भार भारतीय और योरोपियन सिक्षे होंके योरच हार्यों में है।

जमरोहनी नसरवानकी पेटिट इन्स्टीट्यूट हार्नवीरोड—इस पुस्तकालयही स्थापन स्र ६८६६ ई० में दि फोर्ट इम्यूबनेन्ट टायमे रीके नामसे हुई थी। परन्तु भी दोनबाई नसवाबम्बे २। टालका भवन इसे दे दिया बोर सन् १८६८ से बर्तमान नाम रखा गया। यहां पुरवहों ब बहुव बडा संग्रह है।

#### भारतीयं च्यापारियोका परिचय

- (३) घी० आर० भिन्छ संत्रेतनिक संयुक्त सन्त्री
- (४) एस॰ पी॰ कवडी ब्रवैतनिक संयुक्त मन्त्री
- (४) बाईं जे मेहरवाली बी प्र

इसको पंता फूटिच पुछ, घौपाटी, गिरणाम है।

याच्ये यूनिवर्सियी इन्फरमेरान व्यूनी—शिक्षा समाप्त करनेडी इच्छासे विदेश जनेशने विव वियोको सावस्यक जानकारी करानेडे वह रूपसे इस संस्थाको स्थापना को गर्धी है। वितेषे वियविद्यालयोकों जानकारीके लिये इसके मंत्रीसे पत्र व्यवशार करना चाहिये। केंजीमें ले संस्थाओंसे सच्छी जानकारी वच्लक्य हो जाती है। इसका कार्यालय यूनिवर्सिय चंदे करें। गोसके प्रस्कृतनाल सोसारटी—यह संस्था, स्था गोपाळ्डव्य गोरवटेंक समान विकार वे और देशभक्तको पविज्ञ समीतों सन १९०८ हैं के प्रायमी मार्गी स्थापन की गयी थी। स्थ संबंध

और देशभक्की पवित्र स्पृतिमें सन् १६१८ ई० के फायरी मातमें स्थापित हो गयी थी। स्व संबंधे पास २ लास ६० हजारसे अधिक की स्थायी सम्पृति है। इसके प्रमुख टी० ए० बुजरूपी ही मन्त्री एप० एस० जोगलेकर हैं।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पोलिटिक्स एयह सोराज श्राहन्य—समान बास्त्र और सर्वार्यः की क्यारियन रूपसे शिक्षा हेनेके क्षिये इस संस्थाकी स्थापना सन् १९१७ हैं में की नवी थे। इस संस्थाकी विशेषजाके सर्व्यामें केनल इतनाही लिखना वर्षात होगा कि इसकी ल्यारे गेर्ने पुतर्भे का बहुत अन्दार संबद्धकोई और यशंषर श्रायः भारतीय समान बास्त्र और शननीतिम विशे रूपसे अन्यापन, होना है।

इसके प्रमुख हैं श्रीयुत के॰ नटराजन और मन्त्री हैं डा॰ बी॰ आर॰ सावेडहर हो॰ छ।

सी० ( लंदन ) बारक एउ ला०

यञ्च लेडिन हाई सूज-इप संस्वाकी स्थापना सन १८८६ ई० में हुई भी। इनर्ने यह विद्यादिन स्थितों भारती हो गाती हैं। यहां आरस्पसे मेंद्रित तस्की विद्या री जाती है। इने स्वतिरिक्त रामस्य जीवन मुस्साय यता सर्जनाग गृहस्थी पताले हे लिये जातस्य ह रियमी हो दिने विद्येय रुपते या सुक्रस्यया हो जाती है।

दसको निन्धिपत और हेड मिस्ट्रेस कमशः (१) कुमारी सोना बाई० डो० राज औ

(२) हमारी जेटराई थी। प्रशी एम। ए० हैं।

विकारिया मुविजी टेकनिकल स्तस्तीत्यह.---इवकी स्थापना वन् १८२० है में हो भी हस्या समूर्ण प्रदेश पढ़ ऐने बोर्डेड हाथ में है निसं सरकार, म्युनिविधिजी में निक्र माडिकीसी समाधी खोरांस साधिक सहायना निल्ली है। रूपमें मेकेनिकल सीर रॉलिड रिजियोगिकी पहार्देड मिरिल करहा चुनने, रंगलाभी नधा साचुन जनाने है रिजर सी मी पिल होती है।

सिंडेनह्म काटेज भाफ कामसे एण्ड एक्नामिक्स-गृह कालेन सर्वार्थ हैरी। भवन बोरी बन्दरके पास हानंबी रोडवर है। इस काछ जही स्थापना योगेए और बर्नेरहों ह क्लात सिक्षा पद्मिक अनुसार सिक्षा रेनेके जिने की गयी है। बाबर कालेनको सी मी मी विषय कम रखा गमा है। भारतमें यह एक ही कालेंग है जो थी कम हो क्रिकेंड परीक्ताओं वैचार करता है। यह कालेज वस्यई विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध है।

ही बानंती रोडपर है। इसकी स्थापना सन् १८५७ हैं। में हुई थी। सहस्रोत विसाल सबन , पनवाया और अध्यापकों की स्थायम की, तथा इसके बलाने के की सा क्या जी जीजी साई मयम हैरोजेट एक छालका दान दिया। इस स्टूजन विवक्तीची हैली णाती है इसकी परीज्ञायें निधानियालयकी सोरसे होती है। पाट्य कम ४ संही विवर्षोर्ने हुन्हर्ग, पेविट म मोडेलिंग, इमारते बनाना और डिजास्न वेवार करत करि है हैं। इसके साथ ही छोटासा कारखाना है जहां नियावियों हो कुसी मेन बङ्गाते छोड़ी हिन्सी तैयार करने, छडड़ी और परसर्थ नकारी, पातुका काम, कपरा बनाना तथा गर्मका सं श्वादिहो अवद्यारिक सिमा नी जानी है। मिट्टीके बतंत्र और सभी प्रहारके सिजी ने तैयार हारी वित्रकळाका निरोप रूपसे वाज्यान प्रामहाक बचन भार सभी प्रकारक विद्यान वेपार ४००० जेन्नोजीक क्रान्य करते के लिये इसमें निवान विभाग भी है। मार्छा के थोरोपीय छळित कछाको मन मोहक वस्तुमोंका समझालय मी स्तम है।

देहत्रमं हेतर बासारका—माडुगा—यह संस्था कोड्रिगों हे हिए सन १८२० है में स्टंग की गई थी। सका सम्मूर्ण तकता भार यहाँको नगरसंस्था स्वीनीसिवन कार्गरेशनके हुन्ती 

विकारिया मेमोरियल स्टूल पार न्यान्य क्षानावपल कामस्तर हा स्वरू न्यान कर् य की गयों भी। यह स्टूड कार स्वह्म है। यहांपर गुमानों भीर मध्ये भागक स्वित्र है। त्र को वे वर्ष का विश्व कारहवम है। यहापर गुजरावों भीर मासी भागाहा स्थ्य प्रस्त को वे वर्ष कार्य का होरास्क्री भी प्राप्त से जाने हैं कि धीया जावा है। १४८६ साथ संगीत घोर सन्य हता होराटडी भी गिए। री जाग है। स्वीते उत्तरी साथि होने स्वीर सीते विननेश हान विशेष रुपसे विशास जाता है। त्र वर्षा काम् वर्षान कार्र छोत (बननेद्य क्रान विश्व केप्स १४००) है और स्थानीय नेपर संस्थापक क्रान विश्व केपस

स्विहे जिस्मित्त-हा॰ नीजहान्न राष स्वाभाई एउ० एम॰ एउ एव० (सा झ्रो)

कोनिक कामंत्री - निरमाम-पद संस्था भी खदने इंगडी एक ही है। स्वर्ड सम्बन निक प्रतः हे आतार प्रतः एक दे । द्वां पर देशों जड़ी बर्रियों संपूर्वक है । स्वाः

# वेंकर्स

# मेससं कमलनयन हमीरसिंह•

## [ लोडा परिवारका परिचय ]

भारतवर्षको प्रसिद्ध न्यापारिक श्रोसवाछ जातिमें यह यहुत यहा धराना है । इसका निकास चौहान राजपूत वंशसे हैं। इस घरानेका सरकार, देशी राज्यों तथा प्रजामें बरावर सम्मान है। इस घरानेके प्रमुख पूर्वज सेठ भवानीसिंहजी अख्वर राज्यमें रहते थे। इनके पांच पुत्रोंमेंसे एक सेट कमलनवनजी कुछ समय किरानगढ़ राजनें रहकर संवन् १८६० के पूर्व अनमेरमें आये और यहांपर "कमलनयन हमीरसिंह" के नामसे दुकान खोली। आप अपनी कार्य-कुशअता तथा : सत्य प्रियतासे धन्धेको भत्तीभांति चढ़ाया । आपहीने जयपुर बौर किरानगढ़में भी "कमछनयन हमीरसिंह"के नामसे और जोधपुरमें "दौछतराम सूरतराम" के नामसे दूकानें खांली । इनके पुत्र सेठ हमीरसिंहजीने फर्र खावाद, टॉ इ व सीवामऊमें दुकानें जारी की और जयपुर,नोयपुरके महाराजाओं से देनदेन प्रारंभ किया और इत परानेको प्रतिष्ठा बदायो । इनके चार पुत्र हुए,सेठ करणमञ्जी, सेठ सुजानमञ्जी, रायवहादुर सेठ समीरमञ्जी और दीवानवहादुर सेठ उन्मोदमञ्जी। प्रथम पुत्र सेठ-करणमळजीका तो वाल्यावस्थामें ही स्वर्गवास हो गया। दूसरे पुत्र सेठ सुजानमत्तजीने सन् ५० के विद्रोहके समय अंगरेत सरकार को यहुत सहायता दी। इन्होंने रियासत शाहपुरानें राय यहादुर सेठ मूळचंद्रजी सीनोके सामोमें दूकान खोटी और वहांके राज्यसे टेनदेन किया। इनके समय साम्भरको हुकूमत इनके घरानेमें आई, और वहांका कार्य यह अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते रहे। इनके स्वर्गवासके परचात् इस परानेकी पागडोर वीचरे पुत्र रायवहादुर सेठ समीरमङगीके हाथमें आहे। अजमेर नगरको म्यूनिसिपछ कमेटीके आप बहुत वर्षोतक मेम्बर रहे और बहुत समय तक नानरेरी मजिस्ट्रेट भी रहेथे। कमेडीके ३१ वर्षतक यह वाइस चेयरनेन बने रहे इत परपर और मजिस्ट्रेटोपर ये मृत्युद्वित तह आरुट्न रहे थे । इनको वाइत चेपरमेनीमें

बाएका परिषय हमें उस समयमें निद्य जिस समय सारी पुरुष एपहर विञ्जुल वेय्यार हो गई थी। अवयव आपका परिचय अलग एपवाष्ट्र इसमें जोड़ा जा रहा है। —प्रकाराक

मशीनरी-मरचेंट्स

भार्म एवड बस्तावाला होगडोग वैंक चर्चीट मलरह' हारवटं छि० अमस्यन्य विलिडंग भानन्द्राव माऊ प्राड दो० २५।२६ वर्षारेट बार्देशिर मादी एंड को १६४ बोहरा वाजार कोट् बार्'शिर रुस्तमत्ती एन्ड मन्से बन्दुल रहमान पन्डासन गीठ डी॰ एण्ड की० १३४ मेडी स्ट्रीट **१६मो मेन्युक क्चरिंग इस्पनी** स्टीटर रोड पहनह' साईक्छ एन्ड फो॰ हान्नी सेठ हाऊस इस्टर नेरानल पोडक्ट्स कारपोररान P. B. ६५६ फेराबाटा एन्ड को० ५ मुजवन रोड क्तवा एन्ड कनाजी १४२,१४४ बब्दुल स्ट्रीट

मीम्स काटन एन्ड को० कीक्स स्ट्रोट गुनरातो टाईप फाउंडरी गोलवाडी गिरगांव जनाउ इक्तिनिश्रारंग वस्त्रनी, व्यपोटी स्ट्रीट जापान ट्रोडिंग एन्ड मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी इ'क्न स्ट्रेटन एन्ड को० ५ वेंक स्ट्रोट दीनशा एन्ड फाहनभी एन्ड नदुर्स बपोली स्ट्रीट

धनभोशा एम॰ दुब्सनवाला एन्ड को० नावियलव टा कोपर पन्ड को० ४५ पलिएंस्टन नौगसभी वाहिया एन्ड सन्स होन स्ट्रीट पतावर जीन एनड को वार्नवी रोड फिरोन एचः मोनोमाई एन्ड फो॰

बाटलीताञा एम० एम० एनड को० एत० सरकत हेन्द्र ५न्ड हो० बोडानी मेन्सन भी, वी ार्मटेंड बाइस एन्ड को लिंव नेसवी

म एवं हीनसा एन्ड कोठ गीन स्ट्रीट पौर निमानं नीरोमो बाएमोछा १० धोवंस्ट्रीट क्वोटं गरंधन एवं काम धीद-देशें परेळाड <sup>3</sup> पुरुषोत्तम एंड सन्स सपोछी स्ट्रीट

पन्ड को० घड कुम विज्ञो राष्ट्ररको एन्ड को० यशियन बिछ-

न कामरियान प्रदे की वासमी बाजार वजो मोग को पन्ड की। हम्माम स्टीट

मिन-जीन स्टोभर सप्नारतं आहें शिर एच० वाडिया एन्ड बो॰ बरोजे हे भारमाराम एउड को० ८२ नागोती इत्रही भोक्ना टेडिंग एन्ड मेन्युडेस्सींग छर्म वि २४ एल्डिस्टन सर्व धोर' ईरनरदास जगनोहनदास एन्ड हो। अर्थेत हुरे कु बरजी देसाई एन्ड कोठ १५५ होहर वड जनस्छ मिल सप्लाई एन्ड दो॰ (१) चोर्मा

जगमोहन स्वामखदास एन्ड सन्स ११ देरीन देवजी दीरजी एन्ड को० नाग देवी कर के दीनशा मास्टर एन्ड को० नागदेवी स्ट्रीट दोसामाई दोरावजी इ'जिनियर अरोडी सुंद फिरोजसा एंड को॰ नागदेवी स्ट्रीट षेजी पेटरसन एन्ड को॰ ति॰ मैडी स्ट्रीड से मंगळ्यास मगोन एन्ड की० १२ वर्षाचे हो एम, एच, दोनशा एवड को॰ मीन स्ट्रीड मायासंकर थेकर पन्तको ३ ४१ ए बर्एडीटी टाल्यास मगनलाउ एन्ड को १०३ देशात छ्डमानजी कमहरीन हाकर स्ट्रीट बन्हारी शांतिलाल एंड को० २६ कोर्ट स्ट्रीट सोराबजी पेखनजी हिसनी दनांड रोड सेठना चंद्राक्टर एन्ड को० १६ टेवीरी में हम्मुखदाल पन्ड को० ३३ टेमिंड लेक्ट्री देतर भाई इस्माईलजी एन्ड भी० २०८ बाग दीराखाल गोङ्गलहास हलाल एन्ड भो।

शयकरके दयावारी व्यभीम दाजी गुजाम भारत्मा राजी केवाई उत्तमलाल हरगोतिस्व दाओं वस्मान हाजी बहमरणनी हाती हरे

वस्त्र हा देश सद्धरिया हासी जान महमह रागरेती वर्ष रेडपागम नानवन्द पानो नेदार सर्व

वामजी देवसिंह देश्रीक द्यार्थक

# भारतीय ज्यापारियोंका परिचय



श्री । स्वः सेठ मृहचन्द्रजी सोनी अजमेर



ग्र दः धेड टीस्मयन्त्री नोती अहतेर



स्वः सेठ नेमिचन्द्रजी सोनी अजमेर



हुं स भगवन्द्रती होती अहसा

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

#### ्रवास फाउग्डरसं

इस्टर्न बायरन एण्ड ब्रास फाउं हरी एएड शिपमेंट को० येड्रासिओ रोड

पस्त्रेस आयरन एण्ड ब्रास वर्श्स कैनाटरोड

पञ्चाक प्रावाजन प्राव को० छि० मसावा कासिन विश्वाम पूंजा महमदी मेरानीश्रीवाजार गर्मन निक्षो एन्ड को० जेडाब सरक्छ दिवसन प्राव को० प्रच० जाव० छि० मसमाव रोड बान्च फ्लोटंग वस्से गाव छि० महन्देरोड पाड़ी रिषर्वसन् एण्ड कूट्स भावस्था स्टेन्डड मेटन वस्से बाहिस ३२ वर्षमेट

कारपेट डोक्स इंडियन कारपेट राज एण्ड टाईल मेन्युफेरपरिंग

को २ ६३५ कमाठीपुरा स्ट्रीट भावस्का इंसदास टिब्सिंड ४ वाटरकु मेन्यत अपोडो बंदर स्रोरियंटड कार्पट डिपो में हो स्ट्रीट पर प्रथम लार्पड एवं को को स्ट्रीट प्रकार पराग्राम मेंडो स्ट्रीट प्रकार पेताना ६३५५ मेंडो स्ट्रीट पंत्राम तर्म अपोडो क्ट्रीट सुर्टेपर संदर्शन कार्यिकी बिह्डिंग क्लॉक बन्दर सी० एम० मास्टर प्राइ को० होंसडोने रोड

सिमेट-कंपनियां

इंडिया चिनेंट करानी तिल-पत्तंट वाता चंस एण्ड कोल २४ मूस स्ट्रीट, फोर्ट इंडिया हाट्ये पढ़ेशों कोलेडटबॉड, तादर बास्य कान्ति चिनेंट एपड इंड्स्ट्रीयट फोर्ट डिल-एनेंट चील मेहानस्ड ट्यमी निविद्ध पंत्रहरीड कोपटी एण्ड कोल-एनेंट एपल एसला मान-स्टीट, फोर्ट

स्ट्राट, पाट बच्छार पोट लैंड स्मिट कम्पनी छिक्क्स्पर्ट, सीठ मेस्बन्दर बेठाई शेड इस्स्ट्रा निनंद कम्पनी टिक्क्स्पर्ट सेट पंजाब पोट खेड स्मिट कम्पनी टिक्क्स्पर्ट स्ट्राट किस्तोक निकसन प्रवा को शोन स्त्रें।

मूनो पोट उँड [सर्नेट को न 30 - पर्रट [सर्नेट को न 40 - पर्रट [सर्नेट कम्पनी [30 - पर्नट [सर्नेट कम्पनी [30 - पर्नट [सर्नेट कम्पनी [30 - स्त्रा को वेड [उठ वस्त्रारी [सर्नेट कम्पनी [30 - स्त्रा को वेड [उठ वस्त्रारी [सर्नेट कम्पनी [30 - स्त्रा को वेड [उठ वस्त्रारी [सर्नेट कम्पनी [30 - स्त्रा को वेड [उठ वस्त्रारी [सर्नेट कम्पनी [30 - स्त्रा को वेड [उठ वस्त्रारी [सर्नेट कम्पनी [30 - पर्नेट [सर्नेट [सर्नेट कम्पनी [30 - पर्नेट [सर्नेट [सर्नेट कम्पनी [30 - पर्नेट [सर्नेट [सर्नेट

पेदर मरचेंट्स अन्तुल इसन कीकाभाई पासो बाजार आरम पपड मस्ताशला इंग्लंडम वेंड क्षेत्रं के गुपडालाल मामुलाज एण्ड कोल गुण्यालाला प्रकार ६० वर्ष रूप्ट मिर्ज स्ट्रीय इल्ला पेपर मट्ट १६ मंगलसा रोड साम भाई जीवाजी वर्स संबद्ध वेंड पोपरी वरसे एण्ड कोल झड़बर विस्तृत होई

जान दिविन्सन एण्ड को॰ घोट'
पदुस्त्री बी॰ एंड को॰ २१ बहुबरोह कोर् बस्पई स्टेशनरी साट' पारची बाजार बाव्येर एण्ड को॰ ११ हमान स्त्रीट बसाइअली सेमून जो करन हाउस गेर सुजान पेरर माट' ११० पारची बाजार शीराज एण्ड को॰ पारची बाजार भीटो माफीका सामान देचने बांडे

व्यक्ति एन्ड नेती थीं मार्परिय केन्द्रये समाम एन्ड दो हमान रोड कास्टिनेस्टड घोटी स्टोमप्त १३६ हमंद्री देव नन्द्रकर्मश्री एन्ड भीः कमनाक गेड नमाकर नद्र्य १५५ पस्टेनेड गेड धोटी स्टोम्पर्स वाट्या देवी हाटन पूचर नि० ४ विवन्स गेड १६२२ में बनाया यह खजमेर नगरको एक दर्शनीय वस्तुओं में है । इसे प्रतिवर्ष हजारों यात्री,बड़े बढ़े श्रंप्रे ज,राजे महाराजे धादि देखनेको आते हैं। इसमें सब काम सुवर्णका है। सेठ मूळचन्द्र जाको सन् १८८२ में गवर्नमेंटने रायबहादुरके पदसे विभूषित किया। आप लोफ प्रियताके कारण जीवन पर्यन्त स्थानीय म्यूनिसिरेळिशेके कमिश्नर व आनरेरी मजिस्ट्रेंट भी रहे। आपने ही न्यापार किसे प्रेरित हो कळकता, वस्त्रई, आगरा, गवाळियर, जयपुर भरतपुर आदि आदि प्रधान नगरों के कोठियां खोळीं।

श्रापके सच्चे व्यवहारसे गवर्नमेंटने नीमचछावनी, ग्वाल्यिर, जेपुर व ईस्टर्न राजपूताना स्टेट्स (भरतपुर घौलपुर करोली रियासतों) के खजाने श्रापके सुपुर्द किये।

आपका देहान्त विक्रम सम्बत् १६५८ की अपाढ़ शुक्ला २ को हुवा-उस समय जिन २ ने यह दुखदायी समाचार सुना-हादिक खेद प्रगट किया। आपकी एत्तरख्वाहीके लिये महाराजा सर प्रतापसिंह साहव ईंडर नरेश आदि व वड़े २ यूरोपियन और हिन्दुस्तानी अफसर पथारे थे।

श्री सेठ नैमीचन्द्रजी साह्यने मी स्वर्गवासी पिताजीकी ख्यातिको बहुत बढ़ाया। आप सन् १६०७ में रायबहादुरकी पद्वीसे विभूषित हुए तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट व म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रहे। आपकी मृत्यु सम्बन् १६७४ के भादवासुदी ८ को हुई। आपकी मिलनसारी व प्रतिष्ठासे आपके लिये स्थानीय कोर्ट, रेल्वे दुफ्तर, स्कूल आदि शोक प्रगटनार्थ बंद किये गये थे।

आपके पुत्र तो कई हुए श्रोर कन्याएं भी हुई लेकिन उनमेंसे केवल श्री टीकमचंद्जी साह्व व दोकन्याएं विद्यमान हैं।

श्री सेठ टीकमचंद्रजीका जन्म प्रथम श्रावग शु क्ला ४ विक्रम सम्बत् १६३६ में हुछा। जापही इस समय इस फर्मके अधिष्ठाता हैं आप सन् (६१६ में रायब हातुरके पद्मे खलंक़्त किये गये। आपको श्री स्वर्गीय जैपुर नरेश व इडर नरेशने स्वर्णकृटक तथा श्री जोधपुर नरेशने : तार्जीम विश्वी है जोिक राजपूतानेमें बड़ी प्रतिष्ठासे देखी जाती है। आप भी आनरेरी मजिस्ट्रेट व म्यूनिस्पल किमदन हैं आपने अपने पूज्य विताजीके चिरस्मणीय एक बृहत धर्मशां ला इम्पीरियल रोडपर करीय दो लाख कपया लगाकर निर्माग करवाई है जिससे खजमेरकी एक बड़ी कभी पूरी हुई है। आप पड़े धर्म प्रेमी हैं। श्री भारतवर्पीय दिगम्बर जैन महासमाने आपके धर्म प्रेमसे मुग्ध हो खापको "धर्मवीर" की उपाधि प्रदानकी है।

आपके दो पुत्र श्रीयुत छुँबर भागचन्द्रजो तथा श्रीयुत छुँबर दुलीच देनी हुए। खेर है कि श्रीयुत छुँबर दुलीचंद्रजीका देशन्त केवज १६ वर्षकी अहरायुते ही हो गया । आप यह सरल स्वभावी और होतहार नवयुवक थे १



# भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



स्व0 कु वा दुरीचन्द्रजी सोनी



जैन मन्दिर (सेठ मृहचन्द्जी सोनी) अजमेर



नित्यां (सेंड मृत्चन्द्जी सोनी) अजमेर

#### भारतीय ज्यापारियोंका पारेचय

रमणीक और सुन्दर है। इसमें चार देग इतने बड़े २ रखे हुए हैं कि शावद ही आखार्तने हुने जोड़के दूसरे देग मिलें। इनको साफ करनेके खिदे आदमियों को इनके भीरर वशता पहुंग है।

जैननित्र (मूळपन्दजी सोनी)—यह जेनमिद्र आजमेरके प्रसिद्ध भीर नागाँहुत के मूळपन्दजी सोनीका पनाया हुआ है। बड़ा सुन्दर और दर्शनीय है। इसमें काषण कर अधिक है।

निरायां ( मूल्यन्स्जी सोनी )—यह भी उपरोक्त सेठ साह्य ही उरास्ता और राज्योजा । परिमाण है। इस ही विश्वित यही सुन्दर और उंची लागन ही है। इस हे मीनामें बरुनवा मोनेश काम भी किया हुआ है।

दौलन बाग - आनासागरके तटवर एक रमणीक बगीचा यना हुमा है। बाउनेसब

भग्डा स्थान है।

साडिट क्यंक्तिस -- बीव बीव सीव आईव रेलवेडे मीटर गेन सेस्रानक यह सच्चे वह अमेरिस है।

इमके मितिरक और भी कई पहाड़ी तथा दूधरे स्थान यहांपर दशंनीय है।

#### सार्वजानिक संस्थाएं

राजस्वान सेवानंय —यह संस्था राजस्थानके प्रसिद्ध नेना श्रीयुन बीठ एसः परिकास हर्तने की हुई है। यह कर्नने तिनक भी अस्युक्ति न होगी, कि इस संस्थाने राजस्थानके जीर अर्थने सामकर सेवाइके कुण होंमें एक नवीन जागृति और नवीन जीवन पेग़ कर दिया है। इस संस्थाने सामकर केवाइके कीर अर्थनुत सर्वक्ष संभित्त केवाइके कीर अर्थनुत सर्वक्ष स्थान केवाइके कीर अर्थनुत सर्वक्ष राज्य अर्थक सामक स्थान कि उन्हों सेवाइक केवाइके कीर अर्थनुत सर्वक्ष राज्य अर्थक सामक स्थान कार्य कर्म परिचल्या स्थान स्थान केवाइक स्थान सामक एक कर्म क्ष स्थान स्थ

सस्ता-माहित्य-मण्डउ-पद संध्या राजस्थानंड प्रसिद्ध स्थापी दिशन व व ही बार्ड व ल्योनमें स्थापित हुई है। यह श्रीवृत धनश्यामदासना नितृत्व और जमनतादमी स्वार्ध स्थापेंड सहायनमें चटनी है। इस संस्थाने साहित्यक्षी अच्छी पुस्तके सस्ते बनीय किंद्री जार्थ है। इस संस्थाने स्थापम् नावक एक बढ़ी सुन्दर और करणीयो विका आत हैंगी भी निकानों श्राप्त है। इस प्रमाने अपने गम्मीर और वन्न केंद्री, सालाधिक दिस्पीयो कें विकानक सीनित थोड़े हो समाने हिन्दो माहिर्यों स्वया स्थान प्राप्त प्रक्र कर किंद्री है। इसे विकामक सीनित थोड़े हो समाने हिन्दो माहिर्यों स्वया स्थान प्राप्त प्रक्र कर किंद्री है।

## भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



स्वत कुंबर दुखीचन्द्रजी सोनी



जैन मन्दिर (सेठ मूडचन्दर्जी सोनी) अजनेर



नसियां (सेठ मुख्यम्दजी सोनी) अवसेर



वजनेर झाकर रहने छो। भान मध्यन स्थितिके पुरुष थे। नगर थे बड़े चतुर, साहसी तथा क्यापार दस्ता। सपसे पहिले आपने उमरावजीने नाकर राजावहादुर रिवलाल मोतीलालके यहां सुनीमात हो। अपनी चतुराई तथा योग्यता के बछने आपने शीमधी १४ दुक्तानेंक करर प्रधान सुनीमोत्ता पद प्राप्त कर जिया। इस समय परचाल् आप बन्धई आये। इस समय परचाई राजा रिवळ्ळ मोतीळळ हा वार्य दूसरेंके साम्मेर्ने चळता था। भापने अपनेहोहाथोंसे राजा साहब हो स्वतंत्र दुक्तान स्थापित को। यहार कई वर्षोतक लाग प्रधान सुनीम रहे, इद्वावस्थातक आप यहा काम करते रहे। प्रधान् रोग आपु व्यतीत करनेके लिये अजनेर चळे गये। आपके मुख्यवचंद्र जा नामक पुत्रका असमय हीनें देहावसान होगया था। इसळिये आप सोक्यके सामिपवर्ती गांवते श्री दिख्युत्तराय जीको गोदो हाये। सेठ दिळ्युत्तराय जीने अपने हार्योते संवत १९५७ में बन्धई स्वतंत्र दुक्तान स्थापित किया। तथा वते विरोध तरको ही। नापने पुन्करमें द्र हजारको व्यत्त से एक पर्मशाला वनवाई वहां अभी भी सहवर्त्तजारी है। तथा अपनी अन्मभूनिमें ८ हजारको कामति एक पर्मशाला वनवाई । आपके कोई सन्तान नहीं थी। इसळिये आपने नमने भतीने श्री रामरिक्त जो गोद किया। वर्तनानमें नापही दुक्तनके कार्यकी सन्दाल्लो हैं। लाप वह कत्ताहके आवालो गोद किया। सर्वनान ने नापही दुक्तनके कार्यकी सन्दाल्लो हैं। लाप वह कत्ताहकी आवालो गोद किया। सर्वनान माललेते हैं। नमनेक दुनी विद्यालयका संवालन भी आपही करते हैं। वर्तनानमें आपका स्वार्त क्यापारिक परिषय इस प्रकार हैं।

(१) अजनेर-नेसर्स विद्येक्चर दिख्युखराय पर्श हु'डी चिट्टी तथा बैंकिंग व्यवसाय होता है।

(२ ) बर्म्यई - मेससं दिलोक्षद दिलसुस्तराय, काडवादेवी-यहां गतला, रहे, बैक्किंग तथा आइतका काम होता है।

## मेसर्म हमीरमल नौरतनगल

इतसंके माल्टिंझ मूझ निवास स्थान रीयां ( मारवाड़ ) है वस स्थानरर इस खान-दानके पुरुषों स इन्छा प्रमाव था कि आजवक भी वह गांव सेटोंकी थीयां नामसे प्रत्याव है। स्थीव १७५ वर्ष पूर्व यह खानदान यहां स्थाया। इस परानेके पूर्व पुरुष सेठ जीवनदासजी व गोवर्जन दासजी सो जोपपूर दरवारसे ताजीन मिल्डी रही। एवं समय २ पर दरवारकी स्थोरसे सिरोपाव भेटकर उनस सम्मान किया जाता था। उनके परचात रामदासजी, रुगनायदासजी हमोरमञ्जी एव चांदमञ्जी हुए। सेठ चांदमञ्जीको जोपपूर एव चद्यपूर दरवारसे वाजीन मिल्डी रही एवं समय २ पर सिरोपाव भा मिले। स्थारसे गन्दर्नमेंटने "रायसाहव"को पद्योसे सुरोमित किया था मतजब यह कि हमेरासे यह पराना वहुत स्थानेवान एवं प्रतिष्ठित रहा है। सेठ चांदमञ्जी अजनेरके स्थानेरिय मजिस्टेट एवं म्यूनिसिप्ड समिदनर भी रहें थे। आपकी धार्मिक कार्योकी और विरोप रुचि थी

#### "भारतीय ज्यापारियोका परिचय

(२) बी॰ बी॰ एपड सी० आई॰ छोको वर्ष्ट्याप अजमेर—यह बी० बी॰ सी॰ सहै रेलवेके मीटर गेज सेंक्शनका बहुत बड़ा वर्ष्ट शाव है। इसमें ४०५५ मृत्य कम करते हैं।

( के ) बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेलवे केरिस एरड - नेगनवर्षशाप—इस बृहद हारसमे

(३) बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेलवे केरिश एसड - अगनवर्षशाप-इस बृहन् बास्त

(४) बी॰ पी॰ सी॰ आर्द्दे॰ रेखने पानर हाज्य अन्नवेर—इस पानर हाज्यने द्वार रेस स्टेशन, आहिट आफ्रिस इरयादि रेखनेसे सम्बन्ध रखनेवाले सन स्थानींपर छाइट क्या फ्रेन परंगी

स्टरान, ब्योडिट आफिस इत्योदि रेलवेस सम्बन्ध जाते हैं। इसमें २९० व्यक्ति दार्च्य करते हैं।

(१) बीo बीo सीo आईo टिक्टि प्रिटिंग वक्सं—इसमें रेखने टिक्टि प्रेर होंहैं। इसमें ५३ आदमी काम करते हैं।



# चांदी-सोनेके ध्यापारी

मेसर्श रामलाल लुणिया

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान फलोदी (मारवाड़) है। फरीव १०० वर्ष पूर्व सेठ करतूरवन्द्रजी और देशिणवन्द्रजी यहां लाये। इस समय इस पर्मपर वेशिपवन्द्र दीपवन्द्रके नामसे ऊनी फपड़ा तथा अफीमके ठेकिका (ज्यवसाय होता था। वर्तमान दूकान सेठ रामलालजीने फरीव २० वर्षों पूर्व स्थापित की तथा सोने चांदीके काममें अच्छी सफलता प्राप्त थी। आपकी पर्मके मार्फत रेशमी अरिण्डियों, रेशमी धोतियाँ रेशमी कोटिंग थान जो अजमेरके प्रधान सुंदर करा सममें जाते हैं, बनवाये जाते हें, और अच्छी तादादमें बाहर गांव भेजे जाते हैं। यह माल बाहर बहुत प्रित्यांके साथ विकता है। इसकी सुंदरताको मादक विशेष पसंद करते हैं। यहां चांदी सोनेके व्यापारियों में यह दुकान बहुत बड़ी सममी जाती है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

अजमेर—रामदाल द्णियां, नया याजार—यहां चांदी सीने और अरंडियोंका व्यवसाय होता है। इस फर्मची पर्ड स्थानीयर एजंसियां हैं—

# गोटेके व्यापारी

## मेसर्स चन्द्रसिंह खगनिहंह

इस फर्मेके वर्तमात मालिक सेठ चन्द्रसिंहजी हैं। साप खोसवाल सज्जत हैं। खापका निवास स्थात अजमेर है। यह फर्मे यहां बहुत पुरानी है। यहां इस फर्मे के संस्थापक सेठ हमीरमलजी थे। खापके हार्पोते इस फर्मे की तरकों मी हुई। आपके पश्चात् आपके छोटे पुत्र सेठ छगनसिंहजी एवम् मगनसिंहजीने इस फर्मे की और भी कन्नति खी। वर्तमानमें जापके पुत्र इस फर्मे के मालिक हैं। करीव ह साल हुए सेठ चन्द्रसिंहजीने एक प्रोच धम्मईमें खोली है।

नापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

## गरतीय व्यापारियोंका परिचय



विस्डिंग ( कानमलजी लोड़ा ) अजमेर

# भारतीय न्यापारियोंका परिचय



स्व॰ सेठ कानमलजी लुणिया ( डायमएड जु० प्रेस ) अजमेर





सेठ धमरचन्द्रजी शारदा (हंसराज अमरचन्द्र) धजमेर



सेठ पेवरचन्द्रजी चोपड़ा अजमेर

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय



ग० व० सेठ विरद्मलजी लोहा, अजमेर



रेसिडेन्सी बिल्डिंग ( छोड़ा परिवार ) अनमेर



गेस्ट हाऊस ( छोड़ा पश्चिर ) अजमेर

छखमीचंद्रके यहां सुनीमी करते थे। इस दूजानको सेठ रामनाथजी तथा इनके पुत्र रामनारायणजीने विशेष एत्रेजन दिया।

वर्तमानमें आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है---अजमेर-मेसर्च रामनारायण, नयावाजार-यहां पत्ने गोटे किनारीका काम होता है।

## मेसर्स शिवप्रताप गोपीकिश्न

इस प्तर्मके मालिक मूंडवा मारवाड़के निवासी हैं। आपकी जाति माहेश्वरी है। वर्तमातमें इस प्तर्मके माङिक सेठ जयनारायणजी तथा रामचन्द्रजी हैं। आपका पूरा विवरण मारवाड़ मूंडवाके पोर्श्वनमें दिया गया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— अजमेर—मेससं शिवप्रताप गोपीव्हिरान—यहां पक्ते गोटेका थोक व्यापार होता है। अजमेर—मेससं राधाकिशन चद्रीनाराच्या, नयावाजार—यहां भी गोटेका व्यापार होता है। अजमेर—रामनाय शिवप्रताप नयावाजार—यहां वैकिंग, हुंडी चिट्ठी, रंगीन कपड़ा एवम कमीशन एजंसीका कम होता है।

# कपड़ेके हसापारी

## मेसर्स अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ पेशरचंद्रजी चोपड़ा हैं। आप ख्रोसवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्वापित हुए करीब १५ वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक आप ही हैं। आपकी प्रधमावस्था बहुत मामूली थी। यहांत्रकि आप सिर्फ ५) मासिकपर नौकरी करते थे। धीरे २ लापने ध्रपनी सज्जनतासे अपनी स्वतंत्र दुकान स्थापित की और इसमें आशातीत सक्तला प्राप्त की। आपने अपनी ही कमाईसे अजनेरकी प्रसिद्ध होतियों में से एक मनैयोंकी हवेली खरोद की है। आपके २ पुत्र हैं।

वर्तमानमें बारका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। श्रजनेर---मेसर्स न्नगरचन्द्र चेवरचन्द्र चोपड़ा---यदा सब प्रकारके फेन्सी कपड़ेका न्यापार होता है। राजपुतानेके पहुउसे रजवाडे श्रापके चढ़ांसे कपड़ा खरीद करते हैं।

अजमेर—मेसर्स रामचन्द्र पेवरचन्द, नयायाजार—पहां भी कपड़ेका व्यवसाय होता है। इस दुकानमें सेठ रामचन्द्रजीका साम्य है।

ξ=

यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। अभमेर- मेसर्स चम्पाठाठ रामस्वरूप-यहां वैद्विम तथा हुराडी चिहीका काम होता है।

#### मेसर्स चन्दनमल कानमल कोडा

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान अजमेर ही में है। इस समय इस फर्मि मां सेठ कानमलाभी लोढा है। आप श्रोसवाल जाविके जैन धर्मावलक्षी सज्जन है। आएम 1 अजमेर ही में हुआ था -। आपके पिताजीको नाम श्रीपुत करहत्व था । अजमेरमें जितनी प्रतिष्ठित फर्में हैं उनमें आपकी फर्मका स्थान बहुत आगे हैं। अंत्रमेर ही में नहीं प्रत्युत सारे ओसवाळ समाजमें लोड़ा परिवारका नाम बहुत अमगण्य और सम -ननीय माना जाता है। श्रीयुत कानमळत्ती यह ही सञ्चन एवं योग्य पुरुष हैं। आपर्क स एक पुत्र है जिनका नाम बुंबर मानमल्ली हैं। आपकी दूकानोंका परिचय इस प्रकार है।

अजमेर-मेसर्स चन्द्रनमल कातमल इस द्कानपर जमीदारी लेन-देन बीहरा कर रि

विदीका काम होता है।

कछकता - मेसर्स चन्द्रमळ कानमळ १७८ हरिसनरोड-इम दुशनपर जूर बेडर्स एग है का काम होता है। इस दूकानमें विकास पार्टनर श्रीयुन मुख्यन्द्रजी सेठिया और सुरक्त सेटिया सञ्चानगढ निवासी हैं।

मेससं जवाहरलाज गम्भीरमहा सोनी

इस प्रसिद्ध प्रमंके संचालक शंहितवाल आवक दिगम्बर मेन धर्मावलमी सम इस फर्मकी स्थापना अजमेरमें विक्रम सम्बत् १८६०में हुई। इसके संस्थापक स्मीताली हैंड 18 हिरमछजी थे, उन्होंके समयसे इस फर्मकी श्रीजृद्धि ग्रुरु हुई। आपके ठीन पुत्र थे, बार्ज प . सेठ गंभी मलजी दूसरे सेठ मूलचंदजी और वीसरे सुगनपदजी। सेठ जगहिरमङजी में जैं। व्यापारदश्च व्यक्ति थे। आपहीके धर्मेंद्रोमने श्री दिगस्यर जेन चेंद्रालयका निर्माण सम्बर्धाः हिया, जो एक दर्शनीय मंदिर है। सेठ गंभीरमलजीका देहान्त बास्यायस्यानं ही हेग्ल म मगनचंदभी साहब भी विवाहके कुछ समय बाइही स्वर्गवासी होगये ।

श्री सेठ मूलकन्द्रजी वास्यावस्थासे ही विद्यारे धर्मके स्त्रीर व्यापारके करें वेसी दर्म थे। जब सस्वन् १६१४में भारतवर्षमें गदुर हुवा एक समय आपने गवर्गिन्छ हे बहु स्मान

राया कते दिया या आपको इस सेवाले गवनंमेयर बहुत संतुष्ट हुई ।

सेट मूल्यन्त्रमो वड़े ज्वारी हुए ब्रोत सपनी व्यापार कुरान्त्रासे सहते सहते (वे के वन्त् राज्यनुत्तने व मारवडे हुस्य २ नगरींमें भी स्याति बारडी । यह वंश सारवेडे कारे के की भाषने रहाके वजर करिटोंके पाषामध्य अदिशेष भी दिगम्बर जेन सिटार्ट खेल्ट्री क्रि



#### र्गारतीय व्यापारियोका परिचय

श्रीपुत ड्वंदर भागचन्द्रजी बड़े योग्य, साहित्य प्रेमी और सुपर हुए दिवारीं हे सत्रवर्षे। भाषका एक प्राइवेट पुस्तकालय भी है।

इस इट्रान्सकी धार्मिक कार्योकी ओर बड़ी दिस है अजमेरमें बापकी निस्नाहित सर्वज्ञीन संस्थार है।

राहरका श्री दिगान्यर जैन मंदिर, व शहरके धाहरकी श्री जैन नाशियां जो बहुत सुंदर व संबंध है, और गहरी लागतके बने हुए हैं जिनकी शिवप पटुता व स्वर्ध कवित काम रेख्ने ही

है आर गहरा लागतक बने हुए हैं जिनकी शिक्षप पटुता व स्वर्ण ऋषित काम रेखें। यनता है। में सुरक्ष के केरीकार के समाम विकास केरा केर

भी राज ब सेठ नेमीचन्दानी स्मारक दिगम्बर जैन धर्मशाला भाग्य मत्तेषरी भी दिगम्बर जैन कन्या पाठशाला य महाबीर दिगम्बर रीन महाविधालय हत्यादि स्नपारिक परिचय—

हेड भाष्टिस भागमर--सेठ जवाहरमल गम्भीरसङ शातमेर ( T, A, "Past!") स्व कोटीपर बेंकिक्स हुंदी चिट्टी और कमीरान एजन्सीका व्यवसाय होता है।

#### मापेन

पर्माई -सेठ जगहरमत मूज्यंत् काजगहेंगी रोड वस्वई (T. A. Juhar ") इस केंद्रे पर भी बैंडिक्क हुंदो चिट्ठी और कमीरान पर्मधीका काम होता है इसके समिरिक औरंडा जाया मैं बापके यहाँ है मेमर्स मूज्यन्त नेमीचंत्रके नामसे यहांपर पीस गुहुसका इस्पोर्ट भी होता है।

कळकपा—सेठ अवाहरमल गंभीरमल नं ३०।२ वळाहरस्ट्रीट ( T. A. Motallique) इस फर्मपर बेटिंग विजिनसके अतिरिक्त कमीरान पत्रन्ती, कारोगीटीट शीद्य, पीसगृहस की जाकद्वारका न्यापार होना है।

इसके सनिश्य सामान, मेजुर, जोजपुर, करवपुर, सम्तान, पौक्यूर, कीकी, नशीमक्ष केकड़ी, मेर्समेर, संदर्भ, राज्युम, कोटा, म्याज्यित सुनेना सादि २ स्थापारिक स्थानीर्थ सामार्थ दुकाने हैं। यस मिलाकर सापकी दुकानींकी संख्या करीब २० के है। इन सभी स्थानीर्थ साम गर्म यसन अर्थों के वैक्सोनें माने जाने हैं। धौकपुर, भगवपुर, करीकी सादि रियामनीर्थ साम स्टेट देसार भी हैं मेर्समेर नया संबद्धमें सापके एक एक निर्मित केकसी और एक एक वे लिन केवसी औ है।

भी। रा० वेठ टीकमचन्दर्भा भागचन्द्र नामसे बी० बी० यण्ड सी आई रेडरे नाह तेड ब जोयपुर रेडरेकी ट्रेस्टरी भी आपके पास है।

मेमर्स तिखोकचन्द दिखसखराय

इस क्लेंड क्लेसन साठिड भी रामिक्काडमी श्रीश हैं। भार समराज जातिङ हैं। सार्थ सामदानका मुक्त निवास मेहना प्रीयपूर्व हैं। सार्थंड हाता भी तिलोडचनको परिते परित संव श्रीयुत कानमत्तजी के पुत्र हैं। आप तीन माई हैं। सबसे बड़े श्रीयुत जवाहरमलजी जोधपुर स्टेटकी तरफसे वकील हैं। आप म्युनिसिपेलिटीके मेम्बर भी हैं। दूसरे श्रीयुत जमरावमलजी हैं। आप तीनों ही बड़े सज्जन, योग्य, नम्न, और देशभक्त हैं। सामाजिक कार्य्यों में भी आप बड़े अवगएय रहते हैं।

ष्मापके जुविली प्रेसमें सब प्रकारकी हिन्दी अप्रेजी छपाईका काम होता है।

## मेंसर्स के॰ जे॰ मेहता एएड ब्रद्स

इस फर्मको स्थापित हुए करीच २७ वर्ष हुए। इसके स्थापक मेहता पुरुपोत्तमदासजी थे। वर्तमानमें इसका संचाटन मेहता जेटाटाटजी केरावटाटजी, ब्रीर माणिकटालजी करते हैं। आपका राजपूर्वानेके कई रईसोंके साथ टेनदेन होता है। आपकी एक दूकान बढ़वानीमें भी थी, पर वह एठा दो गई। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेतर्स —के के महता एरड प्रदर्स— यहां सब प्रकारके फेन्सी सामानका जनरल मर्प्लंट्स के रूपमें व्यवसाय होता है। अजमेरमें यह दुकान अपने विजिनेसमें श्रच्छी समकी जाती है।

| <b>चें</b> कर्स                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| इम्पीरियल बैंक श्राफ इण्डिया ( अजमेर शांच )<br>मेसर्स फमलनयन हमीरसिंह लोड़ा नयाबाजार |
| , पन्दनमञ फानमल लोड़ा                                                                |
| ,, पम्पाळाळ रामस्वरूप<br>,, जौहारमळ गंभीरमळ                                          |
| ,, बिरदोचन्द्र गुडाबचंद्र संबंती छाखन फोठगी<br>n हमीरमञ नौरतनमञ मोती कटला            |
| n हमासक नारवनमञ्जनाता कटला<br>,, हस्मुखराच अमोलकचन्द्र                               |
|                                                                                      |

| गोटेके व्यापारी          |          |  |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|--|
| मेसर्सं फल्यानमल केदारमञ | नवाबाजार |  |  |  |
| ,, फिरानटाउ ट्रग         | 39       |  |  |  |
| ,, साजूबाङ मोहनडाल       | 1)       |  |  |  |

| •                                         |          |
|-------------------------------------------|----------|
| मेससं चन्द्रसिंह छगनसिंह                  | नयावाजार |
| ,, धनरूपमल आनन्द्मल                       | 13       |
| ,, नेमीचन्दजी सेठी                        | 23       |
| ,, पन्नालाल ह्रकचन्द्                     | );       |
| ,, पतेमछ चांदकरण                          | 13       |
| ,, पन्नाङाल वेमसुखदास                     | 11       |
| "वडभद्र पोखरठाछ                           | "        |
| " मदनचन्द् पूनमचन्द                       | "        |
| , राजमल सोभागमल                           | 33       |
| <ol> <li>राधाकिशन श्रुतिनारायण</li> </ol> | "        |
| । रामनाथ रामनारायण                        | ,,       |
| " मुखलाख खाजूटाल                          | 11       |
| n सुगनचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र .              | 73       |
| ,, शिवप्रवाप गापीरिशान                    | is       |
| » इरनारायण पुरुषोत्तम                     | 13       |

#### गौरतीय व्यापारियोका परिचय

श्रीयुत कुँवर भागधन्द्ञी बड्डे योग्य, साहित्य प्रेमी और सुधर हुए विवारीके सम्रार्थ। भापका एक प्राह्वेट पुस्तकालय भी है।

इस इट्रम्बकी धार्मिक कार्योंकी और बड़ी रुचि है अजमेरमें आपकी निम्नाङ्कि सर्वजन संस्थाए हैं।

शहरका श्री दिगम्बर जीन मंदिर, व शहरके बाहरकी श्री जैन नाशियां जो बहुत संदर व स्र्वेत

है, और गहरी लागतके बने हुए हैं जिनकी शिव्य पट्ठा व स्वर्ण सचित काम रेक्टे हैं।

थनता है।

श्री रा० व० सेठ नेमीचन्वजी स्मारक दिगम्बर जैन धर्मशाला भाग्य मातेश्वरी श्री दिगम्बर जैन फन्या पाठशाला व महाबीर दिगम्बर जैन महाविद्यालय स्वारी व्यपारिक परिचय--

· हेड अंफिस कामोर-सेठ अवाहरमल गम्भीरमळ अजमेर ( T. A. "Pearl") एव कोठीपर वेंकिङ्ग हुंडी चिट्ठी और कमीशन एजन्सीका ब्यवसाय होता है।

#### भावेस

बम्बई - सेठ जवाहरमञ मूलचंद कालवादेवी रोड वम्बई ( T. A. Jahar " ) इस केंग्रे पर भी बैंकिक हुंदी चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता है इसके व्यविश्वि और का करना थे भापके यहाँ है मेसर्स मूज्यन्द नेमीचंदके नामसे यहांपर पीस गुड्सका इम्पोर्ट भी होता है।

फलकता-सेठ अवाहरमल गंभीरमल नं ३०।२ वजाइबस्ट्रीट ( T. A. Metallique) इस फर्मपर वेंकिंग विजिनेसके अतिरिक्त कमीशन एजन्सी, कारोगोटीट शीद्स, पीसगृहस और

जावागुगरका व्यापार होता है।

इसके भविरिक्त आगरा, जैपुर, जोधपुर, चर्यपुर, मातपुर, घौळपुर, करीळी, नवीगाण केकड़ी, मंद्रसोर, संदवा, शाहपुरा, कोटा, ग्वालियर मुरेना आदि र व्यापारिक स्थानीने भावप्रे दुकानें हैं। सब मिलाकर आपकी दुकानोंको संख्या करीब २० के है। इन सभी स्थानोंमें आप प्रा प्रथम अंगों के वें हरों में माने जाते हैं। धौळपुर, भरतपुर, करौटी आदि रियासरों में आप स्टेट दे स्वा भी हैं मंद्रसोर तथा संदवामें आपके एक एक जिलिंग फीकरी और एक एक प्रोस ने देश्टरी भी है।

भी। यञ यञ सेठ टीक्मचन्द्रजी भागचन्द्रके नामसे बोठ मी० एण्ड सी आहे रेखरे ब्राह की

व जोपपुर रेख्येकी ट्रेम्सरपी भी आपके पास है।

मेसर्स तिकोकचन्द दिखसुखराय

इस फर्नेके बर्नमान मालिक भी रामरिखपळत्ती श्रीया है । साप समराज जातिक है । साप स्नानरानका मूछ निशस सेड्वा जोपपुर्ले हैं । सापके हारा भी तिलोकपन्त्रत्री पहिछे परिव मेर्<sup>याते</sup> गुड़ रुझ्त घोके व्यासारी कुरून मेरवाव स्वयंक्त विरोवात प्रस्त्र चे नेवे स्पर्वतम् कुरून स्वयंक्त इस्टेंबरम् सुर्वास्टर क्र

वतंत्रके स्थानारी बस्त्रक्त सेत्सको सहकारी केत्रकार सेत्र का तिर्दे क कित्रकार स्थानक सम्बद्धार स्थानक

रिशंनक श्रास्त्र । विद्याम अस्टोबन्द ।

ट्रंकके ब्यापारी रेख रुधे ब्लब्स स्ट्रलंड रेख रुडे स्ट्रिक्ट स्ट्रलंड

चोहाके व्यापती श्रम्भव्यं व्यापकी स्वापक व्यापक वेद्यात स्वापक व्यापक वेद्यात स्वापक व्यापक वेद्यात

प्रवास नवेंट्युस इस्सित रेड केट करवेचर कर्ट केटलरेड बजुड़ सर्व केट करवेचर नटे क्या-केटर्ड स्टड कस्त्र नचेंट्य केटलरेड हेड केट सेह्य क्यानेट केट स्टड सरा क्यानेट

बोः एक स्टब्संड स्वरतेट त्रवन् देव स्टबंदर मर्वेन्ट न्तेत्त्व सरदारम्य संड स्टेक्ट ब्ह होर सहस्टेट रू हिंदारहा एड ५५ ति देखा हो : बार रहा सन्त सोटंड स्तेख सारहेट विवटेन्ट राड हो। बृद्धेन्त बंट्राक्ट द्रेः स्व वर्त्तं स्क्रीक स्ता स्वास ड़ारचे रण्ड क्लिसी सर्ट हैस्सांब द्यक्तक सरहारस्य संह रज्जूनमा होतीसूत्र तिमहीनेट होत्रराज रच्हेजन स्टब्स्ट रुड सन्द एंदुर्देंब रहुत्रहेंब स्ट्रूर देंड दिनज्ञ कुट रांच नहरूटे लुज्यन्द् प्रसादान स्ट्राएंट टाक्टर स सर्ब्याच साइन रण्ड सन्स रावेश चानद हुवेन रूउ के ईरिकात एल ऋवं

आन्त्रं नरचे ट्स ह्या कर कर्रन्डन केंद्रवे

होटच कि राम्हं स्वेटिया हैन्सच

स्रोत चेक्टरी स्र केर केटरी वेद केर केटरी

## भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



**स्व**०सेठ पनस्यामदासजी मुगोन (हमोश्मल नौरतनमल) अजमेर



थी**॰ सेठ नौ**रतनमङजी (ह**्**नौ॰) क





# ज्यावर BEAWAR

ः भारतीय व्यापारियोज्ञा परिचय

आपके परिश्रमसे ही नवाबाजारकी प्याउ, जिसके उठानेके छिवे कृतिरनर साहवता हुस्य रेप्स था कायम रही । आपदीके परिश्रमसे पायुगद पर हिंदू समाजका कवता रहा। १६, १३ वां र् यहां जो श्रोताम्बर जैन कांकोस हुई थी उसकी सफ्छतानें बापने दत्तवित होश्र परिश्र कि रोठ चांद्रमञजीके चार पुत्रोंमें सबसे वड़े धनद्रयामदासजी थे । रोठ चांद्रमञजीके देहारमानके सन् आपको वय ३० वर्षकी थी। स्वेतास्वर औन कांके सके समय आपने भी अपने पिनाओं सा बहुत दिलाबस्पीसे कार्यं क्रिया था। आपका देहावसान संवत १६७५ में हुमा। भारहे २ पृत्र हे श्री नीरतनमलानी तथा श्री रिख बद्दासानी । श्री रिखबदासानीका देहावसान सरत १६८४ के मान्त्रेय मासमें पूनामें हुआ। इस समय इस दुकानका संचालन सेठ नौरननमजनी काते हैं। बात पिताओं के देशवसान के समय आपको वय सिर्फ १८ वर्षकी थी, उस समयसे आप अपने उराहर का संचाजन कर रहे हैं। जोधपुर सथा उद्गयपुर दरतारोंसे आपको जातीम मिलना बीवरें कर ही गयी थी, उसे आपने फिर चालु करायी। आप हा विवाह छोटी सार्वा के नगरूर सेंड नायुनका है यहाँ हुआ है। आपके छोटे आईके विवाहके समय कोटा द्राराने आपको अच्छी ताबीन एर छत्राजनेंसे सम्मानित हिया था। चेठ नौरवनमज्ञजी मुचरे हुए रिचारोंके शिक्षित धनन हैं। मार्थ फिटहाउ नोचे डिलें स्थानींपर दकाने' चटरही हैं।

अजमेर - मेसर्स हमीरमल नौरतनमञ्ज-इस दृष्ठानपर बेंड्रिंग हुंबी चिही एवं आहत्वा प्राम हैंब

है। यहां आपका हेद आफिस है

बस्बई – राय सेठ खांदमल पनस्यामदास कालवा देवी रोड—इस ब्कानपर भी बेहिंग हूं ही विही ल बाइन्डा दाम होता है।

पूना-राय सेठ चांरमळ धनस्यामदास अविवार पैठ-इस दृशनपर पेरावाओं हे समयने ऋपराध काम होता है।

म्बेळराडू। (उर्वपुर<del>) -वे</del>ठ पनस्यामन्सस् स्थितद्वासः इम द्वानपर हर्द्छो मधीद् वरोण एवं <sup>आहुर</sup>

का कान होता है। यहां भी आपकी जायदाद है।

साभर रेक-मेवर्स हमीरमञ रिसवर्गम् —यहाँ नमहको आदश्च पान होता है तथा नगहको गाउँ है ट्रेस्तानी आपतीके लिपुर्द है। आप सीमर तथा पचभद्राकी नमककी गार्निके गार्थनंत्रप्री रामाने हें दे नगर भी हैं।

बाजनगढ़ (यू ) पी ) इतीरमञ नीरतनमञ —यहां शहरही बादुवहा हाम होता है क्या वहां सार्थ

अमीत्रों ह गांव हैं इन ही मालगु आरो हा भी काम होता है। सरचहा (इनोह) सी > पी> राय मेठ बहिमत—यह गांव माछ सामक्षे आलोगेका है। यह हो।

अर्थेशरी बरत बरनेहा बान होता है।

#### द्यावर

- :00:--

व्यावर ची०षी०प्रद्राठती० आईके निटरोज की मेनजाइनरर बजा हुमा एक सुन्दर राहर है। इसका व्यापार राजपूरानेमरके शहरांसे बहुत माने है। इस शहरको करीन १०० वर्ष पूर्व कर्नज़ जिस्तान साहरने बसाया था। इतको बसावट यहु मुन्दर, साक-सुरा और तरजोजार है। चारों और तरकोजार है। चारों और तरकोजार है। चारों और तरकोजार है। चारों को एक्टोंसे विश्व हुमा यह राहर बहुत सुन्दर मालून होजा है। च्यावरके पासते गुजरते हुए मुसाफ़िलेंको ट्रेनमें बैठे ही बैठे यहांके उन्तर व्यापार की कराना होने लगजी है। क्योंकि जिस दिशामें उनथी निगाह पड़नी है, उधर ही उन्तें काररानों ही विमनियों ही विमनियों दिखताई पड़ती हैं। इस छोटेसे शहरमें इतनी चिमनियों हो देखकर मालूम पड़ता है कि यहां व्यापार उमड़ा पड़ता है। यहांकी पस्टीविटी देखते ही यनती है।

यहां दर्द प्रचारका न्यापार होता है। जितनेंते जन, रुई, गड़ा, करड़ा आदिका न्यापार विशेषरूपते होता है। वायरेके बीरेका जोरशोर मो यहां कम नहीं है। भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे सहर होंगे, महां न्याबरकी तरह कई प्रकारके वायरेके सीरे होते होंगे।

व्यावर शहरकी आवादी करीब २५००० है। यहां के व्यापारियों को वेद्धि गकी सुविधा भी प्राप्त है। यहां ते टाउंगड़, मतूरा, अनमेर आदि स्थानों में मोटर रन करती है। अनमेरले ट्रेन भी यहां आती है। इन्न स्पेराज ट्रेने भी यहां और अनमेरक बोचमें रन करती हैं। यहां ते करीब ४५ मील की : दूरीपर प्रतिद्ध हिस्टोरियन कर्नल टाड साहबके नामपर एक टाइगड़ बसा हुआ है। यह अनमेर मेरवाड़ाका एक सेएटर हैं। यहां के कुछ ही दूरीपर वीन सुन्दर वालाव अपने प्राकृतिक सीन्दर्यंको लिए हुए स्थित हैं।

यहां ब्यापारियों की वन्नविके लिए विजारती चेम्यर आफ़ व्यापारियान और ब्यापारिक पंचायत चेम्यर नामक दो व्यापारिक संस्थाएं स्थापित हैं। इनका मुख्य बहेश्य व्यापारकी तरकी और व्यापारियों के मार्गमें ब्यानेवाळी कठिनाइयोंकी दूर करना है।

न्यावरको न्यापारिक गतिविधिका विवरण आगे दिया जायगा।

मारतीय न्यापारियोका परिचय

अजमेर—मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंह नया बाजार,--यदां गाटेका व्यापार होता है। सम्मर्ड--मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंह, बदामका म्हाङ् काळबादेवी रोड--यदां हुएसी, विद्रो १० काळ्वलका काम होता है।

## मेसर्स फतेगल-चांदकरण ...

इस फर्मके मालिक दो व्यक्ति हैं। सेठ प्रतेमक्कती एवम् श्रीवृत रामिकासनी। भाग ऐनीह इसमें सामा है, फ्रीमक्कती जोसवाल जातिक भीर रामिकासभी मालेरवरी जातिके हैं। इंगर पं-करणुश्रीआपके पुत्र हैं। सेठ रामिकासने अपने पुत्रहीके नामसे इस दुकामें सामा हाज है। बारो चांत्रकरणभीके अतिरिक्त व पुत्र और हैं। आप चारों पुत्र शिक्ति सकत हैं। कुँवर बांत्रकरणभी साम अनना अधीभांति जानती है। आपका सहारमा गांधीजी द्वारा चलार हुए अवद्योग अपने-क्तामें बहुन भाग रहा है। आपे समाजके भी आप नेता हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिषय इस प्रकार है। अजमेर—मेससं फ्लेमल पांदकाण, नया बाजार - यहां प्रको गोट किवारीका मोक व्यापार हैंड है। आपकी दुकान यहां मराहर गोटेक व्यापारियोंमें समसी जाती है।

## मेसर्स पन्नाबाल प्रेमसुख बोड़ा

इस फर्मक वर्तमान मालिक सेट पन्नालालाओं हैं। आवहीने इस फर्मका स्थापन किया है पहले आपको स्थिति बहुत मामूली थी। नौकरी करते र आपने अपनी बुद्धिमानीसे बाजार्ने बुद्धि मित्रिया मात्र कर ही है। आप सुचर हुए विचारिक सम्मन हैं। आप है विचार बड़े गंभी पर संमदणीय होते हैं। ज्यापारिक विचयक आप बहुत अन्ते जानकार हैं। आप औषधान आप सम्मन हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— क्षजमेर — मेसर्स पन्नालाल देमसुस्य लोड़ा; नथाबाजार--आपके यहां पका गोटा किनायेहा योड हर्य

खुररा व्यापार होता है।

#### मेलसं गमनाथ रामनारायण

चापकी सानहान काहि निवासी मेहता ( मारवाह ) को दें । भाष अपराठ जातिके देशारी यद दृष्टान संक्ष्य १८५८ में सेठ शामनायजीने स्थापित की । भाष इसके पदिके सेठ क्रम्पूर्ण





साहारि रावधाहबदी परंते परं सन १९२० में सप्तरहाहुरही परंतीले सम्मानित किया है। लेड सुन्दनमलजी वर्तमानमें स्थान्देय खांनरेसी मजिष्ट्रेट भी हैं। यहाँ ही महाइल्ली निज आपहों के द्वारा स्थापित हुई है। उसमें करीव खाथा हिस्सा आपदा है। रोपमें दूसरे दिस्ते हैं। आपने अपने रोजस्तें से १ स्वस्त २२ हजार ८०० रुपपोंके रोजरों हा सुनास्त ग्रुभ हायों में लगाने हा संख्या कर रहता है। इसके लितिरक खापने कई पड़ी २ रक्षों धानिक हायों में लगाई हैं आपने अपनी निल्में चर्चीका व्यवहार करई मंद कर दिया है इसके लिये आपको अने क प्रतिष्ठित जगाई से बयाई एवं निल्ने हैं। आपने देशी मिलोंको नोटिस द्वारा स्थित किया है, कि वे भी अपनी २ मिलोंकें पर्याका व्यवहार पन्द करें

अपाजीराव कांटन निल्ही ओरसे आपके यहाँ चर्चांकी जार केनिहल आंदल्से कमा हेनेही प्रधा तीसनेके तिये एक वीतिंग मास्टर आपे थे। एवं उन्हें इस कार्यको सीसकर बहुत प्रसन्तता हुई। इसके क्लिये आपको बहाति प्रमान पत्र मिला है। उनका सपाल है कि चर्चोंकी जगह आपकी निल्लें बनाये हुए केमिहल आंदलसे बहुत अन्छा कम पल सकता है तथा कपड़ेही पाळिया एवं क्लार्क्टिमें भी कोई फरक नहीं आता।

पहिले यहांके व्यापाने, उनके केवल करता कंपाकर वन्नई और वहांते पर्शानंत द्वारा वि-द्धारत मेजते थे। संदेश्यम आपने उनका क्लीनिंग (साक कराना) वर्क यहां स्थापित कर पहीं गाँठ कंपानेको प्रथा क्वतित की। कहनेका वाल्पर्य यह कि ब्यादामें उनके व्यवसायके आप सबसे आगेवान एवं व्यवसाय इसल व्यापारी माने जारहे हैं। आपने इस व्यवसायमें द्वार्थों क्यांकी सम्मति क्यांकित है है इस समय आपकी फर्मपर साल व्यापार उनका होना है। सेठ कुंद्रतमल्खी महालक्ष्मी मिलके मैनेजिन प्रमृंद्ध सेकेट्रिये ट्रेम्सर हैं आपके पुत्र कुंदर द्वारव्याच्यां महालक्ष्मी मिलके डायरेक्टर तथा म्युनिस्तियल क्यित्रत्तर हैं। आपके लिये क्ये समाचार प्रवेतिं यहे बच्छे प्रशंसा सुवक कोटिसन प्रशासत हुए हैं।

वापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

व्यावर—मेससे कुंद्रवनड टाडवन्द कोटनी—इसफर्मंपर हुंडी विद्वी वेंद्विन तथा जनस व्यवसाय होता है। इस फर्मके द्वारा कर डायरेक्ट विज्ञायन भेजी जाती है इसके सर्विष्ठि यह फर्म नहालस्मी निज्जी सेकेंटरी ट्रेन्सर और एकस्ट है।

## मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप

इसक्तेंके माहिकोंका मूछ निवास स्थान खुरका (यू॰ पी॰) है। इस फर्न को यहां काये करीब ५० वर्ष हुए। पहिले इसक्तेंपर—हरमुखराय भागोडकषंत्रके नामले रहे व गाउँ का व्यापार होता

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

## मेसर्स हंसराज अमरचंद शारदा

इस फर्मको करीय ५० वर्ष पूर्व सेठ इंसरा नजीने स्थापित को। इसके पूर्व इस पर सराचे क व्यापार रामरतन इंसराजके नामसे होता था। सेठ इंसराजजीने इस द्कानको स्वापितकर सुर धन्नविपर पहुँ चाया । इस दूकानपर स्वासकर राजपूरानेके बड़े २ रईस एवं जागीरहारोंसे व्यवस्व होता था। सेठ इंसराजजी का देहावसान संबन् १६६६ में हुआ। आपके बार इस फ्रेंग संचालन भापके पुत्र सेठ अमरचन्द्रजी शारदा करते हैं। आप भापने पिताजीके जमाये व्यवस्य-को मछी प्रकारसे संचालन कर रहे हैं। तथा पड़नेकी तरह ही आज भी इस दूकानगर राज-पूतानेके र्दस एवं जागी दारों से लेन देन होता है। आपकी नीचे लिखे स्थानोंपर दूकाने हैं।

धजमेर-इंसराज अमरधन्द शारदा नयायाजार-इस दुकानपर सब प्रकारके कपड़े व सलगा सिंगः

रेका व्यवसाय होता है। अजमेर-राजमल अमरचन्द्र मदारंगेट-इस दुकानके मार्फत पद्म गोटा वेपार कराकर रिवार मेजनेका काम होता है।

अजमेर-अमरचन्द चादमल नयाबाझार-इस दुकानपर भी सब प्रकारके कपहेंद्रा भ्यसाप होता है।

## गल्लेके ब्यापारी

## मेसर्स शिवनारायण श्रीऋष्ण

यह फर्म संबद् १६३६ में स्थापित हुई । इसके स्थापनकर्ता सेठ शिवनारायणजी हैं। वही इस पर्मपर शिवनारायण गंगारामके नामसे व्यापार होता था। गंगारामजीकी स्युक्त प्रकार इसका वरपेक नाम पड़ा। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ खिरनाएयएको तथा इनके दुव भीक्रणाजी हैं।

आपका ब्यापारिक परिश्वय इस प्रकार है-

मजमेर<u>—मेसर्</u>से शिवनारायण श्रीठम्ण पानमंही—इस दुकानपर *गरू*ठे तथा किराने**श** थां इ श्वाटर होता है। आदृतका काम भी यह:कर्म दरती है।

- (१०) भीळबाहा (१२) कपासन (१२) सनवाड़ (१३) गंगापुर— (१४) किरानगढ़ (१५) गुळावपुरा (१६) विजयनगर (१७) होसी—मेसर्स रामस्वरूप मोहरूलाल
- (१=) जयनगर (दरभंगा) —मोतीलाल मोहरूलाल—यहां चांवलका थोक व्यापार होता है।
- ( १६ ) योळपुर ( बङ्काल )—मोनीलाल मोहरूलाल--यहां चांवलका थोक व्यापार होता है ।
- (२०) बरंमान ( बङ्घाल ) बोतालल रामसरनदास—यहाँ चावलका थोफ व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई छोटो २ त्रांचेंज है। इस फमके नेतृत्वमें नीचे लिखे स्थानोंपर कारलाने चल रहे हैं।
  - (१) मैनेजिद्ध एज'टस् सेकंटरी एएड ट्रेन्सरर एडवर्ड मिल्स लिमिटेड व्यावर
  - (२) " , हेड्रोलिक कॉटन प्रेस कम्पनी व्यावर
  - (३) , , दो टक्सी कोटन जीनिंग फैकरी ज्यावर
  - (ध) ,; ,, दी बोर कटन प्रेस करपनी विजयनगर ( धाजमेर )
  - (४) मैनेजिङ्क दायरेफ्टर दी प्रभाकर कॉटन जीनिंग फेक्टरी लिमि॰ नरसीराबाद
  - ( ६ ) मैनेजिंग एजेण्ट दि सावाड़ काटन जीनिंग फेक्टरी सरवाड़ ( अजमेर )
  - (७) प्रोबाहर रामस्वरूप जैन जीनिंग फेस्टरी केंकड़ी
  - ( ८ ) मैंनेजिंग एजंट दि हेडोली काटन प्र सिंग फरपनी केकड़ी
  - (६) , दो हाड़ोबी काउन प्रेस बम्पनी हांसी (हिसार)
  - (१०) योपाइटर रामस्वरूप मोद्दरूयल जीनिङ्ग फेस्टरी हांसी (हिसार)
  - (११) " मोवीडाल मोहरीलाल ग्रह्म फेक्टरो जयनगर ( द्रसंगा )
  - (१२) ,, ,, ,, राईस फ्रेस्टरी बोल्पुर (बंगाल ) (१३) ,, बोनाइज्ज रामसस्य दास ,, ,, वर्द्वाम बंगाल

## मेसर्स ठाकुरदास खींवराज

इस पर्मे हे माहि हों हा मूल नियास स्थान पोकरन (जोयपुर स्टेट) है। आप माहेरवरी जाति है सक्त हैं। इस पर्मे हो ब्यावर में स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए। सेठ खों बराज जी ने इस फर्मे हो बिरोप उसे क्षति हों। ध्यापेन सन् १८८८ में क्षर कि राज्युताने में दिसी भी निवस बस्तित्य न था, ब्यावर में हि हम्मा निस्त हिए हो। स्थापना की थी। सेठ खों बराज जी के पदचान इस पर्मे के पार पत्र की ते वार पुत्र थे पर क्रिकेट पर्मे के प्राप्त जाये के तेन पार पुत्र थे पर क्रिकेट की के अधित न रहने के खाला जाये के खोंचुत विद्वहर सक्ती हो गोद लिया। सेठ दानो इरदास जी हम देहा सन्त संत्र १९७४ में हुआ।

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय



વ્યવસાય પ્રક્રમ કરત હતા સમોં, બ્રાપ્તેન



डा॰ महराजानी शर्मा रेमक्षया 🕶





ब्यावर—शाह सुन्द्रनमल उद्यमल—यहां वें किंग हुण्डी चिट्ठो, जमीद्रती एवम् भादृतका काम होता है। प्रसिद्ध योरोपियन हम्पनी भारवत फारवस फेम्बिल एण्ड कोके नाप नादृतिया हैं।

फॅकड़ो-शाह उर्यमल क्त्यालमल-पहां बाइत व हुंडी विद्वीद्य काम होता है। यहां भी प्रसिद्ध युरोपियन कम्पनो, फारयस बौर रायलोकी एनंसी है।

# मेसर्स धूबवन्द काल्राम कांकरिया

इस फर्मके मालिक विराहिया (जोधपुर) के रहनेवाले हैं। यहां आये आपको करीब ६० वर्ष हुए । जिस समय इसके स्थापक यहां आये थे उनकी साधारण स्थिति थो। सेठ धूजवन्द्रज्ञीने बायदेके व्यवसायमें लाखों रुपयों से सम्पत्ति उपाजित को। आपहीं ने इस फर्मको जन्म दिया। आप बड़े सीधे सादे व्यक्ति हैं। आपके एक पुत्र हैं। जिनका नाम औपुत कालूरामजी हैं। आप विद्या-प्रेमी युवक हैं। आप जोसवल जातिके सक्ष्मन हैं।

आपको ओरसे स्टेशनके पास एक धर्मशास्त्र यनी हुई है। तथा आपने स्थानीय शांतिनाय जैन पाठशालाको एक मकान नुफ्तमें दिया है। इसी प्रकारके और भी दान धर्म आपकी ओरसे हुआ है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

व्यावर—मेसर्च धूडचन्द कालूगम कांकरिया—यहां सगाकी तथा वायरेका काम होता है। फांजिन्का—(पंजाब) मेसर्च गणेशदास धूडचन्द-यहां विरोपकर ऊन और गडडेका व्यापार होता है।

# कॉटन मरबेंट्स

## मेसर्स गम्भीरमल लालचंद

इस फर्नेके संवाहक सास निवासी ज्यावरंक हैं। इस फर्नेको सेठ गरमीरनहजीने ही स्थापित किया था। इस द्धानको स्थापित हुए करिन २० वर्ष हुए। इसके पहिले हिन्दूनल गरमीरनहजे नानसे इस द्धानको स्थापित होता था। वर्षनानमें इस द्धानको स्थापित करिन था। वर्षनानमें इस द्धानका स्थापित करिन व्यापार करिन होता था। सेठ गरमीरनहजीका देशान्त संवन् १६७६ के प्यान्तान वर्षो ६ को हुआ। इस द्धानके मालिक इस समय सेठ गरमीरनहजीके लड़के ओपुन लाजवरणाजी हैं। आप ओपवता जातिके सजन हैं। आप ओपवता जातिक स्थान हैं।

#### भारतीय ध्यापारियोंका परिचय

मद्दान की है। आपके औपजानयमें बेसे तो सभी रोंगोंकी चिकरता उत्तमतत होगे है। सन् रासकर संभद्दणी, मन्द्रामि, ज्ञन, खासोके छिने सापका श्रीवभावन विरोध प्रस्तान है। मार्च शर-योगी चिक्तिसक पंज व्यक्षीनारायण शर्मा A. M. A. C. झातुर्वस्मूचण द्वारा एक अर्जुल्यम स्वापित दुस्मा है, जिसमें विद्याधियोंको छन्न लक्षण पुरस्सरका अध्ययन कराया मजा है। मन्दे श्रीवभावयमें शाखोक्त विधिसे द्वाइया तैगार की जानी है।

#### हावटर गुलावचन्दज़ी पाटनी

दाकर गुटावचरइजी पाटनी अजमीरके एक दाकर है। आपने कुछ धमय सार्धी सीविश्वी । पश्चात आपने सन् १६१८ में अजमेरमें पर इवाराना रोखा। आपने सन् १६१८ में अजमेरमें पर इवाराना रोखा। आपने हिंप सार्वजनिक कार्यों की ओर जारमसे हो रही है। आपकी सार्वजनिक कार्यों की आर जारमसे हो रही है। आपकी सार्वजनिक कार्यों की आप करे संस्था आपके उपसमापति नियुक्त हुए, पूर्व स्थानीय नेशनत बालिट्यर कोर के समापति कृते तथे। सार्वजनिव्यक कमेरी के मनवर मी निर्माण्य कुष्वे तथे। सार्वजनिव्यक कमेरी के मनवर मी निर्माण्य कुष्वे तथे। आपके कार्यों से प्रतान होकर सरकारने आपको आनिरी मिलस्ट्रेट बनाया और स्वयस्त्र आप मान्तर स्थान सार्वजनिव्यक्त सार्वज

### गर्ग मेडिकल हास

इस मेडिकल हालड़े संचालक श्रीपुन वार गोपीलालशो गर्म हैं। आप सबवाल आर्राड़े हैं। सामके मेडिकल हालमें दोन और परावे समावे आर्त हैं। पराने भीर बैंग सम्बन्धी पुरुद्ध सामन भी आपड़े पहां मिलता है। परावाकी साहते भी आपड़े वहां तैयार मिलता है। आपड़े हर्गाड़ कामझे सप्पाद्धें तिये कहें साहतों भीर स्टेटोंडी औरसे साहि फिडेट मत हुवें हैं।

#### हायमगर जुविखी प्रेस

इस उसके बर्गमान संचायक भ्रोजुन हमोरमळको द्वित्वा है। बार प्रविद्व द्विता हो। संग्रम है। द्वित्वा तंग सक्रमेरके भीरकाल समावने बार्च प्रविज है। भ्रोजुन हमेरकार्य

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



सेठ पांदमलजी (जवाहरमन चांदमल) व्यावर



भी भवातात्मी (नवाहरमल वाहमल) स्वाया



भी नीनालालको (श्रीकृष्ण,नीनालाल)¦व्यावर



भी पहचार्का कोटारी (धनराभपहणपार) व्यापर

#### भारतीय ज्यापारियोका परिचय

मेसर्स इंजारीमछ जोधराज नयाबाजार

हीरालाल सुगनचंद

#### कपड़े के व्यापारी

13

15

11

मेससे भगरचन्द मूछचन्द नयायाजार.

- अमरचन्द चोदमल
  - अमोलकचन्द्र नौरतनमल ..
  - कृप्णा मिछ हाथ शाँप
- घेवरचन्द चोपडा **पे**शस्त्रस्य समचन्द
- तनसुख रामजीवन
- पन्नालाल सोहनछाल
  - विशनठाल मोतीलाठ
  - वालकृष्ण गुजराती भारत व्यापार कम्पनी
- \*\* माणिक्छाल मोडछाछ
- मूखचन्द रामनारायण \*\*
- रामछाल खुछिया (रशमी परण्डीके व्यापारी)
- राजस्थान प्रांतीय खादी भवडार परानी मंडी
- रामचन्द्र रामविद्यास
- र्दसराज अमरचन्द
- हसन ब्रह्में हाथ एएड दापरी मरचेण्ट
  - **देसरगं**ज

#### रंगीन कपड़े के व्यापारी

मदराज जयनारायण नयाबाजार रामधन द्यनीनारायण ध्यज्यन्य मदराज

ਵਸ਼ਾਹੈਸਤ ਯੋਗਤਾਤ

#### चांदी सोनेके व्यापारी

किरानलाल बाकलीबाल दरगाबाजार धानमल बच्छराज पाटनी , बोधराम मगतलाल नयाबाजार मागरमञ मुरामञ दुरगावाजार. सुवालालंजी नयावाजार रामलाल लनिया 🕠

रामनारायण पुसालाङ नया बाजार

महादेवलाल ज्वेलर्स भाफ जयपुर, बेसरां ब

गल्लेके व्यापारी औरकमीशनएजंड गनेशदास मांगीठाळ घानमण्डी

- नारायण ठोकचन्द
- पूलचन्द हीतरमञ विहारीलाल फरीरचन्द
- बद्रीदास मोडुलाछ मांगीटाल यालमङ्ख्य
- रामधन कल्यासमल
- रोड्मछ वाराचन्द शिवनारायण भीकृष्ण

#### र'गके ट्यापारी

कन्द्रैयालाल कस्तूर्यम् नयायामार गप्तानम् जानकीलाल महम्भदवज्या बाउद्वयस्य

हुं गरमञ्जी करते हैं। इस फर्मके मार्फव यहांकी मिलोंका बना हुझा कपड़ा वया दूसरा माञ्ज बच्छी तादादमें याहर जाता है। इस समय इस फर्मकी ओरसे नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय होता है।

व्यावर---मेसर्स मोतीटाल ड्रंगरमल-इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा कमोरान एजन्सीका काम होता है। यह फर्म मिलके कपड़ेका कण्ट्राक्ट भी टेती हैं।

ट्यावर---द्र गरमल चांदमत--इस फर्मपर कपड़ेका थोक ज्यापार तथा कमीरान एजन्सीका काम होता है। इस फर्मनें आपका हिस्सा है।

## मेसर्स शिविकशन तोतालाल

इस फर्मके मालिकोंका मुत्र निवास स्थान सलेमवान (दिवासन किरानगर) है। इस फर्मको यहां सेठ शिवकिशानदास नीने करीय ६७ वर्ष पूर्व स्थापित किया यह फर्म यहांके कपड़े के व्यवसायियों में यहुं पुरानी है। सेठ शिवक्शिन नीक एखात सेठ तीताराम नीने इस दूकान के करोवार को सन्हाला। आपको फर्मपर प्रारम्भसेही कपड़े का व्यवसाय होता चला आया है। इस फर्मके मार्कत यहांको मिलेंका बना हुआ कपड़ा तथा बाहरका माल बड़ी वादादमें बाहर जाता है श्रीतीवालाल नीका देहाव-सान संबत १६१८ में होगया है आपके याद इस फर्मका संचालन श्रीलश्रमीलाल नी तथा श्रीरामपाल नी करते हैं। आपकी फर्मपर नीचे लिखा न्यवसाय होता है।

व्यावर---मेसर्स शिविक्शन नोतालल--इस फर्मप्र कपड़ेका थोक व्यवसाय, मिलोंके कपड़ेके कंट्राक्टका काम तथा कमीशनएजंसीका काम होता है।

व्यावर---छत्रमीनारायण रामपाल--राकर गुड़ व जनका व्यवसाय तथा कमीशन एजन्सीका फाम होता है।

# जनके ध्यापारी

### मेसस चतुरभुज छोगालाल मालपाणी

इस फमके माल्झिंका सास निवास स्थान मक्रेंद्रा (अजमेर प्रांत ) में है। फरीव ६० वर्ष पूर्व इस फर्मको यहां सेठ चतुरभुजजी तथा छोनालालजीने स्थापित किया। इस दुकान पर प्रारम्भते ही आट्टका काम होता है। सेठ छोनालालजीका देहान्त हो गया है। इस समय इस दुकानके मालिक श्रीपुन गणेशीलालजी तथा जनन्नायजी हैं। इस दूकानपर उनही आदृत तथा सब प्रकारकी कमीशन एजेन्सीहा काम होता है। इस दूकान पर सास अवस्थाय उनका है। इस दूकानसे विलायन भी उन जानी है।

#### मध्तिष स्थापियाँचा परितर

ব্যৱ দার

क्ष्रमादिक इन्स्ट्रेसिक इन्ट्रेंच्या स्ट्राह

स्याद्भुक स्रोतस्य द्या सम्बद्ध स्वाक्ष्य स्थादीय क्टब सीव

भवतिक स्वतिक के के सन्दर्भ करता

ल हिर्म होंग करते (कोरत करेंटे) एक्स कर एके देते (केस करेंटे)

वेटिष्ट एएट ब्राप्टीकस ६० १० ५० को ब्राप्टी

हो। पीठ एमा। एउट एट्स वर्ड्स की ह एमा। एसा विकास समानाहरू रामाने एट्ड एट्स समानीट

पश्चिम् वार् गुक्सेतस क्ट्रेम द्वेदने वर्धाः कार्यः कार्यः देवन क्यते पार्यः वेदा वेदा पुण्यः वेदाः वेदानायः पत्मा वादिय कार्यः प्रकृतं वेद्यान्तः वित्ती वादियं द्वितः, स्रोते

मार्यस प्रस्तु भार वन कार्यास्य वर्धन कवरते संह भार वन स्टोमर वर्धन प्रसारस

જિંગ્યું દેશ વહેરવતી છે. જોઇપાત દેશમાં જેમનો સમોન મોન પ્રમાણ સામ ઇન્ટળ દેશમાં વ્યવસ માત્ર દેશમાં સંભાગનો સામને માત્ર દરપુરના બોલાવન જેમનો છે કે મેંગલ દરપુરના બોલાવન જેમનો છે કે गर श्रेन में के ले में श्रेन में के

मेरी राजें इ.स्टेंब्स के राजे न के साम की की

स्य गुला हम् ए न्य क्या नंत्री हुएते हैं रितार एवं क्न रेक्स

द्वित्ते के दे हम्मे गृथ्वे के पण पे देश क्यान केला क्या नहेंग्रेस केला

इन्हेंच पृष्टे टुक्टबंब क्या को का पार (संस्थित दिस

ब्रमधेरत प्राप्त वर्ष घर। (हते वर्ष हा। पीर्र हेट हत हम वर्ष गा।

( झाँ न्या ) वर्षेत यह धेः केन तंत्र ( देश रहेंब)

हपन वर्ष महम्मर बर्च का घटा (ऐ'(रे द्वार)

मोटर प्राइ साइकत होडा भेटर हाथ देगणा बग्नेड पाद को० हेनसा राक्टरताड पाद ग्राम गाइड हेडर्न

क्रवादी बन्ताकृत्यः क्षेत्रमम् बहादेः साम्रिकाम् बन्दादेवः

### मेससं श्रीरामदास नन्दिकशोर

इस फ्रमंके मालिकोंका मूल निवास स्थान न्यावर है। इस दुकानको सेठ नन्द्रिक्सोरजीने क्सीय ४० वर्ष पूर्व स्थापित किया। यहांपर वायदेका सौंदा वथा आढ़वका काम होता है। प्रारम्भमें इस फ्रमंका काम मामूली था। सेठ नन्द्रिक्सोरजीने ही इस दूकानके कामकी वरकी की। आपका देहावसान संवत १६६६ में हुआ। आपके वाद इस फ्रमंका संवालन आपके पुत्र श्रीयुत पांदमलजी करते हैं। इस दुकानपर खासकर हर्दतथा सब प्रकारके वायदेके सौंदे होते हैं। हाजिएका काम भी होता है।

# वंकर्स एएड काटन मरचेंट्स

नेसर्व कु दनमल उदयमल शाह

- " कुंदनमल छातचन्द्र रायदहादुर
- " चंपाळळ रामस्वरूप रायवहारुर सेठ पन्दनमल जो छोड़ा

मेससं छोगालाल मोर्वाटाल

- ,, दानोदरदास सीवराज राठी
- , देवकरणदास रामकुंवार
- , पूजपन्द छाञ्चाम कांकीया
- n पाछचन्द् डगाचन्द्
- " न्यावर क्रोआपरेटिव्ह वैंक लिनिटेड
- ॥ गुकुन्दचन्द्र सोहनराज
- ,, रामयक्स यंत्रसीदास
- ,, साहपचंद रोपमल
- .. श्रीरालाल जगन्त्रथ

#### ऊनके व्यापारी

मेससं कृदनमञ्ज ठाउनन्द सप वहादुर

- , गंबीसब ब्रह्मन
- ... संभोरम्ब मोतीदात

- ,, चतुर्भु न छोगालाल
- , होगालांड रामकरण
- ,, जेसीराम ताराचन्द (विलसन छैथमके एजंट)
  - , जवानमछ शोभाचन्द
- " धनराजमल तुलसीदास (डेनिड सामुनके-एनंट)
- ,, धनराज फूलचंद कोठारी
- " नोंद्रान जनन्नाध
- , नस्तूमञ गोकुल्दास
- " मायर मिसीम एग्ड की०
- ,, शामजी देवजी (आख्य नार्थ एण्ड की)

#### क्लाथ मरचेंट्स

मेवर्स ओटरमत चतुर्नु'ज

- ,, कल्यानमल वेजराम
- n छोटमछ विरानङात
- ,, जराहरमञ्चोद्दमञ
- ·n पूनमयन्द्र वेमगञ्ज
- त प्रचंद निधीमत
- n पाल्लाम बोप्**रा**म
- u मोतोलाल इगरमञ





#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

न्यू स्वरेशी मिळ-यह भी यहां की एक मिळ है। इस मिळमें विरुप्तर क्यों सो हैन होती हैं। यहांसे दूर २ तक ये आरंडियां जाती हैं।

#### जीनिंग फेक्टरीज

पडवर्ड मिक्स कंपनी जीनिंग फेक्सी स्वावर ट्रेडिक्क कस्पनी जीनिंग फेक्सी स्वावर कंपनी जिनिटेड जीनिंग फेक्सी स्वावर कंपनी जिनिटेड जीनिंग फेक्सी स्वावर जीनिंग फेक्सी स्वावर जीनिंग फेक्सी राज्यच्य सिचेरी जीनिंग फेक्सी क्रमा किस्स जीनिंग फेक्सी क्रमा मिस्स जीनिंग फेक्सी

#### ब्रेसिंग फेक्टरीज

कौटन प्रेस क्यावर ब्यावर कंपनी किमिटेड में सिंग फैस्टो सीवराम राठी मेंसिंग फेस्टरी रामपुवाना मेंस कम्पनी न्यू कौटन मेंसिंग फेस्टरी वेस्ट्रस मेटेटट प्रेस कम्पनी सुनाईटेड फाटन मेस कम्पनी हाइम्लेकिक काटन मेस स्ततपन्य सिंचेनी में सिंग फेस्टरी कृष्णा मिस्स मेंसिंग फेस्टरी महाकुट्यी मिस्स मेंसिंग फेस्टरी

न्यू बरार कम्पनी प्रेस ितिन्देड इन कल-कारखानोंके अतिरिक्त छोहंडा व्यापार और रंगाई तथा छगाईडा धाव भी वार् अच्छा होता है। यहां छोहेंके धर्नन बनानेवाठे छोहांकि करीब २०० पर हैं। (गई त्र्व इपाईडा काम करनेवाठोंकि भी इन्तेडी या इससे कुछ बेशों पर होंगे। यहाँसे ये रोनों हो वहरू में बसाई बा काम करनेवाठोंकि भी इन्तेडी या इससे कुछ बेशों पर होंगे। यहाँसे ये रोनों हो वहरू में

#### मिल आनर्ष

मेसस कुन्द्नमल खाखचंद कोठारी

इस कर्मक माण्डिकोंडा मृत निवास स्थान नीमान (भोपपुर-स्टेट) है। बाद बोसड़ की समझ है माण्डिकोंडा मृत निवास स्थान नीमान (भोपपुर-स्टेट) है। बाद बोसड़ की समझ है । यह कर्म यह स्थान है। यह कर्म यह स्थान स्थान है। यह कर्म यह स्थान स्थान है। यह कर्म यह स्थान के स्थान कर स्थान है। स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान है। स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान है। स्थान स्थान कर स्थान स्थान

#### मेसर्स दीनदयाल किशनलाल

इस फ्रमेंके मालिक नारनील (रेवाड़ी) के निवासी हैं। इघर करीय १६११० वर्षों से यह फर्म मक और निवासवाद हावनीमें न्यापार कर रही है। इस समय इस फर्मका संचालन श्री दीनदयाल-जीके पुत्र भी क्रिश्तनलालजी करते हैं। भीकिशनलालजी यहां के ऑनरेरी मिजस्ट्रेट हैं। आपने एक रात्रि पाठशाला स्थापितकी है। आप चद्रयपुरके पार्र्वनाथ विद्यालयके मेम्बर हैं। आपके ३ भाई और हैं जिनमेंसे श्री विशानलालजी मक द्कानपर और पार्श्वनासजी निवासवाद द्कानपर काम करते हैं। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

नसारायाद--मेसर्स दीनद्वयाल किरानलाल-यहां मिलिटरी सप्लाईके कंद्राक्टका काम होता है नसीरायाद-इन्छाराम एण्डको -इसपर गवर्नमेंट ट्रेम्सर व मिलटरीका बेहिंग वर्क होता है। इसमें आपका साम्मा है।

मञ्ज केम्प--दीनद्याल किरानलाल---यहां श्रापका एक वेंक है, श्रापर जनरल वेहिरा वक और गर्ननेंट चंट्राकका काम होता है।

#### मेसर्स भीमराज छोगालाल

इस फर्मके मालिकोंका मृख निवास स्थान नसीरायाद राजपूतानेका है। जाप सरावनी जैन जातिक सज्जन है।

इस फर्में स्थापना करीय १०० वर्ष पूर्व हुई थी। इस समय इस फर्में मालिक श्रीयुत वाराचन्द्रजो सेठी है। आप सेण्ट्रज को आपरेटिव वैंक्के १४ वर्षोसे (जबसे बँक स्थापित हुई) चेंअरमेन हैं इसके अविरिक्त नसीरायाद कैण्ट्रनमैरट बोर्डके आप वाईस चेयरमैन और यत्या पाठराजा के प्रेसिडेएट है सन् १६१५ में दिश जैन माल्या प्रान्तिक सभाके नैमिमीक अधिवेशनके आप प्रेसिडेण्ट मी रहे थे।

आपके खानदान की दानपर्मकी और भी अच्छी रुचि रही है आपके पिताओं श्रीयुन पत्नाओठओंने सन् १८०० में एक चड़ी विगाल और भव्य निशयांडा निर्भाण करवाया । आपड़ा देहान्त सन् १९०३ में होगया।

श्रीयुत वाराचन्द्रजी बड़े शिक्ति और प्रतिप्ठित सज्जन हैं। आपका अंगरेजी ज्ञान भी ष्ट्या है।

इस ६र्मका हेड अस्ति नसोराबाइमें और प्रांच अस्ति अजमेरमें है। उक्त दोनों स्थानों-पर, हुंडी, चिट्ठी; फरनीचर, इत्यादिका व्यापार होता है।



राज्यताना

एस० एत॰ ओक्रप्त गोनल रषुनायतिंइ फोटोमास्त विक्टोरिया प्टोटो इम्पनी

भाइना मर्चेएट्स नादूराम रानसुत भोक्तेराम

अश्रक, मायका, स्तियाभाटा, घोयाभाटा और किरमिचके व्यापारी

बन्दुल गनी क्लिंगटा एएड को॰ (मायका) क्सिन्सां व्स्नोनाराचन गोबडू नडाख राठी मेन्द्रत राजी टक्नोगम मूलचंद

कमीशन एजंट

क्नोरान छल्देव धन्त्र्यम रामारिकाज गनेसासम् इस्तुःचंद गंगाम कारेब दोसकाव दोरासव धन्तननज मोहनळाड षांत्रव पोक्षवाव मंगडचंद स्ताराम्ड मंदत्रशन्त कंत्रवात्र

डउन्सान शहुसन

ď 😅

जनरल मरचेएट्स

. च्यानहाल एएड संस

यमल प्रदर्भ

मजी एन्ड संस

देवजी फ्रोसन रोमछ एउड संत रीनञ्ज लङ्गोनारापन

निछ क्ल्यूरचंद

कपड्डेके व्यापारी

खo गंगाऱीन एरड महतं

त डूंगती एउड संत

कंट्राक्टस

ो सोनेके व्यापारी

हंत कम्पनी

डें रो—हान

गक्त '

हानो

٧Ţ

| *************************************** |       |      |     |                          |
|-----------------------------------------|-------|------|-----|--------------------------|
| वापुन (क्षु प्रता व र र ता .            |       |      |     | मा क्षेत्रमा सम्मान्त्रे |
| कापक हाथाम न्यू संस्कृत ।               | ,     | \$   | . , | ~ ,~ ° अवस्रोत्स्र       |
| साक्षी समा धानी जाड़ ६० 🕠 🗼             | -     |      |     | वर वरण्यमी निष्          |
| स्थापना हुई है। इस समार भाग . * .       |       |      |     | । 👓 सन्द्र सर्नेचा इत    |
| वटर हैं। इस समय सायका रूप               |       | ,    |     | . 1 .                    |
| (१) ब्याय-मेसर्स इन्द्रश्या ।           | -1    | I    |     | ं शका समार्थ             |
| यह एमं हुन्न विन् । . "                 |       |      |     | रवाइमारे शि              |
| वितिष्ठ इस कर हा त                      | 1 1   | ,, 4 | ,   | न सन्देश के हिल्ल        |
| पेक्टरी भी है।                          |       |      |     |                          |
| ( > ) बाकोर ( अप्रोता )—मेतमं संस्थित   | 8°4 2 |      | e - | . , इ अप्तर महरोती       |

वेंक्ट्रोके पात सरवाड़ नामक स्थानमें भी २ जीतिंग और २ प्रेंसिंग फेस्टरी है। इस स्थानगर मी फेक्ट्रोके प्रतिष्ठित व्यवसायियोंकी फर्ने हैं। यहाँके दीनशा पेश्वनमी फटिन प्रेसका मैनेजमेंट मेतर्स चम्पालाल रामस्वरूपके अधीन है। इस गांवसे भी उन तथा जीरा बाहर जाता है।

र्त्य, जन और वीरेंके न्यापारी

मेसर्स उदयमन कल्यानमन शाह

इस फर्मके मालिक व्यावरके निवासी हैं। अतः इस फर्मका पूरा परिवय विश्व सहित वहाँ दिया गया है। केकड़ीमें इस दुकान पर साहुकारी लेन देन, हुण्डी थिट्टी, रुई तथा उनका व्यापार होता है। यह फम मेसर्स रायको प्रदर्भको केकड़ीमें नाणा सच्छाय करनेका कान करती है। इस दुकानके मुनीम औरमभीनतानी सिन्यो हैं। आप वहें वदार और सञ्जन व्यक्ति हैं।

मेतर्स चम्पालाल रामस्वरूप रायवहादुर

इस फर्नका सुविल्तृत परिचय ब्यावरमें दिया गया है। ब्यावरमें यह फर्म एडवर्ड मिछ की मैनेजिंग एजंट है। फंक्ड़ोनें हाड़ोतों प्रेसिक्ष फेक्स्सी और और जोतिंग फेक्ट्सी तथा सरवाड़में दोनसा पेख़बकों प्रेस नाम के सेस्टरियों इसक्षेक मेनेजमेंटमें चल रही हैं। इसके लेतिरिक्त यह फर्म रहें, कपास जल, जीस, तथा साहुकारी लेनोंस्का भी अच्छा ब्यवसाय करती है।

श्री छुगननानजी टोंग्या

श्रीपुत रंगनदाड़नी खास निवासी जहाजपुर (मेबाड़) के हैं। आप सन् १६११ में यहां-पर लागे। इसके पूर्व आप जयपुर खोर उदयपुर स्टेटमें कई जागीरदारोंके कामदार प्रसर काम फाते रहे। केबड़ी लाहर आपने जार्ज जीतिंग फेकरी स्थापित की। करीब ३ वर्षोतक यहांकी फेक्सियोंने कान्योद्येशन चछा। पश्चात सब जीतिंग बेसिंग फेक्स्रीके संचाड़कोंने निरुकर कुछ जीतिङ्व फेक्स्रियोंके नकेने अपने २ हिस्से रख डिये। और इस प्रकार सहयोगसे कार्य चलने छगा। आप भी बसके एक सामेदार हैं।

धीपुत छननञ्जलनी, भतर्योग आतरीतनने समय स्थानीय कांमेस कमेटीके ये सिडेन्ट रह चुके हैं। आपने रागव खोरो और बेगारनी भयं नर कुपया हो दूर करने हा अच्छा प्रयत्न किया या। वर्तमानने आपनी दूरानगर रहे, जन, जीरा भाविका ब्यापार और आड़त हा काम होता है।

मेसर्स दौलतराम कुन्दनमल

इस फर्नेस्न विस्तृत परिचय बूंन्दोंने दिया गया है। इस फर्नेस्नी यहां केंकड़ी, सरवाड़ और खाइड़ानें ३ जीलिंग और १ ने सिंग फेस्टरी चल रही है। वपेरा जीलिंगका मेनेजर्नेट भी यह फर्ने फरती है। इसके खतिरिक यह फर्न सराक्षी देन देन, हुण्डी, चिट्ठी, हर्द, जन, जीरा और जागीर दारोंने साथ देन देनका व्यवसाय करती है।

υZ



# जयपुर श्रीर जयपुर राज्य

JAIPUR-CITY

&

JAIPUR--STATE

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

हनके पुत्र श्री सेठ सोहनलालजी रावन व्यक्तिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बोधपुर रेडवे, विद्युअडबी : व सोभागङाङजी रावत ९म० ए० एल० एकऔ० वडीङ हाईडे ट व्यावर करते हैं। रह ह तिनवी यहांके योक व्यवसायियोंमें हैं। इसही प्रतिष्टा यहांक करड़ेक व्यवसायियोंमें बच्चो है समय इस फर्मपर नीचे खिखा व्यवसाय होता हैं।

(१) छोटमळ विशत्युकाल व्यावर—इसरमंपर कपड़ेका थोक व्यवसाय व हुंडी चिही। कमीशान पष्टनसीका काम होता है इसके अतिरिक्त मुल,रुई, व मिल्डे कपड़ें के क्ष्मेंस्ट काम भी कोता है।

काम मा हाता है।

(२) में बरलाल गनपतलाल शक्त ब्यावर-इस फांपर गुड़.शका,दिगाना, गल्ला इवादि या होता है ।

#### मेसर्स जवाहरमल चांदमल

इस फर्में मालिकोंका आदि निवास स्थान सुवादर ( अस्तपूर) है। इस क्रमें से अध्य मलकीने २१ वर्ष पूर्व स्थापित किया। आप अमजाल आविके समन्त है। इस क्रमेंस मालकिया व कभीशन एजन्सीका काम होता है। सेठ क्रमाहरमल्जीके समन्त हो यह पूर्व अवको का जारही है तथा इस समय व्यावरके अच्छे २ क्षमें के व्यापारियों में इस क्रमें ध्री एकती है। व क्रमाहर्त यहां की मिलींका तथा दूसरा सन प्रकारका कपड़ा बच्छी तात्रहमें यहर आता है। वे जनाहरमलाजीका देशनसान हुए क्रसीय १२ वर्ष हुए। इस समय इस दूकानका सञ्चालन अमे इ अधियुत चांत्रमलाजी तथा सुवालाननी करते हैं। इस समय इस दर्भका तीचे लिये स्थानींगर व्याव होता है।

व्यावर - जवाहरमल चार्मल-इस दुकानवर कपड़ेका धोक व्यावार व कमोरान एमन्सीग्र करें होता है।

व्यवस्थाः ज्याबर---दूंगरमञ्ज्ञादमञ्ज-इसफर्मपर भी कपडुंका धोक व्यापार होता है तथा मिर्जेंड हार्र का फ्ट्रांबर भी होता है। इस फर्मेंमें आपडा सास्ता है।

मेससं मोतीबाब डूंगरमज

इत पर्में माधिर्में का मूच निवास बाजोली ( मारवाड़ ) है। इस फ्में हो सेट सोगीजाउंटें २५ वर्ष पूर्व स्थापित किया था। भार कोसराज सोटला गीयक सजन है। इस फ्मेंचर जारमंदि कपड़ें का व्यवसाय होता है। व्यावरहें कपड़ें के चच्छे ज्यवसायियों में इस पर्मेशी मिनती है। भीपुत्र सेट मोवीलान भी हा देहाराजन संवत १६६५ में हुआ। इस समय इस पर्मेश संवालन अंत्री

# ज़ सपुर

-

#### चयपुरका ऐतिहातिक परिचय

जयपुर राज्यका इतिहास बहुत प्राचीन है। वैदिक कालमें यह प्रान्त मस्स्य देश के नामसे क्रिस्ट था। इस समय इस क्षेत्रको राजधानी देशर नामक स्थान पर भी जहांपर पांडवोंने अपने क्रिस्ट वितायेंभे। इस स्थान पर (वेशरमें) क्षशोक कालीन तथा उससे भी पहलेके सिखे पाये गये हैं।

जिस प्रचार अयपुर प्रतिका इतिहास बहुत प्राचीन हैं उसी प्रकार जयपुर वंशका इतिहास भी बहुत पुराना है। इस वंश के वंशज सूर्व्यवंशी कहावाह वंशके हैं। इस वंशकी उत्पत्ति प्रहाराज रामचन्द्र के कुराने पतालयी जाती है। ईसा की दशवीं शतान्त्रिमें इस वंशमें राजा नल हुए, आपने नर वर शहर वसा कर वहां राज्य किया। इसके प्रधान आपके वंशज गवालिवर चले गवे। गवालिवरमें इस वंशने करीव सन् १११६ वक राज्य किया।

इसी राजवंशने मंगलगत्र नामक राजा हुए । इनके छोटे पुत्रका नाम सुमित्र था । जयपुर के वर्तमान कछवाहे इन्हीं सुमित्रके वंशज हैं । सुमित्रके वंशमें क्रमशः मधुत्रज्ञ, कहान देवानीक हैं इसी सिंह और उनके परचान सोडरेव हुए । इन सोडरेवके पुत्र टूल्हरायका विवाह मोरनके चौहान राजाको कन्यके साथ हुआ था । दृल्हरायने अपने श्वसुरकी सहायजासे यौसा नामक प्रान्त बङ्गूकरोंसे छोन लिया और वहां पर नवीन राज्यको स्थापना की । इन्होंने मीना लोगोंसे कानेर जीव लिया और वसीको अपनी राज्यको वनाया। इनके परचान इनके वंशमें पंजुन, उद्य-क्रम, विद्यान करी, मणवान दासजो और वनके परचान इविद्यस प्रविद्य राजा मानसिंहजी हुए । इन मानसिंहजी न अपने कई काव्योंसे इविद्यसने स्थापना कमाया। आपके विषयमें कहावत है कि—

वित्र वोई कीरति क्या, क्यां कियो क्रियात । सींच्यो नान महीप ने जब देखी कुम्हलान।।

मानविंहके परचाव भावतिंहजी, जगविंहजी और महाराजा जयतिंहजी हत्यादि प्रसिद्ध व्यक्ति हुए।



# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



हवामहत्त्रः सैप्र



# मरितीय ध्यपारियोका परिचय

इस समय भापको फर्मका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

ब्यावर—चतुरसुज छोगाटाल, रहें ऊन तथा सब प्रहारही आदृत व हुंडी चिट्टीहा हान होता खासका उनका काम इस दुकानपर विरोप होता है।

# मेसर्स धनराज फूलचन्द कोठारी

इस फर्मके मालिकोंका मादि निवास स्थान विराक्तियां (मारवाड़) है। सेठ पररावर्गन देहावसान संबत् १६६७ में हुआ। वापके कोई संनान न होनेसे औपुन फूजबन्दनी संस् ११५५ में गाड़ी छाये गये। इस समय इस फर्मका संवालन ब्याप ही करते हैं। आफो फर्मका खास व्यवसाय उन्नका है। आपकी फर्मके द्वारा उन डायरेक विज्ञयत जाती है। सके धातिरिक्त आड़तका कार्य भी आप करते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। व्यावर—मेससं धनराज फूडवन्द्र कोठारी—यहां उत्तका यह तथा माइव हा व्यापार होताहै।

नरसुमन गोकुनदास

इस कर्मका हेड आफिस शिकासुर है। इसकी फानिस्का आदि स्थानोंने सासार है यह कार्म कारवस कारवस के दिएल एन्ड को व वस्यह लाफिसही, पाली, व्यावर, इंडर्ज़ की नेधाराबादके लिये स्पारंटे ह बोकर हैं। यहां इस फर्मपर कनडा व्यापार होता है।

# कमीशन एजग्रह

मेसस तुनसीराम रामस्वरूप इस कमें हे मालिक भिनानी (पंजाय) के निवासी हैं। बनंमान मालिक गमसम्बन्धी, मद्द्रजालको एवम् महलादुरामको हैं। भाषका विसोद परिषय वर्ण्याने पृष्ट १२६ वें दिवा १व

# मेसर्स चिर जीवाव रोड्रमव

इस कर्मक मालिक वेरी (रोहनक) के निरासी है। इसका हेड आदिन कर्या है ह। तिरोव परिषय वान्वई वाले पोरांनमं १८८ १३४ पर दिया गया है। यहां ग्रन्स स्व देश स्वाग्तर होता है। इनके वर्तमान मानिक के किया गराय ।

मालूम होती है। गर्मीके दिनोंनें इस स्थान हो वही यहार रहती है। धावण मासमें तो यह स्थान जवपुरका फारमीर हो जाता है। फई नर नारी इसके टरवका धानन्द लेने के लिये यहां आते हैं। यहां लस्यागड़ नामक किला मी है। हवा महल-यह महल सरकारी है। यही चोपड़के पास यह बना हुआ है। इसे लोग जनाना महलके नामसे फहते हैं। इसका बाहरी टरव बहुत हो सुन्दर है। जबपुरको लद्भुत कारीगरीका यह एक नमना है।

पन्त्रमहल—पह भी जनाना महल है। इसकी यनाउट नये देगको है। इसके पार्स और कई फर्लीन तक मुन्दर बगीचा लगा हुआ है। इसके परि मंजिल्से जयपुरका दरव पड़ा हो मनोहर मालूम होता है। विपोष्टिया वाजारमें विपोष्टिया गेटले इसका राला जाता है। सरकारको लोरसे दिखानेक लिये आदमी नियुक्त हैं। इस महलके पास ही भावण भारों नामक एक कुन्न है। इसका दरव बहुत ही सुन्दर है। भवंकर गर्मोमें भी आपको वहां जानेले आवण और भारोंका ज्ञानन्द आवेगा। आप निर्याप नहीं कर सकते कि आवण है या वैशासा। इसी महलके बगीपेमें एउ दूर जाकर एक ताजाव आता है। यहां गनोरिके पेडनेको जगह है। इसका सीन भी देखने वीगय है। यहांसे नाहरपढ़ और आम्बेरका दरव बड़ा दर्शनीय मालूम होता है। यहांसे एक राला गंगरा भीकी एतरी पर भी जाता है। यह एवी भी पहाड़ोंपर स्थित है। देखने वीगय स्थान है। पन्त्र महलके पूर्वमें एक आगो जानेपर आपको बड़े र पोड़े मेदान मिटनें। इन मेदानोंने हाथियोंको लड़ाई होती है। सिक्डोंड पुरुष देखनेक लिये वहां साले हैं। पन्त्रमहल के इस वगीचेमें सासकर लाईट और कन्यारेश दर्श के दिन दहीं साले हैं। राजानिवास वाग—यह परिवक्त पार्क है। इसका परिवा बहुत बड़ा है। राजानुतने मरमें वह साम सबसे वड़ा और सुन्दर है। इते स्वर्गीय महास्वा रामसिंहजोंने अपने नामसे बदा पार्व स्वरंग करने नामसे बता पार्व स्वरंग करने नामसे बता वान परिवा का और सुन्दर है। इते स्वर्गीय महास्वा रामसिंहजोंने लगने नामसे बता वान

रामनिशास याग—यह परिवक पार्क है। इसका परिया यदुव यहा है। राजनुताने मरमें यह दाग सबसे यहा और सुन्दर है। इसे स्वर्गीय महाराजा रामसिंहजीने अपने नामसे यनवाना है। इसकी लागवर्गे परीव ४०००००) सने हैं। इस बागका साजाता उत्तर्थ २६०००) होता है। इस बागमें भारण भारों, टेनिस माउँड, पृद्रबाछ माउँड, जादि बने दुए हैं। यह बगीचा इन्ता सुन्दर है कि देखते ही बनता है डीक इस बागक मध्यमें एक अजाय पर बना हुना है। इसकी अलबर्टहाल भी थोलते हैं। इस अजायन परमें दर्द अजह र पस्तुएं हैं। यहां जाता है कि भारतवर्गका यह इसरे नम्मस्य अजायन पर है।

रवी क्योरोमें तेन, नहरू रोड, त्य देख हुआ बहुत आदि बई पहु, कई बमरके विदेशी बीर देशे बन्दर और बई बहुतके बही भी हैं। अहां होर गते गते हैं, बनके बाव ही यक दिना

4 \$

#### नसीराबाद

यह बी० बी० घी० काई के अज़मेर खंडचा तेस्रानझ स्टेशन है। यहां दृश्य हास्त्रेश आर॰ व्यन् आर॰ लाइनमें मऊ और नीमचक याद यही तीसरी अंग्रे जो लाको है। हेडके लवा तथा देवली नामक व्यवसायिक मण्डिपोंमें जानेक लिए यहा मोटर सर्वितझ बहुत बचा तांरी इस स्टेशनसे हजारों गांठे प्रतिवर्ष उत्त व स्ट्रेको क्षम्बईके दिव स्वाना की जाती है।

नसीराबादके आसपास निम्न लिखित जातियोंके परथर भी पार्वे जाते हैं।

- (१) स्वियाभारा---यह पटपार धानसे जुड़ा हुमा ही निङ्जा है। इसके भोतरे वार्षि पट वनती है वसे अंभे आर्ति एस० सेन्द्र होत कहते हैं। यह रस्सी महोतरों है कार्ने वार्क है। यह आरामें नहीं जलती और पातील नहीं एकती है।
- (२) घीया पत्थर (संग जराष)—यह एक प्रहारका सकेर और विकता पत्थर होता है। मैं भीडवाहाके आसपास मगरोंमें निकलता है। जो यहांसे बाहर भेजा जाता है।
- (३) मायका-यह भी एक प्रकारका परथर है जो यहाँसे विशेषकर क्लकता संधिक भाग है।

(४) मोडर—मोडर (अधक)के पत्थर भी यहां आसपास पाए जाते हैं।

इस स्थान पर प्रचारह जीनिंग फेक्टी तथा हेडोडो कोटन देस नायह जीनिंग देखें फेक्टिरिया हैं। जो मेससे परगालाख रामस्वरूपके मेनेजमेंटमें चल रही हैं। इन इन्तनीक बरवधीर्ने-का सींचन परिचय इस प्रकार है।

बैक्से एण्ड कॉटन मर्नेण्ट

#### मेसस चम्पालाल रामखरूप

इस फर्मका विस्तृत परिचय ज्यायरमें दिया गया है। यहां इसके मेनेजमेंटरें एक बीतित और एक देसिङ्ग फेक्टरी चल रही है।

मेसर्स दीवातराम कुन्दनमव इत पर्मका विशेष परिषय पुरोमें दिया गया है। यहांकी फांपर रहे, इन और डांपी व्यापार तथा हुंगी चिहीका काम होता है।



# मेसर्स बन्सीधर शिवप्रसाद खेतान

इत फर्मक मालिकोंका मूल निवास स्थान मेहणसर (शेल्पबट्टें ) में हैं । एतः उ जातिके सज्जन हैं। जयपुरनें इस फर्मको लुले हुए करीय ३५ वर्ष हुए । इन जुरुनार न श्रीयुत बन्सीपरजी खेवानने ही। इसकी वरकी भी लापहोंके हासाँच हुई। उन्हें रहा है बहुत छोटे रूपमें थी। श्रीयुत वन्सीयरजी खेतान बड़े योग्य सुपरे हुए विचारीय स्मार्ट जातिके प्रति व्यापके हृदयमें खनाघ स्नेह हैं।

अप्रवाछ जातिके अन्दर जितने अ'चे सुधरे हुए विचारोंके प्रतिस्त्र स्टार्ट स्टार्ट भी एक स्थान है। क्रीव चार पांच वर्ष पूर्व जवपुरने अभवाड क्रिक्स क्रिकेट क्रिकेट कारिणी समान्ने आप समापति थे। काएकी तरफते भी भूपीकेराने एक धर्मसाटा बनी हुई है उन्हें उन्हें उन्हें

भोजन पाते हैं। इसके अतिरिक्त मेहणतर में भी आपकी उत्ते महणतर में भी हुआ है। और भी प्रायः प्रत्येक सभा सोसायटीमें आप वहें उत्त्वहने द्वार होते हुन जयपुरको न्युनिसिपैल्टिनो, स्कावट क्लव, गौराङा, इक्टाट क्लाट पंची बीक इत्यादि संस्थाक्षींक लाप मेंबर हैं। आपके इस उन्हें के

प्रवादको और ओयुव गौरीरांकरजी है। अयुव रिक्नसार्कके की एक कुछ परणा १। आएको १स समय नोचे छिले स्थानॉपर हुक्ने हैं।

(ध जनपुर (हेडब्साहित) — गेंचर्स वन्सीयर लिक्स्ट हुण्डीचिट्टी, क्मीशन एजेन्सी और सराठीका करन होना है

(२) जयपुर-शिक्यतार् गौरीरांकर केंद्रियं क्यान एनेन्सी है।

१६। (३)आगरा—यन्त्रीधा सिवमतार केल्लाच और क्मीरान एवेन्सीका काम होता है।

हमारान स्वात्वाका कान स्वतंत्र हे । (४) इन्होर नेयर्च क्वांवर हे जात :

ष्मीर जाउतरा काम होता है।

(४) सम्भर-मेसर्स बन्दीयर ग्राह्म व्यापार होता है।

(६) ज्ञान नगर-नेवर्ष ग्रहान्ट्र

न्यापार होता है।

मेसर्स म्लवन्द सुगनवन्द

इस फर्नेक स्वत्यायका सुविस्तत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित स्वतेरवें दिए वर्षा है। यही हुँ डी चिट्ठो तथा कटिनका व्यवसाय होता है। भीकरी

मेसर्स रंगीजाज चुन्नोजाज जौहरी

इम क्यांडे मालिकोंका मूल निवास देहको है। सर्व यथम यहांपर हाला (गोळाओ ब बापके पाद कसरा: लाला चुन्नोलालजी बीर प्यारंलालजीने इस फर्नेडे कामके सम्हाता। संव इस फर्नेक मालिक हाला प्यारंतालजी है पुत्र लाला अगर सिंहजी नथा लाला सुन्तनिर्देहों। है। बाप दिगम्बर जैन अम्रवाल सजल हैं।

इस फर्में हो २५ फरवरी सन् १२१० में कमावश्य हन चीक इन इण्टिया है शा कार्य दिया गया है। इस फर्में हो हमू कांक करोट, देशे हार्थित आदि अदेन सम्मुद्ध और व बस्में से सार्टिक केट यात दूप हैं। इस फर्में हे माफेन सम्मूमने हे वह गईसी व अपन महस्में हैं मनद्रतमका प्यवसाय होता है।

राजियोंने इस फर्मको शामा इसेशा खाबू पहाइपर ताती है। यहां ब्रक्रमेर हे स्थान वहरें बोक्सिमंदेते जैनदेन रहता है। आपकी तसीशवादमें कई स्थाद मिक्टियन भी है। का व्यवसायका परिचय इस प्रकार है।

नधीमवाद—मैनर्स रंगीकाक चुन्नीकाल जीहरी—पदी मव प्रवारंक प्रवासका समय बीता है। इसके अतिरिक्त संदर्भ देने योग्य चातीके शुन्दर मामान भी तेवार राजी है की भाईरखे बनानी है।

वंक्स

हरकारम एउडडोक ( गर्कोनेट इंन्सर ) बोबारोटिय बंड बम्बळाट रामस्त्रपर शववग्रदुर रीजराम इंड्सम् एक वक्ष मुख्यार मुखबंद जीहरी (गोडान बन्नीकन भीरर)

करनीचर मेन्युके स्चरर गंगामक खान १०नी प्रत शैवनत पोस्टात होगाना ह रोधका प्रवस्त प्रवस्त पन

# भारतीय ब्यापारियोंका परिचय —



स्वन्सेठ व्हिमीलालको बेगडो कोङोबाले जैपुर 💎 नेट थों इलबो लड़ीबारे (जगपनाओ महादेश) अंपुर





#### केकड़ी

-:0:--

पर भार० एम० आर० के मसीराजाइ स्टेशनते १६ मोजको द्रीयर एक छोतेले एकं मंत्री है। यह स्थान अजमेर मेरवाड़ा आन्त्रमें है। यहांवर सास वैद्वास रहे इन के और मेथोदाना की है। हजारों उपयोक्त जीरा तथा ऊन प्रति वर्ष पन्में जाता है। हन हरे करीय ४० हमार घोरी और ४ हजार गांठ ऊनका ज्यावार प्रतिवर्ष होता है। छोर राष्ट्र गांठें अनिवर्ष कर की यहां बंध जाती हैं। क्षत्रकों स्वय्य रावजी प्रदर्श प्रास्त कराइंडिंग एण्डकों० के एजंट दारीइंक जिये गहा आने हैं। गांठीकी चरांवर सर-वर्तनों है। वर्ष इंडिंग होने पर वेदली नामक एक मंत्री है। उस स्थानपर भी इन, जोरा और स्टेंग स्वया पर होता है।

ष्यापारियों भे सुविशके लिये यहां रेलवे हो आउट वर्ससो भेससे लागोंचंर केउ उन्होंना बार्टीके कंट्राक्टमें सुठी हुई है। जिससे क्याचारियों को माठकी चुनिंग क्या हितिसीप्रै पुं<sup>र्रा</sup> मात हैं। इस संजोने निम्नालिखन ८ जोतिंग त्रेसिंग केकारियां हैं।

#### वीनिंग और मेसिंग फैस्टॉरेगां

दि शर्भुजा जीनिंग देखिंग फेक्पी हाड़ोवी देखिंग फेक्पी बार० जीनिंग फेक्पी जार्ज जीनिंग फेक्पी जार्ज जीनिंग फेक्पी केस्ट पेटेन्ट जीनिंग एण्ड देखिंग कृदवनी

न्यू सुरक्षित पराह कोठ नेविंग केक्ट्री इसरोक केक्ट्रिसीने न्यू सुरक्षित एउट कोठ मेबिंग केक्ट्री को क्योंने को है। वाई मे सब भोनिस और नेबिंग केक्ट्रीयोमें पास्तर केव्हा हिस्सा हो जाता है। १ वाईने का सी ही भी कारोक्त मेनिक क्यानीकी सामग्र निल्ला है। मान किया था। आपने गुजरात प्राठियश्वाड़ और वाम्ये प्रेसिडेंसीमें इजारों रुपयेडी खादीका विना नष्ठा लिए हुये प्रचार किया था। इस समय आपके दो पुत्र विद्यमान हैं जिनके नाम कमसे श्रीयुत कान्तिटाठ भाई और श्रीयुत कृष्णचन्द्रजों हैं। श्रीयुत प्रान्तिटाठ भाई खापको दुकानके काममें मदद देते हैं हैं और श्रीयुत कृष्णचन्द्र अभी विद्याष्ट्रयन करते हैं।

जयपुर—मेससं कांतिलाल द्यानलाल जीहरांबाजार—इस दुधानपर हीरा, पन्ना, माण्कि, मोतीके खुळे और यन्त्र जड़ाक जेवरीं हा न्यवसाय होता है जबहरात ही कमोरान पर्तसी हा काम भी यह फर्म करती है।

मोरवी, (तुनागद्र) यहां जीहरी मोनशी अमुख्यके नामसे आपदा वर्षशाप है।

# मेसर्स कपूरचन्द कस्तूरचन्द जौहरी

(तारका पता:-( Meharnivas)

इस फर्में मातिकों का मुख तिवास स्थान जयपुरमें ही है। आप श्रीमाछ रवेताम्बर जैनजाति हैं। यह फर्मे पुरतेनी रूपसे वहांपर वही बदवसाव करती जा रही है। जयपुरम्ने पुरानी फर्मिमेंसे यह फर्मे भी एक है। इस समय इस फर्में के मालिक भीयुत मेहरचन्द्रजों हैं। आपके पिटाजीका नाम श्रीपुत कसूरचन्द्रजों था। आप तरहार्जन करांटक नवावके सास जौहरी थे।

यह दुषान जयपुरकी अच्छी दुकानीमेंसे एक है। यहां पर जशहरातका अच्छा व्यापार होता है। राजपूर्वाना, रूपट्ट इण्डियाके यहुनसे राजा और रईसोंमें आपके यहांसे जबाहिरान जाता है। यह राजा रईसोने इस फर्मेर कामसे प्रसन्न होकर अच्छी २ सटिंग्लिकेट भी दिए हैं।

श्रोपुन मेहरपंदनीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुन दौळतचन्द्रजी हैं। श्राप पड़े सुयोग्य व्यक्ति हैं। इस समय आप ही दुकानके दारोवारको सन्दालते हैं।

इस पर्मकी ठएटन, पेंग्सि, न्यूयार्क आदि सभी विदेशों व हिन्दुलानके भी सभी वर्दे इद्शेषि बादतें हैं। वहाते आपके यहाँ बहुतक्षा माल जाना बाना है।

### गुलायचंद येद जौहरी

इत प्रमेक प्रतेमान स्वाहक भीतुन प्रस्वाहाली है। आइका मूठ निश्चस्थान प्रयुक्त हो है। इह प्रमेश स्थापित हुए प्रदेश १७४ वर्ष हुए। इस प्रमेश विदेश तरहों भी तेह मुक्काली अंके हाथसे हुई भी। आएके प्रयाद कमराः भी पूनम्बन्द जी और निहादबन्द कीने स्थाप क्षाप्त के स्वाहत स्थापत के सम्हाह ।

#### मारतीय व्यापारियोक्त परिचय

इस फर्मके मुनीम श्रीमंबरठाउनी काराजीवाल है। आप खर्यडेटवाउ केन मार्कि है। धीमंबरलावजी मेसर्स दौलाराम कुन्यनमव की कमें पर २५ सावसे सर्विस करते हैं। बार १९ की के मालिकोंके लास भाइयोंनें से ही है। आप केकड़ी दकानरर १५ वर्षति बान करते हैं। बार के सानेके बाद ही के हड़ी, सरवाड सीर खाईड़ामें सेडजी ही ३ जीनिंग और १ पेंसिंग पेस्तीरी स्थापित हुई है। इनके अतिरिक्त सरगड़, खारेडा, गुलाबपुरा, देवडी चौर बचेत से उपने भी आपडीके समयमें स्थापित की गई है।

मुनीम भॅगरलाउजी चहांके बानरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनिसियड मेम्यर है। आर स्ट्रेंग

जैन बोडिंग, जैन पाठशाला, और जैन सौपपालयके प्रधान कार्यकर्ता है।

मेसर्स रिधकरन छीतरमब

इस फर्मके मालिक खास निवासी गर्हों के हैं। यह फर्म यहां बहुत पुरानी हैं। इस सं मान मालिक सेठ स्वालालची हैं। आपके पिताजीका देहावसान छं० १६०१ में हो गया है। आप ही दुकान सं० १६५० से कमीशनका कामका रही है । इस दुकानका व्यवसायिक परिवय स्व क्रम है।

केंकरी-रिधकत झीतरमल इस दूकान पर गई कवास, उन तथा जोरेक व्यापार और बनीरनम काम होता है। विजयानगर---रिपकरण छीतरमळ —३स दुकानपर भी आदृत और हुण्डी चिट्टीका ब्यापार होता है।

#### रुई जन भीर जीरेके व्यापारी

वेसर्भ उदयम् वस्याणम् शाह .. विशानदान कल्याणमञ

गजमञ गुडावचन्द् 13 गोवद्धे नदास बस्यानमञ्

पासीराज वीद्यासार

घासीताल श्रह्याणमत रा॰ य॰ चरपालाञ्च रामस्वरूप

धीतामञ्ज नेनीचन्द्र

ध्यानसन्त्री संव्या

बौडवयम क्र'दनमल

पत्नारार गमबन यालाबव्या दारकाडास

मगालाउ निहोध्यम विषद्भाग श्रीताक्षत

मुक्ताल समीरम्य

मेससे हजारीमळ ग्लाबचंद

विदेशी एजंसिया

मेससं फारबस फारवस केव्यित व्यव बी मेसर्स शकी ब्रह्म

कपड़ेके ट्यापारी

कीरतमल उदामीचंद बीटवराम क्रीरतमत

प्रख्यन्य मुजानमञ

किरानाके द्यापारी

प्रसादान एमनतान शासभाव रामपाल

हरबन्द शतमञ्

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



भ्रो मेहरचन्द्रजो जम्मड़ (ऋष्रचन्द्र ऋम्मचन्द्र) जैपुर



भी महादेवलालजी जोहरी (जोहरीमल दयाचन्त्र) जैपुर



धः दीतनवन्दानी अगाइ (क्षाूचार्यु सन्वप्दा) हेपुर



धी मृहयन्द्रभी रोहरी (चुन्नीहाट मृतयार) जैतुर



लीके चार पुत्र हुए. जिनके नाम श्री काशीनायजी, श्री मूलचंदनी,श्रीजमनाटाएजी तथा श्री छोटी टाटजी हैं। इस फर्नपर कई पीड़ियोंसे चहुत यड़े रूपमें जवाहरातका ब्यापार होता जा रहा है।

वर्तमानमें इस फर्मके वर्तमान मालिक ओ १-सुन्नीलाळजो (छोडोळळजीके पुत्र ) २--महा-देव लाळजी ३--पम्पाळळजी ( जमनाळळजीके पुत्र ) ४--माणिकचंदजी ( मूलचंदजीके पौत्र ) तथा ४- मबरतनमळजी (फासीनाथजीके पौत्र ) हैं।

यह फर्न यहांकी स्टंट ज्वेजर हैं। जयपुर स्टंट हा जवाहिरात सन्वन्यों सब फानकाज इसी फर्नके द्वारा होता है। इस फर्नको वायसराय आदि कई उच पदस्य अंग्रेज आस्सिरोंसे प्रशंसापत्र मिले हैं। इसके अटावा लंदन, फलकता, तथा जयपुर एक्जीविरानसे इस फर्मको सार्टीफिनेट तथा मेडिस्स निले हैं। यह फर्म पेरिस, लंदन, न्यूवार्क वगेग्दसे जवाहरातका अवक्साय फरती है। कई भारतीय राजा रईसोंके यहां भी इस फर्मक द्वारा जवाहरात जाता है। इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

जयपुर—मेसर्त औहरीमल द्याचंद्र जीहरी—इस फर्मपर सब प्रकारके जवाहरात और खासकर जड़ाऊ गहने का बहुत बड़ा ब्यापार होता है। इसके अविरिक्त जयपुर स्टेटके जागीर-दारोंसे नक्द केनदेनका भी यहां ब्यापार होता है।

ध्यम्भर—सेठ महादेवलाल जोहरी, क्सरगंत—इस द्कानरर भी सब तरहके जवाहरातका व्यापार होता है।

# मेसर्स दुक्त भजी त्रिभुवनदास जौहरी

इस फर्नेके माछिकों हा मूल निवास स्थान मोरवी (फाडियावाड़) में है। आप बोसवाल आदिके स्थानकासी जैन सम्प्रदाय हो गानने गति सज्जन हैं। इस दुकानको जयपुरमें खुले हुए छरीव २० वर्ष हुए। इस दुकानको स्थापना सेठ दुर्लभनोमाईन अपने हाथोंसे को। आप यहाँ ही सज्जन, समानसेवो और थार्मिक कार्यों में उत्साह रखनेवाले सज्जन हैं। आप के पिताजीका गाम सेठ जिनुवनदासभाई जोहरी था। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनके नाम कमते १-विज्ञय सन्दारी (२) गिरियाङ्कानी (३) ईरवरङात नो (४) राज्विकालनो और (५) सेट्याङ्कानो हैं। इनमेंसे पहुंद हीन आपको दुकानके सार्यों में महद देने हैं और रोप पहुंते हैं।

भीपुत दुर्लभनी भाई श्रवित भारतवर्षीय स्थानकवाती जैत कान्त्रुत्सके जनक हैं। श्रापने अपनेशी हार्यों पहले पहल मोरबीनें इसही स्थापना ही थी। श्राप कई वर्योतक इसके चौक्तेकेंद्रेरी भी रहें हैं और इस समय आप इसके दुस्टी हैं। बान्त्रुत्सकी वरस्ते हो बीत दूर्तिंग कहिन बल रहें हैं दनके भी आप सहस्य हैं। समान-संवादी भावताय श्रापके हृहयानें हमेशा कान करती रहती हैं।

54

#### भारतीय व्यपादियाम् प्रभाव

सिन्तीय राज्यकी रहर प्राप्ति चर्न है। इस मुहरवाचा वारीम यापा यनमारि।

साराजेशी साठ वहांपर स्थानिक बनाए पाट हनाए पाट उपारित पाय से होना है रङ्गाद्देश कम सी जयपुरता राज सम्याने प्राथम साथ है हरने प्राप्त प्रतियाद के उपारित कि साथ है। यह उपारित प्राप्त साहण्य जीरिका स्थापार स्टार सीश पाट पाट राज राज साथ साथ स्थाप

एकसपोष्ट होना है। सोगील्यासम्पारणा राजना अंग चलारी साञ्चन—साञ्चन (इएडा बोनेका) यहारा बन्त अंग बार बार का पाहासाम

पड़ी २ हुइस्त है। जिन्से बहुबस्य में अपन नवार इसके अनिस्कित्स सह कार्यवशय में अपन रखार्थ के ता उठ प्याप्त साथ है। जयपूरका सार्थ विकासी भी भारतमें अंग्रिक कार्य कार्य कार्य कार्य विकास से पहुत महिया होता है। बहुकी किंग्रिय होता कार्य कार्य कार्य कार्य करा

#### फोबररी है । दर्शनीय-स्थान

इमा है।

नवा पाट-वाइ स्थान ऋगुरसे उत्तर पश्चिमम् कार्याः भी पद्मारी सुन्दर है। एक वर्याः

ून स्माइ. ४४





स्वर्गवास द्दोगया। तमीते जाप इस दुकानका सञ्चालन करते हैं। आप इस समय पांच भाई हैं जिनके नाम भीरूनन बन्दकी, श्रीयुत गुल्यवन्दकी, सुज्यानसिंहकी, श्री वाराचन्दकी तथा फरोसिंहकी है।

इनमेंते श्री फतेसिंहजी के श्रीवृत सुखराजजी झौर श्रीवृत वाराचन्दजी के श्री खेमराजजी नामक पुत्र हैं। यह खानदान जयपुरके सोसवाल समाजमें अच्छा प्रतिद्वित हैं, तथा व्यापारिक समाजमें भी इस फर्मकी अच्छी प्रतिष्ठा हैं।

इत फर्नकी द्कार्ने नी चे हिखे अनुसार हैं :--

- (१) जयपुर-सेठ पूनमचंद भराडारी जीहरी वाजार—इस दुकानपर जवाहिरात वेंकिंग जीर हुएडी चिट्ठीका कारवार होता है।
- (२) रंगून-मेवसं पूननचन्द फलेसिंह, T 1 Dipawat इस दुकानपर विद्रंग हुरडी, चिट्ठी, जवाहिरात खोर कमीरान एजन्सीका काम होता है।
- (३) रंगून-मेसर्स पूनमचन्द मूळचन्द मुगलच्द्री:-इस दुकानपर जवाहिरात, बेंकिंग, हुंडी चिट्ठी और क्सीरान एजन्सीका काम होता है। (Т. A Bhandaijee)

नं० ३ की रंग्नवाही दुकानकी निम्नाद्धित स्थानोंमें माञ्चेस हैं (१) माण्डले (Bhandarijee) (२) सन्दाय (Bhandarijee) (३) मराई (Bhandarijee)

## मेसर्स फूलचन्द मानिकचंद जौहरी

इस फ्रांके सञ्चालकोंका मूल निवास स्थान परियाद्य स्टेटके वहर्ष नामक नगरमें है। जाप श्रीमाल जैन इवेताम्यर आविक सक्षन हैं। इस फर्म हो यहांतर स्थापित हुए करीव प्रवास वर्ष हुए । श्रीयुत फूलपन्द्रज्ञी के पिता श्रीयुत नामकपन्द्रज्ञी परियाद्या स्टेटमें कामूगो और अभीदार थे। श्रीयुत फूलपन्द्रज्ञी जम्म यहर्षेने हो हुआ । आप जब बारह तेरह वर्षके थे तभी न्यापारके लिये जयपुर आये थे। यहां खाकर इस द्योदी उमरमें ही खापने अजाहिरातका साम प्रारम्भ किया और यहुनका थम, पेदा किया। स्वर्गीय महाराज मायीसिंहजीके हाथसे संयत् १६०१ से टेका उनके स्वर्गवास होने तक जो एहर्जेंज विजिनेस स्टेट ट्रेम्हरीनें होता था। वह श्रापके मार्फत हो होता था।

श्रीपुर पत्रपन्दर्शके तीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीपुर मानिकवन्दर्श श्रीपुर मेहतायबन्दर्शी श्रीर श्रीपुर मोतीवन्द्रजों हैं।

इस दुकानपर जवादिगातका जिसमें व्यासकर पन्ना का विजिनेस होता है। व्याहन, पेरिस, न्यूगर्क आदि कहरी राहरोमें आपके द्वारा बहुत जवाहरात पत्क्सपोर्ट होता है।

#### वेंकर्स

### मेसर्र कमलनयनं हमीरसिंह

इस फर्मका हेड आफिस अजमेर हैं । अजमेरका शिसद लोड़ा परिवार इस फर्मका सक्रि हैं । यहाँ यह फर्म बैक्किंग व्यवसाय फरती हैं । यह कर्म जीहरी बाजरमें हैं ।

#### — मेसर्स राजा गोकुबादास जीवनदास

इस फर्म का हेड आफिस जवल्युरमें है। जवल्युरके राजा गोकुल्यासजोडे बंगन १४ ६८३ मालिक है। इस फर्मका सुविस्तृत परिचय कई चित्रों सहित बम्बई विमागर्ने एट १५१में दिया गव है। यहां यह फर्म बेंद्वित व्यवसाय फरती है।

### मेसर्स चन्द्रभान वंशीलावा राय वहादुर

इस फर्मक मालिडोंडा मूल निवास स्थान योकातेर है। इसके बनेमान मालिड घर विरोध इसमी डोगा राथ बहादुर हैं। आफडा सुविस्तृत परिचय चित्रों सहित योकानेमें दिया गया है यह फर्म यहां जीहरी यात्रारमें है इसपर बॅकिंग स्वरसाव होता है।

### मेसर्स जुहारमका सुगनचन्द

देस फर्मेडा देह आफिस सम्रोत है। इसके वर्तवान मालिङ एव ब्हारुर सेठ टीस्मवन्त्री सीनी हैं। आप को फर्मेडा पूरा परिचय चित्रों सदिन अमनेरमें दिया गया है। मयुर्ग वे स्व फर्मरा वेहिम विजिनस होता है।

## मेसर्स राजा बन्नदेवदास वजमोहन विड्ला

इस पर्मेंडा मालिक प्रसिद्ध विड्डा परिवार है। आपका मूख निर्मास विज्ञानी (ज्ञया) है। स्वापका विस्टुन परिचय कई विज्ञों सहित पिजानीमें हिया गया है। यहाँ इस पर्मेंडर वैद्धिन प्रव साथ होता है।



कुंदर पुनत्रदन्द्रश्च ठालिया, जैपुर



कुंबर ताराचन्द्रजी ठोलिया, जैपुर







. . १ - शिक्यमार्श्या क्यास, जेपुर



की. सेट कर्ना प्रक्री स्नान केंद्र

गोतीञालजी था, आपका स्वर्गवास संबन् १६३६ में हुआ । उनके परवान् श्रीयुत सुगनवन्द्रजी ते इस फर्मके कामको सम्हाटा ।

अ।पन्नी दुम्हानपर जनाहिरातका और उसमें भी खासकर पत्नाका न्यनसाय होता है। इस दुम्हानसे इंग्लैंडमें भी बहुतसा जनाहिरात जाता है (T. A. Panna)

## मेससं भूरामल राजमल सुराना जौहरी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान देहलीमें है। जाप जोसवाल जातिके सज्जन हैं। इस यहांपर आये करीय खानदानको १६० वर्ष हुए। तभीसे यह फर्म भी यहांपर स्थापित है। इस फर्मकी विशेष तराजे श्री भूगमलजीके हाथोंसे हुई। आप वड़े ही उद्योगी, कर्मशील और सज्जन पुरुष थे। आपका देहाबसान संवत् १९७६ में हो गया। इस समय आपके पुत्र श्रीयुत राजमलजी इस फर्मके कार्य्यका सञ्चालन करते हैं। संवत् १९६४ में आपका जन्म हुआ। इतनी छोटी उमरमें ही आपने जवाहिरातके सामान महत्वपूर्ण व्यवसायमें द्शता प्राप्त करती है।

इस समय इस दुकानपर जनाहिरात, हीता, मोवी और जड़े हुए जेवरोंका अच्छा व्यवसाय होताहै। यहांके देशी राजा रईसोंमें आएके द्वारा बहुवसा जनाहिरात सप्लाय होता है। इसके ऋतिरिक्त इंग्लेण्ड, अमेरिका आदि बाहरी देशोंमें भी आएके द्वारा बहुत सा एक्सपोर्ट इम्मोर्ट होता है।

## मेसर्स मथुरादास सुखलाल राठी

इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीव १२० वर्ष हो गये। यह फर्म पहले छोटे रूपमें थी। श्रीयुव सुखलावजी राठीके हार्थोंसे इसकी विरोध उन्मति हुई। श्रीयुव सुखलावजी श्रीयुव मशुरादासजीके पुत्र हैं। यह फर्म जयपुरके जीहरी समाजमें अच्छी प्रतिक्वित समम्मी जाती है। इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं।

भीपुत सुखतालजी दड़े सचन पुरुष हैं। आपने तीन पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमसे श्रीयुत सूरजमञ्जी, चांदमञ्जी, श्रीर केसरीमलजी हैं। आप वीनों ही दुखानने काममें माग हेते हैं।

इस फर्मपर अवाहिरात, जड़ाङ जेवर, और मीनाकारीका हरिकस्मदा व्यापार होता है। राजपूरानेके राजा रहेसी तथा और परानोंने मी आपके यहांसे माळ सप्टाय हाता है।

इस दुकानका हेड ऑफिस जौहरी वाजारमें है और कोठी अजमेरी गेट पर है।

### सेठ विहारीलालजी वैराठी कोड़ीवाले

इस फर्सके मालिकों का मूल निवास स्थान बेग्राठ (जिला जयपुर)में है। बार करका जीने सम्जन हैं। इस फर्मको जयपुरमें स्थापित हुए करीब २०-१५ वर्ष हुए। धीनुत दिरते जत्य है। इस फर्मको लयपुरमें स्थापित हुए करीब २०-१५ वर्ष हुए। धीनुत दिरते जत्य है। हार्योसे इस फर्मको स्थापता हुई कौर आपदीके हार्योसे इस फर्मको सूच कार्य में हुई। धेन् विद्यारीलाल हो। पार्थिक कोर लद्गार विचारीले सज्जन थे। जयपुरके क्याप्रीके समान बा। आपका कार्यो कुल मास पूर्व देहावसान हो। गयाई। अपपुरी बनस्त स्थाप गौराला, हिन्दू कानाथालय, एन्वन्तिर औपशालय स्था अन्य सभी संस्थाओं आपके बरने क्या या पहाँचती रहती है।

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ विदारीजालजीके पुत्र सेठ लक्ष्मीनारायवजी हैं। अन्हें

फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। ( १ ) जयपुर—मेसर्स विहारीलाळ वेराठी, जीहरी बाजार—यहां वेंद्विग तबा हुग्ती वि

काम होता है।

(२) जयपुर मेसर्स बिहारीठाल ठठमीनारायण, काटन त्रेय—यहां रहंडी सीतनरें कार्य और रुदेका व्यवसाय तथा इसकी बादतका काम होता है।

## जीहरी

#### मेसर्स कान्तिवाच दगनवाच ज्येबस

इस फर्मेंक मालिकों हा गृत निवास स्थान मोरबो (कादिवासड़ोमें है। बात मोरबा क्षेत्र स्थानकवासी सम्प्रदायको मानतेजले हैं। यहां इस दुकान हो सुने हुए स्मीव २९ वर्ष हुए। वर्ष को मेनियों अनुत्रक नामसे व्यवसाय करती थी। लेकिन तब सब भारतीका दिस्सा हैन वर्ष हुए सेव दर स्थानकवासी मोरिका क्षेत्रकवास मार्थेक दिस्सों आगई। तभीसे इस दुकानपर मेससे क्षानिजन क्षान्तकों स्थानिका क्षान्तकों से स्थानकवास होने हैं।

इस समय इस दुवानका सम्यातन सेठ ध्यानलाल आई वरने हैं आप बड़े साथ, हैंगे और सुपरे दुष विचारोंके सम्य पुरुष हैं। स्थानकाःसो जेन कहन्हेंसने आन दनेगा बन केंगे हैं। जिस सनय महत्त्वा गाणीका साही आन्होलन चला था लग मनव प्राप्त हने ने हैं नहीं





तंड छानलाल भाई ( में > कान्तिलाल छगनलाल ) जैपुर



श्रीयुत कान्ति शत्र माई ५० हमवता ३ भई मेर्



## मेसर्स सोगानी एगड जैनी बदर्स

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ईश्वरलालकी घोगानी हैं। आप खास निवासी जयपुरके ही । इस फर्मको स्थापना संवत १९७२ में श्रीयुत ईश्वरलालकीने की। आप सरावणी जैन जातिके अन हैं।

श्री ईथरटालजी मारवाही समाजके उन सभ्योंसे हैं, जिहोंने परदा सिस्टमके समान रेचड़ पाफो (जिसने मारवाही समाजके नारी समुदायको नष्ट भ्रष्ट झौर अस्तस्य यना रस्त्या है।) त्यञ्जमें तोहकर समाजके सामने एक नवीन आदर्श उपस्थित कर दिया है। आप अपनी धर्म-जी श्रीटक्मीदेवोको टेकर विटायन श्रमण कर आये हैं।

भीईश्वरहालजीके पिता श्रीमंसुरालालजी बहुत मानूली परिस्थितिके ब्यक्ति थे। भी ईश्वर-ग्रलजीका प्रथम विवाह छोटी ययमें ही होगया था। जब आपकी प्रथम विवाह की पत्रीका देहावसान रोगया कव आपने आपने आनुमूल विचारोंकी कन्यासे विवाह करनेका निश्चय कर श्लीक लक्ष्मी याई से विवाह किया। और उनकी सावरमधी आश्रम आदि उच्च स्थानोंमें राजकर शिशा दिलाई तथा पादमें परदा प्रणालीको तोड़कर सन् १६१६में आप विलायत यात्राके लिये चले गये। जमेरिकार्में श्लीलक्ष्मीयाईके रावदीके लिवासपर पहुत लोगोंने हंस्वी उड़ाई, पर आप आपनी प्रतिशापर टट्ट रहीं। किंत्र यह हुआ कि इस्टर नेरानल पश्जीवीशनमें लक्ष्मीदेवो इण्डिया की ओरसे प्रतिनिधि रहीं।

धीईश्वरलालभीको पुस्तक पठनसे अच्छा प्रेम हैं। खादने जवपुरमें सन्मवि पुस्तकालको स्वापना की। शिक्षको साथ २ लापका व्यवसायिक पातुक्यें भी बड़ा खड़ा है। आदने अदने हो हाथींसे खपने भवाहरातके व्यापारको अव्छा भमा लिया है। आपको सन् ११६६ के अमेरिकाके इण्टर नेरान उपकायोशन में भारतीय मालको अनुवे सपाउना के उपलक्षने १ गोल्ड मेटल खोर १ मोड प्राहत प्राम हुमा था। भारतीयों के लिये यह पहिली बात थी।

आपने वपशास चिक्तिसा और अत चिक्तिसा द्वारा रोगियोंको आराम पहुंचानेकी पद्धविने

भी बहुन सफ्डा प्राप्त की है।

श्चापका ब्यापारिक परिचय दस प्रकार है ।

१—अपपुर—मेवर्स सोतानी एण्ड जेनी बर्स्स जीहरी बाजार T. A Ishwar पड़ा आपका हेड आपिस है। तथा विज्ञायतके हिये जवाहिरातका एससपोर्ट होता है।

२—२०६न-जेवर्त सोतानी एएड थो॰ विनिदंद T.A Laxmideri टीटर्स इत्विदन बार्ट एनड अधियन स्टोन, हेरिडकानड ब्रोक इदिहमा (भारतीय बारीननो ब्रोट जवाहरानदे व्यापारी) २—म्यूयाचे सोतानी प्यवस्थे इन्धारपोरेशन २२५ T. A Sogani-न्यहा भी वर्गोळ व्यापार होना है।

#### भारतीय व्यापास्यिका पारेचय

श्रीयुत चम्पालालजोको उन्न इस समय २२ वर्षधी है पर बाग दुशनध सच्छा स्व

श्चापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जयपुर-भी गुलावचन्द् वेद जोहंगी, वारहंगणगीर—यहां सब प्रहारंत बहादियाना ज्याता शेष है। कलकत्ता-भी गुलावचन्द वेद १७६ कास स्ट्रीट—इस फर्मपर सारहो क्या बहादाता कास होत है। इस फर्मफे ह्याय छंदन और वेदिसकी बहुतसा एक्सपोर्ट हमोर्ट होता है। बांब आपको दो कोटियां भी बनी हुई हैं।

मेसस चुन्नीकालमूलचंद कोठारी

इस दुकानके मालिकोंका मृत निवास स्थान जयपुर्ति है। आप कोसवाल आतंत्रे हैं। वि दुकानको स्थापित हुए करीय सी यरसका ससी हो गया। सबसे परने इस दुकानको हैं। वि होरालाल की कोळारीने स्थापित किया। उस समय इस दुकानका नाम मेसर्स पंतपना होतत. लिखा जाता था। श्रीयुत हीरालाल जीक परमान् श्रीयुन पुन्नोलालजोने इम दुकाने इस्कें सम्माला। सन् १६७३में आपका देहाबसान हो गया। आपके परमान् भावके पुत्र भीता हुइस्के कोळारी इस दुकानके फामको सम्माल रहे हैं। आपके हामाँसे इस दुकानके बच्चे सरसी हुई।

आपक्री निम्नांकित स्थानोंपर दुकाने हैं:—

(१) जयपुर—(हेड आफिस) मेससे युग्नीशत मृत्यन्ह कोठरी-इव दुकतर कार्टि के दागीनों और खुठे जवादिसातक ज्यापर होते हैं। गानुनाने और लेएत इल्डियार्ड में गान्ही में भी कार्यरु इसर्प जवादिसात सन्धाय होते हैं। T. A. Pearl

(२) जयपुर—धपोजिट जयपुर होटल—मेससं सी॰ एम० कोसरी एण्ड ध

दुकानपर क्यूरियो और ज्येलर्स दोनों प्रकारका व्यवसाय होता है।

(३) अजमेर—चुन्नीजाल मुजयन्द्र लासन कोठती -इस दुकानपर सङ्ग मि क्रपटेका व्यवसाय होता है।

मेसर्स जौहरीमज दयाचंद जौहरी

इस फर्मेंक मातिक लोसवाल (सचाउँवा) जातिक सजन हैं। इन वर्जाधे या हुए कोच १५० वर्ष हुए। इन दूधानडी स्थापना सर्वप्रथम सेठ द्यापंत्रतेने को धेउ



श्री सेठ प्रहलाद्दासची (राम वन्द्र मोनोंडाङ) चंपुर



स्वर मेठ गमकु बाग्जो घीवा (रामकु बार सुरजबहरा) जेपुर



श्री गुलावबन्द्रजो (रामबन्द्र मोनीलाल) जैपर



श्रीमाञ्चलकाची (ग्रामक'च्या कार्यक्रमा) चैया











### मेससं रामकुं वार सूरजवन

इस फर्मके माहिकोंका मृत निवास स्थान चोमू (जयपुर राज्य) में है। आप खंडेतबाल वैद्यात ) जाविक सद्धत हैं। इस फर्मकी स्थापना संवव १८४० में श्रीपुत रामकु वारजीके हार्योसे हैं तथा इस फर्मकी विरोप सरको रामकु वारजीके चचेरे भाई मांगीजाल नीके हार्योसे हुई। श्रीराम-हं वारजीका स्वर्गवास ७० वर्षकी सद्भमें संवत १८८२ में हुना। आप अन्त समयमें महाराज होतेत्रमें नौक्क स्टूडके हेंद मास्टर रहे थे। इस समय इस फर्मके संवाडक: श्रीद्व स्वज्यस्थानी हैं। आप सद्धन और शिक्षित हैं।

आपके इस समय बार पुत्र हैं बारों ही स्टूटनें विद्याश्ययन करते हैं । श्री मांगीआतजीके पुत्र करपानकशाजों मो दूकानके कामोंमें भाग देवें हैं ।

इस सानदानकी घोरते चोतूर्ने पोपावार्ट्यको पर्नशातांक नामसे एक पर्नशात्त्र बनी हुई है। जय-पुरको स्वेटेतवाल पाठशातांके श्रीसूख पश्शाती सेकेटरी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

र अवपुर—हेड क्रांग्रेस रामकुंबार स्राज्यकर परियोज —वहां सब प्रचारकी बादन, राज्ञ, तथा चीनोक्स थोक ब्यापार और हुंडी चिट्ठीक क्या होता है। प्रियादिक पेट्रोजियम क्यानीकी जयपुरके जिये चीठ पर्वसी है। T.A. Ghiya

२ मामनगर – मेससे रामकुंबार स्रावयस्या T\_1 Jaipurmals—यहां बीमीका योक न्यापार होता है। ३ मबन्देगंब मंदी—रामकुंबारर स्रावयका —यहां बादव और दुंडी विद्रोका काम होता है।

४-स्वार्ड नापीतुर-सम्बन्धस्य ॥ ॥ ॥ ॥ ५-भ्रोनापीतुर-सम्बन्धस्य ॥ ॥ ॥

६-चौपछ बाबाड़ा-एनडुंबार सूरत्रस्था-पहां गुड़ और शहरका कान होता है।

s-दुनांदुरा-सम्बद्धाः स्टब्स्स भ

८ - दिग्डोन निरो-नानई दर सुरवरत्या-आह्न और हुएडी विहोस साम होता है।

सांबालेश-विजयक्षत समर्ख बार-दुग्डोबिहो, बाइव क्या नमक्का व्यापार होता है।

## मेसर्न हरवद्श सुग्जमल

इस दमें है मिलिह मारोठ (मारवाड़) के निवासी है। इसे खबड़ामें स्वाप्ति हुए करोब ६० वर्ष हुए ' इस दुक्तन हो तेड हररक्षतीन स्वापित किया। वर्तमानमें इस प्रमेष्ठ मालिह सेठ इन्डस्वानीके पुत्र सेठ सूरवमताही है। साप स्वाप्ती (पाटनी-नेन) जाविके हैं। सापके दुव क्षी मूजवन्दाती तथा मीजीडालको ज्यादवायों भाग क्षेत्रे हैं। जाप भी भोरसे भारोटमें सोटिंग

34

इस समय आपको दुकाने नीचे लिसे स्थानॉपर हैं।

( १ ) जवपुर—मेससे दुर्लभन्नी त्रिभुवनहास जीहरा बानार T.A Nakada १३ ह्यानार क्यारे रावका बहुत बड़ा व्यापार होता है। राजपुतानके राजा महाराजीने आपढ़े प्राप्त अपन जवाहिरात सन्दाय होता है।

(२) मोरवी - मेसर्स मोनशी अमुळक-यहापर इस फर्मका वर्कशाप है।

( ३ ) रंगून - मेससे दुर्लभनी भाई त्रिसुवन वास स्काटमार्केट--यवापर भी जगादिगनक क्रमहोगी (४) राची-सेसर्व दुर्श्वभन्नी विशुवन एएड करीमन्त्रीवा सेनरोड- यहां पर भी अध्यक्त

व्यापार होता है। इसके अलावा आपका मारवाष्ट्रके अन्दर सरदार रहरवें बेटा है

### मेसर्स नारायणजी महादेव लडीवाले जौहरी

इस फर्म हे माजिङ अनवाल जाविङ समान हैं। इस फर्म हो स्थापना क्रीब १४१ सक्षा बर्व पहिले सेठ नारायणदासमीने की। उनके हाथेंसि इस फर्मकी विदेश ताबी हूई। श्रीव नारायणभीके हो पुत्र थे। पहले भीयुव महादेवणी और बनसे छोटे भोयुन गाँकतारी। धंश १६५२ ओयुन नारायस्त्रजी हा स्वर्गशास होगया । उनके प्रधान उनके बढ़े पुत्र ओयुन महोराहरे इसके कारवारको सम्हाला। उनके हाथोंसे भी इस दुकानकी नरकी हुई। धनडा स्थावन ६न १६५८में हुआ। आपके प्रधान आपके छोड़े धावा श्रीयुन गाँवडजीने इस प्रमें धारी सम्दान्य । इस समय श्रीयुव धौंकलती और श्रीयुव महतावत्ती (भीयूव महादेशती है पूप) होती है दुक्तके कार्यका संपालन करते हैं। श्रीयन श्रीकलभीके एक पुत्र है जिनका नाम श्री बंद्योजरको है। ध्योतुन प्रदादभी हे दो पुत्र हैं जिन हे नाम कमसे धातुन मुख्येपानी बीर की मनोहरू जातभी हैं। श्रीपुत वंशीयरजी भीर श्रीपुत मुरलीयरभी दुकानक संवालको साग है

इस फर्नेड संबाउडीने मयपुरको स्थानीय बामबाल, पाटशाला और मयपुरको हीट महान अपनी ओरसे प्रकृत किये हैं । भाट द्रवाजें हे हमशानमें और पाटडो भड़कार हो की

बाइने सर्वसाधारमंड बारामंड लिए बनवाई है।

अवपुरक्ते औदरी समाजमें भाषकी भाषकी अतिश्रा है। आवकी हुनेस कर्या भीर इसमें या सामहर योगीका अच्छा व्यवसाय होता है।

#### भगडारी पुनमचंद जीदरी

स्य कोंद्रा संबाद्य भोद्रा (स्वाकर्ता कार्त (। बार बीयरत प्रतेत वर स्वेशक साम है। भाग भीतुन स्रोमासिक्षमिक पूत्र है। संस्तु १६६०वे भीनी वर्णनिक्ष









बीत कुँच मोबोबन्दत्री संविध

## मेससं गोपालजी मुरलीधर जयपुर

इस फ्रमेंके मालिक अमबाल जैन [ गोयल ] जातिके हैं । इस दूकानको स्थापित हुए करीब १०० वरस होगये । इसकी स्थापना श्रीयुत गोपालजीके पुत्र श्रीयुत मुरलीधरजीने की । उन्होंके हाथोंसे इस दूकानको तरको भी हुई । मुरलीधरजीके पुत्र श्रीयुत ईश्वरलालजी जयपुरमें ईसरजी राणांक नामसे मराहूर थे और अब भी यह दुकान इसी नामसे बोली जाती हैं। खापके होयोंसे इस दुकानको खूव तरकी हुई । आपका स्वर्गवास संवत् १६७० में हुआ । ईश्वरलालजीके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम कमसे (१) श्रीयुत जौहरीलालजी, (२) श्रीयुत चौयमजजी, (३) श्रीयुत छोटमलजी हैं। श्रीयुत जौहरीलालजी और चौयमलजी खलग व्यवसाय करते हैं ।

इस दूकानका सञ्चालन इस समय श्रीयुत छोटमछजी करते हैं। आपकी ओरसे पुराने पाट-पर एक जैन मन्दिर और एक चनीचा बना हुआ है। सेठ छोटमछजीके ३ पुत्रोंमेंसे श्री कपूर-चन्द्रजी और भोरीछाछजी ब्यवसायमें भाग छेते हैं।

आपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है :-

१ जयपुर-पुगेहितनीका खंदा-मेलर्स गोपाञ्जी सुरलीयर-इस दृष्ठानपर देशी और विजायती दोनों प्रकारके कपडे़का बड़े प्रमाणमें ब्यापार होता है। इसके सिशिक्त जयपूरके गोटे श्रिनारीका भी आपके यहां ब्यवसायहोता है।

२ जयपुर--बन्तीधर कपूरचन्द्र-- इस दूकानपर सांगानेरी कपड़े और देशी कपड़ेका ब्यवसाय होता है।

### मेससं चिमनलाल रखीचन्द गोधा

इस फर्मके मालिक सरावती जैन जातिके सज्जत हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीव ७० वर्ष वर्ष होत्रये। पहले इस दूकानवर जौहरीलाल चिमनलाल नाम पड़वा था। इस दूकानकी विरोष सरावे कोचुन सेठ जौहरीलालजो और उनके भाई श्रीयुन चिमनलालजोके हार्थोसे हुई। श्रीयुन जौहरीलालजीका खर्मकी विरोण करीका स्वर्गकालजी अभी विरामनलालजी अभी विरामन हैं। आप संस्कृतके खर्मके विद्यान, जैन धर्मके पण्डित और वक्ता हैं। जयपुरमें आप चिमनलालजी वक्ताके नामसे प्रसिद्ध हैं।

इस समय इस दूक्तरहा सञ्चालन श्री विमनलातजीके पुत्र श्रीयुत रखीपन्यजी और भीयुत गम्बूलालजी करते हैं। आर दोनों ही बड़े सञ्चन न्यकि हैं।

आपस स्वापारिक परिचय इस प्रशार है।

#### सेठ वनजीवाबजी ठोविया उवेहास

हस एमें के मालिक सरावणी जैन जाति है दिर हैं। इस फर्म हो स्थापना सेव बनमोताव ने हो। भाप घन व्याचारियों में हैं। जिन्होंने अपने यादु हक, अरने परास्त्र और करने चहुर हो। कार्यों रापये को दीलत पैना को हैं, तथा व्याचारिक समाजमें अपनी मनिष्ठा हारवा है सेठ बनमीतालजी के पहले यह फर्म बहुत ही छोटे रूपमें थी। आपने आजसे करी र पवत पिषर पर्य पहले पन्नह सोल्ड बरसकी वसरमें इस फर्म मा व्याचारिक सामाजमें यह पर्म पहले मान हो। हमा कार हनने भी ह समर्थ हैं। इतनी मल्यावि प्राप्त करली कि ब्राज व्याच्य सामाजमें यह पर्म पहले ननवारी जाती है। आपके यहां वारका पता—Emarald है।

सेठ बनमोठालमीकी दान धर्म और सार्वमनिक कार्योदी और भी बहुद हवि सी है

भाषकी ओरसे कई संस्थाओं में दान दिया जाता है।

हत समय सेठ साहपांचे पांच पुत्र हैं जिनके नाम कमसे कुंबर गोपीचन्त्रणे, कुंबर हार पन्त्रणे, कुंबर सुन्दरलावजी, कुंबर प्रमायन्त्रतो और कुंबर नाराचन्त्रतो हैं। आब वार्षाये मुं सुपोम्य और सजन पुरुष हैं। कुंबर गोपीचन्त्रतांके एक पुत्र श्रीवृत स्वमन्त्रसाते क्रीर इंस हरकपन्दके एक पुत्र श्रीवृत रूपयन्त्रती है।

सेठ पनजीव्यक्रजों के एक भाई हैं जिलका नाम श्रीयून जमनावावजों है। इनके एवं पुत्र हैं। जिनका नाम अनुष्यन्त्रजों है। इनके अव्या सेठ साइवके हो भाई भीर वे में स्वर्गवासी हो पुके हैं। इनमेंसे बड़े भाईका नाम ओयुन जीहरीव्यवशी था, उनके एक उन विद्यमान है जिनका नाम पीसीव्यक्ती है। इसरेका नाम व्यादुम्बवजी था।

इस समय इम दुकानपर अवाहिशनहा बहुन बड़ा व्यागर होता है। वन्होंने शैरागीवार सुन्दरव्यव औहरोके नामसे मोनीवाभारमें जो दुखान है उसमें सावधा दिस्सा है। T.A Manfod

#### मेसर्स वहादुरसिंह भूधरसिंह जोडरी

हा कर्म के मारिक बोसवाज जानिके स्थानकवासी मन्यायको मानोग्री मान है। इस कर्मको स्थापना हुए करीव भी बरम हुए। धोयुन बतादुर्सिंदजो भीर सूर्यभित्रों ऐसी से भारतीन हस कर्मको स्थापना किया था।

रम सनव भोपून बहारुसिंहमी और थोपून न्यासिंहमी है बंसमें से की ऐं ! गरें हैं। थोपून सुगनवन्त्रभे थोपून न्यासिंहमी है बीव है। बावह स्मिनेस सब थोरी

#### वेंकस

इम्पीरियल वेंक आफ इण्डिया (जयपुर प्रांच) मेसर्स कमलनयन हमीरसिंह

, गोकुछदास जीवनदास

, गनेशदास नर्रसिंहदास

, चन्द्रभान वंशीखाल

, जुहारमल सुगनचन्द , वटरेवदास वृजमोहन बिड्डा

विदारीलाल वैराठी कोदीवाला

" वंशीयर शिक्पसूद्भी लेतान

, सूरजवल्श निर्मयराम , हरवल्या सूरजमञ्ज

" भ्रीकृष्णदत्त रामविलास

" श्रीराम नानकराय

### जोहरी

इण्डियन आर्ट एण्ड ज्वेखरी स्टोर्स अजमेरी गेट कपूरवन्द कस्तूरचंद जोहरी हनुमानका रखा फांविटाल उगनलाल जोहरी, वाजार गुडावचन्द लुणिया अञ्चनेशी गेट गोकुडदासजी पूङ्गाङिया गोवद्धं नजाल यद्रीनारायण जौहरी वाजार गुलावचन्द वेद परशानियों का गस्ता चुन्नीव्यत मूलचन्द्र कोद्यरी जौहरी वाजार जोहरीमङ रपाचन्द, गोपालजीका रास्ता कोगस्टर एण्ड कम्पनो जोहरी बाजार दुर्लभन्नी त्रिनुवनदास जौहरी वाजार दुगालाल बौहरी हनुमानका राखा नाराय्य महादेव लड़ोवाले, पीत्रलियोंका रास्ता पी॰ एम॰ जहाबत्या अजनेरी रोड पन्नाटाञ्च गनेशीलाञ्च बौहरी पानार फ्तेत्यत सुप्रशां गोपाञ्जीहा सस्ता

पूनमचन्द फतेहचन्द भंडारी चौधमाताका रास्ता फूत्रचन्द मानिकचन्द लाल कटळेके पास मन्त्रजीलालकी ठोलिया थी वालोंका रास्ता भूरामल राजमल सुराना लालकटला मन्नालाल रामचन्द्र, जौहरी वाजार रतनलाल पोपलिया हनुमानका रास्ता राकरलल रूपनारायण हनुमानका रास्ता रामजीमल विद्वल्लाल पटनावाले गोपाल मन्दिर सुगनचन्द सोभागमल जरगड़ सुखलालकी राठी जौहरी याजार सुगनचन्द चोराइया तेलीपाड़ा सुन्दरलाल एण्ड सन्स

सुन्दरक्षक एण्ड सन्स हाजी इञ्चतवस्या मौटावस्या अजमेरी गेट कपड़े के ठयापारी

ष्टाविल भारतवर्षीय चरखा संघ खादी मांडार जौहरी वाजार

वेदारहाल कस्तुरचन्द्र रामगंत्र वाजार गोपाळजी मुरलीधर पुरोहितजीका खंदा गोपीराम मीनाङाङ त्रिपोलिया वाजार गोपीराम दामोद्द जौहरी वाजार गोपीराम देवीलाल जौहरी वाजार गोपाळदास रमण्डास जौहरी वाजार चिमनहाड रखीचन्द पुरोहितजे का लंदा छोटोडाल नेमीचन्द ह्वामहल-खंदा छोटेटाठ सु दरव्यठ नागावाते, काठेजके नीचे छोटीडाड चुन्नीताल मौहरी याजार जौहरीलालजी रागा पुरोहिन भीका खंदा षद्रीताल रामनारायण जौहरी वाजार विहारीटाउ वासुरेव गोपालजी द्या रास्ता मगनजाल फूलचन्द हवा महलका एदिश मङ्बाञ्च स्वेहपनारायम बौहरी पाजार रामचन्द्र मोवीछाछ रामगंत्र याजार राननारायण मालीगान पुलिसहा खेरा



स्व॰ संड भूगमलजी मुराना (भूगमल गजभल) जैपुर



श्री । पूनमचन्द्रजी भंडागे, जैपुर



**चा॰** शजनलको मुराना कौर्ग (भूरामल शजनल)हैतेपुर



श्रीक मुगनचन्द्रजी चीर्गाहदा हैंद्रां हैंद



## मेसर्स रनबाल दुहनबाल पोपबिया

स्त पर्मे हे मालिक भीमाल (जेन) सजन हैं। इस सानदानमें जाहरातमा स्वास्त्र पीड़ियोंने पला लाया है तथा यहां है जीहरियोंने यह दुकान पुणनी है। इस स्वास्त्र पीड़ियोंने यह दुकान पुणनी है। इस स्वास्त्र स्

#### मैसर्स एस० कोरास्टर एएड कम्पनी

इस पर्में के माजियों का मुळ निवास स्थान चीकानेर हैं। आप ओमगाज जानि सम्बर्ध। फर्में को स्थापना सन् १८८० में हुई। वर्तमानमें इस पर्में का संचालन भी गाजनजाने वेदेज हैं हैं। जयपुरके ओसनाल समाजमें आपकी बाच्छी बत्तिश हैं। भी राजमजाने के पुत्र ईस स्टेर्ट मलजी गोटेला भी स्थापारिक कार्यों में माना लेते हैं।

वनैमानमें आपको कम्पनीमें कार्येट, जास, जास स्नामिन, मैन्युक्तन्यासे, वहुसे, मनो पनर्वेट मार्नेट् मर्चेन्ट कार्यिका काम होना है। इसके अतिरिक्त इस पर्येषर स्टेगर्ट आदि कार्ये रेळकी पर्यासी और नेरानन पनीनिन एगड केमिक्ट क्रंट को Inडी एमंसी है। यह वर्ड अर्थेट मेन्युक्तव्यर भी है।

मेसर्स सुगनचन्द सोभागचन्द

इस फर्मेंड माधिक सास निवामी देराजेंड हैं। इस इमेडी हवारता। वर्ष हो और परद्गीने को। आरम्बर्ने मापने बहुत छोट रूपमें स्थापार हारू हिमावा। धीनुजर्मन बाद इनके पुत्र बेंड कीमामबन्दगीने इस हकानंड स्थापारको बहुत्या। आपको को प्रवेश के सर्वेस इनानिक मोहबक्के बावन सार्विकिटेट प्राप्त हुए थे। संका १८६६ में सारवा देशकार

वर्गमानमें इस दुस्तरंक माति ह सेठ सोमागवन्त्रभों के पुत्र मेठ स्टब्स्टर्स है मि । में साई क्षत्रेज सम्बन्धे भी देहती दरवार दुसा था, उसमें देशे महर्वद होते साथ द विकेट मिन्द्र में वर्गमानमें आपकी पूर्ण पर हमातित सेटड, २३% और देशिक स्टब्स्टर्स में स्टब्स्टर्स होता है।

## फिलानी

#### 光李金末

जयपुर स्टेट रेख्वेक मुंमन्त् स्टेशनसे ३५ मोळको दूरीपर यह छोटी सी रमणीक यस्ती वसी हुई है। वैसे तो यह एक छोटा सा गाव है, मगर विड्डा परिवारक यहां रहनेच्छी वजहसे यड़ा गुल्यमन माल्म होता है। इस माममें विड्डा परिवारको चई यड़ी २ इमारते, हुई स्टूछ और बोर्डिङ्क हाउस यन हुए हैं, जिनका परिचय तथा फोटो आगे दिये जा रहे हैं। पाठकोंको पता चलेगा कि विड्डा परिवारकी वजहसे यह छोटी सी वस्ती कितनी रमणीक और आयाद हो गई है।

## विङ्क्षा परिकार

अब हम पाठडों के सम्मुख एक ऐसे परिवारम परिचय रखता चाइते हैं जिसने अपने दिश्य गुनोंसे इतिहासके जनर प्रम्मेंने अपना नाम खंकित कर दिया है, जिसने न फेवल अपनो ज्यापारिक प्रतिभासे करोड़ों कार्यों को सम्मति ही कमाई है, प्रस्तुत् व्यापारके महान आदर्शको संसार्क सम्मुख प्रस्त्य करके दिख्या दिया है; जिसने अपने अनुभवेंसे दिख्या दिया है कि गरीय मजदूरोंसे कमसे कम मजदूरीने प्युकोंको तरह बारह २ पर्ट कम लेक्ट पन इस्ट्रा करने का नाम सक्त व्यवस्था नहीं है—प्रस्तुत् पूर्ण मनुष्यकों साथ सक्के हकोंदर खगात रखहर व्यापारिक जनवेंस सक्त होना ही सक्त व्यवसायों सहन हैं।

को सजन भारत प्रसिद्ध बिड़ता परिवारसे हुछ भी परिपित हैं,वे मजी बहार इस यात हो समस् सकते हैं कि हमारे उपयेक कथनमें व्यक्तियोक्ति की तिनक मी मात्रा नहीं है। ऐसे आइर्स परि-वारका परिपाय इस मन्यके किये बहुत बड़े भीरक्सा कारण है। यह जानहर हम बड़ी बसम्बत्तके साथ पाठकों के सम्मुख इस परिवारका संदित्य परिवार स्वाने हैं।

न्यापारके जन्दर तुरातवा मात परके धनको मात परना बहुत कञ्चित है, उनमें मी विना st



श्री सेठ सुखळालजी राठो (मधुरागस मुखळाळ) जैवुर



भी ईश्वरलालमी मोगानी (सपन्नीई) मैं



भी इन्दरपरदकी जगार (प्राप्तकाल प्राप्तकार



ी मुरनमलजो गडो (मधुगड़ाम मुखलाल) जैनुर

दुद्धिनानीके साथ अपनी आफ़िस हा संगठन किया है वह भी दर्शनीय है। मारवाड़ी ब्यापारियोंने भारत भरमें ऐसा व्यवस्थित आफ़ित दूसरा नहीं है। इस आफ़ियमें प्रत्येक हिपाटेनेंटेंके इक अख्या र निस्त्रों हुए हैं स्वीर इस डिपाटेनेंटेंके पास ही इस आफ़्शके मैनेमरका एक स्वम्न्य रून रखा गया है। इस प्रस्तर पूर्ण व्यवस्थाके साथ शांतिपूर्वक माफ़िस चड़ता रहता है।

न्नायः देखा जाता है कि पूखीपतियों और अमजीदियों, माजिकों और कार्य-क्रांबोंके हितोंने बद्धार अमेक्य पाया जाता है। माजिक उनसे अधिक साम देकर जमते कम नेतन देना पाइते हैं। मार विद्वा परिवार इस अनिवार्य दोपते भी मुख है। अधुन बनस्यामदासजीका प्यान अपने कार्यकां कोंके हितोंको और हमेशा रहता है। आपने अपनी आफिसनें मिनियम बेनन ४०) कर दिया है। इससे कम देवन किसी कार्यकांको नहीं दिया जाता। इसी प्रकार आस्तिक दाईमनें भी समयको मर्यादा करादी है।

व्यगेक विवृद्धा प्रदर्सके द्वारा होनेवाजे सुख्य २ व्यापारोंका परिचय इस प्रकार है—

- (१) जूडके सुकानोंते जूड इक्ट्रा करना और गांठें बांधकर उन्हें पस्चनीर्ट (निर्वात ) करना। इस कार्यनें यह कर्न भारतवर्षनें राजी बर्क्स टुसरे नम्बरकी है।
- (२) हैशियन, गनी आदिश एक्सपोर्ट करना। इस व्यवसायने यह पर्न सुख्य २ शिष-गनिते है।
  - (३) भड़तो, गड़ा, दिछर्न बादि द्रव्योंको एक्तरोर्ट हरना।
  - (४) चांडीका रामोर्ट करना। इस व्यवसायमें भी यह कर्म मारतवर्षमें बहुत अमगर्ग है।
  - (१) रईका ब्यापार।
  - (६) वीनेश कान।

इस के अतिरिक्त यह दर्ज बहे कमानियों और मिलों हो मैनेजिक्क एवंट है:—जैसे (१) विड्डा कूट मेन्यूकेस्पिंग कमानी (२) केशोपन काटन निरस लिनिटेड कलकता (३) अयाजीपव काटन निरस लिनिटेड कलकता (३) अयाजीपव काटन निरस हिं। पे अपाजीपव काटन निरस हिं। पे अपाजीपव काटन निरस हिं। पे अपाजीपव काटन मिला हिं। पे अपाजीपव काटन मिला हिं। पे अपाजीपव काटन पिता काटन कि हिं। पे अपाजीपव काटन पिता काटन केशिया (३) मिला काटन केशिया हिं। काटन प्रति हिं। काटन प्रति हिं। काटन प्रति हिं। काटन प्रति हैं। काटन हैं

उररोट वरिंत बारतानोंनेते इसदा परिचय निम्न प्रकार है ।

(१) विड्डा जूट नेन्यूकेक्सिंग कमनी—यह निष्ठ सन् १२१६ में ५०३००००) की पंड अप केरिटडसे हुरु हुई। इसमें द्राठ सम्बद्धि।

४—फिळाडेडफिया (अमेरिका)—सोगानी एण्ड को० इ'कारपोरेशन १५०० खोमस्य क्षेत्र व्यापार होता है।

५--क्टीवर्टेंड-सोगानी एएड को० इन्दारपोरेशन--उपरोक्त व्यापार होता है।

#### मेसर्स सुन्दरबाब एएड संस

इस फर्मके मालिक खास निवाती आगराके हैं। इस फर्मको यहांपर सुत्रे हुए । हुए । इस फर्मकी स्थापना श्रीप्रमूलाळजीने अपने वड़े भाई मुन्दरळाजजोंके नामसे ही। इसके व्यवसायको आपहीने वन्नविपर पहुंचाया।

इस फर्मको चृटिस एम्पायर पश्जीबीशन विम्मन्ते (उन्न) से सार्टिकेट और स्था बार भी फर्ड प्रदर्शनियोंसे अच्छे २ सार्टिकिस्ट और मेडिस्स मिले हैं। परिचय इस प्रकार है।

जयपुर-सुन्दरलाल ए'ड संस, यहां सब प्रकारका क्युरिओ सिटीका व्यागर होता है।

### कमश्चिम एजेंट

#### मेससं रामचन्द्र मोतीलाव

इस फर्मके मालिक अमदाल बैज्याद सम्प्रायके सम्बन्द है। इस फर्मकी स्थापना क्षीं हैं वर्ष पूर्व सेठ रामचन्द्रमीके हार्योसे हुई। तथा इसकी बिरोप तस्यो इस कुकाने हुई मालिक श्रीयुत प्रस्ताददसमाणिक हार्योसे हुई। आप सेठ मोनीआजनीके पुत्र हे भीपूत मोर का स्वर्गवास हुए करीय ४० वर्ष होगये। तबसे आप हो इस कामको सम्हालने हैं

आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुव गुडायवन्दनों है । आप यह समाहै।

इस फर्नकी नीचे छिले स्थानोंपर दूकाने हैं

१ जयपुर-मेसर्स रामचन्द्र मोवीलाल, रामगंत याजार-इस दूकनपर सूनझ थोडवन होता है। T. A. Rama

२ जयपुर-रामचन्द्र मोतीलल -इस दूझनपर जयपुरके रंग हुए पाड़ी पेवा, लडरिया आर्थ कपहोंका थोक और फुटकर व्यापार होता है।

व जायपुर-- पामचन्द्र मोतीलाल--इस इक्षान्यर लड़ा, घोती ब्यादि देशी करहोंका व्यापर हो! अ जयपुर-- पामचन्द्र मोतीलाल इस दूधान्यर Bayer Company थी शाही वज्ली है। अ जयपुर-- पामचन्द्र मोतीलाल इस दूधान्यर विश्वह्व और वसीरान एजनसीझ हान होंग







हाउस, जेन पाठशाला और औपधाल्य बना हुआ है। इस फर्मेश ब्यापारिक परेनर हैं प्रकार है।

१ जयपुर--इरवरुश सूरजमल जौहरी वाजार--यहाँ हुएडी चिट्ठीका काम होता है।

२- जयपुर—हरबदरा सुरजमल धानमंडी—यहां गङ्गे और जीरेका व्यवसाय होता है।

३ जयपुर-हरबल्श स्रजमल-काँटन जीन प्रेस-यहाँ रहें। क्वासका न्यापार होता है।

४ न्नागरा—हरबख्श स्रजमछ वेलनगंज-यहां नादन तथा हुण्डीका काम होता है। यह 🕏 🏳 वर्षोसे यहां स्थापित है।

५ बम्बई-चैनसुख चन्दनमल भोलेधर, T. A. Marothawala-यहां आइत तथा हुन्हे प् का व्यापार होता है।

### कपड़े और मोटेके व्यापारी

मेसर्स केशरजाज कस्तूरचन्द कपूर

इस फर्मके मालिक खण्डेलवाल शावक जातिके सञ्जन (दिगम्बर-धर्मावज्ञमी) हैं। स क्री स्थापना हुए करीय ३२ वर्ष हुए। इसके मुख संस्थापक श्रीयुत टाला चिमनळातभी हैं, तो कि गर् रियासउमें महक्रमा इभारतके व्यक्तसर थे। इसकी विरोप तरबी वन्हीं के हाथोंसे हुई। हा नि टालजी बढे योग्य और सज्जन पुरुष थे। जयपुरकी जननामें तथा राज्यमें भाषधा 🕬 सम्मान था। भाषका स्वर्गवास सन् १९१६ में हुआ। इस समय इन फर्मका क्षांक्र सं चिमनटालजोके पुत्र श्रीयुव केशरलालजो करते हैं। बापके छोटे भाई श्रीयुव कस्तूरकर्णी समय अपने पिवामीके स्थानपर महत्रमा इमारवके व्यक्तिसर है।

श्री केशरलालभीको शिक्षा और विधान्याससे बडा प्रेम है। यहांपर आपडा एड कोड बौर कोटो बनी हुई है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे वह आयुत्र कन्पूर्व जिनको उन्न अभी देवल २० वर्षको है, बीठ एठ में पढ़ रहे हैं। रोप चार भी विद्यान्यक हरी

आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। जयपुर-मेसर्स देशरङाल कस्तूरचन्द्र रामगंत्र बाजार-इस दुकानपा सूत, करहा तथा हर व्यवसाय होता है।

### तिह्ता सीस्त्य सरिप

(१) भीनत् राज्य क्लोक्स वर्षः न्यात्र भीः त्रीवत्यात्मको निष्ठ्यके हुएव है। इस सम्बद्धाः परिवार्ते कार्स्स तस्त बहुँ हैं। जार बहुँ सांद, इस्त, और इस्तु स्वत्यको स्त्रन हैं। प्रतिक क्योंने जार बहुं क्यात्मको सर्व क्यों हैं। इस समर ब्यार कार संतर्भ संतर्भकों कार्यों क्या सर असे प्रोम हुनों के इसमें हैं वर कर्यों के अर हैं हैं। आहे हुनों के परिवार हम प्रवार है।

को कुल्लिकोरको दिवृता—कार सवस्ताहरके बेल दुवाहै। आर पढ़े रात आर साव समापके बार कर इन्से सका है। साप से सारकार को अब्दी र संस्थानीय जोरत सिनंद है। समाजिक और राष्ट्रीय कार्यी कार अरसा बहुतता कुला प्रसार प्रता करते हैं।

भी रवेदाइडवी दिख्य —जार रहे रोगीर स्वमारके साव भीर आहर समाहि। भागी व्यक्तप हराज्या की रहत वड़ी पड़ी है। सम्बंदी हुन्तिक नार्वेहन राजेपिरेटनके भाग मेंनिहेला हैं।

क्व करें हैं दिस हमर हिन्दू हुए हैं में हुं हाथा, इस हमर बार हो। एक रेसे मान्यही करने थे हो का भीता और समग्राक गरिस्पाइनें बार है जरको कोरिस में दान बार भार भार में इसके निवेद मान कराई है इसे थे। इस मोचन परिस्थ कि बार ने क्षिकेश के में दे रहा की भी। इसे कराइय और हुएक है देश भी बारने मार्ट मान को है। हिस्स हमने पार हुआ निवाह नहीं किया। इसने बार ने मान्योदन बार बार के स्थित और काम दाम हम बार है।

भीः प्रक्रोहरूको तिहुन्न-भार राज्ञानसङ्घानने जोरे हुन हैं। भार नहें भीरन हुई। गोरी भीर साम्यन हुटन समुद्रक हैं।





विड्ला गेस्ट हाउस, पिलानी (जेंपुर)





## फलहपुर

#### 5

यह सीक्स रियासतका सबसे बड़ा रहा है। यह राहर बहुत पुराना है। इसका इतिहास भी
प्राचीन है। इसकी बसावट बहुत बड़ी है। चारों बोर बालूके सुन्दर पहाड़ोंसे पिरा हुआ यह राहर
बहुत ही सुन्दर माल्म होता है। जयपुर स्टेट रेटवेंके डूंडटोट नामक स्टेरानसे यहांतक मीटर
सिंब रन करती है। रामगढ़ और फतहपुरके बोवमें १४ मीडका अन्तर है। यहांसे छद्मण गड़तक
मीटर जाती है, पर स्थापी रूपसे नहीं चट्टा । छद्मण गढ़ वहांसे १४ मीत है। वहांसे सीहर
तक मीटर सिंब रन करती है। सीहर छद्मण गढ़ते १८ मीडके फातजेपर है। यहांसे सीहर
तक मीटर सिंब रन करती है। सीहर छद्मण गढ़ते १८ मीडके फातजेपर है। यहांसे पैदासर
मूंग, मोठ और पाजरा है। यहां भी निकासी बन्द है। इस स्थानपर भी कई बड़े २ ओनन्तोंक
महानात आदि पते हुए हैं। उनहा ज्यापार बाहर होता है। अवस्य उनका परिषय स्थान २ पर
दिया जायगा। फतहपुरमें खेठ रामगोपाठजी गनेड़ोबातको छत्री दर्शनीय वस्तु है। बाएकी
बोगसे राहरमें नलका भी प्रमंग है।

यहांके व्यापारियोंका परिषय इस बकार है।

## मेसस कालूगम वनमोहन

इस फर्मके मालिक यहींके निशासी हैं। लाप अमबाल जातिके हैं। आपका नाम आदिव बलमोहनओं है। आपका विरोद परिचय समाई-विभागके पेल नंग १२३ में दिया गया है।

## मेसर्स ग्रहमुखराय सुखानन्द

इस प्रमेक वर्तमान संवाजक बेठ मुख्यनस्त्री हैं। साथ अपरात जातिक जैन धर्मावताको सम्बन हैं। आवधी औरसे पहा पढ़ गुरमुख्याय जैन स्कृत स्थापित है। आवधा विशेष परिचय सम्बर्ध-विभागके पेत्र नंत पह में दिया गया है।

मोटरकार डीलस

भोनसेका पएड को० सजमेरी गेट **इ**रिनारायण मोद्दरीलाल त्रिपोलिया

प्रिंटिंग प्रोस

वें मत्रहारा वें स पिवलियों हा सस्ता बालवन्त् यनशलः बाजमेरीगेट मनोर्रजन देस गोपाछत्री हा रास्ता

फोटो माफस एएड मार्टिस्ट चर्यणम बद्रीयसात् भागमेगीरोड

गोबिंद्रसम् एग्ड संस अजमेरीगैट जीव एन० भैं अछाछ त्रिपोलिया बाजार भीठ चन्हाटात बांद्वीत वामार री मजपूनाना कोटो बार्ट स्टूडियो स्टेरानमोड

वुक्सेन्नस एगड पञ्चिगस

हेंथाने बमान बुक्सेटर विधीनिया बन्धियादान बहसेदा स्ट्रेंग्ट्स सेशपरित्र सोमापटी महाता कांग्रेस

स्टेशनर

ध्री० एस**ः स्त**सेना तिपोळिय **रा**त्रत दिख्यासम्बद्धाः सम्बद्धाः समानी

येषुत बचार गोचन्डवेषा गाला

पुन्नीढाल मचार सांगानेते हा शुमनजी अत्तार वसभराम रामनारायण त्रिशोडिया

परप्यमसं जमनादास भी नारायण विशेतिया राभावसभ चौडा राला

यंदुक कारतृस मादिके व्या सबदुलाहीम सबदुलक्रीम श्रीहरी शा नवरोजभी जमरोदजी बौहरो बाजर

होटबस एवड धमशातात्र विंग एडवर्ड मेमोरियल होटल मजनेगीड जयपुर होटल न्य होटल राज प्ताना होटल सममेरीवेट धर्मशास्त्र चात्रपोद्धोट मानी साहबन्दी धर्मशाला प्रिटियों ही धमराखा, । इक्त अनामर

Plante ent) मखनी छोगानांच भी बनेशाना ( tas landfeil's let) स्पष्ठ सनिवित्त र ५० वर्गसामा बोर्ग

खापत्रे रोज नि महाराजा विच्छत्र क्षरकोरी 'तर' <sup>इस</sup>

पहनाबनी पुरन्तातन प्रोपते बागा राजि भीन पुरनका हव बारहायकारका वर्त क्ष्यंत्र व्यवस्था

## रामगढ

रामगड़ सीकर रिवासतका एक वड़ा करना है। यह बीकानेर स्टेट रेस्टेकी देवाडसर नामक स्टेरानसे ५ मोडकी दूरीपर स्थित है। स्टेरानसे शहरतक मोटर सर्विस शुरु है। चारों और वाल्के होनेसे और पानोको कमोके कारण यहां किर्क एक हो फलज होती है। यहांकी पैदानार मूंग, मोठ और वाजरी है। यहांसे निकासी यंद है। यहां कई न्यापारियोंका निवास स्थान है, जिनका न्यापार वस्त्रई फलकत्ता प्रभृति स्थानोंमें जोरोंसे चल रहा है। उनकी नालिसान इमारतें देखने योग्य हैं। यहां कई सार्वजनिक संस्थाएं भी हैं। यहांके न्यापापरियोंनेंसे कुछका परिचय यहां दिया जाता है। केष स्थान २ पर दिया जायगा।

# मेसर्स गोरखराम गण्यतराय

इस फर्मके मालिक अपवाल जातिके हैं। ष्यायका मूलनिवास स्थान यहींका है। वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ गणपतरायजी हैं। लापके रामगोपालजी नामक एक पुत्र हैं। विशेष परिचयंके लिये बर्म्या विभाग पेत नंग १२५ देखिये।

# मेसर्स जोहरीमन रामनान

इस फर्मेंके नाष्टिक यहींके निवासी हैं। आप अमबाल जातिके पोदार सजन हैं। वर्तमानमें इस फर्मेंका संचालन ओ तेठ नन्दिक्शोरजी,तेठ जुग्गोलालकी, तेठ किशनललनो और तेठ गोविन्द प्रसादनी करते हैं। आपका विशेष विवास यमबहुँके पोर्शनमें पंज नं० १२५ में दिया गया है।

# मेसर्हे घुरसामल घनश्यानदास

इत प्रसिद्ध और पुरानी फर्मिक वर्तमान मालिक सेठ केरावदेवजी तथा आरके पुत्र श्री राम-निवासभी और श्री बातकृष्ण लालको तथा स्वक सेठ राषा कृष्णकों के पुत्र श्री रसुनाथ प्रसादकी, भीभानकी प्रसादकी, श्री क्यूनण्यसादकी और श्री हतुत्रसादकी हैं। आरकी फर्म पर तैक्की सोल पर्जसीका काब होता है। इस फर्मकी ओरसे प्रसं कुछ मन्दिर वगैरह बहुत अच्छी वने हैं। विरोप परिचय सम्बद्ध विभागके पेत्र नौक श्री में देखिये।



# लक्ष्मणगढ

यह जयपुर राज्यके झन्तर्गत सीकर नरेशके अपडरमें है। इसके छिये अयपुर-स्टेट रेडवेके सीकर स्टेशनपर टतरना पड़ता है। यहांसे यह १८ मीठ दूर है। सवारीके लिए मीटर लारी रत करती है तथा कंटांसे भी जाया जाता है। यहां न्यापार तो कुछ तहीं है पर कई धनी छोगोंके निवा स्यान यहां होनेसे काकी बहुठ पहुल रहती है। यहांसे फ्तहपुर १४ मीलकी दूरी पर है। टेम्परेरी रूपमें यहांसे फ्तहपुर तक मीटर जाती है। यह सीकर राज्यका एक आवाद करवा सममा जाता है।

यहां निम्नलिखित व्यापारियोंका निवास स्थान है। समय २ पर पुस्तकृष्ठे अलग २ भागमें

यथा स्थान आपके विस्तृत परिचय दिये जाचेंगे।

मेसर्स चेतराम रामविटास ,, प्रेमसुखदास बझद्त सेठ रामछाङ जी गनेड़ीवाल चेठ छदमीराम जी चूड़ीवाछा मेसर्स फूछचन्द केदारमल मेसर्स वलदेवराम गोरखराम

## नक्रमङ्

यह करवा जवपुर राज्यके जागीरतारके अंडरमें है। जयपुर-स्टेट रेख्वे जयपुर-म्मूं मन्त्र् लाईनपर अपने हो नामके स्टेशनके पास यह यसा हुआ है। नवखगढ़ स्टेशनसे फतहपुर तक माटर जाती है। यह स्थान भी रेतीला है। यहांका प्रधान व्यापार तो छुछ नहीं है, हां, मूंग, मोठ, बाजरो, जादिका व्यापार अच्छा होता है। यहांके यहां २ व्यापारी दोग बाहर अपना व्यापार करते हैं। उनका संश्चिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

# मेसर्स आनन्दीलाल पोदार प्राड को॰

इस फर्में मालिक सेठ जानन्दीलालजी पोहार हैं। जाप अप्रवाल जातिक सञ्चन हैं। यहां लापने एक प्रज्ञाचयांश्रम स्थापित कर रखा है इसमें क्योव ६० विद्यार्थी शिला पाते हैं। जापकी ओरसे और भी स्थानोंपर स्कूल चल रहे हैं। जापका पूरा परिचय बन्बई विमागक पेंच नं० ६५ में देखिये।

मार्थात व्य महिमान विकास (६) हर्राप्टम काइत विस्तात (१०० वर वर १०००) प्रमान व जिला रेटम प्रेयरोको एको सन् १०० छ १००० १०० १ वट प्रस्तह १ इसमें १००० लब्स और १० ० उपलब्दार र (३) तम् राष्ट्रकण्यं सन्सः । १००० वर्गः स्टब्स् सन् १६०२ में राजपन हुई १७४म ८ ४ ४०१ छोत्र १ ४० १० १० १ ( ४ ) बिहु स के उन क्या राज्य रह <sup>१६०</sup>० में स्थानी गर्दे - इतम रोजा की कार के कार (६) नेसनल पञ्चरवैत्र हिंदू हिंदू र १८४ ٠., म्बोली गई। इसका उद्देश हवाई चहाचके . . . . . . . . . . . . . इसी प्रकार भीर भी कम्पनियाः । । । इस क्रांढ एजंट शावः संमारक स्वतः <sup>कड़प</sup>नीके नामसे बिड्डला परिवारकी एक <sub>7</sub>म । . . . . मेञ्जूष्ट हैं। आपका नाम भी० कस्तृग्मन्त्रं।

बिहुडा नर्सं वि॰के प्रधान २ कार्यकर्नाभाकः ..... (१) ऑयुन गंगावसूजी कानोडिया— प्रधान ग्रा (२) भीयुव भागीरथभी कानोडिया-कारन हतन (३) भीद्रव वैनीनसान्त्री सेवान—काटन काटन काटन (४) भीदृत मुद्दारमलली नाळान—मूट सप्टाय ग्रन (४) भीषुन गोपीयन्त्रनी धाडीवाल-मृद एक्सः ( ६) भीवृत विश्वेषरङाङानी प्रायटरिया—सोहम ः

( ३ ) श्रोयुत्र महनताःख्यो हालमियां — जूट मिल्स ह ॥ । (c) भोजून मातायसाइमो मंडविया—मूट मिळ ६ ॥ व ्रात् (६) बीवुन कारवामश्चमां देशोक्ता - केरोसम क (१०) अवृत्व स्रोवतामुत्री (11) mage

अस्माने हिन्दान

#### ःमारतीय व्यागरियोका परिचय

(२) फेसोराम फाटन मिल्स लि॰--यह मिल ६० लाखके आर्डिनेरी बौर २० कर्ने के रेन्स रोगरोंकी पूर्वीसे सन् १६१६ में खोली गई। यह विकृता मर्सके हायने १६२३ में करे। इसमें १५०० लुम्स और ७५००० स्पेण्डिस्स हैं।

(३) जयाजीराव काटन मिल्स छि०—यह मिछ ३५ छाराके आहिनेरी देवरेंचे 🛱

सन् १६२१ में स्थापित हुई। इसमें ७६७ ट्रम्स बीर २९८७२ खंडिस्स है।

( ध ) बिहुला काटन स्पिनिंग एयह बीविंग मिल्स लि>--यह मिल (श्रासची प्रेंसे न १६२० में खोली गई। इसमें ४६३ ख्न्स और १७६२० स्पेंडिस्स हैं।

(१) इंडियन शिपिक्ष कम्पनी कलकत्ता-यह कम्पनी सन् १६२८में १० अनुष्री

खोडी गई।

(६) नेशनल एअरनेम लि० कलकत्ता-यह कापनी सन् १६२७ में १० तला हो हो

खोली गई। इसका उद्देश हवाई जहाजकी सर्विसको शुरू कानेका है।

इसी प्रकार और भी कम्पनियोंका विवरण है । इस फर्मके पर्जट प्राय: संसारके सभी देशोंमें रहते हैं। लण्डनमें ईस्ट शिवन रेगी कम्पनीके नामसे विड्ला परिवारकी एक फर्म स्थापित है। इस फर्मके सेकेंटरी इह साई मेम्पूपट हैं। नापका नाम भी० फस्तूरमङजी यांठिया है।

पुरुष २ कार्यकर्ती

मिङ्डा नर्स डि॰के प्रधान २ कार्यकर्ताओंका परिचय इस मकार है। (१) श्रीयुत गंगावश्रजी कानोड़िया-प्रधान मुनीम

(२) श्रीयुव भागीरथजी कानोडिया-प्रधान मैनेजर

(३) श्रीवृत देवीप्रधादत्री खेतान—काटन मिल्सके मैनेनर

(४) औदुव जुहारमलली जाळान—जुट सप्छाय प्रजन्सीके मैनेमर

(१) औयुन गोपीयन्द्रजी धाड़ीवाल-जट एक्सपोर्ट डि॰ के झा हैतेत ( ६ ) श्रीपुत विश्वेद्धराखाळमी छावछरिया—सोह्स डि॰ वं॰ मैनेमर

( ३ ) ओयुत मदनलाळजी हालमियां —जुट मिहस के सेकेंटरी

(८) श्रीयुष स्वालामसादजी मंडेलिया—जूट मिलके मैनेनर (९) कीयुव धनस्यामदासभी देंथोलिया— केशोराम काउन मिलंड सेंडें

(१०) श्रीपुन सीतारामभी खेनका—दिही और गवालियर मिलके सेकेटरी

(११) भीयुत हतुमान्यसाइभी मगड्रिया-गती एक्सपोर्ट हि॰ इ'बार्भ

(१२) श्रीयुन विद्यारीलालजी खेवान-बोड्यून डि॰ के मैनेजर (१३) श्रीयुन कल् रमलजी बांडिया—संदन पर्म के सेब्रेटरी

मंज्ञाबा

मंडावा जवपुर राज्यान्वर्गंत हैं। इसके आसपास कई मिलोंतक रेलवे नहीं है। यहां भी बच्छे २ न्यापारी निवास करते हैं। जिनका संहित परिचय पहां दिया जाता है। विशेष परिचय स्थान २ पर दिया जायगा।

मेसर्स गुजावराय केदारमज

इस फर्सरे वर्तमान सभाजह भी सेठ केदारमजनी हैं। आप अप्रवाठ जातिके सजन हैं। भाषदा त्यास निवास स्थान यहींका है। यहां आपकी औरसे अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठताला स्था औपपालय बन रहा हैं। आपका विरोप परिचय बन्धई-विभागके पेन नं० ४३में दिया गया है।

मेससेहरिवच दुर्गाप्रसाद

स्त फर्नके माजिकों हा मुझ निश्च स्थान यहीं का है। आप अप्रवास आविके सक्षत हैं। आपको फर्नको फडक्केनें स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए। पहुंचे इस फर्मपर मोहनलाल हीरा-नन्दके नामसे व्यापार होता था। करीब १४ वर्गों से यह फर्न इस नामसे व्यवसाय कर रही है। इसके स्थापक सेठ मोहनलालजी थे। आपके तथा आपके भनीजे सेठ हरिवस्ताके हार्थोंसे इस प्रमंद्री अच्छी हुई।

दस समय इस फर्मेंके सध्यातक सेठ हरियल्जी तथा आपके पुत्र श्री दुर्गाप्रसादकी, श्री गोवर्थनदासकी और भी रामनिकसकी हैं। धी गोवर्थनदासकी मारवाड़ी चेम्बर आफ कोमर्स

बहरसार तेर देते हैं।

इस पर्नधी ओरसे बद्रानारायणके रास्तेने एक धर्मशाला वनी हुई है। यहां सदावर्तका सी प्रवंध है। मेटाबानें भी लाएको धर्मशाला तथा मन्दिर बने हुए हैं।

नापद्य व्यापारिक परिचय इस प्रदार है:-

कत्रकत्ता—सेवर्त इतिवश्च दुर्गावत्तर्—इस फर्नरर विजयती कपड़ेश मैनचेत्वरते इत्योटे होता है। जातते राज्यका भी यहां इस्पोर्ट होता है। इतो फर्मके द्वारा संदन, जर्मनी बादि स्थानॉपर जुट, हैतिवन, चपड़ा जादि बस्तुजॉदर पस्स रोटे होता है। यहां आपड़ी स्थापी वस्पति भी बच्छी है।

नीर्वे जिस्ते फन्छं भी वहाँ ही है। जिनहा परिचय दूसरे आलीने वित्रों सहित स्थान २ में

द्वि उपलब्ध

भोडुन देशे सहायज्ञी स्टाक् मेरार्स दस्तीरान इरकाहास म मूप्तक पंडीमसह मेंचर्च पन्धीनर सूरजनक भ शिवह्याङ मानंदरान सेंड चेंचायनको सराक्

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



श्री**ः राजा वलदेवदासजी वि**ङ्ला



भी॰ रामेरपरदासभी विद्ला



श्री॰ जुगडिक्शोरजी विड्डा



श्री० पनस्यामदासुजी विद्रुख एन३ <sup>ए५३ ए</sup>





# मेसर्स तनसुखराय गरीशीलाल

इस दुकानके वर्तमान मालिक भीपुत गुलायचन्द जी काटा है। आप भावक जैन खरडेलवाल गितके हैं। आपका मूल निवास स्थान सांभर हीमें हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीव चालीस-पचास वर्ष हो गये । इसकी स्थापना श्रीयुत गणेशहाळजोके हार्थोंसे हुई—तथा इसकी विशेष तरकी भी उन्होंके हार्योते हुई । श्रीयुत गणेशदास जीके पुत्र श्रीयुत गुलायचंद जी हैं । आप बड़ेही चीत्य सञ्जन और समम्पदार आदमी हैं। आपके हाथोंते इस दुकानकी खूब तरकी हुई।

भीयुत गुडावचन्द्जीका विद्या-प्रेम भी बहुत बड़ा चड़ा है। आपकी ओरसे साम्भरमें "सांमर पुस्तकालय" नामक एक सार्वजनिक पुस्तकालय खुला हुआ है। लुख दिनों पूर्व आपकी श्रीरसे एक ऑपवाटव खुदा हुमा था। मगर किसी योग्व वैद्यके न मिलनेकी वजहसे वह बाजकत यन्य है।

वापक्री दुकानें निम्नांक्ति स्थानोंपर हैं।

- (१) हंड श्राफिस-साम्भर-मेससं तनसुत्रराय गणेशीताल-इस दुकानपर वैकिंग हुंडी चिट्टी, नमक और बारदानेका व्यवसाय होता है।
- (२) साम्भर-मंससं गुलायचन्द्र माणिकचन्द्र-इस दुकानपर नमक और गर्डेकी कमीरान एतंसीका वर्क होता है।
- (३) मर्ननंत्र-किरानगरु—मेतली राधामोहन गुल्यवचन्द् —इस दु हानपर सुन, माइत और रहे था काम होता है।

अरके इस समय एक पुत्र हैं। जिन हा नाम श्री माणिकचन्द्रजी हैं। ये इस समय विधा-ध्यपन इसते हैं।

# मेसर्स दोवानचंद एएड कम्पनी

इस फम्पनीका हेड जास्तिस देहलोनें है। इसके मालिक श्रीयुव लाला दोवानवन्द्जी है। आप वहें ज्ल्साही, सज्जन और व्यवसायद्भ पुरुष हैं। आप वन स्वावल्पनी व्यक्तियाँ नेंसे हैं जिन्होंने अपने निजर परिधनसे हातों इपवेकी दौड़त इनाई है। आपका अन्म स्त्री वंराने हुन्या है। आएके यहाँ गवर्ननेग्ट व निशीटरीकी ठेकेदारीका यहुत बड़ी तादादनें काम होता है। आउन्हीं नहिच्याने खुने ही एक बड़ी फेक्टरों है। जिसकी निकासी १० बेंगन डेटी है। यह फेन्टरं इस्पीरियल स्टोर लाइम मैन्यूफेक्बरिंग कस्पनीके नामसे मराहुर है।

सन १६२३में लाडाजीका विचार सान्मरमें ज्यापार करतेका हुआ और उन्होंने अपनी मान साम्भरमे वनी सात स्थापित कर ही। जोकि दो तीन वर्षतक अपनी वाल्यापस्थाने चलती रा

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

श्रीयुत राजाननभी विड्ला-माप श्रीयुत रामेश्वरहासभी हे सुपुत्र हैं। आपग्रे रिश्वा सुप्त से द'गसे दुई है। यह योग्य नवयुवक हैं। इस समय अधिसने कन रेलां है। श्रीयुत छक्ष्मीनिवाजी विद्वन्त्र—आप श्रीयुत घनश्यामरासजीके सुप्र 🐌 शरधी हिष्ठ 🕯 बहुत अच्छे दंगसे हुई है।

विड्ला परिवारमें बालकोंको शिक्षा देनेका बहुत अच्छा प्रयत्न है। दूसरे धनवार के वारोंकी तरह इस परिवारके नवयुवक आउसी और अकसंग्य नहीं रहने पाने। बनडी शर्रवर शक्तियोंका मनोवैद्यानिक दंगसे ग्रम विकास किया जाता है।

#### बिडला पाधारके सार्वजानिक कार्य

पिड़ळा हाईस्टूळ, पिळानी—कराब १०, १५ वर्ष पूर्व यह स्टूल मिडिज स्टूजंडे हार्ने हर्दा हुआ था। अन पार नर्पों से यह हाईस्टूडिंट रूपने परिनर्तिन हो गना है। प्रावरेट सने स्ने एफ़ ए वक्की पहाई होती है। इस समय इसमें ४०० विद्यार्थी पट्टने हैं, जिनमें मलेने बंत विचार्थी बाहर हे हैं। यहां के ब्रिन्सिपछ श्रीक चन्द्र कुमारजी एम० एक हैं।

बिङ्टा मोडिंग हाजस, पिठानी - करोज ३ साल पूर्व यह संस्था स्मालि हो । हो बाहरसे आनेवाउँ विद्यार्थियोंके छिये ठहरने और मोमनकी व्यवस्था है। इसमें इतेब १०० शिट बहते हैं, जिनमें बहुतसे प्रते भोजन पाते हैं।

विङ्खा संस्टा पाठ्याला—इते गुरु हुए करीव २०,२५ वर्ष हुए। इसमें १०,३१ मिन्द विश्वा पाते हैं।

षिड्ला अपून पाठसाचा -यह पाठसाला करीय ४ सावले स्थापन है। स्पर्ने ४० लिटी

करीव शिषा पाते हैं।

इनके चतिरिक कई सार्वजनिक संस्थापं बायकी सहायग्रन च उरही हैं। और भी में सार्वजनिक कार्योमें आएको ओरसे कुछ न कुछ दिया हो माना है। आपको सनशेख प्रश्नी मनलब यह कि विदया परिवार न देवल मारवाड़ी जानहीं है लिये प्रस्तृत मारे भारत है जिसे होनी बस्त है।





- (१) हेड ओफिस-फुचामन रोड मगनीराम रामाकिरान-इसर्कानपर इस फर्मका हेड आफिस है।
- (२) साम्मरलेक-मेससे मगनीराम रामाकिशन, इस दृकानपर नमक, वारदाना और हुण्डी चिट्ठीका अन्छा व्यापार होता है।
- (३) आकोदिया—(उज्जैन) मेसर्स मगनोराम रामाकिशन, यहांपर रुई, हुण्डी चिठ्ठी और गल्टेका न्यापार होता है। यहांपर आपकी एक जीनिंग फेक्ट्री भी है।
- (४) ग्रुजालपुर—(उज्जेन) मेससं मगनीराम रामाकिशन, यहाँ र्राह,गल्ला और हुंडी चिट्ठीका न्यापार होता है।
- (५) वेरद्धा—(उन्जैन) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन, यहां पर रहें, हुएडी, चिट्ठी और मिरचोंका न्यापार होता है। क्योंकि वेरद्धामें मिरचीकी आमद बहुत है। यहांपर आपकी एक जीनिंग फेकरों भी है।
  - (६) कालापीपल—( उञ्जैन ) इस दूकानपर रुई श्रीर गल्लेका व्यवसाय होता है।
- (७) लखीनपुर खेरी—(U.P.) मेसर्स मगनीराम रामाव्यान—यहांपर गुड़, गड़ा और विलहनका व्यवसाय होता है।
- (८) सीवापुर सिटी—मेसर्च मगनीराम रामिक्शन ( T A Brajmohan ) इस दृकानपर गुड़ और गल्लेका अच्छा व्यवसाय होवा है। यहांका गुड़ मशहुर है।
- ( ६ ) नगोना (विजनीर) मेससं मगजीराम रामाव्हिशन, यशंपर गुड़, शक्तर और चीनी (वनारस) का व्यापार होता है।
- ( १० ) धामपुर—( विजनौर ) मेसर्स मगनीराम रामाक्शिन,यहांपर गुड़ शक्त और चीनीका तथा गल्लेका व्यवसाय होता है।
  - ( ११ ) कांठ--( मुरादाबाद ) इस दुकानपर गुड़ शकर और गल्लेका व्यापार होता है।
- (१२) कोटद्वारा—(गड़बाल) यह दूकान यद्गीनायके पहाड़के किनारेपर है। यहाँ बाह़वका फान होता है और कच्चा सुहागा चात्र 3 लोर कोटू [फ्लाहारी वस्तु विरोप) का उपवस्तय होता है। श्रीपुत सूर्यमल्लाफे एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीपुत प्रजमोहनजी हैं ये विद्याध्ययन करते हैं।

# मेसर्स रामधन जौहरीजाल

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रामधनजी हैं। इस फर्मको स्थापित हुए बहुत वर्ष हुए। आपका साम निवास स्थान सांभरहींमें हैं। इस फर्मकी विशेष तरफो श्रीयुत रामधनजीके पुत्र श्रीयुत बस्तावरसास्त्रोके हाथोंसे हुई।

इस समय इस फर्मकी निम्नांकित स्थानोंपर दूकाने हैं-

#### भारतीय व्यापारियोक्ता परिचय

#### मेससं ब्रजमोहन सीताराम

इस फर्मके संचालक श्रीयुव सेठ व्रजमोहनजी, हैं। आप अपनाल जातिहे हैं। अप के परिचय बम्बई-विभागमें दिया गया है।

# मेसर्स रामप्रतांप हरविजास

इस फर्मके माल्कि सेठ रामेश्वरदासजी हैं। स्नापका व्यापार आजवत इसीलें (वि अतएव आपका विशेष परिचय इन्दौर विभागके पेज नं० २६ में दिया गया है।

#### मेसर्स हीरालाला रामगोपाल

इस फर्मके निवासी यहाँके निवासी हैं । आप अधवाळ जातिके सनव हैं। ६७ फ्रंबे 🚧 यहां एक छत्री और मन्दिर बना हुआ है। छत्री देखने बोग्य है। वर्नमानमें स्म ध्रमें कार्जन केशवदेवजी हैं। आपका विशेष परिचय अम्बई विभागके पेज नं० १२३ में दिया गरा है। यह शहर निम्मलिखित प्रतिष्ठित व्यापारियोंका मृल निगास स्थान है। जिनक विशेषारि

इस पुस्तकके अञ्ग पार्टमें स्थान २ पर दिया जायगा।

मेससे द्वारकाराम स्तुमानवरम मेसर्ध कर्देवालाल विरदोचन्द सेंठ नागरमजत्री गोयनका संत्रसोदास गोर्धनदास नेवदिया मेसर्स याद्याम जयदेव गोग्यराम रामप्रताप चनदिया माधीयमार नागस्मत गोगगञ्ज क्यालादच भरतिया रामगञ्जन फ्रयन्य ने गरिता गोरखराम बिजीमल गमचन्त्र रमानास केटा गुज्जबराय गोवधनदास

मेसमं छ्नक्रशाहाम श्नुवानववार चतुरभुप्त प्रगन्नाय ,, ल्बहरणदाम इंस्टाउ गेरर 🗻 मानदीदास अजमीहन

उपनाय दगाँदत शेमका eेठ जयस्यालजी कसेगा



सुजानगड्

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

#### मेसस रामवच खेतसीदास

इस फमेंके मालिक यहींके मूल निवासी हैं। आप अमवाउ जानिके बादर सबसे मालिक ओ सेठ खेवसीड़ासजी हैं। आप हद और अलुमवी सजन हैं। आपके पड़पूर्ण मीसीलाळजी हैं। आपका निरोप परिचय बम्बईके विभागमें दिया गया है।

# मेससं हरनन्दराय सूरज़मब

इस पर्मेक माणिक यहीके निवासी हैं। आप अपवाल स्ट्रंग सकत हैं। कांच कां श्री सेठ सुराजमाणकी हैं। आपका विरोध परिचय चित्रों सहित सम्बद्धे प्रोशोनों देव के की दिया गया है।

#### मेसर्स इरनन्दराय रामनारायण रईया

इस फर्मके बतेमान संपालक भी सेठ रामनारायणाजी करेवा है। आप करहत हों सजन हैं। आपके यहे पुत्रका नाम ओयुन रामनिवासजी है। यहां आपको १० हों माहे सुरुमानजीकी कोरसे एक औषपालय चलं रहा है। आपका वितेष परिषय संबेर्धियों पेज नें ६० में दिया गया है।

यहां निम्निङ्खित और भी अच्छे २ व्यापारियोंका निवास स्थान है। स्थान २ अप है

भी परिचय छाग जायगा-सेठ केरावरामजी पोहार मेसर्स गुरुदयाछ यानूबाछ लेमका

- " गुरुर्यात गंगावश
- ,, गोकुछचन्द हरिबगस
- » जोसीराम केदारनाथ
- जयनारायण रामचन्द्र
   सेठ जुगळिष्योरती दर्दया
- मेससं डालनसीड्रास शिकासाड् पोहार
- » देवकरण रामविद्यास मेससं दुगाँदस नयमञ

सेठ देवीप्रसाद्ती लेवान मेसर्स,फ्लचन्द्र मोतीब्यु सावतद्य मेसर्स महाद्याञ्जो बाल्सन

- .. लक्ष्मीनारायण जेरेव
- .. शिवनभाग हादसाव
- » हरद्त्त्त्राय मोतीलाञ प्रहाद्द्रा
- n **इ**रमुखगव गोदीराम
- » इस्तन्द्रसय पनस्यामराम
- ,, इरतम्द्रशम बैजनाथ

श्रीयुत सीवारामजीके राषामोहनजी नामक भाई हैं। खार भी सङ्जत खौर योग्य पुरुष हैं। आपके श्रीयुत गोवर्द्ध नदासजी नामक एक पुत्र है आर भी दृष्ठानके कार्यों में भाग होते हैं।

इन दोनों दुकानोंपर नमकका परू और कमोशन एजन्सीका व्यवसाय होता है।

# मेसर्स हमीरमल रिखवदास

इस फर्मका हेड आफिस अजमेरमें हैं। अतः इसके व्यवसायका विस्तृत परिचय अजमेरमें दिया गया है। इसके वर्तमान मालिक सेठ नौरतनमत्तजो रीयां वाले हैं। आपकी फर्म यहां वैद्वसी और गब्दर्नमेंट ट्रें मरर है। नमकके स्वन्ते सब इसी फर्मक मार्फ्त भरे जाते हैं।

# मेसर्स होरालाल चुन्नोलाल तोतला

इस फर्नके मालिकोंका मूल निवास स्थान साम्भर होमें है। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस फर्नको स्थापित हुए बहुत वर्ष हो गरे। साम्भरमें यह फर्म बहुत पुरानो है।

इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत रामविलासजी, श्रीयुत हेमराजजी, श्रीयुत गोपीकिरानजी कौर श्रीयुत श्रीनारायण जी हैं। श्राप सब सज्जन हैं।श्रीयुत रामविलासजी के बड़े श्राता श्रीयुत रामवल्पजी थे। आपका देहाबसान सन् १६२७ में हो गया।

इस खानदानकी दान पर्में और सार्वजनिक कार्य्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। मधुगमें जमना किनारे आपको ओरसे बनाई हुई एक घर्नसाला है। तथा यहाँसे पासहीमें देवयानी नामक वीर्थ-स्थानमें आपका बनाया हुआ एक मंदिर है।

इस समय इस फर्मकी तरफले नीचे छिखे स्थानींपर दृष्टानें और फेक्सरेयां हैं।

- (१) साम्मर—मेससे होराजाल चुन्नीलाल—इस दुकानपर वैक्कि, हुण्डी, चिट्ठी और नमकका बड़ा व्यापार होता है।
- (२) ञागरा —मेसर्स दिराङाल चुन्नीलाङ यहांपर भाषको रामवडम रामविद्यातके नामसे जीनकी मण्डीमें एक तेङका मिछ है।
- (३) नरेना (जपपुर)—मेसर्स होराङाल चुन्नीलाङ—इस स्थानपर राषदर, गुड़, गल्ला और यीका व्यवसाय होता है।
- (४) सन्ता-(रीवां) मेसले हीराञ्चल चुन्नोद्धल=इस दुकानपर नमक, चीनी, और सुपारीका व्यव-साय होता है।

#### मेसर्स मामराज रामभगत

### मेसर्स रामप्रसाद महादेव

च्याप माहित्वरी जातिक सञ्जन हैं। इस फर्मेंक वर्गमान माहित्व भीतुन महोरात्रे देवलें और सुरकीयांजी सोमाणी हैं। च्यापक्षी तरफर्से चित्रावेमें एक मते हाई रहक चत छा है। क्रव हैंड व्याफिस कलकचा चित्तरत्वन एवेन्यूमें है। आपका प्रधान विक्रितेस हैंस्यिय, वह, और कार का है। कपड़ेका इम्पोर्ट भी आपके यहां होता हैं। इसके सिवा रोपर विजितेस मी होगे हैं।

# मेसर्स सनेहीराम जुहारमज

इस फर्मके मालिक भागवाल जातिके सजन हैं। भागका मुख निवास स्थान पर्देश इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत सेठ समर्जवारजी आदि है। आपका विरोध परिवर्ग <sup>इस्</sup> विभागमें दिया गया है।

#### मेसर्स सूरजमल शिवप्रसाद तुलस्यान

आप कामवाज जाविक सञ्चन हैं। इस फर्मके बर्गमान मालिक और्युत सेठ विष्क्रार्थ और गंगासहायजी हैं। इस फर्मके संस्थापक और्युत स्राजमञ्जो वासन है। आपने अपने संस्थे महुत साधारण स्थितिसे लेकर इतनी जैथी स्थितिको बनावा है। आपको रान पांधी सेंद्र के बहुत किय रही है। यहोनारायणका प्रसिद्ध उद्धमण भूजा भी आपका बनाया हुता है। हो अतिरिक्त गयामें आपको एक प्रमेशाञा तथा विद्वादेसे एक प्रमेशाला, एक संस्थ्र वादशात है। एक अभेजी पादशाञा चल रही है। वह कुमेंका आपने जीनोंद्वार करवाया है। इन्हर्स्न के

कापडी पर्मसाला है। विद्युपेकी गौरालामें भी कापका प्रधान हाथ सहा है। आपडा हेड अफिस वड्नडा स्ट्रोट कलकतामें है। बापके यहाँ कपड़ेडी क्लेंग्य राजें और दलाव्येका यहुव यहां काम होता है। कव्कत्तेक नामी व्यापारियोंने आपड़ी गमन है।

आपका परिचय चित्रों सहित इस प्रथके दूसरे भागमें रिया जायगा।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



सेठ टाउपन्द्रतो मृंदड्रा (हरनन्द्राय रामानन्द्र) कुवामनरोड - सेठ मोतीखन्जी पून (मगनीराम रामाध्यान) कु







### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



सेठ इंग्विगसजी (इंग्विगस दुर्गाप्रस.द) मंडावा

बा० दुर्गापमादजी सराफ (दरिकाम ६



वाक्तीवर्द्धनद्दामत्रो समाक (शीरवणन दर्गात्रसाद) मेडास वाज्यानिसमत्रो सगक (शीराव दूरार



इस फर्म ही निम्नाङ्कित स्थानीपर दुकाने हैं:--

(१) हेड आस्ति—कुचामनरोड, मेससे हरनन्द्राय रामानन्द—इस स्थानपर इस दर्म ह हेड जोत्सि है और यहाँपर नमकका ज्यापार होता है।

(२) साम्भर-भेसर्स इरनन्द्राय रामानंद। इस दुष्टानमें नमकका न्यापार होता है। यह दुष्टान साम्भरकी प्राचीन दुष्टानोंमेंसे है।

(३) डाँडवाना-मेसर्च जयगोपाछ इरनन्द्राय -इस दुकानरर नमकका ज्यापार होता है।

(४) देहली नयामाजार -मेसर्स हरनंदराय रामानंद, इस दूकानपर वैद्धिग, हुंडी, चिट्ठी और सब वरहको कमीरान एजंसीका काम होता है। इसके क्षतिरिक्त साराघोड़ामें भी आपके द्वारा बहुत सा नमकका ज्यवसाय होता है।

# नाना (कुवामन रोड़)

# मेसर्समांगीलाज चम्पालाल पाटोदी चौध्री

इस फर्नके माङ्किसंका मूल निवास स्थान कुषाननरोड होने हैं। इस फर्नको स्थापित हुए करीव प्रवास वर्ष हुए। भाग आवक-जैन स्वण्डेडवाल जाविक सज्जन हैं। इस फर्नकी स्थापित हुए करीव प्रवास वर्ष हुए। भाग आवक-जैन स्वण्डेडवाल जाविक सज्जन हैं। इस फर्नकी स्थापना भीयुत सेठ मोगोलाल जीने की। इसकी विरोप तरकी भी एन्हींके हाथसे हुई। मोगोलालजीका स्वतंत्रान संवन् १६७५में हुया। वनके प्रवास त्वको भाई आयुत प्रमाज्जनो इस समय दूकानका संवालन करते हैं। भीयुत मागोलालजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम भीयुत सुगनवन्द जो है। प्रमान्तल जीके भी एक पुत्र हैं जिनका नाम विर्श्वालाल जो हैं। भीयुत सुगनवन्द जो है। वस्थानल जीके भी एक पुत्र हैं जिनका नाम विरश्वीलाल जाते हैं। यह सानदान यहांपर बहुत पुराना है। वादसाही अनानेसे इस सानदानको चौपरीकी वपाधि चली आवी है।

मापकी दुकान नीचे छिखे स्थानींपर हैं:-

(१) हेंड आफ़िस—कुवामनरोड –मेसरो मांगीतात चन्पाताठ चौधरी –इस दुकानपर अमीदारी, टेनदेन, बीकुन, किराया और जायदादका काम होता है। इसके अविधिक यदांपर नमक्का न्यापार होता है।

( २ कुवामनगोड -मेसरी सुगनवन्द विरंजीटाज, इस दुशानपर गुड़, रास्टर, गरने वरीरहज्ञा परू

और क्मीतन एजन्सीका काम होता है।

(३) बड़ीत —(मेरत) मेसर्च सुगनचन्द्र चिरंजीळल—इस दुखानमें सब प्रद्याको दमीरान एजंसीका काम होता है। चांवत विमौता सती सस्मिरी, चूग, मर्च्द, सुबार जादि माल आद्वियोंका आपके यहां विक्रेनेके तिए भावा है भीर गुड़ रास्कर देशी और बनारस आदि कमीरानपर वाहर मेजी जाती है।

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

पर एक संस्कृत निवालय और योडिंग हाउस यना हुमा है। जिसमें क्सा ये लि निवाल्यान करते हैं और भोजन वस्त्र भी यहां पाते हैं।

भापकी दुकार्ने नीचे स्वानींपर है-

(१) देड ऑफिस—कुचामन रोड—मेससं जमनादास शिवनवाप – (Г. А. Dhat) भग इस फर्मका देड ऑफिस है।

(२) साम्भरतेक-मेसर्स जमनादास शिवप्रभाप, इस दुकानरर नमक और बारानेप्र धा

व्यापार होता है।

(३) देश्जी—नया माजार, मेससँ जमनादास शिवमवाय—इस दुकानर बाँकेन, हानै की गहा, कपड़ा और किरानेकी कमीशान एजन्सीका बाम होता है।

(४) अभोर (फिरोजपुर) मेसर्ल जमनाशास शिवप्रवाप—इस दुधानवर बेहिंग और कोर्ड बहुत बड़ा क्यापार होता है।

(४) बहोद—(मेरठ) मेसर्ख जमनादास शिवनताय-इस दुडानवर गुड़ राहर और बोरेड प्र बड़ा स्थापर होना है। क्वोंकि बहोड़ा गुड़ बहुन खरूटा होना है।

(६) शोदरवगः च--(यस्वी) जमनादास शिवश्वाप-इस दुकानपर चांत्रस्य स्ट्रा १३ १३ ४३ होता है। यहांका चांवल बहन मराहर है।

( ) भीगद्र-( यस्ती ) इस दुकानपर भी चांवलका व्यामार होता है।

(८) बरनी--( बरनी ) इस दुकानवर चांवल और सरसोंका बहुत बड़ा ध्यामा हेन्द्री है। चंगाल और कलकतंत्र बहुत सरसों जाती हैं।

(६) स्याग्नोहा-(वीरमगाम) इस दूषानपर नमक्का बहुत बड़ा ध्यापा होता है।

(१०) भिष्ड—( रियासन गराज्यिस) मू ते. Dhut यहांप आप हो पह क्रांत है स्वीत कर देखा भिक्क है और रहें हा ज्यापार होता है। हम वित्र हो ने क्रांत के आदि स्थानोंगे।) मन अपदा देखर रिक्टता है। गरेबा आपता ना वर्ष देव यह ओपुत सुनीन अगनायानी काम करने हैं। भाष बहुन सजने हैं भाष में में के विद्यास है। आप माजियों को हमेरा वंग करानी यादी में का स्थान करने हैं। अपना साजियों को हमेरा। वंग करानी यादी है। अपना साजियों को हमेरा। वंग करानी यादी है। अपना साजियों की हमेरा। वंग करानी यादी हमेरा। वंग करानी यादी विक्रमसार है।

स्विक मानित्य सबद्रा (पानाव) बारका (पानाव) वर्ग भागा (भोगा) । वेश हार स्वित स्थानी के समस्या भी जाप यहांचे हारदेवट स्थापात स्टेव हैं।

सक्त्य यह कि यह पूर्व बहुत प्रतिस्त्रित, इराधतराह और बाहरणीय धराने हते।

&

वीकानेर श्रीर वीकानेर राज्य

**BIKANER** 

BIKANER-STATE



# क्रिकानेर

#### पोकानरेका ऐतिहासिक पाचिय

जो स्थान बाजकल बीकानेरके नामसे महाहूर है सन् १४८५के पहले यह स्थान जांगल प्रांतक नामसे प्रसिद्ध था। इस समय स्वपर सांघला जातिका प्रधिकार था। ई० सन् १४८८ की तरहवी प्रप्रेल (सं० १५४४ वैशाय सुदी २) को जोधपुर राज्यके संस्थापक प्रसिद्ध राठौड़वंशी राव जोधाजीके छठवें पुत्र राव योकाजीने यह स्थान सांक्लोंसे छोन लिया और वहांपर अपने नामसे बीकानेर नामक शहर बसाया। यही इन्होंने अपनी राजधानी स्थापिनकी। मारवाड़ी भाषामें स्म पटनाका सूचक एक पुराना दोहा इसप्रकार है:—

पनरसे पैंतालवे, सुद वैशाख सुमेर, भावर बीज थरिषयो, बीके बीकानेर।

गव बीकाजीका स्वरोवास संवन् १५६१में होगया। आपफे पश्चान् नराजी, ट्यक्सणजी, जैवसीजी, कल्याणसिंहजी, रायसिंहजी, दृढपनिर्देशी, सूरसिंहजी, क्लंसिंहजी, अनुपसिंहजी स्वरूपसिंहजी, सुजानसिंहजी, जोरावरसिंहजी, गजसिंहजी, राजसिंहजी, प्रवारसिंहजी, सूरत सिंहजी, राजसिंहजी, सरदारसिंहजी, और इंगरसिंहजी कमराः सिंहासनासीन हुए।

इस समय महाराजा बुद्धनसिंहजों के व्यू ध्रावा मेजर जनरळ महाराजा गंगासिंहजों बीधा-नेरफे राज सिंहासनपर विराजमान हैं। जाप हिन्दू विधविद्यालयके यो॰ पान्सजर और नरेन्द्र मण्डल हिंहों के प्रधान हैं। ध्रापके समयमें राज्यके वह विभागोंने यही उरकी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण कर्ष्य जो जापके समयमें हुआ है यह सउठज नहींसे काई जानेवाजी गहर है। इस नश्रुख गाम गंगा नहर है। गत वर्ष इसका स्थापन उत्सव होचुका है। यह नहरू करीब द्राव मीज क्षम्यों है। इसके बनावेने राज्यका पहुंड अधिक हपदा सर्थ हुआ है इस नहरूके पानीसे रज्याह और हलुमानगड़ जिल्लेको ए लाख बीस हजार योगा रुखी मुखी रेसीको जमीन हगीभरी, सासक्ष्य और सन्ययानका होजावाणी। नहरूसे अब पूर्ण सिंगई होने क्ष्मेणी कर राज्यकी अमहन्त्री १५ लासके वरीब दह अवजी। केहर हुटकर दिवस को हुई यह नहरू संस्तर सर्में एक बड़े

#### भारतीय च्यपारियोका परिचय

१९२५में ठाठाजीने भीयुन विश्वनाथक्षीको जिनके यहाँ तीन पुरतसे यह बान होता थ सिमालित किया। तभीसे इस प्रांचके कारोबारको तरको जोरीके साथ बर्जा गई और इस फर्मेक हाथमें साम्भरको निकासीका दो तिहाई बाम अराग्या है।

इस फर्मफा सम्बालन यहांपर श्रीपुत विस्तायत्री कानोडिया क्रांते हैं। आए को विस्तायत्री कानोडिया क्रांते हैं। आए को विस्तायत्री कामने अपारत्रक्ष कर ती है। यहांके सफल ज्यापारियोंनी आपको गणना है। आप अपवाड कानोदिय सिक्त हैं। आपको सालदात्रक्ष कर ती है। आपको स्तादात्रको यहांपर बावे करिया कानपुर्ति है। आपके स्तादात्रको यहांपर बावे करिया हो। अपके स्तादात्रको यहांपर बावे करिया बावे करिया हो। इस कम्पनीके पहले भी बादमें बावे कामें विस्ताय होना है। इस कम्पनीके पहले भी बादमें बावे की विस्ताय होना है। इस कम्पनीके पहले भी बादमें बावे करिया विस्ता है। इस कम्पनीके पहले भी बादमें बावे करिया विस्ता कामके अपने सालके विस्ताय होना था। (T. A. Diwan)

#### मेसर्स वंशीधर राधाकिशन

ं इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित जयपुरमें दिया गया है। इस फर्में वर्तमान की सेठ बंदीपरजी हैं। आपको फर्मपर यहां वैद्धि ग आइन तथा नमकवा व्यवसाय होना है।

### मेसर्स भागचन्द दुलीचन्द

इस प्रमेंका सुविकृत परिचय कई सुन्दर चित्री सहित अत्रमेरंगे तिया गया है। संभावे फर्मपर बेहिंग और हुंबी चिट्ठीका व्यवसाय होता है।

#### मेससे मगनीराम रामाकिश्न धृत

इस कमंडे मालिकोंका मूल निवास स्थान नामाने है। इस कमंडे इस नामने स्थानित करें करीय प्रपास साठ वर्ष हुए। इस क्येंकी स्थापना और्युत यहदेवमीने की। इसकी मित्रा करें भीयुत सेठ रामाकिशनमी है हाथासि हुई। इस समय सेठ रामाकिशनमी के पुत्र ओपुत्र नामक्रिय भीर भीयुत सूर्यमालमी इस क्येंक मालिक हैं। आप यह समम पुत्र दें।

इस प्रमें माजिडोंडी दान धर्म और सार्वभनिक कार्यों की मोर मी बहुत वर्गन पर्दें । आपको भोरते कुषामन रोहमें करीब पपास हजारको स्मारका शन स्टम्पका मोना रण कि समें भागितक भीर कार्योंने भी भापको भोरते बहुतता त्रान पर्व हाता रहता है। इस्त्रवर्ग भी भन्दरके ओर्जीद्वारमें भी आपने सहायता की है।

इस समय नीचे द्विते स्थानीयर आपकी दुकानें हैं।





ान् ना॰व॰म्ब॰ सेठ अर्थारचन्द्र ती डागा, वीकानेर श्रीमान् रा॰ व॰ स्व॰ सेठ रामग्तनदासज्ञी डागा वीकानेर





ा रा० व० सर केंसरेहिन्द कस्त्रचंद्जी डागा, सीवआई० ई० श्री रा० व० सर विरवेश्वरदासजी डागा के० टी०

# गरतीय ब्यापारियोंका परिचय⁼





श्री वस्त्रनायम्हालजी (गमयन जींस्मीवत) मं



क्रेंग विस्टित (गमयन जीदगेनन) क्रेस

कापके परचात् रा॰ व॰ सेठ अवीरचंदकीके पुत्र श्री दीवान वहातुर सर फल्तूरचंदकी हागा, फैसरे हिन्द, फे० सी० झाई॰ ई॰ ने इस फर्मके कामको सम्झला। झाउने इस फर्मके व्यापारको इतना वहाया, कि सी० पी० में आपको फर्म अल्यन्त प्रतिष्ठित मानी जाने छगी। व्यवसायिक छुशछताके साथ २ अपने सामाजिक प्तं राजकीय कार्योमें भी ऊँचे दर्जेका सम्मान प्राप्त किया था। गवर्नमेंटसे आपको के॰ सी॰ एस॰ आई० के समान उच पदवी जो—अभीतक किसी मारवादी समाजके व्यक्तिको नहीं प्राप्त हुई थी, मिछी। आपको यीकानेर स्टेटने फर्स्ट क्छास ताजिम देकर सम्मान किया। आप बहुत अधिक समय तक सी०पी॰कोंसिछके मेम्बर रहते थे। झापका देहावसान संवत १६९३ में हुआ।

सर विश्वेसरदासजी डागा के॰ टी॰ ने अपने पिताश्री की यादगारमें सर कस्तूर बंद मेनो-रियल हॉस्पिटल नामक एक अस्पताल रिजयोंके लिये करीय था। लाख रुपयों की लगवतं बनव या है। इसी प्रकार और भी कई सार्वजनिक कार्योंने खाप बहुत बदारता पूबक दान दते रहते हैं नर विश्वेसरदासजी डागा बीकानेर असेम्बलीके मेन्यर हैं। बाप को स्टटन सेकंड छास ता।जनी प्राप्त है।

भारतके वैद्धित व्यवहारके इतिहासते इस फर्मका वहुत सम्बन्ध है। मार्सका प्रसिद्ध र प्रतिभा सम्पन्न धनिक मारवाड़ी फर्नोमें इस फर्मका स्थान वहुत ऊँचा है। माहेदवरी समाजने यह सुदुम्ब महुत प्रतिष्ठा सम्बन्न और अप्रगाएय है। इस फर्मके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है।

- (१) नागपुर—द्वानठी—मेसर्स यंशीखाल अवीरचंद्र राय वहादुर (Г, А, Lacky)—इस कर्म पर वेद्वित और हुण्डी चिट्ठीका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहाँपर आपकी ४ वड़ी यड़ी कोयलेकी खदाने हैं जिनके नाम बट्डारशा, शास्ता, पिसगांव, राजुरा और गुग्गस हैं। इनके आतिरिक्त आपकी यहाँ मेगेनील वगेराकी खदाने भी हैं। इस फर्मक ताललुकनं आपकी क्यों के कोट कीटन जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियों हैं।
  - २) हिंगन घाट-मेसर्त वंशीस्त्रल अवीरचंद रायवहादुर-T, A Bansilal-यहांपर आपकी

#### भरतीय व्यापारियोंका परिचय

- (१) हेड स्वाफिस—सांभर, मेससे रामधन जीहरीळाल—इस दुकानपर आक्तांत्र हेत्र है। इसके अतिरिक्त इस दूकानपर नमककी बड़ी तिजारत होती है।
- (२) सांभर—मेसर्स जगन्नाथ यद्भावरमल, इस बूकानपर नगडकी क्रमीशन एडन्सांफ्र काम होता है।
- (३) फुटेश—मेसर्थ इमीरसिंह जगन्नाय, इस दुकानपर आवकारीका टेका है जीर द्वार स्रोगोंसे देन देनका काम होता है।

(४) जयपुर-अजमेरी गेट-यहांपर भी आपका ठेका है।

सेड रामधनजीके तीन पुत्र हैं जिनके नाम इमोरसिंदनी, जगन्नावजी और रहरत मठजी हैं।

# मेसर्स विजयनान रामकु'वार

इस फर्मेवर जयपुरमें रामकुंबार सूरजबदश है नामसे न्यापार होता है। इसका परिवर की पुरमें चित्रों सहित दिया गया है। यहां इस फर्मपर हुएडी चिट्ठी ब्याइन तथा नमकका न्यापार होता है।

### मेसर्स रामप्रताप हरवखस

इस फर्मका विशेष परिचय भवानीग ज मंडीमें दिया गया है। यहां इस फर्मक आहुव हरी समकका व्यापार होता है।

#### मेसर्स सीताराम गोवर्द्धनदास गहानी

इस फर्मके वर्तमान साङ्क श्रीपुन सीवारामजी हैं। आप माहेइसी आफ्रिके सानत है। हिं फर्मकी स्थापना बहापर बहुत पुरानी है। पहले इस फ्रीयर समीसन राधनीहना इन पहुंचा था। करीय धीन चार बरसींसे यह हो भागों में विभक्त हो गई है। वहलोका नाम समीतं सीवाराम, बीर दूसरीका नाम सीवाराम गोयद्वीनहास पहला है।

इस फर्मको विशेष करवी श्रीषुत सीकारामधीके हायाँसे हुई। साथ बोरा परिस्ने सक्तन हैं।

सरागर । इस सानदानकी दान धर्मरी घोर भी दिन रही है। देवरानीके ग्रेमें श्यानग आपी ओरसे बनाया हुआ श्रीरपुनायजीका एक सुन्दर मन्दिर है। इसके आनिश्रण और भी सार्व-अनिक कार्यों में आप भाग छेने रहते हैं। आपके महानका नाम अनकपुर है, नहारेक नाम भा यही है। ज्यापारियोंका परिचय 🥌 तंठ भेरोंदानजी सेठिया (अ० भे० सेठिया) यीकानर ्रसेठ अगरचन्द्रजो सेठिया (जगरचन्द्र भेरोदान) बीद्यानेर

्राच्या पानम्लमी सेहिया (स्नारचन्द्र मेर्रोहान)बीबानेर



तिया करते थे। इस प्रधार बात वर्षके कठिन परिश्रमके पश्चान् आपने तीन हजार रुपयोंकी सम्पत्ति एकप्रित की। एवं उसे लेकर कछकते गये और वहां संवन् १६४५ में हतुमानराम भेरोंदालके नामसे रंग और मिन्हारीको दूकान की। धीरे २ पेळजियन, स्वीद्मालेंड और खास्ट्रियांक रंग स्था मिन्हारीके प्रसिद्ध कारकानोंको स्तेत एजेंसियों भी जापने छेछों। जापका व्यवसाय खूब चल निकला। विकायनसे जिन्ना माछ खापके यहां आला था उस्तर आपहोका दे इमार्क रहना था। कुछ समय यद आपके ज्येन्ड भूला श्रो जगरचंद्रशों भी आपके साथ व्यवसाय विकायने सम्मिन्नित हो गये और ए० सी० वी० सेठिया एग्ड की० के नामसे व्यवसाय चलने छ्या।

वेजिजियमके एक रंगके व्यवसायीके कपट पूर्ण व्यवहारके कारण नायकी उससे मनदन हो गई। वसी समय जापने दी सेविया केमिकल वर्डम् लिमिटेड नामस्य एक रंगका कारस्वन्य होन्ना को मारतमें रंगका पहिला ही कारस्वाना था। यह कारसाना भय भी चल रहा है। इन कर्क पर अंगे ज मैनेजर करीव २३ वर्षों तक रहा। इसके परचान नयसा न्यापार वाजुकेन्त्रे ज्यारे पाने लगा। आपने दम्बई महास, कानुए; देहसी, अएतसा, करांची भीर अहमहास्त्रे ज्यं क्यांने स्थापित श्री । तद्वनंतर जापानमें भी एक खोशिस स्थापित किया भीर वह स्थापन हर मूर्क विका, एक पंगाली और एक सर्वांचे पहांसे भेता। संवत् १९४५ में भी क्यारमार्क मारहित्न, एक पंगाली और एक सर्वांचे पहांसे भेता। संवत् १९४५ में भी क्यारमार्क मारहित्न, एक पंगाली और एक सर्वांचे पहांसे भेता। संवत् १९४५ में भी क्यारीनकारीका देशवासान हो गया।

संत् १६७२ में आप मर्चेटर रोगमस्त हो गये । पर्वक्रिके बसिद्ध र द्रव्यानि स्थापिक विकित्ता द्वरा भी आवशे होई खान नहीं हुआ। तर ब्रामें हिन्दित्ता क्रिया भी आवशे होई खान नहीं हुआ। तर ब्रामें हिन्दित्ता क्रिया क्षित्र क्षित्र

धंवर १९३० में आपने धीशनेसों सर्व प्रथम एक स्टूड होता जीवन प्रास्म होशा है। आपने माई मारावन्दाओं से हेरान्य जह प्रमेशित एवं बर्टव्य परायद्य व्यक्ति ये आपने सरसी धीमारिकें हानओं से दुवाबर पह सम्माद हो थी, कि पारायाचार बात जाने पारायाच्य भीर धीली आप, हमा भीन साहब भीरत हो हिंदे मात्रा आपके दुव बर्द्यपन्दाओं सर हैरावन संदेश १९७० साहिक धील भीव हो साहि संदेश बर हुएक प्रकारण न

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

(५) पोलीभीत—मेससं रामबस्तम रामविलास—इस दु हानपर चांबल, चीनो, गुरु मीर नकार यह व्यवसाय भौर फमीरान एजंसीका काम होता है।

( ६ ) सीवापुर-मेसरी रामवल्लम रामविलास-इस दुकानपर चीवल, नमक, गुड़ शक्त के

गल्लेका व्यवसाय होता है।

(७) वारां (फोटा)—मेसरी हीरालल चुन्नीलाल—इस दुकानपर नमक और गलेक अका होता है।

इसके अतिरिक्त गोविन्दगढ़ (पंजाव)में एक जीनिङ्ग और वेसिङ्ग फेकरीमें आपम समार्थ

#### ···· मेसले हीराजार रामक्रवार

यह फर्म पहले हीरालाल चुन्नीललके शामिल ही में थी । संबन् १२ ४४में पह फ्रे कम 🖟 इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत मदनठालओं हैं। साप श्रीयुत रामकु वारती है उन हैं। धा सञ्चन पुरुष हैं।

आपकी नोचे लिखे स्थानींपर दुकान हैं। (१) साम्मर-मेससी होरालाख रामकु वार-इत तुकानपर विकिन्न हुंबो, विद्री और न

व्यापार होता है।

(२) मोरेना (गवालियर-स्टेट)—मेसर्स दीराठाल रामकुंबार, इस दुश्चनपा तमह भीर प्र घरु तथा कमीशनपर काम होता है।

### मेसर्स हरनन्दराय रामानन्द मृत्दड़ा

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान खोडवाना में है। इस स्थानपर आपके मानिक माये करीव ८० वर्ष हुए। तमीसे यह दुकान यहांपर इस नामसे स्थापित है। इसही स्थापता औ सेठ हरान्त्रायजीने की । इसकी विरोध तरकती श्रीवुन सेठ रामानन्त्रीके पुत्र श्रीवुन लडकर्म हार्योसे हुई। आपक्षी इस समय इस दुकानके मालिक हैं। चाप सञ्जन और मनम्हा। दूराई कुपामनवेडमें भाषकी भक्की प्रविद्या है। श्रीयुन लालचन्त्रशींह एक पुत्र है क्रिक्रर भीयुत भीक्रियान की है। आप दुष्यानके व्यवसायमें भाग छते हैं।

इच सानदानको दान-धर्म और सार्थ-जनिक कार्यों को और मी हाँब रहे हैं। इन कृषामन रोडमें बांकेबिहारी ऋषे मन्दिरका मोर्णोद्वार करवाया है। असे को हम स्व हरपा स्टब्स हुमा है। इसके अतिरिक्त यहाँ है अनि प्राचीन गंगा मन्दिर्भ भी साने हर्रि रों है।



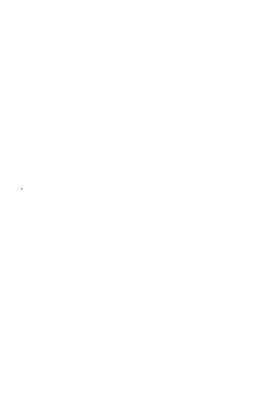

चेठ साहष्के २ पुत्र श्रीपानमञ्जी एवं टहर्चन्द्रजी अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। श्री टहर्चन्द्रजीने भी एक त्रिटिंग प्रेस संस्थाओं को दान किया है। इसके अविरिक्त जुगराजजी एवं दानपालजी अभी शिहा लाभ करते हैं। इनका कारोबार श्री जेठमठजी देखते हैं।

### आपकी दूकानें फिल्ट्याल निम्न लिखित स्थानोंपर है।

- (१) क्लक्चा मेसर्च अगरचन्द्र भेरों शन सेठिया ओल्ड चायना बाजार नं० शद् T A. Seethiya-इस फर्रपर जापानसे रंगका व्यवसाय होता है।
- (२) मेसर्स लगरचन्द मेरीदान सेठिया २ लर्नेनियनष्ट्रीट T. A. Sethiya—यहां आपक्री रंगकी दुकान है ।
- (३) दि सेठिया कलर एण्ड केमिक्त यक्तं लिमिटेड १२७ कदमतुद्धा-नरसिंद्दत्त रोड हषड़ा—दस कारखानेमें रंग तैयार किया जाता है। मारतमें यह सबसे पहिला रंगका कारखाना है। हम जपर जिल आये हैं कि सेठ साहबने पहलेड़ी अपने पुत्रोंका सब हिस्सा अलग २ करके अञ्चन्त युद्धिमानीदा परिचय दिया है। अब आपके सब पुत्र अपना अलग २ व्यवसाय करते हैं जसका विवरण इस प्रकार है।

### श्रीयुव जेठमलजी

- क्लकता मेससं अगरचन्द जेठनछ सेठिया, क्लाइव स्ट्रीट १७ इस फर्मपर हाउस प्रापटींका काम होता है।
- वीक्रानेर--मेसर्स अगरचन्द्र जेठमळ -इस दूकातपर वैक्टिंग विधिनेस होता है। श्रीयुत पानमलजी सेठिया
- योक्यनेर मेसर्स यो॰ सेटिया एण्ड सन्त, इस दुकानपर मिसिलि नियन्स मर्चेटाइस सब प्रकारके फेन्सो मालका व्यापार होता है। योक्यनेरके सब प्रतिष्टित रईस तथा खुँबरसाहब इसी दूकानका सामान सरोदते हैं। इसके मितिरक्त बोक्यनेर गर्वनमेन्ट की ला-बुक्सको एजन्सोमो इसो दुकानपर है।

### श्रीयुत टहरचन्द्रजो सेठिया

फलक्ता—व्हरचन्द संनराज सेठिया १०८ नोल्ड चायना बाजार स्ट्रीट, इस दुकानपर मनिहारी सामानकी कमीरान एजन्सीका वर्क होता है।

### धीयुव जुगराजजी सेठिया

च्छकचा—मेवर्त रूपवन्द जुगग्रज,२९ आर्नेतियन स्ट्रोट, इव दुकानपर कपड़ेको कनीरान एतन्सी, और जूटको कमीरान एतन्सीका वर्क होता है। इसमें सरदार राहरके शिवजी राम खुषचन्दका साम्ब है। भारतीय व्यापारियोका परिचय

( ध ) सोनीपत —(रोहतक) मेसर्स सुगनचंद चिरंजीलाल—इस दुकानपर बहौनहीको कर समर्थे हैं । यहाँसे ठाळ मिरच भी कसरतसे जाती हैं ।

(५) गुजरातबाल — मेससं मंगीलाल वस्तालाल लोहा बाजार ( T. A. Sugan) हा इस्ते चावल लोहेकी विजोरियां और सरसीका वेल तथा गरुआ बाहर जाता है। स्व स्तरूतं सार्वजनिक कृष्योंकी ओर भी बहुत कवि रहती है। यहांकी दिगम्बर-वेनाल्याक क्या

पाठराखा, और भीपधालयमें आप दान देते रहते हैं। वैकर्स

येक्स धेंद्र वंक ओफ इंपिडाल पन्नवं (सांभरतांच) हैरालाल पानुंबार पंजाय नेरालाल केंद्र (तांच सांभर) हैरालाल पानुंबार पानुंबार सांभर केंद्र होताल केंद

मेसस भागवन्द दुलीवन्द " हमीरमङ रिस्वदान " हमीरमङ रिस्वदान (गवनंमेंट ट्रॅफरर) " श्रीनाराथण हाविजस

नमकके व्यापारी झौर कमीशन एजंट

मेसर्स पांदमल मूमरलाल ,, पांदमल शिववहभ ,; चन्नीलल रामनारायण

); चून्नाळाळ समनास्यस्य ); जमनादास शिवप्रताप )) तेप्रकरण चांद्रकरण • वनसवस्य ग्रेगीलाळ

, वनमुखराय गनेशीलाल , दिवानचन्द्र एण्ड को∙ , वंशीधर राधाकिशन

वशाधर राघाकरान विजयद्यत रामश्रुवार भागधन्द दुळीचन्द मन्नाद्यल केरारीमळ मगनीराम रामकिरान

प्रमधन जीहरीमछ प्रमणेपाल बद्रीनारायण प्रमणेपाल बद्रीनारायण प्रमचन्द्रभी सोनी प्रमन्त्रभए हरबगस मध्येरमल सोताराम

रामप्रसाद गोबिन्द राम

» सीवाराम गोवर्धनदास » सिवनारायण रामदेव कपड़ेके टयापारी मेसर्स बरदीवन्द रिक्ससद ॥ समञ्ज्ञार हजारीमल

किरानाके द्यापारी मेखसं ओंकारजी मोबीळल ,, जयनारायण मोबीळाड

" बब्देव शिवनारायण --चाँदी सोनेके ट्यापारी

गक्लक द्यापारा ---मेसर्स गुज्यवन्त्र माण्डवन्त् ॥ गोविन्द्राम चुन्नीजन

धमशाना

destin

नमकके ज्यापारियोंकी धर्मशास्त्र <sup>हरेशन</sup>

748



बेंड रोगांदिशनको बन्धानी (अमेरमत गंबतंदरान)









# भेसर्ग गुनवन्द मंगलवन्द उड्डा

इस गुदुन्यके माहिक ओलगठ जातिके सरजन हैं। यह इसे पर्श बहुत पुरानी हैं। घो हाने के प्रविच्छित सानवानीने पर एट्ट्र भी एक है। सर्व प्रथम सेठ तिओह छो जी के समयमें इस छने के त्यापतको उत्साद निजा। सापके चार पुत्र थे। जिनमें से सेठ पद्दनती जो हा जुटूरूर सजने सें। सेठ परमतीकोका सुदुन्य जयपुरमें कोर अनरसीजी तथा टीकनसीबीके पुत्र बीक्टनेसी निवास व्ह रहे हैं।

सेठ चौरमञ्जी सी) लाई० इ० उड्डा सेठ झमसीजीके लुदुन्यमें है। इस फर्नके मातिक सेउ टोस्मसीक्षोके परीय सेठ मंगड्यंदकी हैं। ब्रापदी ब्रोरसे फ्डोरीमें एड दहुत यहा देवज बना हुआ है। इसके खितिक आप हो पहांपर एक धर्मराता भी है। आपके होटे भाई भीआतंदनडतीके पुत्र भी प्रतापचंदती आपके यहां गोदी डाये गरे हैं। आपका

(१) योक्सता-मेवतं गुनचन्द भंगत्यपन्द रह्डा-यहां हुंडी चिट्टी वचा सरको व्यक्ताय होता है व्यापारिक परिचय इस प्रहार है।

(२) क्छकता -मंगडवन्द्र भानंद्रमऊ १० क्छाद्र स्ट्रीट-इत दुकान्तर इट्छेते मृंगा माना है। इटलें के क्लिसके काप एवंट हैं। इसके क्लिसक हुंडी चिट्टी कीर बाउनस कान

होता है।

मेनस जगन्नाथ मदनगोपाल मोहता इस क्लंड माडिह मोहता खनदानके संकतन हैं । इस क्लंडी स्थापना सेठ लक्लीवन्द जो नोहक के बड़े अज तेठ जान्त्यकों नोहताने की। जाप यह सङ्जन पुरुष थे। जापके हायाँते इत क्सं हो विराप उल्लिन हुई। आप हा स्वर्गतात संबन् १६८३में हो गया है। वर्तमानमें इस व्यंक माडिक सेठ जननायजीके र पुत्र है जिनके तान थी महत्त्वाचालजी,थी राषात्रमाजी,थीरानतृष्याजी, श्री भरगीत्पन्नी बीर श्री भीगोपाठनी हैं। जाप ,सब सहन बड़े सम्मानगीप सम्मतिशीठ दुनहे सरत्य एवं शिक्षित पुरुष है। इत्तेव ने वर्ष पूर्व तेठ महत्त्वीपाउनी हो गहतेनेटने राय-

महेंथ्योतमाजने पर हेटुन्य बहुत अप्रगण्य और प्रतिष्ठित माना जता है। इस हेटुन्य हो सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों की लोर भी अच्छी कवि रही है। श्रीरामकृष्यकी महिस्तरों महासमार्क यहारुपकी प्रविते सन्ततित क्रिया है। इन्दीर ऑप्टेशनके सम्पति रहे थे। कड़कदेनें जो माहेरवरी मवन बना है उसमें आर्थिक सहापत्रके क्रितिक और पहुरुवा परिश्रम आपने किया है। एक वाह्ये आपहींने उसमें अपगरप्रस्थे मार ज्ञि था। वनमानने इत्त्वद्ये इसंहा व्यापातिक परिवय इस प्रकार है ।

### भारतीय व्यापारियोका परिचय

हो जाती हैं। इस राहरकी समावटमें एक बड़ी क्रियेनम बह है कि यहांपर अमेक मार्थे स्थे अलग २ चौक और सेरियां मनी हुई हैं। जैसे हागों हा चौक, मोडनेंद्रा चौक, कारिनेव पे स्यादि। यस जिस जाठिके व्यक्तिसे आपको मिलना है उसी जाविक नामना वैपने का से जाइए. बाएको पता लग जावगा। सकाईको द्यन्ति हम साहर हो स्थिति किरोन क्रियेनम्दे वै है। पर ऐसा सुननेमें बाता है कि अब यहां की स्युनिसिपैतिद्री इसने मुगर करनेगाई है। समाजिक जीवन

यहाँकी सामाजिक ज्यवस्था विज्ञुज मारवाही है। वाजविवाह, इद्दिराह क्षेत्र के रेत स्यादि जुजयाओं का यहांपर काफी जोर है। ऐता सुननेतें धाना है कि हाउरीने गुराधे के व वाजविवाह पविकथ्यक कानून बननेकी योगया प्रकारित हुई है। यह सन्तोपक्षे बात्र है। कादम विज्ञानिक

बीकानेर राज्यके अन्तर्गत थाँद कोई आरचर्य योग्य बात है तो वह यहां हुटर मिं

है। इस रियासतमें तथा जोरपुर रियासतमें हमने जिननो कस्टम को सकती देखी अबे प्र मारत बरेके किसी दूखरे स्थानमें हो। कस्टमके कर्मचारी मुसाफिनोंके सामान अ एव र कार्म डास्ट्रते हैं। उन्हें बेहद तंग करते हैं। इतनी सस्त्री किसी भी राज्यके जिर अभिनन्द्रगैव व्ये आ सकती। राज्यको इस ओर अवस्थ प्यान देना चाहिए।

# मिस ऑनर्स

मेसर्स वंशोबाब अवीरचंद रायहावदुर

इस प्रसिद्ध फर्सेंड माल्डिडों हा मूख निवास स्थान बीहानेतर है। मा मारेशी (प्र आतिक सम्बन्ध हैं। बीहानेतर यह फर्स बहुत पुराती है। इसकी स्थापना भी सेठ वर्गाजर में ई आपके ३ पुत्र थे, जिनके नाम क्रमते रायबहादर सेठ अवीरचंद्र हो, सेठ गन कर हो। १ वर्गने सर सर्व सेठ सामस्वत्र समी। भाष तीनों ही बड़े प्रतापों भीर प्रतिभाशाजी पुत्र थे। इवनेन सर सर्व अयोरचंद्र भी नागपुर गये। बहीपर आपने अपने व्यवसायको सूब केट्या, भीर मंदिनेत हो। स्पर सेठ सामस्वत्र माना काहीर गरे, भीर आपने अपने व्यवसायको उन वांच दर्व सर १८५० प्रस्तान सामने काहीर गरे, भीर आपने अपने व्यवसायको उन वांच दर्व सर १८५० प्रस्तान सामने काहीर गरे, भीर आपने अपने व्यवसायको उन वांच दर्व सर १८५० प्रस्तान सामने काही सर स्थापन स्



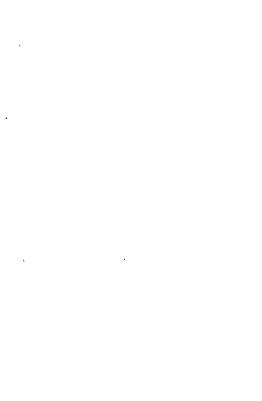

- २) बम्बई—मेसर्स नारायणदास मोहता— रोखमेमनस्ट्रीट—इस फर्मपर हुंडी, चिट्ठी, आड़त और चांदी सोने हा इम्पोर्ट विकिनेत तथा हुई अउसी गेडूं व रोअर्स के हाजर व वायदेका काम होता है।
- (३) कतकता-भेतसे नारायणदात •गोविन्ददात ४०१ अपरिचतपुर रोडः इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सराक्षी व्यापार होता है।

# मेतर्स प्रेमचन्द माणिकचंद खडांची ज्वेलसं

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत प्रेमचन्द्रनी खनाकवी हैं। आप ओसवाल श्रेवान्यर जैन जाविके सञ्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए फरीय २५ यरस हुए। श्रीयुत प्रेमचन्द्रनीके पिता श्रीयुत वेनकरणनी का स्वर्गवास सवन् १६६६ में हुआ, आपके पदचाल आपके पुत्र श्रीयुत प्रेमचन्द्रनी ने इस दुकानका काम सम्हाला। श्रीयुत प्रेमचन्द्रनीके तीन पुत्र हैं जिनके नाम कमते माणिकचन्द्रनी, मोतीचन्द्रनी श्रीर हीयचन्द्रनी हैं।

इस फर्मको । स समय नोचे लिखे स्थानोंपर दुकानें हैं।

- (१) पीकानर—मेसर्व तेजकरण प्रेमचन्द जीहरी, इस दुकानपर सभी प्रकारके खुळे और यन्द जवाहिरातके जेवरोंका व्यवसाय होता है।
- (२) च्छक्ता ५२ गरोरा मनवका करला स्वापट्टी मेवर्स अजितमल माणिकचनद्रजी इस दुकानपर कपड़ेका योक व्यवसाय और कमीरान एनन्सीका कान होता है। इसमें श्रोपुत अजितमञ्जीहा सामा है।
- (३) फ्लक्ता—मेसर्व प्रमचन्द्र माणि हचन्द्र ४०१-१० वड्तडा स्ट्रीट-इस दुकानपर नवादिसत हा व्यवसाय होता है।

# मेसर्स प्राग दास जमुनादास

आपके यहाँ सर्रांसी और धातुके आयात और नियांतका काम होता है। लगभग एक सौवर्ष पुगनी यात है, जब आप अरने मूज निवास स्थास राजपूनानेक योकानेर स्थानसे व्यापारोहे व्य से धुक मान्तके निजांतुर नगरने आहर बसे थे। यहां आपने अवन पूंजीसे पीवल, तांवा, कांसा आदि धातुओं का व्यापार प्रयागदात 'मधुरादा के नामसे करना शुरू किया था। थोड़ेड़ी दिनोंसे' आपका व्यापार पर्येष्ट कन्तत हो गया और जाप वहांके प्रतिष्ठित श्रीमन्तोंसे' गिले जाने हो। मिजांपुरके याद आजसे होई ४४ वर्ष पूर्व आपने अपनी एक शासा कतकत्ते में स्थापित की. यहां भी चल्क धातुओं के कथ-विकय ही का व्यापार आरम्भ किया गया।

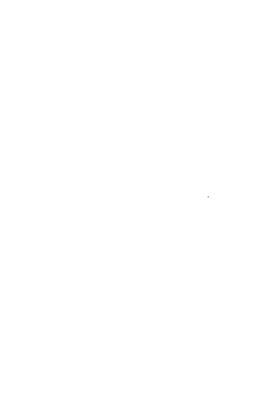

# भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



स्यः सेठ नागयणदासजी मोहना वोकानेर



स्वर सेठ गोविंद्दामजी विद्यारी बीदानेर







मिर्जापुर (हेड-श्राफिस) मेससं प्रयागदास पुरुपोत्तमदास, इस फर्मपरसोना चांदी तथा लोहा इन तीन धातुश्रोंको छोडुकर सब प्रकारकी धातुओंका न्यापार होता है।

(२) क्लक्ता – मेसर्स पुरुपोत्तमदात नरसिंहदात, ४३ स्ट्रांडरोड — इस फर्मपर धातुके एक्सपोर्ट इम्पोर्टका अच्छा व्यवसाय और भाइतका काम होता है। इस फर्मपर गव्हर्नमें टके तथा रेलवेके वड़े २ आर्डर सप्छाई होते हैं। इसके खितरिक्त आप उनहापुराना माल भी स्वरीदते हैं।

# मेसर्स वालकिश्नदास रामकिश्नदास

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ राधाकिशनजी दम्माणी और सेठ देवकिशनजी दम्माणी हैं। साप खास निज्ञासी वीकानेरके हैं। स्नार माहेश्वरी समाजके दम्माणी सज्जन हैं।

इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित यम्बईमें पेज २०० में दिया गया है । यह फर्म यम्बईमें यहुत अच्छा चांदीका इम्पोर्ट विजिनेस करती है ।

# मेसर्स भीखगचन्द रामचन्द्र दैद

इस फ्रमंके वर्तमान माल्कि भोयुत मिलापचन्द्रजी वैद है। आप ओसवाल स्थानक वासी सम्प्रदायके मानने वाले सज्जनहें। आपकी फर्मका हेड श्राफ्ति कासी है। वहां इस फर्मको स्थापित हुए बहुत वर्ष व्यतीत हुए। इस फर्मको स्थापना श्रीयुत रघुनाथदासजीने की थी। आपके परचात् क्मफाः श्रीयुत भोलमचन्द्रजी, रामचन्द्रजी, तिरदीचन्द्रजी और श्रीयुत गुलायचन्द्रजी हुए। आप लोगोंक हाथोंसे भी फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। वर्तमानमें सेठ मिलापचन्द्रजी इस फर्मका संचालन करते हैं। आप एक 'विद्याप्रमी सज्जन हैं। सार्वजनिक कार्योमें आप अच्छा पार्ट लेते हैं। गत वर्ष वीकातेरमें होनेवाली स्थानकवासी फान्क्रेन्सका सारा द्वर्च आपने दिया था। मतंत्रोमें आप बांनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। पहले आप स्टेटमें आ० रिटिप्पू ग आफिसर थे। युरोपीय महाभारतके समय आपने आपने व्ययते इस सैनिझंको रणस्थलमें मेजा था। मतंत्रोमें आपकी फर्मपर जमीवारी और वैकिंग विविज्ञनेत होता है।

# मेससं मूलचन्द जगन्नाथ सादानी

इस फर्मेक मातिक धीकानेरके निवासी हैं । आप माहेश्वरी जातिके सञ्जन हैं । इस फर्मका हेड़ श्राक्तिस क्लक्सेमें हैं । वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करोब हैं> वर्ष हुए । इस फर्मकी स्थापना सेठ़ संवत् १९७६ में आपने सेठ ब्यासनन्दर्शोसे सामा अत्रग वर जिता। इत सत्व ब्रा ५ पुत्र हैं। जिनके नाम खेंबर जेटमलजी, खेंबर पानमलनी, कुंबर व्यस्पन्त्रों, इंस कुटम तथा कुंबर सानपालनी हैं। ब्यापने ब्यपने सब पुत्रोंको संवत् १९७६ से ही ब्राच्या उनका दिस्सा बांट दिया है। संवत् १९७६ से ही ब्राच्य अपना पूग मनव प्रमंत्रान । पारमाधिक संस्थाओं के संचालनों देने लगे हैं।

आपने कलकत्त्रेक चीना वाजारको नं० १६०।१६२ को दुकने रह्कों दिने दे हो है त्या है माहवेंकी ओरसे वीकानेरकी एक विश्वित रहक, कन्या पाठसाला, बोर्डन वच लाजरें। की किये दी हैं। तथा दूसरी विश्वित सामायिक प्रतिक्रमण खादि धार्मिक कार्नों के किये हों कि कलकरेंकी कास स्ट्रीटके तं० १, ५, ७, ९, १६, और मनोहरत्तस स्ट्रीटके देशहें, १३६, वंग मकान भी परमाधिक संस्थानों को दीन हो विषे हैं तथा चक सब मकानों की रिन्ही में बरा सी हैं।

नाएकी धर्मवलीने मी १०००० धार्मिक संस्थाओं हो दान दिवा है। फितहाड बाएडी <sup>बोरहे</sup> निम्मर्जिस्ति संस्याप् बल रही हैं इन संस्थाओंका आप स्वयं संबालन करते हैं।

१ सेठिया जेन १कुछ १-सेठिया जैन आविका पाठपाळा १—सेठिया जेन संस्कृत वाकृ विद्या ४—सेठिया जेन बोडिंग हाउस ५—सेठिया जैन शास्त्र अवहार १—सेठिया जेन विद्या प्रेन सेठिया जेन आविकामम् ८—सेठिया जेन विद्या होन ।

धीमान् भैरोंग्रानकी श्रीसन्तम झ० भा० व० व्येताव्य स्थानघ्याती वेन झन्ते व्य वै के समाप्ति थे। एवं जैन स्वे० स्थानक्वासीके ट्रेनिंग कांट्रेजके भी बाग सभावि थे। धारे ब्यञ्जा स्वेताव्यसाधुमार्यों जैन द्वितकारियी समाठे भी बाग जेसिडेयर है स्थानिक स्नृतिनाउँ योर्डके भी बागु मेन्यर है।

भीयुत जैठमलकी स्थानीय साधुमागी हिनदारिणी समाक सेकेटमे नया जैन हेन्गि

कलिमके सेकेररी हैं।

सेठ साइयहे प्रदेश पुत्र भी जेठमठणी अपने योग्य पिताही योग्य संतत है। बाह भी अपने पितातीही उत्तह हृत्य एवं समय हाए सवाज एवं पर्म भी सेत हरते मते हर भी हो उत्ताही युवक हैं। आप सेठणी ही स्थापिल की दूरे वर्षमें छ संधाओं का असे दहर संघाटन करते हैं। आप स्वयं उतके दूरतों भी हैं। इतना हो तहीं मारने मार्न मार्न को असे सेसे हों में हमार रुपये कथा केतिंग स्ट्रीट मुग्तिहरू कडकता का ते १११, ११५ वहन के अहता को तो तर है हम कम मार्न प्रदेश सिंह में हमार हम वहने हों हम समार प्रदेश का मार्न स्वयं हमार स्वयं हमार स्वयं हमा समार स्वयं हमार स्वयं हमार स्वयं हमार स्वयं होती है।

# ाय व्यापारियोंका परिचय



स्वर्गीय सेठ लङ्गीचंद्त्री मोहना बीकानेर



श्रीवृत सेठ रामगोपाङकी मोहता बीदानेर



भी सेट सम्हत्यजी मोहना बीक्सनेर

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय





लद्दरचन्द्रजी सेठिया (त्रगरचन्द्र भेगंदान) बीकानेर श्री मिलापचन्द्रजी वेद (भोववचर गवचा) देहन







वजी सेटिया (अग्रह्मान्द क्षेत्रिक) हो कर्न

दिही--मेसर्स ट्यमीचन्द मोहनळाळ न्यू बलाथ मार्केट (T. A. Labh)--इस फर्मपर कपड़ेका व्यापार होता है। इसके श्राविश्कि शादड़ामें आपकी मोहता फ्रेस्ट मेन्यूके अचिरित कम्पनी हैं। इसमें टोपियोंका काम होता है।

अमृतसर-मेसर्स तक्ष्मीचन्द मोइनलाल भाज् कटरा-यशंपर वॅकिंग भौर कमीशन एजंसीका काम होता है।

प्रसूर—मेसर्स लक्ष्मीचन्द मेयराज (l' A. Mohata) इस फर्मपर कांटन क्रमीरान एजंसी एवम वैकिंग वर्क होता है।

रायदिंड -(N.W.R.)-मेसर्स लक्ष्मो अन्द मेशरा न इस स्थानगर आपेकी एक जीनिंग फ क्टरी है।

# सेठ शालिगराम नत्थाणी

इस फर्मफ संचातक यही के मूळ निवासी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जत हैं। आपका हैड आफिस रायपुर (सीठ पीक) में है। वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करीव ६० वर्ष होगये। पहळे यह फर्म शालिगराम गोपीकिशनकी नामसे व्यवसाय करती थी। मगर सेठ गोपीकिशनकी कलग होजानेसे उपरोक्त नामसे व्यवसाय होता है। वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ पालिकशनजी तथा सेठ रामिकशनकी हैं। आप सळन और शिक्षित व्यक्ति हैं

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं।

रायपुर—(सो॰ पी॰) मेसर्स शालिगराम नत्याणी (Natthani)—इस फर्मपर हुराडी- चित्री, और वैकिंगका वर्षे होता है। गहा तथा कपड़ेकी आइतका काम भी इस फर्मपर होता है।

रायपुर-भेतले रमगञाल शंकरदात-इत फर्मपर चांदी सोना स्त और व्याजका व्यापार होता है।

भारापाड़ा ( सो॰ पी॰ ) - शालिंगराम नत्थामी ( [ A. Natthani ) यहां पॅकिंग तथा हुंडी चिट्टी का विजिनेस होता है ।

नेवराबाजार ( सी॰ पी ॰ ) शांतिगराम नत्थाणी—इस फर्मपर बेंकिंग ब्रौर हुं दी चिहीका व्यापार होता है।

वाहोत्रा बाजार ( सी॰ पी॰ ) शालिगराम नत्थाएं।—यहांपर भी वेंदिंग, हुण्डी चिट्ठीका विजिनेस होता हैं।

# मारतीय व्यवारियोका परिचय

क्छकता—मेससं झानपाछ संदिया, २ नम्यर कार्मेनियन स्ट्रीट, इस कारर विशे रंगकी विक्री और कमीरान एजन्सीका काम होता है।

इसके स्वतिरिक्त कदमतुला इवड़े में जो दी सेविया केनिकल वर्कत जिनिटेंग नाम है इसके सोड मेनेजिंग डायरेकर श्रीयुन जुगरानती और शनगढ़तो सेंडिंग है।

# मेलर्स भानन्दरूप नैनस् खदासहागा

इस फर्नेक मालिकोंका मूछ निवास स्थान पोकानेर में है। आप माहेपने मतिकेश हैं। इस फर्म हो स्थापित हुए सीवर्ष से जलर हो गये। इस उकान ही विशेष करने के मेनुस कोंके हाथोंसे हुई। सापचा समांवास हुए पचास वर्ष से उत्तर हो गए। उनके प्रवाद सर्व दुव पलदेवदात जीने इस फर्निके कामको सम्भाळा । आप बो बानेस्में आनरेगे पनिस्ट्रेड है। बार्ग

हायोंसे इस फर्मको बहुत धन्नति हुई। यीकानेसमें आरने घन्द्र। नाम कमाया। वेड कारीपको का स्तांत्रास संवत् १६६६में हुआ। इस समय श्रीपुत बलहेबरामत्रीके पुत्र श्रीपुत त्रास्तान इस कर्मके कामको सम्हालते हैं लापके इस समय एक पुत्र हैं जिन हा नाम योमूर्वनागरनहैं।

आपको इस समय नीचे छिले स्थानोंपर दुकानें हैं:— (१) बोहानेर-नेसर्धं आनत्वहरु नेनस्त्वहास-यहापर इस फार्चा हंड झारिस है। बहुने

(२) क्लक्ता - मेससं नेन्सुलहास जयनारायण वेहरायहो ह नव्यर ( T.A. Belach ....

इस फर्मपर बेंकि ग, हुंदी, चिट्टी, सराधी और क्मीरान एतंनीका बान होता है।

(३) पायक् — नेनसुस्रवास सिननारायण, कालवादेवारोब ( Г. А. Nunsakh) वर्ग बिही, बैंकिंग स्रोर कमीरान एडन्सीका काम होता है । ।

(४) महास-नेसर्स नेनासुस्तर्भ चळदेवरास साहुकारपेठ,यर्श हुंबी,चिही और बेहिन शिक्षेत्र हुंब

मेससं उम्मेदमल गंगाविशनजी रेस प्रमें हे बर्तमान मालिह श्रीपुन गंगाविशन भी है। कार श्रीपुन अवादकों वर्ष हेनड गते हैं। इस दर्मही स्पापना श्रीपुन उम्मेदमलभीने हो, और इसहो हिंद गता देहिन र्वमानिसन्त मोने ही। साप वहें सम्भन क्षांत्र सम्बद्धमलभाने हा, भार द्वस्य १६६० । क्षण्य १ ते विश्व में सम्भन कीर मिलनमार पुरुष हैं। भारती स्व सन्दर्भ करी बरार) में देखान है। जिस पर बेंद्विग, देवी, बिहुटी, एक्टा और ब्रमान उक्तीय हर

# रिताय व्यापारियोंका परिचय





ः तेठ नहानुकही बोठरो (सहामुख गम्मीरवन्द) । धीरतेठ रामवन्द्रवो बोठरो (सहामुख गम्भीरवन्द्र)







एक सन्तत्तेत्र चल रहा है। जापने कलकतें हे माहेरवरी भवनमें २०००) हा रान दिया है। जापके एक पुत्र हैं जिनहा नाम कुंबर भेरोंबच जीहै। जाप वहें होनहार नवपुत्र हैं।

वर्तमानमें सापके न्यापारका परिचय इस प्रकार है।

- (१) च्छक्ता—रेडब्राफित मेसर्स सरामुख गंभीरचन्द्र कास स्ट्रीट (T. A Sidasukh jam) इस फर्म पर सोना,चांदी,छोहा कपड़ा वेंद्विम श्लीर हुंडी चिट्ळेका बड़ा ब्यापार होता है। क्ष्मकत्तेमं यह फर्म बहुत आदरणीय और प्रविष्ठा सम्पन्न मानी जाती है।
- (२) दम्बई—मेसर्स सदामुख गंभीरचंद काडवादेवी—यहांतर वेंद्विम श्रीर हुंडी चिट्ठीहा व्यापार होता है। T. A. Gambhir
- (३) मद्रास—मेसर्स सदासुल गंभीरचन्द्र साहुकार पैठ—पर्हों भी चीकेंग और हुण्डी विड्ठीका व्यापार होता है।
- (४) दिही -मेसर्स कस्तुरचन्द् दाकद्यात :- A.D.syal—पहाँ पर वैद्धिग और सोने चांदीहा व्यवसाय होता है। —ःः-

# मेससं सदासुख मोतीलाल मोहता

इस फर्नेड मालिड बीकानेरहे प्रसिद्ध मोहता परिवारके बंग्रज हैं। इस फर्नेड संस्थापक एवं पहादुर सेठ नोवर्द्धनहास हो जो बो दें हैं। जारके पितालोका नाम सेठ मोतीलाज हो मोहता था। सेठ गोवर्द्धनहास हो है यह भाई सेठ विवहास हो, सेठ जगन्नाथ हो, और सेठ लक्ष्मीबंद हो थे। इनमें से देठ प्रगन्नाथ हों है । यह सारा कुटुम्ब दिश्चित है और नाहक्ष्मी को प्रविदेश को मोतीलाज हमाने से क्ष्मीर लक्ष्मीबंद हों थे। इसमें को को मोतीलाज हमाने स्वार्थ हातों है। यह सारा कुटुम्ब दिश्चित है और नाहक्ष्मी-समाल-सुवारमें बहुत जमन्य रूपसे मान हेता है।

वर्जनानमें ६६ फर्नेक संवालक रायवहादुर सेठ गोबद्धेनदाताजी ओ० वी० ६०के पुत्र क्षीक सेठ राजगोपालको मोहना क्षीर रायवहादुर सेठ शिवरतनजी मोहना है। भी मोहना रामगोपालकोसे हिन्दी संसार महोत्रकार परिवेश है। आप उन्नत विवारों के दानशेर महातुमान है। आपके हार्भीसे समाजकी जो दिन्य सेवाएं हुई है से भारतभरमें प्रकात है।

आपने अपने छोटे आजा मृज्यंहकों के नामसे मोहता मृज्यन्द विद्यालय नामक एक निषालय और बोर्डिंग हाइस स्थापित कर रहता है। आपने अभी कुछ ही समय पूर्व भी विद्रज्ञा ती-के सहयोगते दक्ष्वेरडमें १ मक्कन अच्छी लागउते खरीदा है। जिउमें मारतीय होगों के ठद्रानेके पर्वपंके साथ साथ आपकी उत्तमें एक शिव-मंदिर बनवाने ही मी सहीन है।

मोहता मोतोळळळीहे परिवारके कुछ सम्मिष्टित सार्वजनिक कार्यो का संक्रेप परिवय इस प्रकार है।

**=**۲

### भारतीय व्यापारियांका परिचय

- (१) कलकता—मेससं मदनगोपाल रामगोपाल, २८ स्ट्रांशोह-र, A, Lal Ke, rs हा । पर रंगीन कपकेका अच्छा स्वापार होता है।
- (२) क्टब्स्ता—मेससे मोइता मदसं २८ह्मण्डमोड T. A. Mohala बर्ग परनदर बेरे कि का क्यापार होता है।
- कलकता—कार० के० मोहता एवड कम्पनी, इस कमंपर गनी ब्रोडमं धीर हो अंध ४ होता है ?
- (४) बार्गत मेसर्स जगन्माथ भइनगोपाळ यहांपर मापको प्रगोगा। है। १४ छोत्र महाग बहिया (यहाल,में एक बोपपाळय पठ रहा है।

### मेसर्स जसरूप येजनाथ

इस फर्में इमाजिडीका पूरा पश्चिप कहें चित्री सिंदन स्ववहोंने दिया गा है। माने नियास बीकानेर है। एवं यहाँ स्वयहने वाले वादिनोजीके नामले बांते असे हैं। मोनम नसरूप भी और हमरूपभी यहाँके क्यापारके निमित्त मालंडोडी ओर गये थे।

### मंसर्स जयकिशन गोपीकिशन

दम क्रमंका रिस्तुन वरिलय भी बढ़े सुन्दर लियों सदिन स्वारोमें दिवा तथा है। यां वं बढुन बढ़ो मायानें रूढ़े मोद क्यासचा स्वारात करतो है। आपदा भी तथा किया केर्ना स्वाहरेचे चायकी चीर जनसूप बेंजनाथडी मिस्साह करोच १५-४० ऑनिंग अन्त कर्णा बढ़ क्रमें सेट इसस्वागों के बंगों की है।

### मेसर्स नारायणदासजी मीरता

इस स्पेंड मालिक सास निवासी बीकावेर है। वर्धा में १० ६४०५ म नारपानसम्बोने नथा इनके पुत्र केड विकासीस्तानेन स्वास्ति किया था आ न्यापरको स्थित तरको केड विकासीसामकोड क्षांति कि हो। भाग्या १९४४० से गण है। वर्धान्ति इस सुकाके सम्बादक केड नारपाइसमाँ है। इसकी, व्येसिनकासमा पर क्षेतीसाम्बासमा है।

नायका व्यागारिक परित्रव हम वहार है -( र ) श्रीकानेर—हेंद्र नागयनहासको बोदना—वहा नायका हक नायक



श्री० सेट बहाइरमलजी रामपुरिया, घीकानेर







यहां ८) मासिकार गुनास्ता-निरी की। ज्यपंके परचान् आपं अपनी कार्य छुराजवासे इस फर्मके मुनीम होगरे। मन् १८८३में आपने अपने भार्यों के उररोक्त नामते करहे की दृकान करवादी एक सालके परचान् आप भी नौकरी छोड़कर इस फर्ममें राग्रेक होगये। धीरे २ इस दृक्तको जन्मति होती गई और संचाजकोंकी युद्धिमानी और कार्य-कुराळ्वासे यह फर्म दिन दूनी और राव-चौगुनी उन्मति करने छगी। यहांतक कि यह खानदान आजकळ बीकानेरके धनकुमेरोंमें गिना जाता है। कडकत के कपड़े के इन्पोर्टरोंमें भी इस फर्मका बहुत उँचा नम्बर है।

इत प्रकार इस फर्मका इतिहास एक स्वावलस्यनका इतिहास है। जिसमें संचालकोंकी बुद्धिमानो, फार्य-लुशालता और न्यापार नियुगताका पूरा २ परिचय मिलता है।

इस फर्मकी उन्निविमें भीपुत जसकरणजीका सबसे यदा हाथ रहा है। उन्होंने इस फर्मकी टन्दन और मैनचेस्टरमें शाखाएं खोटी थीं। इन शाखार्भाषर भाषने हिन्दुस्थानी कार्यकर्षी रस्ते थे। इन शाखाओं की वजहते इस फर्मकी खूब तरकी हुई। भीपुत जसकरणजीका देहावसान सन् १६२० में हो गया। चूंकि यही इन शाखाओं की देखरस रखते थे इसिटिये इनके एक वर्ष परचान ही ये शाखाएं टूट गई।

इस समय बापके पुत्र श्रीपुत्र भंदरद्यासत्ती हैं। जातका जन्म सं० १६६५ में हुआ। आप सज्जन, और उदार प्रकृतिके नदयवक हैं।

श्रीपुत सेठ यहादुरमञ्ज्ञी तीत्र मेयायी सञ्चन थे। आपकी हानशांक, बुद्धिमता और निपुत्रताको देखकर कई अंगेज आश्चर्य चिक्रत होगये। आपके निपयमें यंगाल, विहार और बड़ीसाके इनसाईकलो पिडियामें लिखा है। He is one of the fine products of the business world having imbibed sound business instinsts compled with courtesy to strangers and religious faith in jainism.

श्रीपुत बहातुरमळतीकी दालधर्मकी ओर भी अच्छी रुची थी। आप विरोपकर गुप्त-दान किया करते थे। आपकी ओरसे वीकतेरमें अस्पताळके सामने एक धर्मशाला बनी हुई है। इसमें रोगिर्विके टहरनेका अच्छा इन्तिज्ञान है।

लापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कतकवा—मेवर्स हवारीमञ् होराताञ्च रामपुरिया १४८ क्षांस स्ट्रीट—तारका पता Hazana इस फर्मपर धोवी जोड़े खीर रार्टिंग विञ्चयत और जापानसे इम्पोर्ट होता है। इसके अविरिक्त आसाममें भी आपकी एक शासा है। वहां जूट तथा हैसियमका काम होता है।

अरेयुन प्रागदासजी विन्नानी के, जी इस पर्मक मूज संस्थापक थे, भीमप्राप्तक, क्षीके न्दरासजी और भी पुरुपोत्तमदासजी इस प्रकार तीन पुत्र थे। इन्होंने योग होनम को व के चक न्यापारको पहुत ज्यापक मनाया । सम्बत् १६६० वह उन्ह तीनी भाष प्रमेनी अर्थ ही सपने स्थापारका संचालन फरते रहे। इसके माद संरत् १६६६ में भी गोविन्हामत्री किन्दी कलकता, यनारस और मिम्नांपुरमें अपनी दुकाने स्थापित की। कडकोर्ने गा क्रिके मताबा सराँकीके कामहा भी आरम्म किया गया । श्रीयुक्त गोबिन्दुहासत्री वाम केवन हारी तथा पर तुसल स्थापारी थे, सर्राक्षीने काममें आप बात मतिन्द्रित स्थापारी विने को से इसके बाद आपने गरनेमेस्टके रेलवे बोर्डको (धातु ) मिस्टल सेलिङ्गका कान वहुँ जोर है। िष्या, जो कि इस समय खूब उन्नत है। भापके दो पुत्र थे, बड़े श्रीवमुनादावजी किनाने की है। मान हो इस भी विस्तानी । अमुनाशाम निःस्तान थे और भीजान होशाम तो ई भोजो नाएवं है स्वाद्यासजी निन्तानी दो पुत्र 🕻। श्रीकमुनादासभी भीर जानकी दामभी स्थीप हो बुने 🖟 का है पिता गोहिन्ददामजो हा भी गत सम्बत् १६८२ की चैत्र ग्रुद्ध ग्रणा १० का रही छत गया। अब बजहता, विजीतुर तथा बनारवहो तीनी ध्रमीह खलाविहारी भौतीनान विन्तानो और श्रीवाल्ह्यामजो विम्तानी ही हैं। भाषकी कार्य इस समय इउट्टेंबर्ड है ध्यक्तरियोमें बड़ी अतिस्थित मानी जातो है। श्रीरताल्डासभी विन्तानी भएने वितास्त्र नामने री सारी फर्नों हा सनातन करने चा रहे हैं। आपन बान कार्यन बहुत सोन कारी भ की भारतश्रांव डोड् मार्देशने महार्पशायत् ह आप संयुक्त महामन्त्रो है, तथा हिन्दू मर्पन वर्ग समिति संस्थाक है। थी होड़ माइंथरा सेना सामिति है भी आप उप प्राप्त है। में इर की अमेजी, बंग्ला और गुजराती है आप हाता है। दिन्तीमें हुई प्रवास सामि डिक्की क्तेंबा प्रांचय हव बद्धा है।

(१) कतक्ता- नेमर्थ वयागहास अमुनावास विकाली - १२ क्लाइव संब

(२) वनस्य—मेसर्व प्रयानसम्य गोविन्दसम्-सुद्धाः महस्रः

### मेसर्स प्रयागदास पुरुषाचदास विन्नानी

हम कोड मजिड बोहारहे निवाने महेचता भांतर पान है। हार अंतर हमें केंद्र पुरायेन्त्रकामी क्या व्यवह दुव का मूजांबंद्रकामा विन्ता है। का वर्ष कर्मी रामन हम कोड व्यापाल्या बर्गाय का जाता है। बावसा इट्रूल राज्याहर हमें बर्म एड ब्लाइन व्यापाल्या का ग्राम का जाता है। बावसा इट्रूल राज्याहर हमें केंद्र ब्लाइन व्यापाल्या का जाता है। बावसा हमार्ग का अंतर का अंतर्ग का ब्लाइन हो। बावसा व्यापाल्याहर प्रदेशन हम प्रवाह है।

# मेसर्स प्रेमराज हजारीमल

हम ऊपर जिन मौशीरामजीका परिचय दे आये हैं उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम श्री० भ्रोमराजजी यांठिया था । श्रापद्दीने इस फर्मची स्थापना की । आपके परचात् आपके पुत्र श्री दजारी मळजी हुए। आपके हार्योसे इस दुकानकी अच्छी तरको हुई । हजारीमळजीका स्वर्गवास संवत् १९६६ में हुआ। इनके श्री रिखयचन्द्रजी दत्तक लिये गये थे। आपका स्वर्गवास आपके पहले संवत रहेरक में ही हो गया था।

इस समय श्री सेठ रितवदासजीके पुत्र श्रीयुत वहादुरमलजी इस दूकानके काम हा सक्वालन फरते हैं। भाष बड़े चोग्य विवेक्सील और सज्जन पुरुष हैं।

इस खानदानकी दान-धर्म श्रीर सार्वजनिक काय्योंकी ओर पड़ी रुचि रही है। श्रीहजारीमङजीने अपने जीवन कारहीमें एक रास इकतातील इजार रुपयेका दान किया था जिससे इस समय पर्दे संस्थाओंको सहायता मिल रही है। आपको तरफसे भिनासरमें एक जैन द्वेतांवर औपधाल्य भी पछ रहा है। इसके अविधित यहां ही पिखरापोछकी विल्डिंग भी आपदीके द्वारा प्रदान की गई है। जापने १६१११) साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्थामें दिया है।

बावका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

पछक्ता-मेससं वेमराज इजारोमछ, धार्मेनियन स्ट्रीट नं० ४ तारका पता-Chatta stick: इस दूषानपर एवियोंकी फेफरी है तथा एवियोंका व्यापार होता है। इसके श्रविरिक्त पैंकिंग और टुक्टी, चिट्टीका काम भी होता है।

# वंकस

मेवर्ष अगायन्द भैरीदान हेटिया

- धनंदरूप नैनमुखदाव दावा
- ६६वमछ पारमछ दहा
- गोपद्वंनदास रामगापाछ मोहता
- गुनवंद मंगळपन्द ढड्ढा
- अगन्ताय महनगोराज मोहता
- अगन्यय मृतपन्द खादानी
- नागयस्यक्षे को मोहता

### मेसर्च प्रेमस्य प्रमचन्द कोटारी

- प्रयागदास जनगदास विन्नामी
- वंशीलाल अवीरचन्द रायवहादर
- षाटक्सिनदास भोठणादास दस्नाणी
- पार्डक्सनदास रामक्सिनदास दम्माणी
- भीयमचंद रेयचंद मोहधा
- यमस्यितदास यमग्द्रशास यागदी
- रापायल्डनदासजी दग्नानी
- रामखन कृजखन दुन्माणी

नार-इर्गाण म्यायवियोनेंसे सभी स्वायवियांकी दूकतें भारत के पड़े र शहरानें हैं। म्याचारियोक्षी यहाँ पत्नी भी नहीं है। देवल वनहीं मध्य हरेकियाँ यहाँ वनी हैं। पर इस स्थानके प्रविद्य व्यवसायोक्के नाते छनके पते यहां दिए गये हैं।

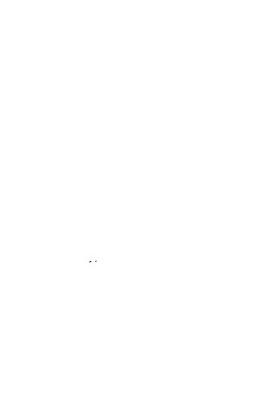

# मेसर्स प्रेमराज हजारीमल

हम ऊपर जिन मौजीरामजीका परिचय दे आये हैं बनके एक छोटे भाई ये जिनका नाम श्री० त्रे मराजजी वांठिया था । आपहीने इस फर्मकी स्थापना की । आपके परचान् आपके पुत्र धी हजारी मलजी हुए। आपके हाथोंसे इस दुकानकी अच्छी तरकी हुई । हजारीमलजीका स्वर्गवास संवत् १९६६ में हुआ। इनके श्री रिखनचन्द्रजी दत्तक छिये गये थे। श्रापका स्वर्गवास श्रापके पहले संवत १६६३ में ही हो गया था।

इस समय श्री सेठ रिखनदासजीके पुत्र श्रीयुत । वहादुरमळजी इस दुकानके फामका सञ्चाळन करते हैं। आप वड़े योग्य विवेक्सील और सज्जन पुरुप हैं।

इस खानदानकी दान-धर्म स्रोर सार्वजनिक काय्योंको ओर पड़ी रुचि रही है। श्रीहजारीमरुजीने लपने जीवन काळडीनें एक लाख इकतालीस इजार रुपयेका दान किया था जिससे इस समय ष्ट्रं संत्याओं को सहायवा मिल रही है। आपकी वरफ्से भिनासरमें एक जैन खेतांवर औपघाल्य भी चल रहा है। इसके अविरिष्त यहां की पिश्वरापीलकी विल्डिंग भी आपही के द्वारा प्रदान की गई है। आपने १६१११) साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्थामें दिया है।

आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

क्छरूचा-मेसर्स प्रेमराज हुजारीमल, वार्मेनियन स्ट्रीट नं० ४ तारका पता-Chatta stick इस दुकानपर छित्रयोंकी फेकरी है तथा छित्रयोंका न्यापार होता है। इसके अतिरिक्त वें फिंग और हुण्डी, चिट्ठीका काम भी होता है।

वेंकस मेसर्स नगरचन्द्र भैरोदान सेठिया " अनंदरूप नैननुखदास हाता ,, वर्पमल पांरमल दहा गोवर्द्ध नदास रामगोपाल मोहता गुनचंद मंगलचन्द दहरा

जगन्नाथ मदनगोपाल मोहता जगत्नाथ मृतचन्द सादानो

.. नारायणदासे जो मोहता

नेसर्च प्रेमसुख पुनमचन्द कोठारी

प्रयागदास जननादास विन्नागो

वंशीलाल अवीरचन्द रायवहादुर

वालक्सिनदास ओक्रणदास दम्माणी

वार्डाकरानदास रामकिरानदास दम्माणी

भीखनचंद रेखचंद मोहवा

यमिक्सनदास रामरत्रदास वागदी

राधावल्डभदासजी दम्मानी

रानरतन वृज्ञरतन दन्माणी

नोट-उपरोक्त व्यापारियोंमते सभी व्यापारियोंकी दूराने भारतके यहे २ शहरोंने हैं। व्यापारियों को यहाँ फर्न भी नहीं हैं। देवल उनकी भव्य हवेलियां यहां बनी हैं। पर इस स्थानके प्रसिद्ध व्यवसायीके नाते वनके पते यहां दिए गये हैं।

भारतीय भ्यापारियोंका परिचय

कागन्नाधनीके हार्थोसे हुई। इस समय इस कमें झ संबद्धन श्रीपुत बारगापनतो साहानो को है। बाप सक्रन न्यक्ति हैं। बापके हरकचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं।

भाषका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है

फलकत्ता – मेसर्स मूळवन्द्र जगस्ताय संगरायहो नं २ १४ 🖺 🔏 Harku – इन फर्नस बेंग्नि हुँदै चिद्री जीर कपड़ेका ब्यासर तथा कमोशन एजंसीका काम होता है।

कल्कता मेससं मूज्यन्त्र जासाराम, मनोहरद्दासका कटल-यदा हुंडी चिहीश कान होता है। इस फर्मेके जिस्से गया जिलाकी तथा स्थानीय बहुतसी जामेशतीय कान यो है।

अलीगड़—मेसर्स मूख्यन्द जगन्नाथ, मदार दरवाता T. A. Eadani-यहा आरक्षी एक कारन जीनिंग भीर प्रेसिंग फेस्टरो है। कपात तथा आदश्का काम भी ६व वर्मर होंग है।

कलकता-पाडी प्रेस-यहां भाषका एक विटिंग प्रेस भी है।

## मेसर्स मोतीनान जलमीचन्द मोहता

इस पर्में के मालिक यहीं के मूल तिवासी है। आप माहेश्वरी जातिके सत्तन हैं। यह फर्न मृ पुगती है। इसके स्थापक सेठ लखमीश्वरूगी थे। भाषके द्वारा इस फर्मकी बहुन उन्मीत हुई। बन आठ पुत्र हैं। जिनके नाम कमराः श्री० कर्म्या अलको, भी० मोहनताउनो, भी० सोएनतार्म भी॰ मेपरामजी, भी० रामयन्द्रूगी (स्वर्गस्य) श्री अगरचंद्रमी, श्री० गोपुट्रामधी बीर प्र विद्वस्तरामजी हैं।

भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

ष्ठकत्ता—मेससं उदमीचन्द्र कार्रेयालान्, ११ प्रांग्या पही T. A. (Догульзі-वर् की धी अंगरेज कम्पनिर्योको सोख पतंद है। इस पतंत्रप कपके के स्पोर्टका व्याचा होता है। बन्ध-मेससं सक्षीचन्द्र कार्युवालान्, कालग्रदेशों रोड T. A. Mohata-वृत्र कर्नर विक्र

हुण्डो-चिट्ठी तथा सराधीका कान होता है।

कारियो-मेसर्स क्यापिन्द मोहनक्कल, Overlan! यह वर्स स्वयंत्रे अत्वेदां थीन गुर्मि शोकर है! यहाँपर बोध्यरवेंद्र मोटर कथ्यनीकी सिंग, बढ्वी स्वान भीर समस्यके तिये सोल पर्वासे हैं।

करांची—मेसर्ट ट्रिसीचन्द्र मेरराम (C. A. Durgamei) इस फर्नपर कारन बनीसन एउंडेड काम होता है।

न्यन हारा है। निर्माणी---सेवर्स सोडनवाव गणेशीवाव -इस दुशानपर करड़ेका वहुत बड़ा ज्यापर हीता है

# मेसर्प प्रेमराज हजारीमल

हम जपर जिन मौजीरामजीका परिचय दे आये हैं उनके एक छोटे भाई ये जिनका नाम भी० प्रेमराजजी बांठिया था। आपहीने इस फर्मकी स्थापना की। आपके परचात् आपके पुत्र भी हजारी मलजी हुए। आपके हार्थोंसे इस दुकानकी अच्छी तरसी हुई। हजारीमलजीका स्वर्गवास संवत् १९६६ में हुआ। इनके भी रिखवचन्द्रजी दत्तक लिये गये थे। आपका स्वर्गवास आपके पहले संवत १६६३ में हो हो गया था।

इस समय श्री सेठ रिजयझसजीके पुत्र श्रीयुत वहादुरमळजी इस दूकानके कामका सब्बाळन करते हैं। श्राप पर्डे योग्य विवेक्शील और सज्जन पुरुष हैं ।

इस खानदानकी दान-धर्म और सार्वजनिक काव्योंको ओर वड़ी रुचि रही है। श्रीहजारीमङजीने जपने जीवन काल्डीमें एक लाल इकतालीस हजार दुपयेका दान किया था जिससे इस समय कई संस्थाओंको सहावता मिल रही है। आपकी तरक्ते भिनासरमें एक जैन इवेतांवर मौपधाल्य भी चल रहा है। इसके जितिरवत वहांकी पिकारापोलकी विन्डिंग भी आपहींके द्वारा प्रदान की गई है। आपने १९११रे) साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्थामें दिया है।

नापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

पळकवा — मेसर्स श्रेमराज हजारोमळ, जार्मेनियन स्ट्रीट नं० ४ तारका पता-Chatta stick इस दूकानपर छित्रयोंको फेक्टरी है तथा छित्रयोंका न्यापार होता है। इसके अतिरिक्त वेंकिंग और दुण्डी, चिट्ठीका काम भी होता है।

# वॅकस

मेसर्स अगरवन्द भैरोदान सेठिया

- ,, अनंदरूप नेनसुखदास हागा
- ,, बर्यमञ बांर्मञ दहा
- " गोवद्धं नदास रामगोपाछ मोहता
- , गुनबंद मंगलबन्द हड़दा
- ,, जगन्नाय मदनगोराल मोहता
- " जगन्नाथ मूजचन्द् सादानी
- . नारायगदासे जो मोहता

मेससं प्रेमसुख पूननचन्द्र कोठारी

- , प्रयागदास जमनादास विन्नागी
- , वंशीलाल अवीरचन्द रायवहादुर
- " वालक्सिनदास ओळणदास दम्माणी
- " वार्डाकरानदास रामकिरानदास दम्मागी
- , भीखनचंद रेखचंद मोहवा
- , यमिद्धानदास रामरहदास वागदी
- " राषावल्डभदासजी दम्मानी
- , रामरतन वृज्ञरतन दुन्माणी

नोड — उपरोक्त ज्यापारियों में से सभी ज्यापारियों की दूरानें भारत के यहें २ शहरों में हैं। कई ज्यापारियों की यहां फर्नें भी नहीं हैं। केवल उनकी भज्य हवें छित्रों यहां बनी हैं। पर इस स्थान के प्रसिद्ध ज्यवसायों के नाते बनके पते यहां दिए गये हैं।



# मेसर्स प्रेमराज हजारीमल

हम ऊपर जिन मौजीरामजोका परिचय दे खाये हैं उनके एक छोटे भाई ये जिनका नाम भी० त्रेमराजजी वांठिया था । श्रापहीने इस फर्ज़की स्थापना की। आपके परचात् आपके पुत्र धी हजारी मलजी हुए। नापके हार्योत्ते इस दुकानकी लच्छी तरकी हुई । हजारीमलजीका स्वर्गवास संवत् १९६६ में हुआ। इनके भी रिखयचन्द्रजी दत्तक छिये गये थे। भाषका स्वर्गवास स्नापके पहले संवत १६६३ में ही हो गया था।

इस समय श्री तेठ रिखबदातजीके पुत्र श्रीयुत वहादुरमळजी इस दृष्टानके फाम हा सञ्चालन करते हैं। आप पड़े योग्य विषेद्धाील और सञ्जन पुरुप हैं।

इस खानदानकी दान-धर्म छौर सार्वजनिक कार्ज्योंको और वडी रुचि रही है। श्रीहजारीमङजीने वपने जोवन कारडोमें एक सारा इक्तालीस हजार रुपयेका दान किया था जिससे इस समय पर्द संस्थाओंको सहायवा निल रही है। श्रापको वरक्ते भिनासरने एक जैन द्वेवांवर औपधाल्य भी चल रहा है। इसके अविरिक्त यहांकी पिश्वरापीलकी विल्डिंग भी आपहीके द्वारा प्रदान की गई है। वापने १६१११) चाधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्थामें दिया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

ष्टक्वा - मेचर्स वे मराज हजारोमट, जॉर्मीनयन स्ट्रीट ने० ४ वारका पवा-Chatta stick इस दुकानपर टात्रियोंको फेकरी है तथा इत्रियोंका न्यापार होता है। इसके श्रतिरिक्त वेंकिंग और हुण्डी, चिट्ठीका काम भी होता है।

वेंकर्स

मेवर्स जगरपन्द भैरोंदान सेठिया

- अनंदरूप नेनलुखदात हागा
- रर्यमञ चांर्मञ दहा
- गोवद नदात रामगोपाछ मीहता
- गुनचंद मंगळचन्द हहुदा
- जगन्नाथ मदनगोपाल मोहता
- जगन्नाय मृतचन्द्र सादानी
- नारायगदासे जी मोहता

- मेसर्स प्रेमसुख पूनमचन्द्र कोटारी
  - प्रयागदास जमनादास विन्नामो
  - वंशीद्यात अवीरचन्द्र रायवहादुर
  - बालक्यानदास ओक्रमादास द्रमाणी
  - वाङ्करानदास रामकिरानदास दम्माणी
  - भीखमचंद्र रेखचंद्र मोहता
  - गमिक्सनदास गमरहदास वागदी
  - राधावल्डभदासञ्जी दम्मानी
    - रामखन वृज्ञरतन दुम्नाणी

नोड--उपरोक्त व्यापारियोंनेते सभी न्यापारियोंकी दूकने भारतके वड़े २ शहरोंने हैं। व्यापारिचों हो यहां फर्वें भी नहीं हैं। केवज उनकी भज्य हवेंडियों यहां बनी हैं। पर इस स्थानके प्रसिद्ध स्ववसायोके नाते उनके पते यहां दिए गये हैं।



# भारतीय व्यापारियोंका परिवय



भ्य मेड ने सबन्द हो देवेरहा, मुनलगढ़



की मेड बात्रबन इस्ट्रियाओं (क्षीयमन) बायबन्त) मुझानर







- (२) स्वालंदो (फरीदपुर) मेतर्स गेवरचन्द दानचन्द्र-इत फर्मवर भी जूट (कुष्टा) का घरू और आइतसे व्यवसाय होता है।
- (३) सेरपुर-( रंगपुर) मेससं गेत्ररचन्द्र दानचन्द्र चोपड़ा—इस फर्मपर बेङ्किग, हुण्डी चिट्ठी और जूटका परु श्रौर श्राद्वका कारवार होता है।
- (४) बोगड़ा (बंगाल) गेवरचन्द दानचन्द चोपड़ा —इस फर्मपर हुण्डी चिट्ठी तथा जूटकी आदृतियोंके लिये बोर पर खरीदीका काम होता है।

सेठ दानचन्द्रजी थली घड़ेके बोसबाल समाजमें अच्छे प्रविष्ठित व्यक्ति हैं। साप बड़े मिजनसार हैं। ढीडवानामें भी आपके मकान वगेरा वने हुए हैं।

# मेसर्स चुन्नीलाल हजारीमल रामपुरिया

इस फर्मे के मालिकों का मूछ निवास स्थान वीकानेर हैं। आप बीकानेरमें राज्यकार्य करते थे। अप बीकानेरमें राज्यकार्य करते थे। आप बीकानेरमें राज्यकार्य करते थे। आप के चार पुत्र थे, जिनके नाम बरदी बन्द जी, गरोरादास जी चुन्नीव्यल जी और चौयमजजी था। चारों भाइयोंने मिलकर संवत १६१३ में कडकत्ते में चुन्नीव्यल चौयमल के नामसे व्यापार आरंभ किया, इन चारों भाइयोंने सेठ चुन्नीव्यलजी के हार्योंसे इस फर्मक व्यापारको अच्छी तरकी मिली। आप बहुत कर्मरील पुरुष थे। आपका देहावसान संव १६५० में हुआ। आपके परचान आपके पुत्र सेठ हुआरीमलजी वर्तमानमें इस फर्मक व्यवसायको संभात रहे हैं। आपके सनयसे हो इस फर्मपर चुन्नीव्यल हुआरीमलजी नामसे व्यापार होता है। आपके छोटे माई औ हमीरमलजीका देहावसान संवत १६५७ में हो गया है।

सेठ हजारीमज्ञजी यहाँकी म्युनिसिपैड्टिकि मेम्बर हैं। बाप यहाँके अच्छे प्रतिप्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। सुजानगढ़में बापने कई बच्छे सुन्दर महोनात बनवाये है। बीकानेरमें भी आपकी हवेटी बनी हुई है। बापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कजरूता—मेसर्स चुन्तीलाल हजारीमल १६ पितवापट्टी—इस फर्मपर बिटायती कपड़ेका व्यवसाय होता है। इसके अविरिक्त हुण्डी चिट्ठी और सराची टेनदेनका काम होता है। आपको शिववटा स्ट्रीटमें एक इमारत यनो हुई है।
- ( ४९ ) सुजानगडु—चुन्नोद्धत इजारीद्धल रानपुरिया—यहां हुग्डी चिद्वीका द्मन होता है । तथा आपक्षा सास निवास है ।

#### -भारतीयः व्यापारियोका परिचय

(१) रेख्ये स्टेशनपर इस परिवारको ओरसे एक स्मणीय दिशाल को स्माम को शिकानेर जोसे सहरमें जहाँ पानी विकता मोछ की कहावत है। को कमन पर होग़ [बावरें] करनेवाला यहाँ आदे हो। इस पर्मसाशमें अपना पर होग़ [बावरें] करनेवाला यहाँ आदे हो। इस पर्मसाशमें अपना पर होग़ [बावरें] करनेवाला में है। स्टेशन है जाएको ओरोर व्याक्तका प्रवंध है। हो को कार्यका आदेश व्याक्तका प्रवंध है। दिल्ल है जाएको ओरोर व्याकका प्रवंध है। दिल्ल होने कार्यका एक औपशालय स्थापित है। प्रवर्ध बावरका एक होने हैं।

(३) पीकानेरसे एक मीलकी दूरीपर संशोलाव तालावपर एक विशाल वहाव दंगी

•िए बना हुआ है।

(४) आपको ओरसे एक अनायालय खुला हुआ है। जिसमें बहुनसे बतायों से प्लि खहायवाँ दो जाती है।

(४) भी कोलायवजी नामक तीर्थ स्थानपर आपकी बोरसे भी गंगामांका की

धर्मशाला यनी हुई है।

इसीमकारके अनेक धार्मिक कार्यों में इस कुटु अने बहुन उत्तरतापूर्वक तान विते हैं। व्यापारिक दृष्टिसे यह फर्स बहुत प्रतिद्वित मानी जाती है। झाचेने वेर्यं मार्केट नामक आपका एक सबसे बहुा कपड़ेका मार्केट बना हुना है। आपक्रे फर्मंच सर्वे परिचय इस प्रकार है।

(१) करांची—मेससं स्वासुख्य मोतीलाल मोहना T. J. marketwale—स्व संतर्भ का युनुत पड़ा ज्यापार होता है। करांचीमें आप हो बहुतको प्रशासारी है। मां डा एक लोहेका कारकाना भी है।

(२) क्टक्स-मेसले मदनगोपाल रामगोपाल मोहना २८ खाडगेड T A. वार्टामर्च

भापके माइयोंके साम्तेमें कपहेका स्वतसाय होता है।

(३) देख्टी—गोदर्व नरास रामगोपाछ मोहना—यहां भी कपके का स्वकृता होना है
 इसके भविशिक महियामें आपकी कोपछेकी सान भी है।

मेसर्स हजारीमज होराबाज रामपुरिया इम क्रीड क्षेत्रम गाउँड भीतुन डीगजाळकी, भीतुन क्रिक्स से. २४३३मी में सहाजनी हैं। भाष ओखळ जातिड सकत हैं।

हस प्रमेंके पूर्व पुरुष सेठ श्रीयनस्मतभी बहुन्दी मानाम विकार हुन्ह है । भीतुन पराउत्मत्रभी केनत १३ व पंडी अनस्मान कराव्या गर्व और वहा लेका है पुत्र श्री समकिरानजीको दत्तक छिया। सेठ समिकरानजीके हाथोंसे इस फर्मकी विरोप तसको हुई। इस समय आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री हजारोनछजी, समप्रजापजी, मोजीटाछजी खीर अर्जुनटाछजी हैं। आपकी बोरसे सुजानगढ़ स्टेसनपर बड़ी सुन्दर दर्शनीय धर्मशाद्य बनी है। फलकत्तके विशुद्धानन्द श्रीपधाद्यमें आपने ५१००) दिए हैं। इसी तरह गोशाद्य आदि शुभ कायोंमें भी आप भाग लेते रहते हैं। अभी छुछ समय पूर्वसे आप सब भाइवें का ज्यापार अलग २ होने लगा है, जिसका परिचय इस मकार है।

(१) हजारीमलजीकी फर्न-

मयंदर-रामिक्शनदास हजारीमल-यहां नमक हा ज्यापार होता है।

(२) रामप्रवापजीकी फर्म

क्छक्ता—जीवराज रामप्रताप, २६।१ वार्मेनियनस्ट्रीट T. A. Pratap इस फर्नपर सब प्रकारकी श्राद्वका काम होता है।

बन्धई—रामप्रवाप नंद्ञाञ, रुक्ष्मीदास मार्केट T. A. Prtapnand इस फ्रमंपर मी खादतक। काम होता है।

भयंद्र-रामप्रवाप शिवचन्द्राय, यहां नमकका व्यापार होवा है।

(३) मोवीलाङजी खौर अजुनटाङजीकी फर्म

ष्टक्सा—जीवराज रामव्यानदास २६—३ आर्नेनियन स्ट्रीट, T. A. Gadodiya यहां बादवका काम होता है।

वम्बई—मोवीलाङ अनुनलाङ, उस्मीदास मार्केट—यहां श्राद्वका काम होता है। भयंदर—मोवीलाङ अनुनलाङ, यहां नमकका न्या<sup>पा</sup>र होता है।

# मेसस धर्मसीजी माण्कचन्द वोरङ्

इत फर्मेक मार्टिकोंका निवास सुजानगड़ है। इत दुकानको सेठ धर्मसीजाने १०० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आपके बाद सेठ माणकचन्द्रजीने इत फर्मेक कामको सन्माता। आपका सुजानगड़के समाज एवं राज्यमें अच्छा सम्मान था। आपके बाद आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी ने इतके दृत्यापारको चलाया। सेठ चुन्नीलालजी के २ पुत्र थे, मोवीजालजी और भूरामलजी। आप दोनोंकां,भी यहां अच्छा सन्मान था आप देशमें हो व्यापार करते थे। सेठ भूरामलजीके बाद बतानमें इस दूकानका संवालन आपके पुत्र सेठ मूर्यमल जी करते हैं। आप बहुत प्रतिष्ठित और कुकानका संवालन आपके पुत्र सेठ मूर्यमल जी करते हैं। आप बहुत प्रतिष्ठित और कुकानका संवालन आपके पुत्र सेठ मूर्यमल जी करते हैं। आप बहुत प्रतिष्ठित और कुकानका स्वालक व्यक्ति हैं। आपके सुदुन्यकी हमेशा पंच-पंचायतियोंने अच्छी प्रतिष्ठा रही है। आप



कस—चौथमल आसकरण—यहां आढ़त और हुण्डी चिट्ठीका काम होता है। नानगढ़—मोठीळाल आसकरण—यहां हुडी चिट्ठीका काम होता है। और श्रापका खास निवास है।

-.0.-

#### मेससे रामवव्श रामनारायण

इस फर्मके मालिकोंका मूळ निवास त्यान कुवामन (मारवाड़) है। पहिले पहिल संवत् १६०६में ,ाठ संवोकीराम जी मामूली हालतमें यहां आए थे। आपके वाद आपके २ पुत्र रामवल्दाजी और ।मचन्द्रजोने उद्युव्दंद पत्रालाल चूक्वाळेंके सामकेंमें पत्रालाल हजारीमलके नामसे कलकों में पापार आरम्भ किया। इस न्यापारमें आपने अच्छी सम्मित पैदा हो। संवत् १६७४में आपने ।त्रालाल हजारीमल नामक फर्मसे अपना काम अजन कर लिया। इस समयसे ही सेठ रामचन्द्रजी मुजानवृत्ते रामचन्द्रजी मुजानवृत्ते रामचन्द्रजी मुजानवृत्ते रामचन्द्रजी समयन्द्र सुजानवल्के नामसे न्याज वगैराका धंधा करते हैं। आपकी यहां एक महिश्वरी गरुसाल जलकों है। इसके लिये आपने एक मकान भी दिया है।

सेठ रामवल्या जोके पुत्र सेठ रामनारायण जो कत्तकत्तेनें घरना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। स्वापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १) कतकता -मेवलं रामवरस रामनारायण ४२११ स्ट्रांडरोड ( T A Kripasindhu)-यहाँ जुटका परु भीर आहनका काम और हुण्डो चिट्टीका व्यवसाय होता है।
- ्२ ) पेटा सेवा (जलपाई गोड़ी)—मेससं फन्हैवालल संम हरन-यहां जूटका व्यापार होवा है ।
- (३) नेनतिबंह-रामवगत रामनारायग-यहाँ भी जूटहा व्यापार होता है।

-:0-

## मेसर्स रूपचंद तोजाराम सेटिया

इसर्क्तरं माण्डिक सास निवासी थीक्षानेरके हैं आप पहिले मुंख्या और फिर जीली ( बीक्पनेर ) होने हुए सुलानगढ़ आरे । पहिले पहिल जीलीसे सेठ ज्ञानपंदनी फेडल २५) लेकर सिराफांत गये थे । यहां जापने अपना स्थापर लानालिया, और लच्ला पेसा पैदा किया । आपके बाद आपके पुत्र हपुत्रमल्लों और रवनपंदनी हुए । सेठ हपुत्रमल्लोंने जीयपुरस्टेटनें असर्वेशनर नामक गांव बसाया । इस फर्मेंक मालिक आरम्भतें बीक्पनेरके सुरुद्धरों थे ।

सेठ स्पुत्रमञ्जीके पुरश्नोज्यज्ञों और दोटारामजो हो पुत्र थे। स्तंशानमें स्पुत्रमञ्जीहराम समस्य पर्मेंद्र महित्र सेठ तोटारामओंके शिवपृत्र हैं जिसके साम सेठ परित्रक्षणी, हर्ने कि हैंद्र स्वरूपकों है। जावतीन जरना व्यवसायक मध्ये महार पहा सहे हैं। सामके कि कि व्यवस्था स्वरूपकों है।



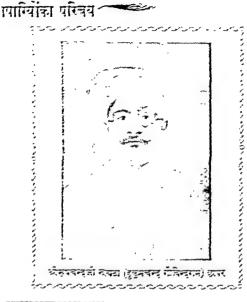





## रतनगढ

यीकानेर स्टेट रेल्वेकी रतनगड़ जंकरानके पास वसी हुई यह वसी है। चारों और दुर्गसे िपरी हुई यह सुन्दर एवं साक वस्ती है। इसको मनुष्य संरुग करीव १३-१४ हजारके हैं। एक राताब्दी पूर्व यहांपर कोल्यस तामक एक छोटासा प्राम था। वीकानेरके महाराज रतनसिंहजोने इसे अपने नामसे वसाया। इसकी वसावट बहुत अच्छे दक्षसे की गई है। यहांके कई पिनक्षंकी भारतके विभिन्न स्थानों में दूकाने हैं। यहांके धनिक समाज को दानवर्म एवं शिक्षा प्रचारको और विशेष कवि है। इतनेसे छोटे स्थानमें कई पाठशालाएं, एवं कई प्रकारकी पारमाधिक संस्थाएं चल रही हैं। यहांकी हवेलियों वोकानेरसे लुड विशेष प्रकारकी हैं। बीकानेरमें हवेलियों के अप्रमागमें पत्यरपर खुदाईका काम अनुपम रहता है और यहांकी हवेलियों की दीवालींपर चारों और विवकारी और रंगाईकी विशेषता रहती है। जितना रुपया विल्डिंग वनवानेमें लगता है, चसका एक अच्छा अंश एसको एंगवानेमें लगता है।

यहां पेश होनेवाली वस्तुओंमें मूंग, वाजरा, मोठ,ज्ञार श्रीर मूंज खात हैं। रोष सब वस्तुएं यहां बाहरसे आती हैं। बीकानेरको अपेश यहाँक कुए कम गहरे होते हैं।

व्यवसायके नामपर वहां कुछ भी नहीं है। यहां के सभी निवासी अधिकतर बाहरकी भागदनी पर ही निर्भर रहते हैं। व्यापारियोंकी यहां बड़ी २ हवेलियां बनी हैं जिनमें सालमें कुछ मासके टिये बाबु सेवनके टिये सब टोग आते हैं।

यहांपर हनुमान पुस्त्र जातय नामक हिन्दीका एक अच्छा पृस्तकालय बना हुआ है। धायुत सूरजमलजी जाजानने इसकी एक सुन्द्रर इमारत भी बनवा दी है। इस पुस्तकालयमें भिन्न २ विप-योंकी ८५०० पुस्तके हैं। इसके अतिरिक्त ६४ पत्र पत्रिकाएँ भी यहांपर आती हैं। यहांका प्रवन्य अच्छा है। इसकी इमारतका चित्र इस मंथनें दिया गया है।

# मेसर्स ताराच'द मेघराज

इस फर्मके बवनान मालिक श्रीयुव सूरजमळजी वेद हैं । आप श्रोसवाळ जाविके सळन हैं। यह दुकान पहिले माणिकचन्द वाराचंद नामक फर्ममें सम्मिट्ठिय थी। इस नामसे इसे ज्यवसाय करते हुए करीब ३० वर्ष हुए।



# र्गताय ब्यापारियोंका परिचय





हुकुमभन्दकी वेद (पोजगज हुकुमपन्द) रत्नवट् । स्वश्सेट नागवन्द्वी वेद (मागहवन्द्रनागवन्द) स्तनवट्







- (४) माथामाह्ना (क्व बिहार) मेसर्स यराक्ररण माळवन्द, यहांपर जूट, तमास्त्र और हुण्डी चिट्ठोका व्यापार होता है। इस स्थानपर नापकी जमीदारी भी है।
- (५) खानसामा (जलपाई गोड़ी) मेसर्स बराइरण मालचन्द—वहां भी वैद्धिम और जमीदारीका काम होता है।

## मेसर्स माणिकचन्द ताराचंद

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान रतनगढ़ ( यीकानेर ) है इस फर्मको इस नामसे कलकतेमें व्यवसाय करते हुए करीब १० वर्ष हुए। इते सेठ ताराचन्द्रजीने स्थापित किया था। तथा इसके व्यापारको विशेष वरको भी आपहीके द्वारा मिलो। आपका देहावसान क्वंत १९७१ में हुआ। आपके एक पुत्र सेठ जयचन्द्रलाजजीका देहावसान संवत् १९६२ में और दूसरे सेठ मिथराजजीका देहावसान १६५२ में हुआ।

वर्तमानमें इस फर्नके मालिक सेठ अयवन्दरात नीके पुत्र सेठ पूनमचन्दनी, रिखवचन्दनी, दौल्यरामजी और संविपालालनी हैं। लापकी औरसे यहां एक गणित पाठशाला चल रही है आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं।

क्लक्ता—मेससं माणिकपन्द ताराचन्द नं० १६ केनिंगस्ट्रीट—यहां हुंडी, चिट्ठी और कपड़ेका इम्पोर्ट विजिनेस होता है।

### मेसर्स रामविलास सागरमल

इस फनेंके मालिक अमवाल जातिके सज्जन हैं। आपका सास निवास रतनगड़ है। इस फर्मकी स्थापना सेठ वर्ल्यवहासजी और रामविजासजी दोनों भाइयोंने की । पहिले इस फर्मपर यल्टेवहाल रामविजासके नामसे व्यवसाय होता था। इन्हों होनों भाइयोंके हाथोंसे इस दुकानके व्यापारकी तराये भी हुई। संवन् १६४५में सेठ वर्ल्यवहासजी का देहावसान होगया। तबसे इस दूकानक कार्य सेठ रामविल्यसजी ही सन्दालते हैं। आपके इस समय भी सागरमज्जों भी नंदलाजी भी वंजनायजी और भी यलाखलालजी नामक ४ पुत्र हैं। आप वार्रो शिक्तिल हैं। इस समय यहां नापकी एक पर्मशास्त्र पनी हुई है। यहां नापका एक परा कुझां मी बना है। नापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) व्यवस्ता मेतर्न रामविद्यस सागरमत १३८ हरिसनरोड, इस दूसनपर कपड़ेका व्यवसाय होता है।



ह्युतरामजी और गोपीरामजीके हार्योते इस फर्मके व्यवसायको विरोप उत्ते जन मिल्य । सेठ गोपी रामजीके ५ माई और थे।

वर्तमानमें इस फर्मके माङिक श्री रामित्रञासजी, श्री बद्रीनारायणजी, भी मंगत्र्वालमी, श्री गाजानन्दजी, और श्री गोजुलवन्दजी हैं। आपका परिवार रतनगड़में बहुत सम्माननीय और प्रतिद्वित माना जाता है। इस कुटुम्बकी दान, धर्म और सार्वजनिक कार्यों शे भोर हमेराासे अच्छी क्विंद रही है। आपको ओरसे रतनगड़में ३ पर्मशालाएं, २ एके कुर, एक श्री सीतारामजीका मंदिर और एक छतरी बनी हुई है। इसके अविरिक्त रतनगड़में तापिड़वा पाठशालाके नामसे आपकी दो संस्तृत पाठशालाएं वल रही हैं, इनमें विद्याधियों के लिए भोजन और वसका भी प्रवंध आपकी औरसे है। रतनगढ़के आसपास भी आपने २ तालाब और २-३ कुए बनवाये हैं।

श्रीयुव मंग्त्वाङको तापड़िया माहेश्वरी समाजमें प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं। बिड्डा परिवारते जापका निक्ट सम्बन्ध है। जापको फर्मका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कलकता—मेसर्स गोपीराम गोविंदराम, ११३ मनोहरदासका कटला—इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार होता है।
- (२) कडकता—मेसर्स इरदेवदास रामविद्यस, मनोहरदासका कटला-इस दुकानपर भी कपड़ेका व्यापार होता है।
- (३) कटकता-मेसर्च यालावश बदीनारायण, मनोहरदासका कटटा-इस फर्मपर भी कपड़ेका व्यापार होता है।
- (४) रंगून—मेसर्व गोपीरान शिववरंश, मार्चेन स्ट्रीट-इस क्रमपर बेंहिन, हुण्डी, विही और क्पड़ेका व्यापार होता है।

## मेससे हणुतराम सवसुखदास

इस फ्रांक माण्डिक अमवाल जातिके खेमका सजन हैं। क्लक्तेमें इसे सेठ नायूरामजी और उनके भवीजे तेठ रामिक्सानजीन स्थापित किया था। वथा इसके ज्यापारको दिशेष वरकती नायूरामजीने पुत्र जवाहरसलजीने दी थी। सेठ जवाहरमलजी वीकानेर स्टेटकी कमेटीके प्रवर्षतक मेम्बर रहे। यहांके सरकारी औषयालयकी मिल्डिंग आपने बपने खर्चसे वैदार करवाई थी। सेठ जवाहरमलजीने कलकतीने कलकती प्रवाहयकी मिल्डिंग आपने बपने खर्चसे वैदार करवाई थी। सेठ जवाहरमलजीने कलकतीने कमहर्स्ट स्ट्रोट औषयालयमें ५१०००) तथा इसी नामके नियालयमें ४१०००) दान दिया था। इसी प्रकार हरिद्वार (कनवल), बनारस लादिने धार्मिक कार्योंने भापने यहुत अच्छी २ रक्ते दान की थी। कनवलमें आपकी धर्मशाला है वहां प्राह्मोंके लिए अन्तरक और शिक्षका भी प्रवंप है।



#### Will additional actual



ठ ननमुखग्यजी राजगहिया, राजगह



सेट पतालालको बेर (उर्यचंद पतालाल) चुरू



वनवारीचालको Sio सेठ सन्सुखगयजी, राजगङ्



सेट जनगमलजी वेद (वदयचन्द पतालात) चुरू



,, अरहोधर यसंवलाल

, शंकरदास मगउराम

u शिवजीराम पूर्णमळ

कपड़ेके व्यापारो

मेससं चुन्नीटाल गोविन्द्राम ... चुन्नीटाल शिवद्रचराय

,, चुन्नाळाल स्तबद्वस्य ., दुलसीसम जयनासच्य

,, दल्डुराम नानकराम

, नेनसुखदास छखमोचन्द

n नारायगदास लझ्नीचन्द

n बल्जानरमञ्जूहारमल

; शिवपसाद चंगादेवाटा

u सुगनचन्द्र भोलाङ

चांदी-सोनेके व्यापारी

. नेसर्स गंगतान राधाव्यान

चुन्नीटाङशिवदत्तराय

" चुन्नीखळ गोविन्दराम

" इंतरदास होराटाल

तेलाके व्यापारी

मेसर्स गुलावराय विशानलाल

, शिवजीराम पूरनमल

जोहा-पीतजके व्यापारो

दुर्गादत्त जुगडिक्सोर पल्ड्सम शिवनारावण मुखरामदास वरासरवाटा सुरजमल रामेश्वर

## दुख

पूर्व बीकानेर स्टेटरा एक आबाद शहर है। यहांकी विशाल इमारलें यहांकी सम्मतिका गुपमान कर रही है। यह स्थान बीकानेर स्टेट रेल्वेकी रवनगढ़—हिसार लाईनपर अपने ही मानके स्टेशनसे १ मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यहांपर कई सार्वजनिक संस्थाएँ हैं जिनका परिचय आने दिया गया है।

स्थायी ज्यापार तो यहां क्रम है पर सहा,—ज्ञायदेखा ज्यापार—यहां बहुव होता है । सहे के बाजारमें हमेरा। बड़ी चहुछ पर्ड और धूनयान खुती है। यहांके स्थायी ज्यापारमें गड़ा तथा करहा प्रधान है। ये दोनों हो पहार्थ सहरसे हम्बोर्ट होते हैं। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाच्य छोई विरोध माछ नहीं है।

इर्धनीय स्थानोनि एक फोर्निस्तम्ब नामक स्थान है। यह रेस्वेके स्टेशनसे वृहत्तक आनेवाडी सड़करा पना हुआ है कई सुन्दर और भारतूर्व इडोक संगमत्तरनि पश्चोद्धारी द्वारा काटहर इसकी बारों और दिवाडोंने क्याचे गये हैं।

इस्टें ब्रिटिश्ड प्रज्ञवर्षाधन,सर्वाहेडकारी स्ना पुस्तक्राडव आदि स्थानमी दर्शांचेव है। सुराना



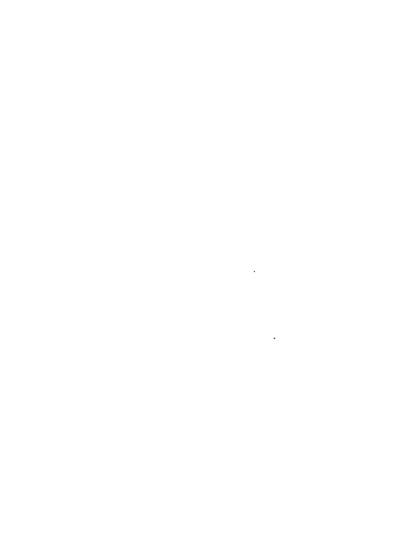

#### भारतीय व्यागरियोका परिचय

यालागांव ( आसाम )—मेसर्स कुल्नमञ् हुलासचन्द्र पो॰ कोढ्डा बाद्र-गां वाद हो गले का न्यापार होता है।

छापरमें भाषकी स्यायी सम्पन्ति है।

मेसर्स हुकुमचंद गोविन्दराम

इस फर्में माण्डिकीका निवास स्थान यहाँ पर है। यह वर्न वो पार्कें माण्डिकीका निवास स्थान यहाँ पर है। यह वर्न वो पार्कें को जी है। इस वर्मके संचाडक तेरापंथी ओसवाल सक्तन हैं। यह वर्मका है। इस वर्मकें अपनी स्थापित की थी। आपके हार्मों है इस वर्मकें अपनी क्र्मीं हों। इसे में आपके पुत्र सेठ गोविन्दराममी हुए। आप ही इस समव हम करें के मार्किशी की भाई ओयुव सेठ तिलोकचन्दनी हैं। आप दोनिंही सक्तन मिलताता वर्मकें हैं हों भें पत्रचीते सुप्रम अीयुव रूपकन्दनी नाहत हैं। आप तिलिक बीर कार्मा प्रार्थी सक्तान है। बीर के प्रार्थी स्थापित की स्थापित स्थापित की स्थापित की स्थापित की स्थापित की स्थापित स्थापित

इस कर्म हो ओरले यहाँ एक सुन्दर प्रमंत्राला बनी हुई है। ओरलुर संज्ञात हो तथा गोशालामें व्यापकी भोरसे कच्छी सहायता महानही गई थी। इसी यात्र कोर्र सुनिरान श्री काळूरामजी महाराजका चतुर्मास करवारेमें आपने करोब २० हमा राग हुने

आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है :—

रवालपाड़ा ( व्यासाम ) मेससे हुकुमधन्द गोविन्दराम—यहा करहा वधा वहासी हा है? व्यापार और आदृतका काम होता है।

प्लंडना-भेससं हुदुमचन्द हुलसचन्द, ४ दर्श रहा-- र , A Eaou-- वर्ग हुंके हैं । वया जूटका व्यापार होता है । कमीशन एजंसीका बाम भी हम इसे हारी

विज्ञासी पाड़ा (बासाम) मेसर्स विज्ञेडचन्द्र शोभावन्द्र—यहां सन प्रधारो होता है।

धूनी (भासास) मेससे मोहनळाल भोमसिंह--यहां भी सब प्रधानी हतीयन रहते हैं होता है।

चापड़ ( आसाम ) मेससे सुरक्षमञ् रूपचन्द्र — यहां हुंशी चिट्ठी नया चारुम आरा हुई । साळ्यामा ( आसाम ) मेससे ग्रेबिन्स्यम विलोकचन्द्र —यहा मादुन्य कार्न देती है। सादवमाम ( आसाम ) मेससे हुक्कमचन्द्र हुलासचन्द्र —यहां मूट कीर तृत्वी रणेगे वेद्र हैं। होता है।

खापर (पीकानेर) यहाँ आपका निवास स्थान है। इस गांवर्ने बापकी वह भन हमा धरी

# मेसर्स तेजपाल विरदीचन्द

इस फर्मेंके मालिकोंका निवास स्थान यहींका है। आप मोसवाठ तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने बाठे सक्ष्य हैं। इस फर्मेंक पूर्व पुरुप घड़े यहादुर व्यक्ति हो गये हैं। उनमेंसे जोवनदास जीका नाम विशेष उल्लेखनीय है। छोग कहा करते हैं कि उन्होंने मापना सिर कट जानेके पश्चाल् भी बहुत समयतक वळवार चळाई थी। जिसके ळिये यहांकी झौरतें अमीतक ध्रपने गोतोंमें उनका नाम गाया करती हैं। इन्हों जीवनदासजीके तीन पुत्रोंमेंसे सुखलाजजीने नागोरसे यहां आकर वास किया। आपके भी तीन पुत्र थे जिनमेंसे वर्तमान फर्म सेठ बाळचंदजीके वंशजोंकी है। आपके भी तीन ही पुत्र हुए। पहले श्रीयुत कक्मानन्दजी दूसरे श्रीयृत तेजपालजी और तीसरे श्रीयृत विरदीचन्दजी थे।

सेठ रुक्मानन्द्जीने संबन् १८६१ में छ्ळक्ते जाहर फपड़ेका व्यवसाय ग्रुरू किया। उस समय आपकी फर्मपर रुक्मानन्द शिर्दोचन्द नाम पड़ना था । संबन् १९६२ में सेठ रुक्मा नन्दजोक वंशन इस फर्मतं अत्रग हो गरे। इस समय उनका व्यवसाय दूसरे नामसे होता है। जबसे सेठ रुक्मानन्दगीके वंशन इस फर्मते अलग हुए तभोसे इस फर्मपर तेजपाळ विरदीचन्द नाम पड़ता है।

वर्तमानमें इस फर्मके संवाउक सेठ वोलारामजी सेठ रायवन्दजी, सेठ श्रीवन्दजी, श्री०

सोहन अल में प्रमु भी अपकरणजी हैं। आपका परिचय इस प्रकार है।

सेठ रुकमानन्द्रजी — आप यहें होशियार ज्यापार कुराज व्यक्ति थे । इस फर्मकी विशेष वराधीका श्रेय आपहीकी है। आपके समयमें एकवार जगातका मृतवा वटा था । उसमें आप नाराज होकर बीद्यनेर स्टंटको छोड़कर जवपुर स्टंटमें चले गवे थे, फिर महाराजा सरदारसिंह जीने आपको अपने खास व्यक्ति मेहता मानमळ्जी रावतमळ्जी कोचरके साथ जगात महसूळकी माम्बेक परवाना भेजकर सम्मान सिंहत वापस जुळवाया था । आपका देहावसान संवत् १९४२ में हुआ।

सेठ तेजपाळजी धौर बिरदीचन्द्जो---आप दोनों सज्जोंने मी इस फर्मधी खच्छी तरही छी। आपका राजदारवारमें अच्छा सम्मान था। आपको रुचि धार्मिक कार्योको और विरोप रही है। आपका देहावसान कूमराः संवत् १६२४ और संवत् १६५६ में हो गया।

सेठ वोटामठजी—वर्तमानमें आप फर्मके मालिकोंको मेंसे हैं। आप शिश्चित एवं एदार सज्जत हैं। आपका प्यान पुरातत्व सम्बन्धी खोजोंकी और विशेष हैं। आपने यहां एक सुगना पुस्तकाल्य स्थापित कर रखा है। इसमें करीव २५०० प्राचीन हस्त लिखित मन्य मौजूद हैं। आपका दरवारमें भी अच्छा सन्मान हैं। आप बोदानेर स्टेटको टेजिस्लेटिट्ड कौन्सिङके मेन्यर हैं। न्युनिविपेलिटीके भी आप सदस्य हैं।









भैवर हतिनिहत्ती सुराता (नेत्रवाल विस्तीचन्द) गुरू





अंके नामसे व्यवसाय करती थी। पर भाइयोंमें बटवारा होजानेसे खाप इस समय ।परोक्त नामसे व्यवसाय करते हैं। इस नामसे फर्मको स्थापित हुए करीय १६ वर्ष होगये।

आपको यीकानेर दरवारने खानदानी सोना, तथा खास रुक्के बद्सा हैं । आपकी ओरसे वहां एक धर्मशाला बनी हुई हैं । आपका यहां अच्छा सम्मान है ।

अपिका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

क्लक्वा—मेसर्थ पत्नावाल सागरमल, ११३ क्रासस्ट्रीट—यहां विवायनी कपड़ेका इम्पोर्ट होता है। नंउ १० फेनिंगस्ट्रीटनें आपको गही है।

क्छक्ता—मेसर्तं धनााज हतुतमल, ११२ क्रासस्ट्रोट—यहां खुजा माल धोक विकता है। चूरः—यहां आएके मकानात आदि वने हैं।

## मेसर्स जेतरुप भगवानदास रायवहोदुर

इस फर्मके वर्गमान मालिक भीगुत महननोपालजी चानला हैं। आप अप्रवाल जातिके सम्जन हैं। आपका मूछ निवास स्थान यहीं हा है। यहां आपका ओरसे पर्मशाला, मन्द्रि और छुएं आदि बने हुए हैं। संस्कृत पाठशाला तथा खन्नत्त्र मो आपकी ओर चल रहा है। यहां हुंडी-चिट्ठीका काम होता है। आपका विशेष परिचय सम्बई विमानमें दिया गया है।

## मेसर्स मन्नालाल शोभाचन्द

इस फर्मके माल्कि वहींके निवासी हैं। आप ओसवाल सुराना गोत्रके सज्जन हैं। इसफर्म को स्थापित हुए करीब ५० हुए। इसके स्थापक सेंठ मन्नाव्यक्षत्री थे। आपके हाथोंसे इस फर्म की बहुत उन्नति हुई। श्री शोभाचन्द्रजी आपके माई थे।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ मन्नालालजी तथा शोभाचन्द्रजीके पुत्र सेठ तिलोकचन्द्र जी हैं। आजकल आपही दुकानका संचालन करते हैं। आपके इस समय चारपुत्र हैं जिनके नाम कमरा: हनुवमलजी, हिम्मतमलजी, यस्याजजी वथा इंसराजजी हैं। इनमेंसे प्रथम दो दुकानके काममें सहयोग देते हैं।

नापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।:--

बरुषचा— मेससं मन्नाटाल शोमाचन्द १५६ हरिसन रोड—यहां वैन्हिंग हुंडी चिट्ठी तथा सरामीका काम होता है। यहां आपकी निजी कोठी है।

चूर--यहां आपके मकानात जादियने हैं।

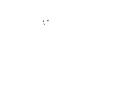









प्रकारनाथीं बोद्यमें (में इक्षामेंमर सरामन)

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

(२) कछकचा - मेसर्स दौळतराम राजवमळ १७८ इरिसनरोड-१४ फाँने आतम्रहरू । इसपर गहा, विल्रहन, भीर जुटका ब्यापार होता है। इस पर्मश्रे एक शांक लग करनेकी मिछ भी है।

#### मेसर्स रामरतनदास जोपराज धानुका

इस फर्मको सेठ जीपराजजीने ४० वर्ष पूर्व कलकत्तेमें स्थापित क्रिया था। एकं हो आप बीकानेरके सोहता परिवारके साथ शिवहास जगन्नाथके नावसे व्यासा करने थे। साम खास निवास रतनगढ ही है।

रतनगड़के भृषिकुल मद्मचर्याभ्रममें आपकी औरसे ४१ मद्भवारियों हो वेम मिलता है। आपने यहांपर एक श्री गोकिन्द्रेवजीका मंदिर एक पगीची और एक इस वे पनवाया है। आपने रतनगढ़के सहायक समिति नामक औषपाळयके लिये जमीन डेकर वना रा मफान भी बनवा दिया है। आएके पुत्र श्री मुरलीधरजीका देहावसान हीगवा है। बर्ववान्तें से मुरलीपरकोके मार्थीयसाइजी नामक एक पुत्र हैं। आपका ब्यापारिक परिवय स प्रकर है। क्लकता—मेखर्च रामरतनदास जोधरान नं र एक् हरिसनरोड, मिलको कोटी -या है। वर्

हंडी, चिट्ठीका काम दोता है।

#### मेसर्स सूरजमल नागरमल जालान

इस पर्मेश हेड व्यक्तित कछ ब्लेमें है। यह पर्म कछ ब्लेमें ह्नुमान जुर निर्देश देशीन प्रशंद है। इस फर्में हे मालिक अमबाज आतिक (आजान) सजन हैं। सापरी विवां की में बहुत अभिवृत्ति है। आपका खास निवास स्थान रतनगढ़ हो है। तनगढ़ने बाने ए मान पुलकालय नामक एक आदर्श पुस्तकालय संचालित कर रखा है। आग्ने इन पुना प्रदे लिए ३० हजारकी व्यावती एक मध्य हमारत भी रतनगढ़में बनवा ही है। तथा सम्भार १६ औ बाभीतक आप उसका क्यिकांस स्थय क्या रहे हैं। भिक्यमें भी कक अवस्थाओं स्टॉक टिए आपके इत्यमें अच्छे विचार हैं। आपका पूरा परिचय कतकते हे विज्ञाने विचा प्रस्थ

मेसर्स ह्यातराम गोपीराम

इस फार्नेड मालिकोंका साल निरास स्तनगढ़ है। बाप मार्थियो समावंड स्थानी स्य प्रमंत्री स्थापना करीय १२५ वर्ष पूर्व सेठ माणिक्राममाने की। माण्ड वार उन्त गेराविस्तानो, सेड इपूनगमनो, सेड गोपीसमनेन इस फर्नेड व्यस्तान संस्थान (इस अ



#### भारतीय व्यापाधिका परिचय

पका वाटात्र भी यनवाया है। कुं ए' तो ब्रायको ब्रोरसे कई स्थानीत को हा है। एकं स्थाप करे देशों औपपाट्य तथा एक कन्या पाठशाला और एक बीहिंग हाइम थी बार्श क्ये हैं। रहा है।

वर्तमानमें घेठ तनसुखरायजों के र पुत्र हैं। श्रीमभूग्यसार्ग वर्ण क्षेत्रकं आप दोनों शिश्चित सञ्जत है। पौठानेर दरबारने आपके सारे सानग्ना हो में मा आदि स्थादि स्थादि । आपको सेटको उपाधि भी निर्छो हुई है।

भापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कलकता — मेसर्स गणपनराय करपती, १२ १३ मेटरशाली ठेन-पाल बनाव विकास कार्या क्यापार होता है। यहाँसे डायरेक्ट लर्मती, जायान, इस्टेंड, स्रेडीश हार्य की स्थापार होता है। यहाँसे डायरेक्ट लर्मती, जायान, इस्टेंड, स्रेडीश हार्य की की की अन्य प्रो अञ्चलका प्रकारोर्ट होता है। गया निर्देश जायता है। साथक वहाँक गरस का प्रोप्त ने

#### मेससं शंकरदास भगतराम दिकमाणी

इस दर्मके मालिक अपनाल जातिक हैं। आपदा मूल निवास स्थान थांधरे। व्य इस दर्मके संवादक सेल भागरामत्री तथा आपदे पुत्र और शिरमायती व सदर्मने। आपदी दर्में हा पूरा परिचय बम्बर्स-विभागरे पेन तेन १८ में रिया गया है। व पंत्र है सामग्रे तथा हुंदी चिद्री और गहलेहा स्वस्ताय वृक्ष आदुनेका दम होन है।

वादमराहरम नोज्ञान नाज वंकर्स पगड कमीशन प्जंट ,, विक्योरम पुनवन मेसर्स कुन्दनमञ् नथमञ ,, शंदरस्य बलाव सेठ कन्होरामजी पंत्रका CIETA PATIO 31.4 मेससं गोपीसम बजरंगशस गहते हे स्थापा n । गमपनगुष नममुखमान गाजगदिया मंद्रशम गर्याक्सन मोइना વેલમે જુ દ્વાર કે કેટલન लुद्रवास विस्तर है बाल्याम महादेव मरावर्गाः दुगनगन गमको इस वेश्वा बोधगात्र गोरोगा - बेन्द्रनाम् स्टब्स् 107.4 PRVS.4 हेड विग्रीयन्त्र छत्त्र होगाव REAL PROPERTY बेक्सं हरती म बमन दल 44457 15117

• सुर्देश नेवन । स्ट्रांत

. के होत्रव कव्युक्त क

रंगून—कोठारी कन्पनी पो० या० ५०३—यहां बॅकिंग तथा हुंडी चिट्टीका कान होता है। चूठ—यहां खापकी शानदार हवेलियां पनी हुई हैं।

## मेससं हजारीमल सागरमल

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ माजवन्त्रज्ञों हैं। आप ओसवाछ कोठारी सम्जन हैं। इस फर्मके स्थापक सेठ हजारीमजाजी थे। आप व्यापार कुराछ सम्जन थे। आपहीके हार्योसे इस फर्मकी ताफी हुई। आपका व्यापार अफ्रीम और गल्टेका था। आपके वीन पुत्र हुए सेठ गुरमुखरायको, सेठ सागरमजाजी एवं सेठ सरकारमञ्जी। इस समय आप वोनोंकी फर्में अञ्चा २ चल रही हैं। उपरीक फर्म सेठ सागरमञ्जीके वंदार्जोक्षी है। आपकी ओरसे यहां एक औपवाटय स्थापित हैं।

धापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है.--कलकत्ता---मेससं हजारीनक सागरनरू ६ आमॉनियम स्ट्रीट---यहां हुंडी चिट्टी,सराफी,चांदी सीना और रोयरोंका व्यापार होता हैं। T. A. Jineshwar बुरु-यहां जापकी कई धारको २ ईमारतें बनी हुई हैं।

#### मेससहजारीमल गुरुमुखराय

यह फर्म भी उपरोक्त विगित फर्म से सम्बन्ध रायती है। इसके वर्तमान मालिक सेठ गुरुमुख-रायजीके पुत्र तीळरामलजी हैं। आपका धार्मिक कार्यों की ओर विरोष ध्यान रहता है। आपके पांच पुत्र हैं। सब सज्जन हैं। आपके यहां जमीदारीका काम होता है। वैंकिंग और हुंडी-चिट्ठीका काम भी यह फर्म करती हैं।

858

कपड़े के ट्यापारी खेवसीड़ास ट्वकरण गर्चेराड़ास जुगजिब्सोर दानीदर दुर्गाड़ास भगवराम मन्त्रालाछ रामलाछ गंगाराम

गल्ले तथा किरानेके व्यापारी गोविन्द्रपम इन्द्रनडाउ दामोदराव दुगोदाव वाडवन्द्र भानीसम भानीसम घाडीसम भगसज जोसीसम रिवनासदग सूरजम्ड हणुकसम नौरंगसय

चांदी-सोनाके व्यापारी गोविन्दरान गंगाघर गोविन्दरान कुंजज्ञाज शिवद्वराय व्यमीवन्द



## ारतीय व्यापारियोंका परिचय



:राउतमनजी पीचा (अम्बद्रस्य पांचीराम) सुसरदारसहर



स्वब्सेठ चुन्नीहालको दृगङ्ग (की० चु॰) सरदारहा



भानपामश्री हमह (बीजगंत्र मेरीदीन) सरहार शहर कि



WESTER OF THE COMME

पुस्त हालयमें छपे हुए प्रन्थोंके अतिरिक्त करीन २५०० हस्तिखित प्राचीन प्रन्य भी है। एकं वि छक भी तोलारामजी सुगना तथा श्रोग्रुसकरनती सुराना है। इसमें एक पांत्रस एक छोजी हुआ है, वह दरांनीय है। इसी प्रकारकी और भी कई वस्तुए दरांनीय है। इसका मां। भी पी देवजी करते हैं। आपका मैने बमेंट बहुत सुन्दर है। इस पुस्तकात्यके विवास सके विकास फर्ड प्रसिद्ध निद्धानोंकी सम्मतियां संप्रहित हैं। सम्मतियां यदी बच्छी हैं। यहाँ स्वर्णते परिचय इस प्रकार है।

#### मेसर्स उदयवन्द वन्ताताल

इस फर्मेंके वर्तमान मालिक सेठ इजारीमळजो एवम् जंबरीमळजो वेर 🕻 । बार्च 🕬 स्थान यहींका है। आप ओसवाल स्वेतास्वर जैन धर्मावलस्वीय सजन हैं। आपधेर्य गृह् है। इसके स्थापक सेठ पन्नालालजी हैं। आपने संबत् १६२४ में इलकतेने सन इन्हें हर की । आपहीं के हाथांसे इस फर्म की उन्तति हुईं। आपके दो पुत्र हुए-सेंड सागलको है है जंबरीमळजो । इस समय सेठ सागरमळतो अपना अखाइरा व्यवसाय कारे हैं।

सेठ जैनरीमजजी बड़े सादे एवम् मिलनसार व्यक्ति हैं। आपको बोरते वहां एक की

यनी हुई है ।

इस समय सेठ जंबरीमलजीके चार पुत्र हैं जिनके नाम श्रीक्नोरानवती, श्रांदाहद्ये श्रीमोहनळालजो , तथा श्रीरायचन्द्रजी हैं । इनमेंते श्रीयुत्र गर्शरायञ्जी उद्यनके बादक प करते हैं।

बापका ब्यापारिक परिचय इसप्रकार है-

पळकता—मेतर्स उरवधन्द पत्नाजाल, ४२ आर्मेनियन स्ट्रोट—गर्डा विज्ञानी बन् जूटका ब्यापार होता है। यहांपर डायरेस्ट विज्ञायनते कावा आता है। वह है जुटका एक्सवोर्ट होता है।

चळकत्ता — मेसर्स जनरीमल गनेरामल, ४२ आर्मेनियन स्ट्रीट —यहां मटका व्याटा होते हैं। ई

आपको स्थायो सम्पति भी बनी दुई है।

मेसर्स गणवतराय हरूमानंद वागना

इस प्रमीके वर्गमान संपालक सेठ दकमानन्द्रमी वागमा और सेठ एडॉस्टर्स है। हैं। साप अभवाल जातिक सक्त हैं। भाषका विरोद परिचय वनके विनाम त्री यहां आपका मूळ निवास स्थान है।

षड़े प्रतिभा सम्पन्न एवं व्यापार हुराल थे। आपहीकी वजहते इस फर्मकी तरकी हुई। आपके पश्चात आपके पुत्र लेठ जुन्नीलातजी हुए। आपने भी अपने व्यवसायको छन्नितपर पहुँचाया। वर्तमानमें आपके दो पुत्र इस फर्मका सध्यालन कर रहे हैं।

बापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

ब्रह्मकता—मेसर्स कुरालवन्द चुन्नीलाल ३६ आर्मेनियन स्ट्रीट T.A.Mahajan---इस फर्मपर बेंद्विन हुंडी चिट्टठी तथा जुटका व्यापार होता है।

सिराजगंज-टीकमचन्द दानसिंह--इस स्थानपर आपकी जमीदारीका काम होता है।

इसके अविरिक्त भड़ंगामारी (रंगपुर), मीरगंज (रंगपुर), सोना टोटा, (योगड़ा), जवाहर याड़ी (रंगपुर)आदि स्थानोंपर भी खापकी शाखाएँ हैं। सरदार शहरमें भी आपकी स्थाई सम्पत्ति वनी हुई है।

#### मेसर्स पूसराज रुघलाल भाँचलिया

इस फर्मफे वर्तमान मालिक सेठ पूसराजजीके पुत्र भी सेठ रुपलालजी, सेठ सुजानमलजी, सेठ हजारीमलजी और सेठ मिलापचन्दजी हैं। आप बोसबाल तेरापंथी सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीव ८० वर्ष हुए। विरोप तरकों सेठ पूसराजजीके हार्थोंसे हुई। वर्तमानमें आपके चार्रे पुत्र ही दुकानका सञ्चालन करते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

फलकता—मेसर्स वोधमल गुडायचन्द्र, मनोहरदास कटला ११३ कास स्ट्रीट—इस फर्मपर कपड़ेका तथा हुंडो चिट्ठी और वैकिंगका काम होता है। इस फर्मपर वायरेक माल विलायतसे आता है।

सरदार शहर-यहां आपके मकानात आदि वने हैं।

## मेसर्स वींजराज तनसुखदास दूगड़

इस फर्मके वर्तमान माहिक सेठ योजराजजीके पुत्र सेठ वनसुख्यायजी और सेठ पूसराजजी हैं। लाप ओसवाल जाविके सज्जन है। इस फर्मका स्थापन आपके पिता सेठ योजराजजीने किया। सेठ योजराजजी वड़े होशियार और व्यापार दश पुरुप थे। श्वापक्षीके हार्योंसे इस फर्म को तरकी हुई। योकानेर दरवारने आपको खास रुक्ते तथा छड़ी इनामतकी हैं। आपका देहाबसान हो चुका है। कहते हैं आपके मोसर्से सारे सरदार शहर और आसपासके गांववाले निर्मावत किये गये थे। सेठ पूसराजजी योकानेर स्टेटकी लेजिस्लेटिव्ह कॉसिलके ईसालसे मेम्बर हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

क्लक्चा—मेतर्स योजराज वनसुखदास, मनोहरदास क्टला ११३ कास स्ट्रीट—यहां कपड़ा तथा हुंडी चिहीका काम होता है। सरदार राहरमें आपकी अच्छी हमारतें बनी हुई हैं।

## भारतीय ब्यापारियांका परिचय





ग्रं सेठ तोलारामजी सुराना (में० तेजपाल बिरदीचन्द) स्त्रः सेठ विवहरणती मुगता (में० वेजपार्शः)





सेव श्रीबरशता मुगमा 👫

ते स्वयचन्द्रभी मुगना (नेमपान विग्रीचन्द्र)

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय-



में. मदारामजी मंबर (हणुकराम नाराचन्द्र) डोगरगढ़ 📑 से० आसारामजी मंबर (हणुकराम ताराचन्द्र) होगरगढ़





केंद्र कारणलाने क्षेत्र (राज्याव सामनन्त्र) र गामक



#### भगदेन अवस्थित वस्ति

के निकासको अन्त केंद्रों कर महे जाते हुई। उन स स्व नम्बद्धे नवको गृह सम्बद्ध है। बाले हे ब्रोबर बन्हेर रॉप ब्रोसे स हरा स्ट्रांत के का क्षत्रे का कार्यस अवते हैं। एकं का क्षेत्र M र्रोक्ट्रेट हो । यह इस्टों हो स्तरहों केंद्र बड़ इस्टों से बांत ली

यं । अस्य देहत्वन चेन् १६४:वे हुनः के एतन्हें - यस्ते स्व वर्क चीक्रीने हैं। यह स्व हेन

कार्य बर्लिंड क्यों ब्रोकेट्टी अवहिंड क्लिने कार्कों के देखांत्र र्थ ध्यान्य हुते। प्रार कार्य प्रत्येतीचे क्वेती करते हेथे। ईस प्रमध्यम् । व्याधिक द्वाहरी। बाद्य त्रमा ए सार्वे। 🗗

स्वद्भावका वंद्या पाई स्वेहैं। इसे ह लागा है है है है। स्वकुत्रमञ्जये किलंग बहुत हुन को होहै। वित्रम ता हर्त्यों गवा है। ब्यास दहरे सर्वासे बचा स्थाही। बाहे रहता हिंद्राहरी र्विहरू है।

भारत्र व्यागरिक ग्रीवय स्वश्मार है। श्रास्य — नेवर्ग नेवराव विद्यानन् ३३ वर्तनेता सूदि, र.३ डाट्यानी

वैकिंग हुंदी, विही तथा विद्यारों करहे च स्पेट हेंच है। स्त्रे प्रवार नारात, जांनी आहे देखेंसे छताचा सनात, छड़ी का देनों भे हैं। भारत है। कतक्या मेनमं वेजवाल विरश्चितन २ मार्जनियन स्ट्रेट वर्रा उटा में दिने

नैं ४३ भामिनियन स्ट्रीटर्ने आयग्र हाताग्र आगमाना है। यह ग्राब्द (१९) यहाँ मौसिमर्ने कृपेव ३०० हर्जन छत्ते गंजना नैपा होते हैं।

फेटरना -मेमर्स श्रीबन्द सोहनदाल तं २ र गुनन्दनदेन-इत स्थानर हा है।

कटक्या—मेसर्स तेजपाठ वित्त्रोचन्द् १२८ ग्रान स्ट्रोट—प्रश कार्रे स मुग्ग स्ट्रार्ट हो कामाना है। सामकर नैतमुखदी बिक्री बहुत होती है।

नगरत परनाशिक्ष सागरमञ्ज स्म ममय स्थ प्रमीके संयोजन सेठ सगरमञ्जी तथ सरके दूर होते स्मान प्रमुख्यों हैं सेट स्तापक स्थायमक संयाजन सेट सागामक ते नव स्वाह पूर्व की क्षेत्र हैं। सेट स्तापक को हैं। स्वार सोमशान तेगरेवी सहजन हैं। स्वाह निस्स हरने स्वाहरी को के भारको कर्मको स्थापित हुए बहुत समय हो गया। परते वह क्रमें वहत्तन हरी

# कोटा, बून्दी श्रीर भालरापाटन

KOTAH BUNDI

**JHALRAPATAN** 

# &

, भारतीय व्यापारियों हा परिचय







मां पन्ताप्तको देश (बन्नात्रक मात्रस्त्र) कु

## कोरहा

:0:-

मी० मी० एएड सी॰ आई० रेटनेके प्राडगेज सेक्शनमें राज्ञान और मधुराके यीच कोटा जंक्शनम् मुन्दर और रमणीक स्टेशन बना हुआ है। इस स्टेशनसे पांच मील दूरीपर कीटा शहर बसा हुआ है। वहीं के वर्तमान महाराजा श्रीमान उन्मेदिसहीं मुनिखद हाड़ा वंशके बंधज है। जिस प्रकार हाड़ा वंशक प्राचीन इतिहास उच्चल और गौरवपूर्ण है, उसीप्रकार महाराज उन्मेदिसहींका वर्तमान जीवन भी अत्यन्त उच्चल और गौरवपूर्ण है। आप वन पुने हुए देशी राजाओं में हैं, जिन्होंने अपनी प्रजाके लिये, अपने किसानोंक लिय, राज्यमें स्वर प्रकार की मुश्चिर्य कर रक्ष्मी है। तथा जिन्होंने समाजमुखरके परित्र श्रीय प्रवृत्त अमगण्य और उत्साह पूर्वक भाग लिया है। जिन्होंने अनजाकी शिक्षके लिय मी सब प्रकारक द्वार रमोज रक्ष्में हैं। जो प्रजाकी गाड़ी कमाहेंक पेसेको विज्ञासकी नदीं न पहाकर उसका सदुर्योग पर रहे हैं और जिन्होंने वेगारक समान सपहुर प्रवाको अपने राज्यमें बन्द कर दिया है। इन सब टिप्टवोंसे महाराजा कोटाने जो व्यवहारिक कार्च्य कर दिखड़ाने हैं, वे प्रत्येक देशी राज्यके लिय सनुकरणीय है।

क्तिनों से सुविधा के जिय थोटा राज्यकों ओरते वई स्थानों र यो आपरेटिंट में क तृते हुए हैं, जहां से क्सिनों को उत्तन और पुष्ट योज सन्ताय किया जाता है तथा कम व्याजपर रपना कर्ज दिया जाता है। इसके कांतिरक इस राज्यने द्वापिक जिय न्याराधीका भी बहुत अस्पा परंथ पर रक्ता है। जीर भी सब प्रचारके सुनीते थोटा-स्टेटके क्तिनों से द्वाप है। हाड़ीतीय द्वारा बेसेटी बहुत उपजाब द्वारा है। इस्तर कोटा नरेसके सनान उद्दार नरेसों से एक्टमा होने के प्रभाव हो वह विक्रहात हरा भरा, और सुक्तां, सुनतां रोगहा है।

<u>प्यारादिक स्थिति</u>

श्रिन दिनों श्राधेनका माहेंड मुख हुना था क्वाहिनों कोडा भी आडोनके स्वापारिक केन्द्रोंने एक प्रयान था। श्राधेनका पर्रोत्तर बहुत श्राप्त स्वाचार होडा था, प्रयान श्रव मी हव स्वाचार के वर्ष सुचे संस्टार पहांचर स्वार श्रावे हैं, मगर श्रव उत्तरी प्रधानत गही है। इस समय कोटेने

#### मेसर्स हजारीमज सरदारमज

इस फर्मके माण्डिकेंका मूळ निवास बहांका है। गाप ब्रोसशंत कोठागे तथा।
फर्मके स्थापक सेठ हमारीमलाजी हैं। आपने अपनी क्यागर कुराळवे अर्खो होचारे
आपके तोन पुत्र हुए। जिनकों अलग २ फर्में चल रही हैं। वर्तमान फर्म तेठ सए वंदाजोंकी हैं। सेठ सरदारमळली भी थड़े नामो क्यकि हा गये हैं। अपने स्टेतके ए पर्मशाल पनवाई। वर्तमानमें आपके २ पुत्र हैं। आयुन सेठ मूलक्त्रों तथा औक ते पन्दाजी। आप दोनों ही सकतन व्यक्ति हैं। आयुन सरने पिताबोक समारक हरहा। सरदार विद्यालय स्थापित कर रहा है। बीकानेर दरवारले आपकी छुड़ी, परास्त्र क स्वस्तर हिंग हों। यहां आपकी फर्म बहुन प्रतिष्ठित मानी जाती है।

सेठ मूख्यन्द्रतीके पुत्र चम्पाखालजी हैं। सेठ मदन चंद्रतीके वीन पुत्र हैं। मि कमसः धनपनसिंद्रती, गुनचन्द्रखरजी, और भंदरलाखती हैं। इनमेवे चम्पाखनी, चना तथा गुनचन्द्रखखती दुकानके कानमें भागलेवे हैं। आप सब सम्मन व्यक्ति हैं।

भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है--

क्छ रुचा---मेससे हजारीमछ सरहारमछ, १३ नारमछ छोहिया छेन, T. A. Hai हुंडी-चिट्ठी और विजायती कपड़े के इस्पोर्ट्स स्थापार होना है। वह गाठेकी गांठ विकता है। गल्डेको ब्याटुनहा हाम भी यह पने करी।

फ्लक्ता---मेसर्स चम्मालाल कोठारी, १३ नारमल लोहिया लेन--यहा जूटहा स्वा इस फर्मके द्वान डायरेक जूट विलायत एक्सपेट होश है।

मेमनसिंह--- बम्पालाछ कोटारी, जूट बारिसन, तारका पना ( Kothari ) वर्ग नूर

गल्डेकी विक्रीका काम होता है।

बेगुनवाड़ी ( मेमनसिंह )-- चम्पालाङ कोटारी, नारका पना Kothari-वर्श मूट काम होता है।

वोगरा ( यंगान)---चन्यालाल कोलरी--जूटकी सारी काम होगा है। सुकानपोकर ( वोगड़ा)--चन्यालाल कोलरी--जूटकी सारीड़ीका काम होगा है। बिलासी पाड़ा ( बासाम)--चम्पालाल कोलरी--यहां जूटकी सारीड़ीका वाम होगा है। कसवा ( पूर्णियां )--चम्पालाल कोलरी--जूटकी सारीड़ीका बाम होगा है। सिरसा ( पंजाब ) सुनयन्द्रलाल कोलरी--यहां गरुजेड़ी सारीड़ीका काम होगा है। भीगरामसर ( वोक्सोर )--सुनयन्द्रलाल बालरी--यहां भी गरुजेड़ी सारीड़ीकी सी

काम होता है।

तीय व्यापारियोंका परिचय



क्ति वहारुग नेर्ट क्यागिनिंको कोटा



विहिडंग ( सेठ पेशागेसिंहको ) क्रेब

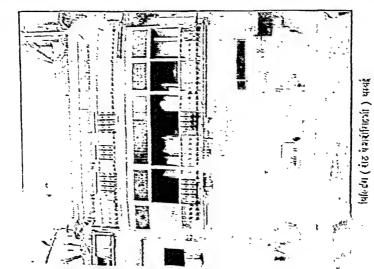



सेठ हमीरमछजीके समयमें इस फर्मकी फीर्ति और ज्यापारमें यहुत वृद्धि हुई। स्वत १६२० में आपके पुत्र भी कुंबर राजमतजीका जन्म हुआ। कुंबर राजमछजीके सम्बत १९५४ में ३४ वर्षकी अबस्थामें देहाबसान होजानेसे सेठ दानमलजीके चित्तको भारी पक्षा पहचा। कुंबर राजमछजीके देहाबसानके समय १ पुत्र और ४ पुत्रियों मौजूद थी।

वर्तमानमें इस प्रवापी फर्मके मालिक श्री राजमङजीके पुत्र दीवान बहादुर सेठ केसरीसिंहजी हैं। आपके काका साहब, रवलामके प्रसिद्ध सेठ भीचौँदमङजी यापनाके दोई सन्वान न होनेसे

उन्होंने अपनी सारी सम्पत्तिका माळिक भापको यना दिया।

सेठ केशरीसिंहजीको गवर्नमेन्टने सन १६११ई० में रायसाहवको सन १६१६ ई०में "राय-पहारुर"की और सन १६२५ई०में दोवान वहादुरकी पदवीचे सम्मानित किया है। आपको, जेसलमेर, कोटा, और वृद्दीके दरवारोंने पुश्व दर पुश्वके लिये पैरोंमें सोना वल्शा है तथा जोधपुर, वृदी, फोटा और रवलामके दरवारोंसे आपको लाजिम मी प्राप्त है। हाल्डीमें टॉककी वेगम साहिवाने सेठ-में शरीसिंहजीके परमें लियोंको पैरमें जवाहरात और जोधपुर महारानी साहिवाने ताजीम बल्सी है।

दीवानवहादुर सेठ केरारी क्षि हजीका देशी राज्योंमें यहुत सम्मान हैं। आपके यहां होने वाले छुभ कार्योंमें समय समयपर महाराजा उदयपुर, महाराज जोधपूर, महारावजीकोटा, महाराजा रतलाम, नवाय साहिय टोंक नवाय साहिय जावग, रीवां दरवार छादि नरेशोंने पपारकर आपकी शोमा वड़ाई भी अभी ४ वर्ष पूर्व राजपूराने के एसंट सरक आरक ईक हालेड केंक सीक एसक आई आपके यहां आपके भानजे के विवादके समय पभारे थे एवं २ पन्टें ठहरकर मजलिसमें सिम्मलित होकर भोजन किया था।

जापकी फर्म राजपूताने और सँड्लइन्डियामें प्रसिद्ध वेंकर और गव्हतंमेन्ट ट्रेम्ट्स है। देशी रिवासतमें रहते हुए भी गव्हतंमेन्टने खास वौरपर इस फर्मकी प्रिटिश प्रजा मानी हैं। आप देशी रिवासतों की बोटों जानेसे सुस्तसना हैं। हरेक मामटेमें मुनीमके नामसे केवल केंक्सियत भेज दीजाती है। बर्द रिवासतों जाएके बही खाते भी सुस्तसना हैं। यदि किसी आवश्यकता विशेषपर आपके वहीखाते देखना पड़े तो जजको आपकी फर्मपर जाना पड़ता है उसके लिये उन्हें किसी प्रकारकी फीस नहीं दीजाती। इसफ्संके तीन चार मुनीमोंको टोंक स्टेंटने मय जनानेके वेरोंसे सोना बक्सा है।

इस हुट्ट्रम्बकी जोरसे स्थान २ पर करीब १२ मन्दिर बने हुए हैं पाठीवानामें १०० वर्षीसं आपका एक अन्नद्देत्र चलरहा है। आपने कई जैन मन्दिरों और पमशाटाओंका आणोंद्वार करवाया है। रतटाममें आपकी एक जिनहत्त स्थितिन पाठ्याटा चल रही है अभी हाटहीमें बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीके क्रम्पावएडमें एक जैन मन्दिर और जैन होस्टव बनानेके टिये आपने माल-वीयजेको ५१०००) दिये हैं।







#### मारतीय व्यागरियोका परिचय

हाथोंसे बहुतों पेंसा पेदा किया। आपका धर्मपर बड़ा स्लेह है। आप अनेन्शेतना केले सम्भदायके माननेवाळे सजन हैं। कलकत्तीने नं० ३६ ब्रामेनियन स्ट्रीटमें आपको धोरी। वर्ष माई कपकेका व्यवसाय करते हैं। सरदार रुहामें आपकी शमार्त कप्ती को होरी।

#### मेसर्स जेठमन श्रीचन्द गर्धेया

इस फर्मके माल्कि सरदार राहरके ही निवासी हैं। इस फर्मको स्थापित हुर शं ती।
इसकी स्थापना सेठ जेठमल जीने की। आपके पद्मात् इस पर्मके कामको आपके तुर ग्रेडें
श्रीचन्द्रजीने सच्चालित किया। आपने लपने हार्थोंसे करहेके व्यवसायमें लागें इस हो। है।
समय सेठ श्रीचन्द्रजी अपना जीवन पार्मिकतामें व्यवीत करते हैं। आप ओवधत प्रंपन मे
जाविके सक्तत हैं। इस समय आपके हो पुत्र हैं। पहले भोगणशहासजी और दूषरे भागणिशहास गणशहास जीका जन्म संवत् १६३६ में और बिरहोचन्द्र जीवा जन्म संवद् १११. में हैं।
आप दोनों ही सक्तत पुरुष हैं।

भी गणेरादास जी स्थानीय न्युनिसियेडिटोक्ने मेम्बर हैं। आप बीफनेर स्टेडमे केंग्निन कोंसिडके मेम्बर भी रह चुके हैं। कडकसेमें बंगाल गक्तेमेंटडो बोरसे आपडो सराने <sup>46</sup> मार है।

भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कलकता—मेससं श्रीचन्द गणेशदास, मनोहरदासका कटरा ११३ बासस्टीट वहाँ 🗗

कपड़ेका व्यापार होता है।

कळकता—मेससे गजरात्रास उदयचन्द्र, १८ व्यसस्ट्रीट-इस वर्मपर कपहें डा वचा हुग्छे कि

सरदार राहर-मेसर्स जेटमछ श्रीधन्तु-यहां हुण्डी चिट्टीका बाम होता है। वहां बार्ध में सम्पत्ति भी बहुत है।

मेलल जी वनदाल चुग्नीखाल हुगई इस फर्नेड वर्तमान सभाउड यहाँडे निशाओं हैं। मार भोगमान स्ट्रेन्स जॉल डमी भारको फर्नेडो स्थापित हुए ८० वर्ष हुए। इस फ्रांडो सेट टॉडमपर जॉड उर की ट्रॅन्स सेट जोकनएस मोलेट टिन्मो समजो तथा सेट राममिर सोने निट्टा स्थापित है हें।

- (१५) खारवा—(नीवर महत्तुर) चांदमल फेत्रारीसिंह—यहां सुपिन्टेन्डेसीके खजाश्वी हैं
- (१६) टॉक-मेसर्स मगनीराम भमूतिसंद-चहां पर टोंक स्टेटका सजाना है।
- (१७) हवड़ा--(टॉफ)--पूनमचन्द दीपचन्द---वहां निजामतका खजानां है तथा मनोवीका कान होता है।
- (१८) सिरोंज (टॉक) भभूवसिंह पुननचन्द यहां निजामतका सजाना है। तथा आसामी लेन देन होता है।
- (१६) पड़ावा (टॉइ)—नेसर्स चांदमल केरारोसिंह—यहां निजामतका खनाना है। आप-की यहां पढ़ जीन फेकरी हैं, तथा हुंडों, चिट्ठी और रहेंका न्यापार होता है।
- (२०) म्हळ्य पाटन—मेसर्स हमीरमल केसरीसिंह—दुएडी, चिही और रुईका व्यापार होता है।
- (२१) पूरी-मेतर्स गनेश्वास दानमञ्च्यहो रायमञ्जामक एक जागीरीका गांव है। इसके अविशिक स्टेटसे नक्द लेन देन और हुएडी चिद्वीका काम होता है।
  - (२२) सांगोद-( फोटा स्टेट) मनोतीका याम होता है।
  - (२३) पारा ( बोटा स्टेट ) इमीरमल राजमळ —बाइव और मनोवीका काम होता है।
  - (२४) फेबोराच पाटन (वृंदी) गनेशदास दानमल-मनोतीका काम होता है।

#### राय वहादुर सेठ पूनमचन्द करमचन्द कोटावाजा

हम पर्मे वर्नमान मालिक राज थ॰ सेठ पूननवन्द्रजी हैं। खापका मूळ निवास स्थान पाटन ( गुजरात ) है। परन्तु बहुत समयते कोटेमें रहने के कारण खाप कोटेवाले के नामसे मशहूर हैं। तप भी धीमांड क्षेत्र जानिके सज्जन हैं।

बारके दिना भी सेठ करमचन्द्र सी यहै पार्मिक एवं उद्दार वयक्ति थे। बारने ७ संघ नि-इ.ते. एवं भोटेंमें ब्राइन्डिश महोत्त्वर, ब्राम्बन्धराद्याद्य वगैरः श्रामीमें करीव २ ट्रास रुपया व्यय इता। न्या बारने भी शबुक्तप परंतरर भी पार्श्वनाय स्वामीका एक मध्य मन्दिर बनवाया स्वोमें भी क्षीब ४० हजार सर्वे हुआ।

सेठ पुननपर नो साइयने भी जरने पितायोदी तरह पानिक एवं सामाजिक वार्योने इस्सें रुपता राज रिया। आप अभी तक करीब ५ उससे व्यक्ति व्यक्तिया दान कर चुके हैं जिसकी साम राज से पण बड़ो २ स्क्रोंबा दिशान वीचे दिया जाता है।

। पारनवे भी स्वस्तन पार्थनाय स्थानीकी प्रनेताला व उन्नके समातमाने ५० हजार क्या। २--पार्शकाचको प्रनेताक क्या उन्नके समातमाने क्योव ४५ हजार क्या।



## भाग्तीय व्यापाग्यिका परिचय



यम्बद्ध विनिद्ध मः दिवान यहातुर केशमीसिहजी कोदा



पाटनका चंगला, सेंड प्तमचन्द करमचन्द कोटा



ा कता आर्राध्याजी (पृत्मचन्द्दामचन्द् कीटा)

अन्पेरीका बंगला, बस्बई (प्रमुचन्द क्रामचन्द क्रोटा)

#### मेसर्स वींजराज भेर दान

इस फर्सके मालिक सेठ भेड़े द्वान नोके पुत्र सेठ मालुरान नो हैं। बार बोस्टान स सेठ भेड़े द्वाननी सेठ बीजराजनीके तीन पुत्र मिसेंस बड़े पुत्र थे। हो छोटे पुत्र में क्षेत्र पिछे दिया जा चुका है। सेठ मालुरामजी बड़े सजन च्यक्ति हैं। बारके पड़ पुत्र है किर कुनेदर रामठावजी हैं। बार रिराजित और विद्यान्त्र भी सब्दावक हैं।

आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कलकता — मेसर्स वीजराज भेरू दान मनोहरहात कटना ११३ बाव स्टीर-१२ वर्ग का योक सथा फुटकर न्यापार होता है। आपके यहां डायरेक विजयतसे मान आता है।

वेंकर्स

कपकड़ेके व्यापारी

खेतसीदास शिवनारायण जेठमल पूसराज सनमुखदास खालराम

नेमचन्द्र भंबरीठाँत गल्लेके व्यापारी संवसीसम्बद्धारायण

गोविन्दराम रावतपछ

हेंद्रशाज गौरीद्श मक्सनराम रामलाल शिवनारायण हूंगरमल हरदारीमल हेंद्रराज

चांदी-प्रोनेके व्यवसायी क्षेत्राज सन्वजन

Addin chom

जनके ब्यापारी

#### काशम दीना बोपारी ऋषि दुंगरगढ्

मेसस इनुतराम ताराचन्द सदाराम मंबर

म संस ह जुतिर्शि तिरिचन्द संदूर्वरण गाँउ हैं थे। इस प्रमेश हेड ओडिस महिमार्गत (रंगुर) में है। इसने स्वाच्य दूर धेरा। इस प्रमेश हेड ओडिस महिमार्गत (रंगुर) में है। इस प्रमेश करों में है। इस प्रमेश वर्गमत मानिक सेठ आसारामणी मंतर है। आप मानेशो मानेश है। इस प्रमेश स्थापना आपके रिना खेठ वासपन्त्रजेने हो। साम्यन्त्रजे हो उन्हें है। इस प्रमेश स्थापना आपके रिना खेठ आसारामणी भीर दूसरे सेठ क्यारामणी मानेश रामक स्थापन में सेठ आसारामणी की रामकाइका प्रमेश सेठ आसारामणी की रामकाइका प्रमेश है।

ावपमान है। इस सानदानाडी मोरसे कई कुटो, पर्मशास्त्र, कार्यक, मनिंदर मारी, विकाय र स्तानीत के इस रोग के इस सानदानाडी मोरसे कई की भी भाग कारतान्त्र के इत देने हैं। मार्थियों इस को बी मार्थियों के की मार्थियों के को बी मार्थियों के की मार्थियों के को बी मार्थियों के की मार्थियों के की मार्थियों के की मार्थियों के मार्थियों के की मार्थियों के की मार्थियों के की मार्थियों के मार्थियों के मार्थियों के मार्थियों के मार्थियों के मार्थियों के मार्थियों की मार्थियों के मार्थियों की मार्थियों के मार्थियों के मार्थियों के मार्थियों के मार्थियों म

्या नव्यामानम पह साइड सूख यह रहा है। व्यापक हेड अधिस महिला गंब में है इसके ब्रांतिक गुनारवार, नडांच, और ब्रायोहर मण्डी (प्रचान) में सात्याप<sup>े</sup> हैं<u>। निनगर, नुर, गंड</u> और बेंडून स्वाप (ल) आपने अपने पिताजीकी स्मृतिमें सारे पाटनगहरको भोज दिया था, इसमें करीव एक लाख आदमी सम्मिलित हुए थे। इस अवसरपर आपने धार्मिक कार्योके छिये भी करीय बीस हजार रुपये दान दिये थे। इस स्मृतिके अपलक्ष्में जेठ बदी ११ को पाटनग्रहरमें अब भी अख्ता पाली जाती है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) फोटा-हेड आफिश-मेसर्स पानाचन्द उत्तमचन्द-इस फर्मपर वैंकिंग ओपियम अताज वर्गेरहका विजिनेस होता है।
  - (२) वस्तरे —मेवर्स पूनमवन्द करमचन्द कोटावाला, पुरुपोत्तम विल्डिंग न्यू क्विन्स रोड । यहां शेयसं, काटन, मोर वेडिंगका वर्ड होता है।

#### वें कर्स

कोटा स्टेट को आपरेटिव्ह पेंक मेसर्स गनेशरास हमीरमञ

- " जुद्दारमल गंभीरमल
- ,, पानापन्द उत्तमचंद
- , मगनमल बच्छराज
- .. मंगलकी छोटेबाड
- " राजस्य राजिसानसस तृतस्य संस्टाउ
  - , रा० व॰ समीरमलजी टोट्रा ट्रेन्तरर
  - , सर्वनुसरात मोवीदाल
  - , दरहाल गंगाविशन

#### कपड़े के स्पापारी

पर्देन भंपालाङ विस्तान ग्रामड बीटाड मोडोलाड दालुनियां रापार दूरिक प्रमानी पुरालाङ भ्रालाल

#### चांदी सोनेके व्यापारी

गजानन्द्र नारायण नंदराम फिसोरीदास

#### गक्लेके व्यापारी

जमनादास दामोद्रस्ताच फ्तेह्राज गजराज शांतिटाल साफलचन्द् सर्वसुख राजनल

#### जनरत मर्चेष्ट्म

बोह्य कनहरीन यमपुरा निवादी क्रोमवरना

#### क्तिरानेके व्यापारी

3.

पान्यम रामनाराचन जीवनयम रम्नाटाउ राज्य मन्द्रहा सेन् जी रम्नाटान दक्षीचंद्र दक्षणका

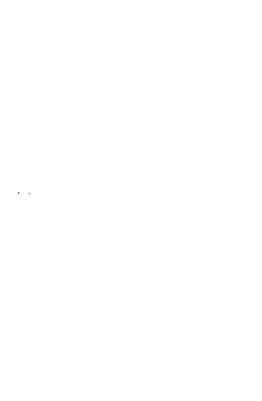

ने स्पापित किया। इसके व्यापारको सेठ कुन्दननअने विरोप तरको पर पहुँचाया। आपका देहाव-सान संत्रत १६७९ में हुआ। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुन्दनतजीके पुत्र सेठ राजमञ्जी और सेठ मदनमोहनजो हैं। आपके दो माई गाइमञ्जी और नेमीचन्द्र जीका देहावसान हो गया है। आपको वृंदी दरवारकी ओरसे सेठकी पदनी प्राप्त है। इस कुटुम्बकी ओरसे एक षाञ सुबोधिनी पाठ्याच्य चल रही है। यहांपर आपका एक जैन मन्दिर है और एक प्रमंशाञ्च भी बनी हुई है। इन्होरके प्रसिद्ध जोहरी सेठ फरोताञ्जोंके पुत्र आपके यहां ज्याहे हैं।

इस समय सेठ राजमलजीके ३ पुत्र और गाइनलजीके ३ पुत्र हैं। सेठ राजमलजीके दो पुत्र सल्बनन्द्रजी और प्रस्तुरवन्द्रजी व्यवसायमें भाग सेते हैं। वापकी पर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) यूंदो—नेससे दोळवराम हुन्द्रनम्ल T. A. Daulat यहां इस प्तर्नहा हेड लाफ्सि है। क्या वैंदिन, हुन्डो, चिट्ठो, झौर रहेन्द्र न्याचार होता है।

(२) वर्म्यई—मेसर्ज दौतराम कुंद्रनम्झ, बाज्यदेवी—T. A. Kashaliwal,—महां सई, जीए, जनहा व्यापार तथा वे द्विम हुंडो चिट्ठी और कमीरान एवंसीका काम होता है। इसके लितिक, केंक्ड्रो, सरवाइ, त्यदेडा, देवडी, गुताब पुए, बचेए, नसीराबाइ, साइहोमें भी लाएको दूकाने हैं जिनपर रहें, हुग्डी चिट्ठी तथा लाइतका काम होता है। केंकड़ी, सरवाइ देवडी लादिने उन तरीद कर यह कम विजयत मी भेवती हैं।

क्षीतिंग फेक्टीयां - सत्ताइ, खादेड़ा, सादड़ी, केकड़ी । बेसिंग फेक्टी-कॅकड़ी ।

## वेंकस

मेसर्स् धर्पचंद क्जोड़ीमञ गनेरुदास द्लामञ

# दीलक्पन कुंद्रवनत # भवानीयन स्टब्स्स

सेंड रामसुख अगरवाड्य

कपड़े के व्यापारी

होटोइड गनेशहाड

प्रनाद्ध द्वरोताङ

जगनाय मन्त्राञ्च ( पारी घोनेके ब्यापारी ) नापूजन भूराञ्च ( किरानाके व्यापारी ) बब्दुड हुमेंन हेंद्रसम्बं ( जनता मर्पेन्ट ) पोहरा कुतुवनजी ( जनता मर्पेन्ट )



## गरतीय व्यापारियोंका परिचय



सेठ वालचन्द्रजी (विनोदोराम वालचन्द्र) मालरापाटन



स्व॰ सेठ दीपचंद्ञी S/०वालचंद्ञी, मालरापादन





केंद्र सक्तन्त्रको पढ़े परत्य और क्यांद्रिके स्था पोक्सर करने गाँउ व्यक्तिये। इस्ते क्यांद्रिके स्था स्था तर तर कर कर गाँ थी। संस् १६३६ में अर्थनक मात्र आविक किर करने कारके कारेका के पूर्व पक्ष रहेगा। और इस्ते के से मात्रक स्थिति के सक्ष्य काम कर कर कराय कार होते के से से सहक अरक्ष रह रही के स्थापक कर कर होते के सहस्य प्रदेश के से सामग्री के स्थापक करने पर रही है कर कर कर कर होते हैं स्थापक स्थापक होते के सामग्री के स्थापक करने पर रही है स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक

बंदर् १९४६ में बारचा स्कांच्या हो गया। बारचे हेहन्यके समान् बारची वर्गाला वर्णस्य श्रीवरी रामी बहीने वही चेरवड़े साथ मन्या देवना जीवन विद्याप मान्ने मान्ने परिदेशके प्यान् मुद्देन कुमसानदी की सामराने दुखनके बारचारको मान्ने प्रवार नामा, और बारची की मिलान मान्या प्रकार कर दिया। श्रीवरीयोंने एक साथ दरवा ज्यान मान्ने परिदेशका मौना हिया। केरनु १९५० में ब्या एक साथ दारोब हानका हर्नाय हो गर्दे। इस इसकी ब्यानस्य के जिस नेवार दिया था गरा है।

सेड रहत्त्वारे बार दुव हुए, दिनके यम इससे प्रंतुत होत्वत्यारे, श्रीदुत मानेक्षरे को श्रीदुत ताक्वत्यों और श्रोदुत रेमियन्कों हैं।

के शेरवन्त्री – बार वहें प्रणेता, सक पहले और सहते हैंव परिच । बाले बाद सर कीद बहन सहते हैं हित्त । सबुदेशक बदके देह की बा। जाके दक हुउ है जिनका दन बेलुन बंदरकारों हैं।

थे। म्येष्यत्ये—भेतुः गोरस्यत्ये वहे विदावे भे भेर समादेश सारें स्ट्रा स्ट्रा सारे परे परे हैं। भार करोड़क के साहित साने परे परे विदाय परे हैं। विदाय परे हैं। विदाय से साहें परे परे परे के के साहें के पर पहार के किया है। विदाय से साहें कर में का करोड़क के साहें कर के साहें है। अपने भे पर के साहें के साहें कर के साहें है। अपने भे पर के साहें है। अपने भे पर के साहें है।

धंतु काष्यत्ये हेर्ड -धंतुः वाद्यत्ये वह विद्यालये हो। इत्तर विदे हका है। बार धं तम होत्यदंविके नेमा है, वरते का सादो सुर्वेत्तेत्व क्षेत्रेते यह नेतिहेट दुन दर्व है सहे तम्मे शुन हुए हुए है। बारते भे कहाता क्षावते हहीं ने पहिल्ल तुनक विद्या की दोने होत्य समा हुल है। बारते का का है किसा ल





I,

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

इस फर्मकी अजमेर, कोटा, बू'दी जेसलमेर, बम्बई, रतअम आहि स्थानीय औ बनी हुई हैं। जैसलमेरकी बापको विल्डिंग बड़ी भन्य है। इस फर्मकी बूंदी और होंड ी १० हजार रुपयों की जागीर है। जब दिए या सेउ देशरीसिंह भी चूंरी बारे है ही ३ मीलवक पेरावाई होवी है। सेठ साहबके १ पुत्र है जिनका नाम कुंबर पुत्रभेगों है। जन्म संबत् १९७७ में हुआ।

आपकी प्रमेका ज्यापारिक परिषय इस प्रकार है।

(१) कोटा-मेसर्स गनेरानास हमीरमङ (T. A Bahadur) यह हव फांडा है। क है। यहां बेंद्भिग, हुएडी बिट्टी, अफीम और बाइन हा स्थापार होता है।

(२) जेसलमेर-मेसर्स मगनीराम अभूतिहंद यहां अधीनका कान होता है तथा अति

भन्छी इवेलियां बनी हुई है।

(३) स्तलाम—मेसस मगनीराम सभूतसिंह-हुण्डो, विट्टी वैद्वित तथा आहुन ॥ ॥व रेव यह फर्म रतलाम इलैट्रिक सच्लाई करवनी की मैनेजिंग पर्वट है।

( ध ) बम्बई-मेसर्ख गनेरादान सोभागमछ, बम्बाईपी-T. A Bilians act हव के र्थान जापान और जर्मनीसं करड़े और उनका प्रसंगेर्ट श्योर्ट होता है। वर् बस्पईकी कई जैन संस्थाओंकी उस्ट है।

( ५ ) कतकता—मेमसं गर्नेश्वाम वीशनवहादुर केसरीसिंह ने १४२ बांटर स्ट्रीटी. १ प्रन

यहां हण्डी चिटी और भावनदा दाम होता है।

( १ ) इन्हीर—सेठ चार्मछत्रीकी कांद्री -यहां बोरियम सप्लाईका काम होता है।

( ) इरयपुर-दिः वः बेरागीसहजी सर्वाची-रेसिरेन्धी हे नार

(८) दिखनाइ (दिल्य) दि० व वेदार्गसिंद्रभी समानो विशे निमामवेदकी मध्म विशे काम और वेदिम स्वयकार होता है।

(१) बाद्—होशन बहुदुर देसरीखिद्यी समीची—योल्बी हुन्या

(१०) तीनव-मूनमवाद शिक्षान्-यहां गरुनिंद तथा देशा एएसीधे अर्थन वर्श बेहित काम होता है। बांछशाहा और प्रतानगढ़ की एक भोधा सहसा बांस की TIFE & 2 1

(११) निम्बाद्य - तुमायन्त् दीवयन्त्, तं इ स्टेटको झामावदश खमाना १०६ (सर्वे)

(१३) व्यवस-मन्त्रं कृतनवन्त् रीरवन्त-दूरती विहोश कर्ना (वा रे।

(१३) बन्द्रकोर-बेनसं प्रत्यक्ष हेनक्ष

(१व) नाइके-(गर्वाकार १३व) तथा गरहाम स्वतीचार-केटन में इन्हों: Cak.

र्षाटन, रोपर्स और क्रमीरान एवनसीहा कान होता है। पहांपर आपकी मानिहस्त्रन नाम इ. पह भन्न कोठी बनी हुई है। इसका फीटो इन्दौर पोरानमें दिया गया है।

बारां-मेससं विनोदीसम बाडचन्द सुम्बादेशे- T. A Binod बहारस वैकिन और काटन फ्रमीरान एजन्सीका काम होता है। यह फर्न यहां साठ वर्षेसि स्वापिन है।

चन्नीन-मेहर्स विनोदीसम बालपन्द ा. A Manik-इस दुकानपर स्ट्रेका बहुत वडा व्यापार होता है। उई भानेके टिए यही भाषके जीन पड़े र नोहरे बने हुए है। सम्बद्धित रियासनके माल्या प्रान्तका सहर रज्ञाना भी इस फर्नके जिस्से हैं।

छनावर - मेंछर्न पिनोदीगम चालवन्द T. A. Binod-बहांवर काटन क्यीरान एकासी चौर पेकिनका व्यापार होता है। इस प्रान्वने चाप गई । महसे पह व्यापारी नाने जाते हैं। यहांपर धाप भी दो जीनिंग और एक प्रतिन पीयनी वर्ना हुई है। इसी प्रमेख बाररामें विमलचन्द बेलागाचन्द नामक एक पर्म और दहांदर है।

खरगीन-भेटर्थ विनोहीराम बाटचन्द T. A Binod-तहांदर वे दिन्न और रहेशा काला होता है। यहां आपको एक जीतिंग और एक बें दिन केंग्यरी बनी एई है।

दसके अविधिक निमाइरोही, बागर, गवाधियर, कोटा, भवानीगंज, उपसी (निकास देश्तवाद ) मोहणा रहादि स्थानीनें भी आपकी हुकानें तथा कारन फेंग्डारियों बनी रहें हैं। 🚓 निकाश कारकी १५ हकाने और १६ जीव-प्रेश फेक्ट्रीयों हैं। गवावियाचे व्याविक विकास नामधे बापको एक मुल्दर कोठी बनो हुई है।

## हें कर्द

## मेहतं बोंशाजी कल्राचंद

रस पत्नेके साविक राज्यक होउ करनूर परिशो काराजी राज है। सारका जुल परिषय कई एत्या विश्वा तांद्र इन्दीरमें दिवा गया है।

## मेसस दलनजी रोइजा

हुत प्रारंक क्रांक्रिकेक तुन्न कि सर क्यान प्रार्थ , क्षेत्रक्ताक व वे हैं । इव प्रतंकी स्थापक । संबंध १६६५ में चेड छ प्रवस में बता। शुरू र में भाषकी दूक्त्य पर अहरा समानुबा व्याप्त होता बता। हेर जन्मभा एक बन्दे माहै रिक्नाव राजेंद्र कार्यर के रहाता। वित्र क्षान्त्रकेश हेराहत्व र बहु राह्म से बार रोड रोड्डाइड क्षेत्र रहें हैं है जो राहर के देश हैं के उसर देश हैं के स्वार से स्टाउट





सबसे बच्चों करते हुरे। ब्राइस स्टिक्टन बंदर् (१४९ में हो हता) कार्य बार कराई स्त दलहर त्याच्या कर्षेत्र देश वर्षे पूर्व केंद्र त्याच्याच्याच्याचे क्ये ग्री हिन्दाके रिचाल हैं। कुरिक्षित्यों कि द्वाक क्षेत्र की करिया। क्षेत्र ही कि कर्त कि क्षेत्र के हैं। इक्ष अन्ता करता देश कराता कि क्षेत्र कर कि करिया। <u> इंच्य</u>े عرب المعارض ا क्रिके इच्छाई इन्तिन एक्काइ इन्ते हेना है। त का हा है वर्ष के केंद्र है। कि नाजे हैं कि क्रिक्त के क्रिकेंद्र है। मेंतर्स इमीरमञ क्रोरोतिंह बत्तक एस परेंचर वित्रों बहुत होटा विकाल दिया गरा है। वेंकसं नेवतं काकाको बल्रावंद · जनना संदुर्श वतनोंके स्थापारी व नायुक्त बोरजी परकार नन्द्रतात ण विन्देशीय राजपंत राज्यका मेर्नेकार न विराधीत्व देनसव १ व्यक्तित वृत्तावन ं रंज्याव स्टॉलव जनरल मखंद्स ' स्तित्व बेरलेविह बजुवजी हत्स्ती व्यन्धती मण्डवती चांदी सोनेक्षी ट्यापरी ९वडमजी सन्दर्ध जो भोडोजी भी सदाधी किरानेके ज्यापारी रस्ट्रेन उद्यान व रामस्यात पन्यतात पूर्वपान क्यड़े के व्यापासी जनकेत्वच सन्दर्भ त द्याना पश्चिक संस्थाएं Garage of राज्यकता दिन्ती वादिए क्या هر مر و يستاع शङ्क्त हार्तस्ड EFE जम्प क्लं स्ड दित्रव **उबक**न्द्रके च्यापारी चेत्रीयात्र महमसङ् Carrie

#### भारतीय ज्यापारियोका परिचये

३—१६४६ के सर्यक्र दुष्कालमें अन्त गृह शोलकर भाग मनुगांधे स्थान । हमार दिया ।

ध – १६६२ में पाउनकी दवेतांतर जैन कान्फरेन्समें स्वागन कर्सणो मनिवेते सक्षणे है उसमें आपने करीय २० हजार रू० चर्च दिया था।

६—संबत १९६७ में पाटनमें अनन गृह सोताक तथा शावर कोताके कि अ व स्थानिकी बहुन साम पर्वुचाया, तथा कई तहका गुण बान दिया, इतमें कोर की दहा शर्वा

- बनारस हिन्दू विद्यविद्यालयमें श्रीमद्नमोहन माल्योपत्री हो

जिसमें इवेतावर जैन वोर्डिंग हाजसके छिये 2010।

, स्थाई एडमें ५००<u>।</u>

कारहीमें कोटेमें मापने धर्मशाला व उपाश्चाका महान नेवाद कामणा विमे में
 साधु साधियोंके टहरनेका अच्छा प्रवच्य है। उसमें १०००० व्यय हुआ।

इसी प्रकार और भी कई धार्मिक कार्यों में जिन सबझ बर्शन देना यहां आपना है। वर्ग सुक्त हरूतरे बान दिया है।

યક તો કુરે આપ દે પાર્મિક ઝોકન કો ચાન ! આપ કા ધાર્રગિન કરીકન નો જૂન સ્ટ<sup>ાર</sup>િ આપ કો પારન નીશા શ્રીમાણી ત્યાન, શ્રી પારન કેમન સંખ્યા તેને મના તરને <sup>1</sup> ઝીમણ કે ધમય) તમામ શાકર નિશાધિયોં કો ઓરલે, સાર્વિ જ દે સ્વાનોને માનવ ગ્રેત ફર્સિન અનિશ્યિક નહીં માનકો રિવર્ક ધમાન દુકે નાતેલે સાપ ચફેરિકો પરિત્રો નવા મનકે <sup>તિજુ દ</sup>ે એ ! સદ ધમા વ્યવસ્થ ધમાનન મફાનને કો નવર્લક બાપ કો માનવ ફિલા મને ના કહે મા

आपकी प्रतिन्याका सबसे बना प्रमाण पत्र यह है 6 संस्त् १८३६ ने सन्त्र के प्राचीन तीर्थने जेनियों और स्मानेनि महाइंडाओं के किया आपड़ा हुआ सा अर्थ का इंड सींको लोकों समझा नियम्बेलें के किये प्रतिनिधि चुने गर्थ का सा को हो आपड़ कर दाया इस सुरोकि उद्यवस्थि बहुोई के दीवान मनू महिने आपको आज हार्यने उससे

पानिक व सामानिक मोना के मिनिक नावस गढ़ गढ़ावार ने अन्तरी। स्टागन क्यामे एन गणकानु कर्म नावि एक चार से । संटक महादान नाव भाग्यों से केटमें काम क्यान नम्म दिना है। इनके मिनिक एक्टर, पान्दी मेरके, तो इन, एमाप, बेकार, मान्यायन, नादि में एन मोड़े नाव नाव क्यार है।

#### मेसस खपनजी रोड़जी

इस फर्मका विशेष परिषय पाटनमें दिया गया है। यहां यह फर्म गृहा आदि सब प्रकारकी भाइतका व्यापार करती है। तथा कमीशनका काम करनेवाले व्यापारियोंमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी आती है।

#### मेसर्स नेमीचन्द भंवरलोल

यह फर्म नाटवेके प्रसिद्ध व्यापारी मेससे विनोदीराम वालचन्दके मालिकोंकी है। इस फर्मका सुनिस्तृत परिचय कई चित्रों सिहत पाटनसे दिया गया हैं। यहां यह फर्म वेंह्निंग, गस्ता क्मीरान पर्व काटनका व्यवसाय करती है।

## मेसर्स रंगलाल वृजमोहन

इस प्रमंक मालिकोंका मूल निवास लक्ष्मणगड़ ( सीकर ) है। आप अपवाल जातिके गोयल गोबीय सज्जन हैं। यह फर्म संवत् १९६६ में सेठ रंगलालजीके द्वारा स्थापित हुई। वर्तमानमें इस फर्मका सभ्यालन श्रीरंगलालजी और श्रीवृजनोहनजी करते हैं।सेठ रंगलालजी मवानीगन्त मंडी का और वृजनोहनजी आलोट दूकानका काग्य सभ्यालन करते हैं। श्रीरंगलालजीक पुत्र चिरंजी-लालजी भी व्यवसायमें भाग लेते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकात है।

भवानीगंज--- यहां रई.पुरहो,चिट्ठी और आइतका अच्छा काम होता है तथा वमा आइल कम्पनीकी एजंसी है।

आलोट—वहां आपको एक महाळ्क्मी कौटन जीतिंग फैस्टरी है तथा हंडी चिट्ठी धौर रईका व्यापार होता है।

## में सर्स रामकु वार सुरजवस्य

इस फर्मका विस्तृत परिचय विज्ञों सहित जयपुरमें दिया गया है । यहां इस फर्मपर हुण्डी , चिट्ठीका व्याद्वका न्यापार होता है ।

## नेसर्स रामप्रताप हरवखस

इस धर्मके संघाटक खास निवासी सोमाफे हैं। यहां यह धर्म सम्बन् १६७८ में स्पापित हुई। इसका हेड आधिस सोमार है। मंद्री मवानीगोजमें इस दूकानको सेठ सुगनचन्द्रजीने स्पापित क्या। आपका देहावसान १६८३ में हो गया है। वर्तमानमें आपके पुत्र श्रीदामीइएससजी एवं ठपचन्द्रजी इसके मातिक हैं। आप माहेरवरी जातिके (मानधना) सम्बन हैं। आपका ब्यापा-परिचय इस प्रकार है:—

(१) सामर-रामप्रवाप हरवत्या-इस दूशन पर नमकश यहः और आइवका न्यापार होता है।



पाडीताना थर्मशाला (पूनमचन्द्र फरमधन्द्र, फोटा)





जैन मन्दिर पाटन धर्मशाङा



जोधपुर-राज्य, उदयपुर श्रोर किशनगढ़ JODHPUR STATE, UDAIPUR

B

KISHANGARH

भरतीय स्यापारियोंका परिचय

हेंटिस्ट

रामचन्द्र गोपाछ [इंटिस्ट

भाइब एजएट

राजाराम पन्नाडाड (पशियादिक) रिसमय'द केरारीमल (मीटर आइल) ड्डमनप्रसाद (दनुमानप्रसाद (वर्मा आइड)

साइकल गुड्स डीलस राजपूनाना सार्च्छ स्टोसं

वे च और डाक्टर द्वाच्य गुरुर्त्वामलभी वेष मुद्भविद्वारी छाखः भागुनैदाचार्य

सांभर सींग और साभर चर्मके-**उयापारी** 

यून व्यन वन्मां व्यव संस राजपुरा

खायत्रे रोज

पहिलाह सायत्रे ही महापीर जैन छावजे से

फोटोपाफर्स प्रा बारिस विशनजी फोडोप्रास्त रुपराय पोटोप्राप्त

कारमाने कोश स्टेर काहन दे करी वाटर वर्डस कोटा

सार्वजनिक संस्थाप गोपाल मंदिर क्रमाशाना राजस्थान संचा संघ नजनेर (हेरा 🕬 वेश्य सुधारक भेदछ कोता विश्वा-विवाद सहयत्र सन्त

होटल भीर धमराचा महारानीजी भी धर्मराज्य हिन्दू धर्मशाबा

कोटा रहासे २० मोल भे द्वीपर यह रहर वहा हुआ है। वह है अटाव ब हता बराह दराज है। यह स्थान पहारोंड शिवने वह राजांड स्थानम बंधा हुता है बद्दै च्हाडो स्थान बहु दर्शनेय हैं। इस राज्यने शायो नामक स्वान्ध मंत्रेटश १८ म्य बारवाना है। इस बाराजनेका सीसंद हुते सीसंद नामन (१६त है। १६ व सर्वा रेजन्देत्र स्थान्त्र है। यहां वह वात्रतिक द्यान रक्षत्र केला है।

द्व काहे वर्तिक वर्तिको निवानी है। प्रवासको से व अति व वस्ते हैं और तुरु करेल र स्थापन हुए करेन हे स्थापन स्थापन हुन हरे हठ है ज्यादन न सेर कर है हुन

#### सालरापाटन

भी० थी० भाँ० आदे ब्राउगेस सेस्रानके श्रीष्ट्रयुद्ध स्टेशनसे १९ मोठको हो। स्थित है। इसके वर्तमान महाराजा हिज हाईनेस महाराज गाना सर भगानीशियों आप सुप्रसिद्ध महाव्यंत्रके वर्राम हैं। ब्याप बड़े विद्वान, विशा-व्यक्षने, बन्त विश्वंते भाग सुप्रसिद्ध महाव्यंत्रके वर्राम हैं। ब्याप बड़े विद्वान, विशा-व्यक्षने, इन्त विश्वंते भाग संपत्त विद्याम देश महाव्यं स्थान है। माठि शिक्षा सम्बन्धी संस्थान है। जनमें सुपत्त दिशा सम्बन्धी संस्थान प्रवास विद्वाविद्यालयसे हैं। स्थी शिक्षा भी वर्षाय बहुत अप है। कहा माठा है कि रामपुनानेस समये अधिक पदी लिखो हिम्सीभी भीवत प्रीमाठवापाटन राहरमें भागने कुछ संस्थान देशों रोक स्थानी हैं महा भाग विद्यानिक स्थान है। स्थान स्थान विद्यानिक स्थान है। स्थान स्थान स्थान कुछ संस्थान स्थान स्थान है। स्थान स्थान है। स्थान स्थान

इस राहरमें क<sup>ई</sup> तालाय यहे रमणीक चौर दर्रानीय यने हुए हैं। टारो नमी दर्ग भी यहाँ पर देखने योग्य है। काश्चिक चौर वैशास मासने यहां पर रो बर्टन वो <sup>के ही</sup>

जिनमें हुमारों पशु विक्लेंड लिए साते हैं।

-17

ï

#### **मिल आनर्स** मेसर्स चिनोदीराम वाजचन्द

. . . df जौहरी काङ्गम हरिराम सुनार **उन्नो**ळल हराक्डाल सराफ राजपूर जनरल मर हेंट्स विरानव्यल कूनठ ञलकू नियां कार्रदङ् कटला एडळनी नौरोजी सोजवियागेट चांदी सोनेके ज्यापारी गर्गेराखाख एग्ड संस ध्यनमल सूरजनल सराफा श्री मन्सं काल्राम संइस्सम ,, प्नियन ट्रेडिंग इम्पनी गुलब्दास गोरोनाय " दों ढंदन स्पोर्ट्स क्ल्पनी " बदुग्युज हित्वचन्द्री " सांगी महर्स छोडनल मनताराम ः, भैवालाख बगफ पेट्रोल एएड मोटरकार डीलस रामदाख ढूंगरदाख " प्रो मर्तं तोजविया नेट रामद्वाल भीकृष्ण अ वांगी भद्रसं किरानेके व्यापारी केमिस्ट एएड डूगिस्ट द्वितवन्र पूनमवन्त् चूड्विवाजार गांची गगेरा स्टडा व्यनुज बाल्सम गुल्खंडिया गोंदुछचन्द् पूनमचन्द्र गत्वी हदेखी प्रतापचन्द्र मागचन्द्र कृटला च्छुखन काङ्गन गती हवेडी व्छननदात अवदनाय चुड़ीयावार गंधी जनगदात अवङ्गय मन्दिर व्ययनग्राच रुपनायद्वाच कटलावातार जगन्चय रामनाथ ब्ट्डा चेवारान पोपतिया गुल्लाहिया रानन्त्य मांगीळल व्टल छुत्त्वेच रामस्थित पावनंही रामगोपाछ रामराज राखी हवेडी रंधी रानचड्राय निरचा बाजार टोपियोंके व्यापारी <sup>जलक</sup> नियो कृत्रक्त्र कृटल रंगके व्यापारी भनवंदान रुपनायदास ॥ गोक्सवन्द पूननवन्द यत्ये हवेती गंगासन सिवनवाप चतुरमुज काङ्सम सन्नाराप्य सं<del>द</del>रलाङ : भवनस्रव कासीरान त्वंडारत्वा नाज्ङताल रामनाय घासमंडी रामजीवन रामद्व्याल ब्टब्स केरोतिन तेल रिवजीयम देवीस्टिन ट्डननकृत जपरामकृत पातनंडी इत्जिङ बग्नोरान तमाखूके स्यापारी नयन्त्र नायप्यक्ति धावनंडी विस्तीचन्द्र राधास्तित तकाल रूप 153







. माधाय व्यापारियोका परिचय

चन्द्रजी हैं। आपने दाल होने मेट्टिकड़ी परीक्षा पास की है। आएकी भी साबहड़ रास्त्रे लं सोना जोर दरीखानेमें बेडक दी हुई है। सेठ अल्पन्डक्रोडा "सर भगनीसि उन्हारन" 🕶 बरू पुलकालय है इसमें सब भाषाओंको करीब इस हजार पुलके हैं।

थीयुन नेमीच=इजी सेठी - श्रीयुत नेमीचन्द्रजी भी योग्य श्रीर साजन शांव 🖡 । 🖛 भी म्हळाबाड़ दरवारसे पांचमें' सोना बचा हुआ है। आपके भी केंग्रम पुलकात्व अरह ल

निभी पुरतकालय है।

भीयुत भंबरलालको सेठी—बाप भीयुत दोपचन्द्रजी साहबङ्के पुत्र हैं। बाद हाँ क्षेत्र 🕏 स्पष्टकछ। सामान हैं। आपके ठीन पुत्र हैं मिनकी शिक्षा बहुन मध्ये बहुने हो। हो है। बन्हें भी पठन, पाठन और पुस्तकींसे बहुत येम है। आयक पुस्तकानयमें बहुतारी दिनी पृश्ती संबद्ध है।

इस कर्मकी १६ दुकाने भारतके मिनन २ शहरीमें है। देव बारिस मामाधाना है। सब दुष्टानों पर प्रधान सुनीम वाणिषय रत्न त्यादरणत्री वादिना है। बाव बंग् ११ में स्य दुष्टान पर मुनीमी हा काम करते हैं। संड वाडवन्यूमी अपनी गृत्यू हे सका सन कर्य श्रापदीके जिस्से कर गर्ने थे, भारते उस कारवारको स्वय उस्ति बनानको । आ कार कैत्रिनेट हे कामर्शियल मेम्बर है। आपको भी पांत्री सोनेका कहा बहुता हुमा है।

इम फर्मको उन्हेंनमें विनोद निवस लिमिटेड नामक पह कपड़से विश्व बनी होते। व निछ सन् १६१२-१३ में स्थापिन हुई और सन् रहरथ में काद हुई। स्पश्चिता अंध्ये " लास बनवा है। इसमें ७५० लूमा और २३००० स्वेणिडना है। वया १५०० वनुव ४४ में है। इस मिटमें पत्र बहुत बड़ा अस्पतात भी लुझ हुमा है। इस और राज्ये इस केंग्

हुमें कीर सह सायारक्या भीषांव ती जाती है । यहांके हाकर वित वन्ती की दुमरे कार्व्य कलाँबोंक पर गैमियों हो देशने हैं लिये दिना पीन भाने हैं।

चापको तरफंड श्री छक्षान स्टेशनंड पास फदह हका हो। नामनं क्रम्या स्टब्स <sup>हर्न</sup> गर है। इसके अनिहिक शास्त्रही, आब, बोलाशिर, बिद्धारक हुट, क्षणार हार्व बर अर्थ

मी बापधी बीरने वर्वशासाय की दुई है।

इस करोडा ब्यायाधिक वरिषय इस प्रदार है -न्यस्यादन—नेमर्स क्रिकेशम बाज्यन, T.A. Bast-भ क्रे स हो वर्ष का बहुत बहा ब्याचार होता था । इस समय इस हुवानपर बे.का और हुई करें का देखरे।

बात हेंगा है। इन्हेंब-नेमर्थ किमेरीया कावान बहा प्राया T A Bizologia क्या केंग्र रहत

्रपिक बाद आपके पुत्र सेठ प्रवापमताजीने इसकाँके कार्यका संवाछन किया। सेठ प्रवापमत्रजीके पुत्र थे; सेठ मगनमत्रजी और सेठ छगनमञ्जी। सेठ मगनमञ्जीका देहावसान होचुका है। तथा उ द्यानमञ्जीने करीव ३० वर्षकी आयुसे अद्यावध्यं दृत धारणकर रक्त्या है। सापके २ पुत्र सेठ इंहालजी और सेठ नेमीचन्दजी हुए। इनमें सोहनलालजीका देहावसान होचुका है। सेठ अधिनन्दजी वेद, सेठ मगनमल्जीके यहां दत्तक गये हैं। इस समय सेठ नेमीचन्दजीके एक पुत्र हैं तका नाम थो म'वरलालजी हैं। सेठ नेमीचद सममदार सज्जन हैं। नापका ज्यापारिक परिचय अवहार है।

हरुकता—मेसर्स राम्भूराम प्रवापनस, अवायूलाख रेन—यहां व्याम, हुण्डी चिट्ठी और आदुवका दाम होता है। इस फर्मपर सट्टा फवर्ड नहीं होता।

बोगरा—मेसर्स प्रतापमल मगनीराम-पहां हुण्डी चिट्ठी ज्याज वधा जूट खरीदीका काम होता है।

गायवन्दा (रंगपुर) मेसर्स झगनमल नेमचन्द-यहांपर गल्छे और विसनेका व्यापार होता है।

## मेसर्स मालमचन्द स्राज्मल वोरड़

इस फर्मके माहिक यहीके मूछ निवासी हैं। आप भोसवाल खेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदायके वाले सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना कलकत्ते में तेठ मालमचन्द्रजीने करीय संवत् १६६६ में वर्तमानमें सेठ मालमचन्द्रजी तथा सूरजमलजी इस फर्मके मालिक हैं। सेठ मालमचन्द्रजी भूमें ही रहते हैं। और आपके पुत्र श्री सुरजमलजी व्यापारके कामका संचालन करते हैं।

नापद्या न्यापारिक परिचा इसप्रकार है।

न्ता—मेसर्स माञ्जयन्द स्रजमञ्ज, स्रज—निवास, २५१ अवर्षितपुरगोड T. A. malam ध्यानुंच पहाँ हुंडी चिट्टी तथा जुटका व्यापार होता है।

प्रदो—मंसर्भ माडमपन्द सूरवमठ-पहां हुण्डी चिट्ठी तथा लाट्तका व्यवसाय होता है। मट्टी (आसाम) मेससं मालमपन्द सूरवमल—पहां आट्त तथा हुंडी चिट्ठीका साम होता है। दिया ( ग्वाटन्दों ) पहां जूटका व्यापार होता है।

#### मेसर्स हीरालाल चान्दमल

े रसप्तेके मातिक ओसवाल तेरापंधी सञ्चन हैं। इसके वर्तनान मालिक सेठ मालयन्द्रजी ंसेठ पांद्रम्हजी हैं। इसक्तेके स्थापक लाप दोनों माई हैं। ल.पके पिता होरालालजोका देहा-

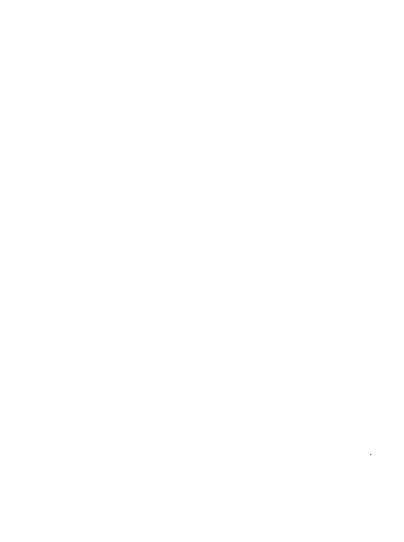

#### भारतीय ध्यापारियोंका परिचय

सेठ छप्पनजीके पुत्र [श्रीयुन गीरीजाळजी और धोपुन शेड्रजीके पुत्र भोपुत वपुरार्थ औ भाषकी महालरापाटन, भवानीगांत और सुहेतरोड में दुकाने हैं। सब अपह वैकेंद्र हुने में चौर विरोपकर कमीरान एजन्सीका काम होता है।

मेससं तनसुख मनसुख

इस फर्मेंके स्थापन कत्तां सेठ वनसुत्वजी संज्ञत् १९४२ में नागीत्वे वर्श करे। अज १६५५ में आपने भपना घर व्यवसाय प्रारम्भ द्विया। आपका देशन्त संबर्धान्।।। इस समय इस फर्मके मालिक आपके भीन पुत्र श्रीयुन मनमुखनी, भीनवानी भी पुष्रकर्न 🚺 भाषकी तुकानें मालसपाटन, भीडवपुर, समर्गन, उसकी, होस वंशन स्वतं स्मी हैं। इन सब दुकानीयर गरला और हहेवा स्थापार तथा क्यीरान पश्चतीच कराजी पाटनमें आपका एक ट्रंकों और वालटियों हा फारवाना भी है।

#### मेसर्स नाथुराम जोरजी

इस फर्में वर्तमान मालिक ओयुन कस्तूम्चन्द्रजी है बाप सरावणी जानि है छा मी फर्नेकी स्थापना हुए क्यीव २०० वर्ष हो गये। इसकी मिता नहकी सर थेड करण शार्थोसे हुई। इस वंशर्षे आप बहुत प्रतामी पुरुष हुए। आमे ना अपालने गुरु भार नाम बनाया। श्रीयुन बस्तुरचंहती श्रीयुन बन्याणमङ्गीडे वर्ग हु। (जान), हे है टावे गवे । इस सानदानको तरकम मण्डी गुमगत्रमें वह मन्दिर बना दूसा है। अर्थ मिजास्य करीय \$1000) स्यय हुना है। इसके निर्मेश नास्तासनी मा अर्थ पन्ड पार्टनाथन्नीका मन्दिर बनाया हुमा है। इसकी जातन क्या सकी कि बन्ती अवने कार दावा अनं हुमा है। संगात मिनाह व्यास अधार अपने मां दुक्रलेक्य क गोहाम बनवाहिये हैं। इसी प्रकार साराग्यहरक बालाचे व हरे " क्षान द्वर दिवे हैं।

भी छेड बन्यानमञ्ज्ञी साहिवकी चाँपनीके पानि तृतो एछान बाच महारे स्त समय इस पर्मची कालगारन, बगरी एक'क क्षेत्रण इस 🐃 इंडानें बड रही हैं। इन मन इससीय दूसरी, विहास प्राप्त की जीवन की Cal.

इस फर्मका हेड व्यक्तिस बीडवाणामें है। यहां आपकी ओरसे डीडवाणा इंडस्ट्रियछ नाम ह एक र्यक दुला हुआ है। इस फर्मकी कछकता और डीडवाणामें बहुत स्थाहे सम्पत्ति है। श्रापकी कलकत्तेकी विल्डिंगका टार्लों रुपया प्रतिवर्ष किराया आता है।

इस समय सेठ मननीरामजीके ३ पुत्र हैं, जिनके नाम श्रीनारायगदातजी, श्रीनोविंदछाउत्तरि और भी गोजुडचंदजी हैं। साप सत्र वड़े शांत सभावके (सज्जन हैं। श्रीनोजुडचंदजी, सेठ राम-धुंवारजीके यहां दत्तक गरे हैं। वर्तनानमें इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है।

दीदवाणा—नेतर्स ग्राङिगराम शिवकरण—यदां इस फर्मका हेड भाँचीत है। इस फर्मका यदां दीदवाणा इंडल्ट्रियल बैंक नामक एक बैंक खुला हुआ है।

क्टकचा—मेवर्स मगनीराभ रामकुंबार बांसतझ स्ट्रीट—इस फर्मपर वेंद्विग हुण्डी चिट्ठी और रायर्सका बहुत बढ़ा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त यहां आपको केनिछ वेस नामक जूट वोसिंग फक्ती :मी है।

नरवाणा ( पटियाटा )—इस स्थानपर आपकी एक कॉटन जितिंग फेक्सरी वनी हुई है।

## मेसर्स शिवजीराम हरनाथ

इस फर्मका हेड अधिस इन्दौरमें है। अतः इसका पूरा परिचय चित्रां सहित इन्दौरमें ; १५७ ३०में दिया गया है। इन्दौरमें यह फर्मे हुंडी, चिट्ठी बैद्धिग, रुई और रोयर्सका अच्छा व्यवस्थय करती है। पहिले इस फर्मरर अफीनका व्यापार होता था। इसके मालिकोंका सास निवास डीडवागा है। इसके प्रयान संचालक श्री दाकडाठको शिक्षित एवं समसदार नवयुवक हैं।

#### मेसर्स शिवजीराम रामनाथ

इस फर्मक मालिक भी टीडबराके हो निवासी हैं। बाएका विस्तृत परिचय वित्रों सहि इन्दोर्प्ने इस्में दिया गया है। यह फर्म इन्द्रीर सर्प्रदेमें अंग्डी शविष्ठित मानो जातो है। बाप माहेरवरी समामके सक्षत हैं। मेससे शिवजी राम दरनाथ और यह फर्म एक ही छुटुन्यसी है।

इसके अविरिक्त यहांकी मेसस्य रामरतन टीक्टमदास और सेठ रामगोपाल मुंदाल नामक फर्मन इन्दौरमें पपड़ा चांदी सोना और आड़कड़ा अच्छा न्यापार करतो है । यह दानां फर्म इन्दौर हाथ मार्क्टमें अच्छी प्रतिष्टित मानो जाती हैं । इनका परिचय इन्दौरके प्रष्ट ४२-४६ में चिक्री सहित दिया गया है ।

## मवानीगंज मंडी

यह मंडी बीठ बीठ बीठ आहे के नागदा मयुत सेस्तानों भवानों ममहो नाम हेला है।
आहे बात है। मांजावाड़ महाराम मवानी सिंहनीने संबन् १६६६ में इसे बहा बा।
मंडीमें किराना गड़ा तथा ठ्वंका बहुन बहु। व्यवसाय होता है। ही, माहुत का कैले
व्यापार करनेवाले कई बच्छे २ व्यापारी यहां निवास बस्ते हैं। हितारों तम बंधेब ले साल है। हजारों कपयों की हुंदियों यहां आधानीसे जो बंबी जा सकते हैं।
स्वाप्त है। हजारों कपयों की हुंदियों यहां आधानीसे जो बंबी जा सकते हैं।
वस्तुओं में कई जीरा, गेहुं, चना, कपासिया, तिक, पना, किराना, सार, राह, तेत व राहेब सामान प्रधान हैं। सब प्रकारके मालको व्यापारियों के बास अच्छा स्टाक बहुना है। विकं देरी व्यवसाहरों को अपेचा राजराती व्यापारियों के आधिकते हैं।

इस मंडीसे ख्यो हुई गवालियर स्टेटडी भेसीत मंडीमें भी एड डाटन मंडी वेसिंग फेक्टरी है

## रुईके व्यापारी और कमीशन एंड

मेसर्स अनंदीलाज पोदार

स्त कर्मडा देह आधिस वन्तरे हैं। अनवर इस कर्मड क्यारडा क्या परेश भा औ सम्बद्धि क्षण्य हुए हुए में दिया गया हैं। इस क्रमेंड वर्ममान मार्थिड सेड अन्दर्भ का दर्श भाष क्षमबात समाग्रमें बहुत मतिष्टित पर समक्तर पुरुष हैं। मेर्ड अन्दर्भ का क्षम्य का मोर्गित और भेसिद्ध प्रेक्टमें हैं, जो अच्छो सक्षमांड स्वयं बड सा है। आई हुं बाटन मोर्गित और भेसिद्ध प्रेक्टमें हैं, जो अच्छो सक्षमांड स्वयं बड सा है। आई हुं स्वांत हो यहां पढ़ अनन्तीयल पोस्ट विकाय स्थापित हो सा है।

## मेसर्स जवाहरमन रामकरण

इस फमेंके वर्तमान संचालक सेठ जवाहरमलजी तथा रामकरणजी हैं। आप माहेदवरी चंडक जातिके सञ्चन हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है। इस फर्मको स्थापित हुए छुछ ही वर्ष हुए। सेठ जवाहरमलजी व्यापारिक अनुभवी सञ्चन हैं। सेठ रामकरणजी भी योग्य व्यक्ति हैं। आप दोनोंका इस फर्ममें सामा है।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

वन्त्रई-मेसर्स जवाहरमञ रामहरण फाजवादेवी रोड T. A. Gangalahari इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सर प्रकारकी आहतका काम होता है।

बारसी—( शोलपुर )—जवाहरमल रामकरग—यहां रुई, गल्ला, खौर हुण्डी-चिट्ठीका काम होता है।

लानुर—( निज्ञान-स्टेट )—मेससं राधाकिशन रामचन्द्र—इस फर्मपर ठई और गल्लेकी आड़तका कान होता है।

मूरडवा-( मारवाड़ )-रानप्रवाप गथाव्यितन-यहां हेड आफित है।

## मेसर्स नन्दराम मूलचन्द

इस फर्नेके मालिक यहाँके मुठ निवासी हैं। आप माहेश्वरी जाविक मोदानी सज्जन हैं। इस फर्नेको स्वापित हुए क्रीव १०० वर्ष हुए हैं। इसके स्थापक सेठ मायारामजी तथा मूळ्यन्द्रजी थे। आपने इस फर्नेको अच्छी बन्नित की। आपने परचान् कमराः सेठ चतुःभुजजी सेठ शाल्यिरामजी ने इस फर्नेका संचालन किया। सेठ चतुःभुजजीके रघुनाधदासजी और सेठ शाल्यिरामजीके राम-नाधजी तथा जेठमठजी नामक पुत्र हुए। आप सीनों ही दुष्यान से संचालन करते थे। विशेष मान सेठ रामनाधजीका रहा है। आपकी ओरसे यहां सांचित्रयाजीका मन्दिर तथा वालावके कियारे एक सुन्दर वगीचे सहित शिवालय (गुनदी) यना हुआ है। इस समय सेठ रघुनाधदासजीके बंशज अपना अव्यवहार न्यवसाय करते हैं।

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ रामनाथजीके पुत्र सेठ रामरवनजी तथा रामनिवासजी और सेठ जेठमळजी हैं। सेठ रामरतनजी शिक्षित पुत्रक हैं। जापने सारे गोववार्जीकी प्रविद्वन्दता होते हुए मी एक कन्या पाठराळा स्वापित को है। यह ७ साळसे चल रही है।

आपरा व्यापारिङ परिचय इस प्रकार है—

मद्रनूर—( मद्रास ) स्टे॰ धरमायाद्र—मेससं मायागम मृज्यन्द्र—यदां सरास्त्रं तथा गस्टेका व्यव-साय होता है। यहां सायके द्वारा येती मी होती है।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

- (२) सामर-भीनारायया रामदेन-इस दुकानपरनमङ्गी केंद्रिज्ञ भरी जाती है तथ क्षान काम दोना है।
- (३) मनानीगंज-रामनाप हरनातस यहां नमकका ब्यापार और वर्ष गढ़ेशो बांगा स्र बोना है।

~e;o~

मेसर्रा लूणकरण पन्नानान

इस फर्मके माजिक नीमचों निवाधी हैं। आप अपनाल जानिके साम है। वे वे स्थापित हुए १८ वर्ष हुए। नीमचों यह दुरान सन् १७८० से स्थापित है। १० वर्ष के पन्नाळाळांनी स्थापित किया, आप के र पुत्र है निन्न नाम चौषमानों कौर किसा की आप रोनों स्थापारों भाग केने हैं। आपका न्यापित परित्य प्रति नहार है-नीमच-स्थापारों भाग केने हैं। आपका न्यापत मानुक आहुत तथा हुन है विद्रोश का वंश भ सानीयों -स्थापराय पन्नाळाळ-यही गळा चाहि से आहुत तथा हुन ही विद्रोश का दंश इसके बातिरिक हव प्रमेदर प्रशिवाधिक वेहोकिया स्वस्त्रीयों तेन ही प्रति है।

#### रुई गरलेके व्यापारी और कमीशन

किराने है स्यापारी

प्रजापट बादनीतान्दवी पोशर गुन्धवचन्यं गमाप्र छन्नना गुरुषो भननाशस हामोद्र हाम वेनोचन्द्र वंदरहाउ नगवानराय मधुरादाम मगोलाङ व्येताङ बगोबाड बाईबात ननम् स्ट्रात प्रयक्ताल बेर्डची राज राज रंगशात इत्रतीहर रामप्रदाप (स्वस्था रत इंटर ब्राज्य द्रमान् प्रत्यत दिव विद्या दिख्यापुरुष नेत्यक केतीन्त्रक

कानुन गरी तारमदानद् इस्माहन याहूद देवा द्वापम वनी उभर गोपालदाम नड्नास कटा हुँ के दयापारी

चन्त्रकः द्रशासन् बीवमङ पनात्रङ पानगङ मुझानमङ

्चांदी होते हे आपार्ग

मधीलाङ बाईसङ स्त्रीपाराखप

is unce tribs

सार्वजनिष्ठ गीर्व स्ट कार्रजन चेटन केटन

#### आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मृण्डावा—माखाड़—मेससं रामयगस जेगोवाल मट्टड्—यह पर्मे गुड़, अनाज, विरान्तका हाजिर व्यवसाय करती है। यहां आड़तका काम मी होता है।

#### वंकसं

किरानजात गमचन्द्र छोट्यम शिव्यात्र जवाह्यस्य रामक्रम रामरतम् रामकास रामनाथ जयनारायण

#### गढ्लेके व्यापारी

क्षयनारायण भागीस्य सम्भाग चतुरनुज सम्भागत भेगोपाळ समनाय नयमळ

### कपड़े के व्यापारी

चोयस्य मूलचन्द्र चूम्मी अव मोदनअस महीनाय मूख्यन्द्र रामस्त्रम् द्रप्याय स्क्रमीनसायम् मादस्य

#### किरानेके ज्यापारी

ક્લાફોલમ એકાઇમ દોવાસાંગ પરનું લ

#### पाली

पाठी जीवहर राज्यका एक क्षणा और आवाद बस्ता है। यह जिन्हार की वादी साम ह रहेशनते क्षरीब आवे जीलकी दूरीयर वस्ता हुका है। उसके दीन और सुन्दर दाना बन्दनी रहेचा बहुर रहा है। यह रथान सुराव जातने जाणास्त्र कृत वहा बेन्द्रर जा । जब समय प्रकारित हिन्दुर यात बायुव दहेगई और हिन्दू हो हिन्दु साम के दार प्रविद्य कर करने का दहेग कि सार्व था, यहां से हो बर बाव प्रशास था। अन्यत्न बहुण न होगा, कि सुराव साम्राव के स्थार इस्का स्थारार करावी हहानी दा।

पार्च बहुत प्रत्येन नेपा है। पाने यह रागीरिंग्र हमाने या। अहोते हते प्रतिच्छा अक्षणीते को हान वर्ष हिया। व्याप्त कार मुस्तामानीका अधिकात कार। योगिक प्रीहर्ताने हित्र ह्यां अभ्यानीते हो जीवका अस्पे कार्य हो प्राप्त हिया। असि कि एने पार्च की कार्य हा हिया। वर्ष हिया। योग्ह हिर्द की प्रहार कार्य कार्य

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

इस फर्मपर यहाँ वेंद्विग हुंडी चिट्ठी तथा सगधीरा काम और रेले समानेम का रेने इसकी शाखापर गल्छेका कच्छा व्यापार होता है । यह कर्म वहां सम्मानतीय सम्बोधने फर्मके मालिकको जोधपुर दुरवार ने सोना तथा ताजीम बशी है।

#### वें कर्म

दी॰ इम्पीरियल बेंक आफ़ इपिडया मैससं केशरीमल गणेशमछ

- कानमञ् सूरञमञ
- गुलाबदास गोपीनाथ वुदकरण गोपीक्शन
- मुख्यन्द नेमीचन्द
- रामद्याल ओक्रप्ण
- सुमेरमञ चम्मेरमञ हाथीसम समस्य

गक्लेके व्यापारी

मेसस् गंभीरमञ चर्यराज धानमप्रो र्गगाम मेघराज

- पुत्रीटाल रामश्याल
- जंदमञ रानमञ
- नरसिंहदास रामहिरान
- पीरदान प्रेमचन्द
- वनापमञ् राजमञ
- बाञ्चकुन्द सीवाराम मगनीयम इरनाथ
- रावतमल अपजदास
- टउमनदास अवरामरास
- इयामहास बद्रोहास
- मुक्तबन्द भी सोनी
- इमार्गमञ्ज प्रचापन्य

#### कपड़े के व्यापारी

किरानगोपाळ बल्लभहास गिरधरदास सुसराज धीयमञ् सरदारमञ् स् 👣 सुराना चन्पालाङ तेभराज टांटिया नारायणदास रामगोपात मुखचन्द विडो इचन्द मेपराज मोवीडाज मदनडाड बन्देवाताल मिलापचंत्र लाखचंत्र मुकुन्त्यं व गुलावचन्त्र भंडारो छखमीचन्द्र वपसीयात टाउचन्द्र सोनी सिमस्यमञ् भवनगत्र सीभाग्य है डिंग दननी होराचन्त्र भीसमयन होरावाल शिवनागयण

#### रंगीन कपड़े के स्थापार

जदानमल पोपस्थि। मेहतिया जरन्तमञ् धलयं र रेर द्भार रीपन्य हरमाचन्द्र तपनीतान सिमस्थमक अस्तराज

करड़के व्यासरी केंद्रकें हरना बन्दे केन्द्रिय गोटेके व्यापारी देखांचा क्रायान लांद्रान बाह्य रक्षांच वर्षास्त्र इन्टब दुन्हाइन इडम्बर् जिएस्ट रंचन तकन Carried Contract रंगीन देशी काड़े वाले सम्बद्ध क्षात्र है माना करने होत राज्यम् बरासम्ब क्रिक विकास विकास श्रीपन् रूडकः इस सम्बद्ध नारां द्वारान रायद्वसम्बद्धाः किताने हें द्याचारों विकास के द्याचारों दिक्तान केरत Total States हार के कर देशक योगात र्जना स्टार्ड कर्मन देवना व हाना रिकार राज्यन वादान -general extendion लांब रामाच

## क्षामन

Come had not design to the second of the sec THE REAL PROPERTY OF THE PARTY ere en entre de constitución de la constitución de constitució And the state of t A RESIDENCE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O 

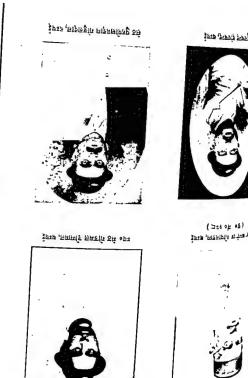

3414 Z

क - दहर ब्य. दहरे न ६ क - व्यहरे महे आहे हैं १ क - व्यहरे के के का कार है हैं १३५ महरू १८ - व्यहरे के हैं भारतीय व्यापारियोंका परिचय मुष्यक्षी एउचा (चेनमुख गैनीस्त्रत)

#### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय



भीयुन भीचन्त्रजी बेंद (आसप्तरण मुख्यानमछ) लाइन्







स्त प्रस्पेक माहिने को भारतके स्थापतका इतिहास नामक तेल किया हुआ है, उसके तेलक भोषुत मोहन कालको प्राचानिया हो हैं। जानका हिन्दी, हालको, जमेको, कोला बाहि माण बोने बच्चा कम है। जंबे को त्या दिन्दी पर्वोमें भी बाग तेल लिलने रहते हैं।

#### सकराया

हांनर महेंडडे राज बहा हुना पह जोबहुत स्टेंड बहुत महिंड स्थान है। इव स्थान पर हांनमान त्याबों कार्ने हैं। तार्कों क्यों को सामानर महिंचने पहते हुए सु महर्कों खाउ है। पह राजर उपान डाइंडे क्योंति बीनहीं पर्व हुन्दर होंडा है। इस स्थानों को डाइंडा होंडों है डीवे सकेंद्र हाही हुजारी निकास, दोन निकास आहि। सहानवें पर्व है राजर कोई खोड़ बात को खाउ है, जीत कि उने बातारों तोन उत्तरा कर उनकी बातियों के हुखाने कार्य इसानोंने साम आ खाउ है। सहानते खोड़े हुए गड़े दों में के बात आफ डूकड़े कर्यों करने बाते हैं। बीनका को गाहिया क्यार निकास है उह मूर्जियों के बातने कार्य है। होन प्रथा हरी पर खाने के तिया करता किया बात है।

स्वयान क्या पही करिक समझ कथा है (की मीटा है) कोनुस विकार है। हुको कथा है। यन पुट विक्ते हैं। मूर्कियोंक इसके बहुत्य स्टेक्स है। द० सूट कर हम माटा है। घोएता सेंट पहींचे कोने कड़े कथा के स्टोन पा (१) नव और पहें हुए माठ पर हो। नव केन्स तेये हैं। हाके ब्योंसिक क्षेत्रे माजप मुख्योंक मानुक है।

देश देश कार की मक्ताय हैरान्ते देश करी हुई, यहां रायाके ज्यासीरोंकी कई दुक्ते हैं। इन व्यासीरोंक यहां वर्ष, स्टेंक्के कोटिल की प्रकारत तुन्तर गड़ा दुका कल कार सहा है। यहांके व्यासीरोंक कोंके राविष्य इस प्रकार है।

## मेतर्त वी॰ एत॰ वैश्य एएड संत

रत करेंद्र बाहेद बाला दिएसे हेड बार्स्ट हमें हैं। बारसे की २० सामि परा बाहर कारों हैं। इसमें हेड बाहिद बाहर हैं। इस हमेंद्रे बारोस रहा है। इसमेंद्रे

ŝξ



इस मन्यके आदिमें जो भारतके व्यापारका इतिहास नामक लेख छिखा हुआ है, उसके टेखक भोयुत मोहन टालजी यडेजातिया ही हैं। आपका हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं में अच्छा तान है। अंग्रेजी तथा हिन्दी पत्रोंमें भी आप टेख लिखते रहते हैं।

#### मकरायाः

सांबर मीट है पास बसा हुआ यह जोपपुर स्टेंटका बहुन प्रसिद्ध स्थान है । इस स्थान पर संगमरमर पत्थरकी दातें हैं। लाखों क्यांका संगमरमर प्रतिवर्ष यहांसे दूर दूर शहरोंमें जाता है। यह पत्थर नमान जानिक पत्थरोंसे कीमती एवं मुन्दर होता है। इस पत्थरकी कई जातियां होती हैं जैसे सकेंद्र, शाही, गुजाबी मिटावट, नीटा मिटावट आदि। रादानसे यहें २ पत्थर रोदि सौद कर टायें जाते हैं, और फिर उसे न्यापास लोग नसारा कर उसकी कालिटीके मुताबिक अपनी दूसनोंमें सजा कर रखते हैं। रादानसे खोदे हुए यहें दोकोंक कार करर के टूकड़ें कर्टोंके काममें आते हैं। बीच हा जो बढ़िया पत्थर निरुचन है, यह मूर्तियोंक काममें बाता है। रोप पत्थर कर्रों पर जड़नेके जिये नसार दिया जाता है।

साधारण तथा यहां पत्रीक कामका पत्थर १ ईची मोटा १) वर्षमुट विकता है। दूसरे पत्थर १) यन पुट विकते हैं। मूर्वियोंक कामके पदिया स्टोनका १० २० पुट तक दान आता है। कोयपुर स्टेट यहांने जाने बाटे परथरके स्टोन पर ११८) मन और गई हुए माठ पर १) मन टेक्स ऐसी है। स्वके अविशिक्त क्षेटे माठपर मुख्यकिक महसूज है।

विश्व बीर बार वरी महराया संशानने दीह लगी हुई, यहाँ प्रत्यस्के व्यानास्थिति वर्द दुष्पने हैं। इन व्यापास्थिकि यहाँ पर्दा, स्टोनके बांतिएक वर्द प्रकारका मुन्दर गढ़ा हुआ माल स्वार रहन है। यहाके न्यापारियोंका संदेव परिचय इस प्रयास है।

#### मेसर्स बी॰ एख॰ बैर्य एएड संस

इत पर्मेक मारिक भागम निराधी तेउ माबूळडको है। भागको पर्म २० वरीचे यहा स्वाप्तर पर गरी है। एकक्र हेड भव्तिक भागता है। इन प्रमेक भागते हा दश वी० मत० वेहर

६३६

६३

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय



श्रीयुत सेठ मगनीरामजी वांगड़



श्रीयुत सेठ रामकुमा



श्रीयुत नागयगदासजी बांगइ

इस मन्यके बादिनें जो भारतकं न्यापारका इतिश्वस नामक लेख हिला हुआ है; टेंसक भीवत मोहन टालजी वडेमातिया हो हैं। आपका हिन्दी, गुनराती, क्रमेती, व्यक्र भाषुव भाषा वाला विकास के स्टिन्स के भी आप हेल विस्ते हैं। अंग्रेजी तथा हिन्सी पत्रोंमें भी आप हेल विस्ते हिते हैं

## मक्रास्त

सांभर म्हिल्हे पास वसा हुआ वह जोचपुर स्टेडका वहुत प्रसिद्ध स्थान है । इस स्थान पर हंगमरमर पत्यरहो स्तमें हैं। लाखों रुपयोंका संगमरमर प्रतिवर्ष यहांसे दूर दूर गहरोंने जावा है। यह पत्थर वनान जाविक पत्थरोंते दोमवी एवं सुन्दर होता है। इस पत्थरही कई जावियां होती है जैसे समेर, राही, गुजाबी मिळाबट, नीळ मिळाबट आहि। जहानसे यहे २ पत्थर स्मोद स्मोद कर द्वारों जाते हैं। जीर क्षित उसे व्यापारी लोग वरास प्टर उसकी कालिटीके उनाविक अपनी दुशनोंने समा कर रखते हैं। ज्यानते तोरे हुए यह डोकॉक अपर अपरके इकड़े क्लांके कामने नाते हैं। चीचका जो बढ़िया पत्तर निक्छता है, वह मूर्तियों के कामने आता है। रोष पत्थर कर्रा पर जड़नेके लिये वरास डिया जाता है।

वायतम् वचा यहां करांक वानका पत्यर १ इंची मोटा १) वर्गपुट विक्वा है। दूसरे पत्थर है। धन पुर दिस्ते हैं। मूर्वियों के पान के बहिया स्थित हा १० हुए वह दीम आता है। जीवपुर स्टेट पहाँसे जाने बाड़े पत्थरके स्टोन पर ॥) मन और गड़े हुए माछ पर १) मन टेक्स लेडी है। उसके व्यवितिस्त होटे गाउपर सुख्विटिक महसूत है। ते को कारा की नक्साना स्टेसनते ठीड़ लगी हुई यहां पत्यस्ते व्यापासिनों हो करे

दुकाने हैं। इन व्यक्तियों है पड़ी फर्म, स्टोनड़े कार्टिस्ड वह पड़ारा सुन्दर गड़ा हुआ नास तथार रहा है। यहाँक ज्यासारियों हा संभेप परिचय इस प्रहार है।

# मेसर्स बी॰ एख॰ बैश्य एगड संस

इस दनके माडिक कामा निवासी सेठ यहूद्धाङ्मी हैं। कारही दर्भ २० वरासे पहा व्यापार दर रही है। स्वहा हेंड कांग्वन कागरा है। इन दनके कागरेहा एवा ची० एन० बैन्स

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

वक

वजाथ मरचेट

डीडवाणा इंडस्ट्रियल वेंक मेससं गंगाधर रामकंवार रामानन्द छालचन्द

ज्यकिशनदास कन्ह्रैयांछाछ गट्टानी

ि किरानेके ब्यापारी

, नेनंसुखदासराधाकिरानंदास

१वन चुन्नीठाठ

, शालिग राम शिवकृरण

चांदी-सोनेके व्यापार

नमकके व्यापारी

014 RIA-114

मेसर्स रामभगत रामचन्द्र " शिवभीराम सदासुख ः जायत्रेरी ः बीडवाणा हिन्दी पस्तकालय

...

#### म्गडभा मारकाङ

च यह करवा जाधपुर राज्यके तालोर परानेमें हैं। यह जै० आर० लाईन पर आपनेही नाम के स से करीन ३ फलांड्राकी दूरीपर बसां हुआ है। इसकी पसानट पुराने देग की है। यह स्थान प्र ऐतिहासिक स्थान है। कई वर्ष पूर्व जब कि नागोरके व्यापारका किञारा जोगेंसी चमक रहा था यहांका व्यापार भी उन्निवपर था। पर वर्षों २ नागोरके व्यापारको अवनत दण होतो गई र यहांका व्यापार भी मरता गया और आज यह दशा हो गई कि व्यापारके नामसे यहां कुछ भी है। यहांके कविषय व्यापारी भी जो यहांके अच्छे ब्यवसायी हैं, बांहरी राहगेंसे व्यापार कम बनका परिचय आगे दिया जावना।

बाजकर यहाँक व्यापारमें यहांको पेदाइरा मृंग,मोठ, जी, वाजरो, निठहन और जवा येदी वस्तुर' कभी २ बाहर एस्टपोर्ट होती हैं। यहां निगतर मासमें गिरधारीजलभीका मेळ है। इसमें करीब २०-४० हजार मतुष्य बाते हैं। इसमें पशुक्षोंका व्यापार विशेष होता है। पून बहुत होता है। यहाँके आगरा, बम्बई, करांची आदि स्थानोंमें वेगनंकी वेगने जाती है। में २०२ मनको बेगन निजश है

#### ंभरतीय व्यापारियोंका परिचय

सम्बर्ध-मेससे नन्दराम मृख्यन्द काख्या देवी—इस स्थानपर सब प्रकारको आद्ववका काम होता सम्बर्ध-मेससे बद्रीनाथ रामरतन, दाना वन्दर-यहा गल्लेका व्यापार तथा आद्वका काम होता हैद्राचाद—( दक्षिण )—यहाँ विकित, हुएडी चिट्टी तथा गलेका स्नापार होता है।

#### मेसर्स रामनाथ जयनारायण

इस फर्में मालिक मूळ निवासी यहीं हैं। आप माहेरवरी जाति हैं। इस फर्म हो स्या हुए फरीब ६०-८० वर्ष हुए। इसके स्थापक सेठ रामनायजी थे। आपके हाथींसे इसकी अ क्मावि हुई। आपके पांच पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमरा अथनारायणजी, शिक्सतापजी, पार्मक जी, रामचन्द्रजी, और रामसुखजी हैं। इनमेंसे सेठ अयनारायणजी कथा शामचन्द्रजी विधानन आप दोनों ही इस समय इस फर्मके मालिक हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार ई--

मृण्डावा---मारवाड्---मेसर्स रामनाथ जयनारायण -- यहां हुण्डो-चिट्टी तथा कमीरान एजस्य काम होता है।

अजमेर-मेसर्स रामनाथ शिवनवाप, नया बाजार-पद्दां हुंडी-बिट्टी, सगसी, रंगीन कपड़े कमीरान एजन्सीका काम होता है।

श्रजमेर—शिवजवाप गोपी दिशन, नया माजार—इस स्थानपर गोटेका व्यापार होता है। गोटेका निजका कारस्याना है। इस कमंक्री आजमेर सेरवाड़ा परस्वीविशन में फार्ट ₹ प्रारंज सिला था।

क्षजमेर-मेसर्स शायाव्यान बदोनाययण, नया बाजार-यहां भी गोटेका व्यापार होता है। बच्चर-मेसर्स सम्बन्द्र समस्य, कालबादेशी T. A. King moto-यहां सब सरहकी कृत्र पत्रन्थीया काम होता है।

विद्यन्तराबाद—( दक्षिण ) मेससं रामचन्त्र राममुख—यदौ गडेका व्यापार होना है

#### मेसर्स रामवगस जैगोपान भटड़

इस करें के वर्तमान मालिक सेठ जेगोपालजी हैं। आप माहेरवरी भट्ट जातिक हैं। अ निवास स्थान वहीं हा है। इस करों हो स्थापित दुव करीव ५० वर्ष हुए। इसके स्थापक सेठ सगदाओं के पिता बट्टीनायंत्री थे। त्रैगोपालजी सेठ रामदासाजी के पुत्र हैं। आपके हार्योस इस की बट्ट उन्मति दुई। यह करों बद्दिक स्थापी व्यवसादियों अपकी प्रतिवास सम्पन्न मानी आर् सेठ त्रैगोपालजों के युद्ध हैं। जिनके नाम औ सम्तिवासकी तथा थी समक्तिनानों हैं। आप भी दुकान हा कार्य करते हैं।

#### 势垒

#### मेसस उम्मेदमक धमर्दर "चतुर"

but topne 1 g berp viese yale frup sepusie zella step vor voser vosers die rep some plas s 2007 geh 1.5 (vyose) inzie rive 12 "teo "torszy vy kod y rupely his sigs vas man vira sur vune fin 1 g inne 1928 zer zep hip sprips hipa sur vira ber 1 in 1021 orreit

ता बत्दही हता था है। इदेवतीय; बहुवांच बोर स्टाएंट स्टाएंट स्टाप्ट वर्षांच वर्षांच का बाद बतात्र का व्याद बता का व्याद वा व्याद

l forsth election serve l'este plus le direction de l'experie de direction de l'experie de direction de l'étable de l'experie de direction de l'étable de l'experience de voir experte de l'experience de l'ex

1 S 1512 ili serel ili sere ili sere della especialista della sere ili sere l'ese el pupert une "muyèn per especialista relevant della construcció sere el pupert une "muyèn per especialista relevant della construcció sere el pupert della construcció serel serel serel especial della esta el den el pupert el puper

#### भारतीय . ध्यापारियोक्ता परिचय

का ठिकाना रहा। महाराजा विजयसिंहजीने इसे अपने अधिकास वर इसके एवजमें व जागीरदारको दूसरो जमीन जागीरमें दे दी। वभीसे यह मारवाई राज्यमें है।

पहले यहां जो जागीरहार रहते थे उनकी चहुनशी छात्रया थनी हुई है। यहां २ ला दर्शनीय है। यह लाजायर यहुन दूनक बाट बने हुए हैं। यहां करीब में मीलको दूरीपर मिरी (पूनावह) नामक एक प्राहृतिक पहाड़ी स्थान है। यहां पूना माजाका एक मिन्दर भी हुआ है। कहते हैं पहले यहांसे सोना निकलता था। इसके अतिरिक्त जैन-मन्दिर भी लोगनायका मन्दिर, नालोळवर आहि बेटाने योग्य है।

कामकल यहांका प्रधान न्यापार कराइ है। करने लिये यह मंडी मराहुर है। करीव धः गांठे यहांचे प्रतिवर्ष एक्सवार्ट होती हैं। करासकी भी करीव २००० गांठे जाती हैं। गड़ों में चना, जो, मोठ, पाजरी कादिका क्यापार होता है। यहां के पीतको वर्तन व हाथी दांतको वर भी मराहुर हैं। रंगीन खुपाईचा काम भी यहां अच्छा होता है। यहां एरळ्जो होनता क्यांचीय की एक जीतिंग और एक विसंग केकरी हैं।

र्वे कसे प्राड कमीशन एजन्ट शवरास पंचीबी

केशवद्वास पंचीही
किशानदास वापना
जुद्दाराल मोतीहाल जुद्दाराल मोतीहाल जुद्दाराल मोतीहाल जुरारालभी बाहिया
निद्दाल्खन्द गिरपागीलाल पूनमजन्द राजाराम मागी लहाल चंडक रूपराल मागीराम रामपालमे शांद कावाल स्विरंसलभी कांदेड सेमाळती बाहित्या

जनके दयापारी केशवडास पंचीली गुटावचन्द गऐशमछ देवीचन्द बालचन्द ससमछ सुन्दानमछ संसमछ बालचन्द सिरेमलजी कादेड

कपासके व्यापारी जुहारमल मोतीलाल

गल्लेके ड्यापारी

किरानदास यापना फेसरीमळ मुकुन्द्बन्द कुन्द्वमठ यस्तीमछ गुलायबन्द गगेशमछ सुकनयंद मेहराड काठयंद माणकयंद रुपचंद चुन्नीलाल होराडाङ चम्पाठाङ

चांदी-सोनाके व्यापारी

नथमल रामप्रताप खेतावत रूपचन्द्र केसरीमल लूकड़ रामस्यरूपजी अभवाला



#### भारतीय , व्यापारियोका परिचय

का ठिकाना रहा । महाराजा विजयसिंहजीने इसे अपने अधिकार्स कर इसके प्रकृषे वहाँके जागीरदारको दूसरो अभीन जागीरमें दे दी । तभीसे यह माग्वाड़ राज्यमें है ।

पहुंचे यहाँ जो जागीरदार रहते ये उनकी बहुतकी छित्रयां भनी हुई हैं। यहां र जाना व दुर्रोनीय है। एक तालावपर बहुत दूरतक पाट बने हुए हैं। यहांचे करीन भनीजड़ी दूरोपर पूना-गिरी (पूनानड़) नामक एक माहतिक पहाड़ी स्थान है। यहां पूना माताका एक मन्दिर भी बन हुआ है। कहते हैं पहुंचे यहांचे सोना निकलता था। इसके अतिरिक्त जैन-मन्दिर नोलागर स्रोमनायका मन्दिर, नातोद्धेवर आदि हेवले योग्य हैं।

ब्याज्ञक यहांका प्रधान व्यापार उत्तक्षा है। उत्तके लिये यह मंडी मराहूर है। करीन ४००० गांठ यहांचे प्रतिवर्ष एक्सपार्ट होती हैं। क्यासकी भी करीव ३००० गांठे जाती हैं। गड़े में गेंडूं चना, जो, मोठ, याजरी ब्याहिका व्यापार होता है। यहांके पीतळके वर्तन व हाथी दांबकी बस्तुर्प भी मराहूर हैं। रंगीन खपाईका काम भी यहां बच्छा होता है। यहां एरळ्जो दीनरा क्रांबीकर्जे की एक जीतिंग और एक मिलंग फोकरी है।

वें कसे एएड कमीशन एजन्ट

च फार च्या प्रमाण पेश्वतास पंचीची चित्रानसस वापना जुहारमल मोतीवाव जुगराजभी बाव्यिम निहाक्यन्द गिरमायीलाव च्याचन्द राजाराम माग्वी व्यवन्दास मोतीलाव चंडक रूपम मागीराम

रूपराम मगनीराम रामधनत्री शाह ब्यवता सिरेमछत्री कांटेड्ड सेसमळत्री बाळिया

ऊनके दयापारी केरावरास पंचीती

गुञ्जबचन्द्र गरोत्रामछ देशेषन्द्र बाजबन्द्र ससम्ब मुस्तानमञ् संसमछ बालचन्द सिरेमलजी कांटेड

कपासके द्यापारी

कपासके व्यापारं जुहारमल मोतीलाल

गल्लेके व्यापारी

क्सिनदास धापना केसरीमळ मुख्यूनदचन्द कुन्द्नमळ बस्तोमळ

थुन्द्नमञ्ज्ञ पस्तामञ गुलावधन्द्र गणेशमञ सुक्रनचंद्र भेरुडाञ

टाटचंद माणकवंद दपचंद चुन्नोलाल

हीराञ्चल पम्पाटाल

चांदी-सोनाके व्यापारी

नथमळ रामप्रताप खेतावन रूपपन्द्र केसरीमळ ढ्रेक्ड् रामस्यरूपजी जमगळा

ww sine 83 'Sê nur' , depue de sousée de rys side sublicéen de vuru vy hempe devyys e 1 wy diant surme soczy deb ren 1 vura 1 y is surmy de 1 mai depue 1 y inu entru prég depue diale defie mongra 1 y enve negre repue 1 mai depue 1 y enve preg par l'y adre envyle y devis denére 1 y et a pe 250 y vu de de seculirée ve y y y adre envyle y de norsyle vine 1 y ede org 1 mains serie pre veu pe 1 y adre envyle y de norsyle vine 1 y ede organistratie.

ा समय कावनी दुरात्रपर व्यतिका, गहनाहर और आगोराहारी हेर होना बात होता है।

मेतत् मृतवन्द कुगनवन्द

#### इस समेरा दिस्तुन प्रतिचय कई सुन्दर दिलों निहित अपनीरमें दिया गया है। उद्गुपने हम बेडिन और हपडी ह्या आपार होता है।

। है 15दि अधास्त्र विदृश्ही दियु शिष्ट महीह का क्षेत्र है ।

### मुद्रुपक्रमभास्त्रे

मेसस इस्माइतजी ह्याहिमजी उद्पपुर

kry (bffr) fzvör yelyn kryz pu 1 f yelfyn kro alis is foliul skryz ny dkynnyg ferma 6 1 û rry yyna ryn fregn freginsy 132 áripiny vy 1 f finfy fregr yvys (serpens ny 1 f 1320a řítisfel 135 ro viery 210 úniu fik (kry fynn) 1 f frend frúr my řífodipine rejklic styvi 1 f 123 referd knyv 1 f yelfory feid

fin gentge mie tengen eingen er genen erniest entgan ein gint gint

१३८६ व्यक्ति बहुत्वर का सम्राज्य होता है। (४) हस्मायमा साहित मा राजाय व्यक्ति स्थाप हो। है।

कर प्राप्त के कि स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री कर्म कर्म स्त्री है। स्त्री क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य स्त्री क्ष्य क्षय है स्त्रिक क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य है। स्त्री क्ष्य

हान है । हत देवानको ह्यादिन हुए सन्दोस्तराय थी है । साथ बर्पयोक्ट सराहर हसाहक भू होना है । हत देवानको ह्यादिन हैंद सन्दोस्तराय थी

l ş ep aten nong frein

# िगागाञ्च कंडिंगि

हमहोन महिन्छ हामानु हाग्रह होत्रह हार्म्स

हिक्त है एक छिड़े हिए है

ब्रह्महु स्थान होता ब्रह्महु सुरुवान सुरोबारा स्मा दाना होता

िागाग्र केंन्ग्रिकी

होबसीय होत्यी योगात्र हेवदर्य संस्थित होत्या

स्वर्धता स्मार्थिक इन्ह्यांस स्मार्थिक सार्थिक

### ग्रिगगर**े क्**ड्रक

ानमा विक्रुट स्टिम्स् चार्याचे चनाम् न्यव्याम् डमीम्ब् साम्याम् साम्याम् सम्मान्यः स्वयाम् म्याम् स्वयाम् स्वयाः इम्ब्राम् स्वयाः इम्ब्रम्म स्वयाम् स्वयाम् स्वयाम् स्वयाम् स्वयाम् स्वयाम् स्वयाम् स्वयाम्

### केंद्रासर

المجتمعية

यह बाह्य हेडहे पन केयून हेटडे माहण्या रुप्ट होराहर पद शिराहर है। सार सारहे स्टेंट हैं स्टाहिस पर स्टेंड स्टेंट स्टेंट से रहे होस्स पद गिर्ट के को कर्युर सार सारहे स्टेंट हैं सार सारहे से स्टाहर हैं। स्ट स्टेंड स्टेंट स्टेंड से रहे हे से से स्टेंड से से से से से से

وسده هرد وي عردد عددي قديدهي أدان الأله الدين وسده ورد الدين الدي

" But the same

<u>। नगुपाना</u>

#### 班的证明

(3 मारा) रीमू । वै शिक्की स्कृषि (9 किस किड़े 9 मारा) व्याप्त व्हेंद्रग विक एक एमारा म डड़े मुर्पिट । वै शिक्ष मार्ट कह उसू ०३ ०३ किमीड़ा प्रद्यीप स्माप स्टेंप्टोंसू । वे हिस्सी डड्ट सम वैस्ट्रा । वै शिक्ष सम्ब्रे सम (३ मा लाम प्रवृ इंग मीरा सम् (४। मा सिंड क्रिक्ट स्वाप्त इंग्रिट सिंडिंग्ट । वै ब्रम्प्ट्रम सम्बर्धित माराम इंग्रिड्स

ड़ेक किंग्रिगीएट कंग्रज्य देश वर्ष किंग्रज्ञ होता है। वह पर्वाट कंग्रज्ज क्षा क्षा क्षा के ब्राप्त कर्म है। अपने हैं। इन क्षांत्रियोंक वहां क्ष्में क्ष

### मेस बी॰ एस॰ वैर्व एएड संस

73

हंग्र सिंग्ड के मेन विभाव । वै तिकालना करी तिवासी पागान बचीप सीम छड़ इन्हें क्षण्य की एक इन्होंगल क्षेत्र एवं । वै प्रियाल हत्तील बड़े क्षण्य । वै कि रज्ञ प्रायान

80%

क्षेत्र हर्द्वास) ०३ स्तिम स्विदिश स्तिम सिम्पञ्च स्वशास्त्र सिम्पञ्च अस्ति सिम्पञ्च सिम्पञ्च अस्ति (रहेत्र हि

वेश मतानीहोहर बाचुनेंह भूपण चंहाम

#### ह्यद्वस

मार हे छात्र छात्र हो। इंद्रुक्त छात्र हरू

#### 315118 331125

अंजार को जामदिक माउनम अन्यम् । अन्यम् । अन्यम्

#### शिवता

एनाथ मिली कोश

### **हिंहण**

बसमाञ्जापन में सुरम्भे एदशितस्तमो बतीबा पुस्तकाल प्रमाप पुस्तकाल्य, प्रमाप पुस्तकाल्य हामीयो मेहम वर्ष हात घुनांबर पुस्तकाल्य

#### महावृक्तः होिक

াদাচ্যুক্ত কিছুক্ত দদদি Berg দহীকি দৰ্ভ চুহন্যাহী Berg দহীকি দৰ্ভ চুহন্য চু

> क्षेत्राप्त काष्ट्रीयाच्या विश्व हिन्द्र । इ.स.च्याचे विश्व क्षेत्र हिन्द्र ।

द्याहितमी दाउनी पहरमी व्यक्तीनी महम्मद्रमानी स्थाहितमानी

#### क्सार्थन एनट

नतुर्वे स ब्युवनर वान्यवस्य वायवातम् बान्यवस्य वायवातम् स्टब्स्वर्वे वायवातम् स्टब्स्वरंगे स्थादिमम् मुख्ये मुद्दे।

#### मिमिष्ठ क क्रिका

यांत्रपन्द व्हमांत्राल महा मानमञ्जूष्मप्रहा स्रोत्सक स्रामप्रहा स्रोत्सम्बद्धाः

Citibiba Kabiti

#### उपस्था मार्चेएट

ब्यस्त्राल प्रार्थ एट की० सूरजपेल (हाडेंग-हिस्स् बस्तुरस्त्र सार्व्य सार्व्य मेरा क्यानुरस्त्र सार्व्य क्यान्य क्यान्य क्यानुस्त्र क्यान्य क्यान्य

, (इसड, मिनामा) (हड़ाड़ छाड़ नमें हुट्ट हो। इसड़ इसड़े • प्रयः मोहास्संन, हाथीपीठ (दिश्म छोड़

चाई० एस० मोहास्तंत, हाथोपोठ (हिटमर छोहा) बायो में यह हिरामी (कोई मोहर एमंछो) बहुनं य हरिशानस्तर (स्थानर)

दस्य देशात्रु १४व्या छाले कालेक्यान साहात्रुश कापण वंत्राय क्ष्या हुष्या है। व्यापण स्थापन स्यापन स्थापन स

### 计下门证许

(३) राज्य प्रमुख । हैं विस्ती डिलंग (३) टांस हिन्दें वे उसले प्रमाप स्पेरिय हों वा राज्य एगाए स्टिस् इंडे प्रुपिति । हैं तिलंग माइ सन डस्ट्र ०३ ०३ एक्सिड्य प्रियंत्र संप्राप्त में प्रियंत्र । हैं स्टिमी डस्ट्र स्थाप हों। हैं विस्ते सम्बद्ध । हैं विस्ते सम्बद्ध हों। प्रमाप डिलंग स्थाप होंग स्थाप होंग स्थापित

नोंगेरक छोट मालपर मुख्तक महसूल हैं । की नहां का नात की महराला हिंदानों के कि नहीं महा प्रदा पर हैं । हैंग हैंग हिंदानी के नात का का कि नात का नहीं के नहीं के नहीं के नहीं के नहीं के नहीं के नात का जा

दुकाने हैं। इन व्यापारियोंक यहां महो, स्टोतके क्षितिक पहें प्रकारका सुन्दर गहा हुव्या मात्र तयार रहता है। यहांके व्यापारियोंका संत्रेप परिचय इस प्रकार है।

### में में बें एक वैद्रव एवड भें में

izu सींगर ०९ मेर विभाव । वें तिरुष्टिमार रही सितानी एमान कडीम सीमर सह एड़ि ०५५ ०६ तर वर्षा कर्मान स्थाप १ वें प्रमार स्तीय रहे विभट्ट । वे विभ रूप प्राप्त

805 53

समुद्र से मानुस्तर हुत होन उर्जुलान सित्तारक रहे उत्तारिक केलिएक गुरू समुद्र हुई... "भी त्रित्म बेलियों एवं । हैं और मूर्लिस प्रस्थित मुक्ति स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप । हैं स्थित थापि वृत्त स्थाप साम्युल्य स्त्राप्त हैं

#### मेसस बच्चाबाच रामखरूव

हत समेर स्वसायका पूरा परिचय ह्यांतर में पियों सिहा शिया गया है। यही इन कपल हैं स्था काह्यका स्थाप होता है।

### मेसस सिङ्करणजसकरण

हैं। हैं वंशीस रिप्तरंक काछारिक पात्र | ई कामछन्। साहते साह स्टिक्शीम बंसक सद स्टब्स क्षेत्र क्षेत्र प्रमुक्त सद्दे | ई रिश्त कि स्टब्स क्षेत्र सिंग होता होता क्षेत्र के स्टब्स क्षेत्र | है | ई सिश्च स्टब्स क्षेत्र क्

in takes the edgine this take togen over in the source of the source of

क्षाया है। इस्तान्याय सवस्तान्तरी सामु सामुख्य स्वावार बार्गिक हेन्द्रा ह

। ঠু চেব্রি সাগাত কিনিট বিশি ক্রি-তারভাষ ভাইনত্তর—প্রকর্ণ । ঠু চেব্রি সাগাত কিনিটো তিনি ক্রি-তারভাষ ক্রাস্ট—দান্ত্র

संभार स्थाप स्थाप हेडीयह स्थापत हेडीयह स्थापत हेडीयह स्थापत हेडीयह स्थापत हेडीयह

ाष्ट्रत रिमाएड र्क्सिक रिक्ष हुँड उपस्य भाषांसक स्वामान्य स्वामान्य

ভাতাদি ভাতাদিন ভাতাদ্ব ভাতাদিন ভাতাদ্ব ভাতাদিন চ্যাদ্ব ভাতাদি ভাতাদ্ব ভাতাদি ভাতাদ্ব দিন্দাদি ভাতাদ্ব দিন্দাদি

#### 社会任任任

के की जारा की महराजा स्थाने के हुई, यही पत्यरके ज्यापारियोदी कई हरूने हैं। इन व्यापारियोद्धे यही फरी, स्थोनके प्रिक्ति पई प्रकारहा सुन्दर गड़ा हुन्दा मात्र तयार

। है प्रकृष्ट सह रहते हिंस कि एक एक है। है । है।

### मेस बी॰ एक॰ बेर्व एएड संस

हिए सिंग्रिक ७२ स्थि विस्ताव । है सिटाइन्स्य स्थि विहासी एएएक ब्रह्मीय संस्य सह स्पृष्ट स्प्रिय स्थित स्थित स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन हुई क्स्प्रित । है कि प्रभापन

80%

> >

#### भौरतीय द्यापारियोका परिचय

ा है शिका सामान वेचनेश हरवाहि है। क्राम् करते स्मेर साहरा समाजका नम्पर् हैं। इनमें क्रांकिश जनर मनेष्ट्र, मिरने कॉरहोत्हा । व हत्याहित हत्याहित वहुव महा सालाही क्यांपारियोहा है। मारवाहित

माध्र कर्े १० १० क्रिडिस

। है हिसम विक्रिक्त विक्रमाथ क्रम क्रिक्त है। मियाज कंग्राम मंत्रसम दिन्दि हिरिस्त क्लिमी । है तिस्य दिनी कंत्रमी रिप्टीस मिलाएक ड्रिडिंग जमत कमानीमि द्विय । वृत्राया है। वह उद्देश क्रिक देश-मनाक (१)

प्रस्कृतिमित्रम तथा जनस्क सामानका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहां व्याप हर्गाक ज़म्ह , प्रम , एका करहा महम का है। किया जाता । इस मंद्री में किस महत्र का करा है। हिराह दिर्द्ध प्रस्थाम क्षेत्रिक ध्रिप्राव प्रमायक विक्र किर्माल प्रमाय स्था है 

किन प्राप्त इम्रोड्ड कण अमीर्क ,सिहिङ ,प्रड्रेंड्स लाम संग्रहा मुद्र नामक्ष्रीत मृद्ध (१) माल बाहरसे कावा, तथा यहांसे बाहर जाता है।

5 हैं ब्रोड़क 1 है कि उन कि कि प्रोहीं कि को एक एक पहुंच का का कि कि कि कि कि कि का कि कि कि । है समय साम्त विभद्र सिंग्राताय एक काण्डणीड़ छड्छ सिंहींन कड़ेगाछ । है छिड़ि ४) बग साथा - यह वात्रास इन्त्रीर नासके मध्यमे हैं यहाँपर रहके वायरेका बहुव बड़ा छोते। कशय मरवेंट्रसकी बड़ी सुन्दर तया सत्री हुई दुकारे हैं।

(४) होरा सराया—यह सीता, वान्ही, ब्लीद जवाहरानका छोडासा तथा सुन्दर बाजार है। पहने । इ कि हर है । अया वैकि है विकित्त भी होता है ।

। इ एति कि एति व्हिमिस क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स स्थापक क्रिक्सि । इ यमय हुवा स्नीर सरकार क्या कहा कहा महीडर सर स्मार प्रमार हुवा स्मार एइ प्रजीई ,ाप्र एउत्र एकंट क्यीक कडूप व्यवस्था मीरिक्स प्रवूपान्य देविय

महिक पर्देशक मंडकाम कह । है निकट दिणिशीलाक द ईक बंदूरक मि जीन - inn felini fung :pin eifes ficom By 15 ipie ipina finin Gein fer (१) व्य स्थाय व हं र - क्यहें हा यह सन्दर बायार बड़ी ही क्यस्यामत व्यायित महारामा वेहा-

ह है। अपने महिल्ले बड़ी गई हैं, बीमी वहां वर क्षरहें हा बान्ता क्षर्यार होंगा है। मिन्द्रम प्रीत कह , हा अपूर्व प्रिकार हिन्द्र मिन स्व मार्ग कर्मन en anis evines deant mes pe 1 \$ nem mite regre pe-ine eren (.) व्यापार होवा है। हारते दुपयोदा दपदा वहीपर बाहरते बाहा जाता है।

देगर हैं। वह । एसी एसेक साहा ही हैं। स्वापत क्षेत्रास क्षेत्रास के स्वाप हैं कि । सहाय मेहन सहाय हैं। स्वापत । हैं हैं। स्वापत किसी के स्वापत के स्वापत । हैं हिंग संस्था सर्व पात हैं। स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत हैं।

### 开下门证托

प्रांतर के के कि सुरा वह जोवर स्टेड्ड वहुन की प्रांतर है। स्वा साम के कि सा

(३ ग्रज्ज फेंट्र 1 वे एडमी ड्यूनेव (३ एडमि विडे 1 प्रथम वाक्स केंद्रम विड एडम प्रमास इस मुचित 1 वे एतम माइ उस इस ७३ ०३ एडमिड एड्डिंग क्याप उर्ल्डिंग 1 वे छेन्द्र इस 1 वे एडिंग सम्बेग्न माइ उस गृह इंग ग्रींव स्म (१) ग्रम संबंध केंद्रम कें

हुंच किंग्रिसाल कंप्रत्य हुंच हुंचु संस्था क्षेत्रक स्थात है। वहाँ प्रथम के आप को क्षेत्रक साम स्थात है। है। है। इस स्थात स्थात है। है। है। इस स्थात है। है। है। इस स्थात है। है।

ा है। उत्तर महार विशेष करिय है।

# मेसस बी॰ एतः बेश्व एएड संस

हुत स्तेत के माहेर का माने माने माने स्वायन हुत स्वायन हुत स्वायन के माने स्वायन स्वायन स्वयन स्वयन स्वयन स्वय स्वयन स्वयन हुत स्वयन हुत स्वयन स्वयन

्रशामहता स्नीर ( सर सं • हुतुमकान् )

। है हंग्र नेशती छउं पात्र मि मींद्रप दिन्दी एक सिने । है नज़ महन्त्र मींबानाम शीव हिएक भीदन दाहत है। जापना है है। जापना हिन्दी, गुनारती, बंगला इस सम्बन्ध छान्। हा हिस्स हो सार है हो है है। हिस्स है है। है हो है है।

#### 刊步孙声耳

कारे हैं। बोबरा थी पहुंचा पत्तर निरस्था है, बहु मूर्नियोंड काम महार है। हैंग परमर प्रयो मनाय काल्य हैरड्कान्ट प्रत्याविद्दे हुए हुई हुए मनाय । में रेगा प्रयास मिनापूर किएक क्योंक्ट जीवताच किसर प्रभाग गाँछ ग्रेगाय हंट भ्रमी मीव है शिष्ट केल प्र होंग होंग अपने ह हम हमहाग । श्रीक झहानी क्रीन स्वाहनी हैंग्या होंगा, इन्छा होंग्रे होंग लिया किया है के कि कार मह । है कि है है है के किया है में मेरे के बेटी है कि किया है है 15 स्ति निव्हार पूर्व पूर्व मिट्ट क्रिक्ट मिल्ला काम्प्रेस होता । है स्ति क्रिक्ट मानाने रत्र लाख्य सह । है लाग इसीद रहूम राज्यके मुख्यांस ब्रुक्ष स्था हम मान ब्रेस्टीय प्रसंस

डल मुक्तेष । वे स्तिय मात्र वह दह एव व) स्वर्माल माह्येय बेलाव बीविहीच । वे हेवयी दह स्य (३ प्रथप: प्राप्त १ वे एक्सी इस्पेन (३ छाँच कि इ. १ प्रथप: इम्पक सीवन विकास हार हा का । प्रस्क एसी छाछ देशे अर्ह्य ए

। हे इंक्रेड उड़्स्ट रेस्ट हुन क्रिसेड जमा । रे हिंहे सब्दे हम (१) प्रमास प्रति हो। रेक हम (४) प्रमास देव से प्रमास है। स्पर्ध

र्धा हो। ट्यांड क्यांट्रायीका स्ट्रेंट यहंबर क्यांट्रा है। हुन है। इस व्यासीयोहे यही परें, क्येनडे ब्येनीक बई प्रहारहा सुन्दा गड़ा हुमा माथ तथा है। हैं। क्या की बद्याय सिरा है है हिंदी हैं। वर्ष क्या है क्या क्या है की

### मेंस बी॰ एस॰ बेर्च एएड संस

रेन स्वर्ष बर्टि बराम क्रियम । हे स्वर्थिय बर्टिया क्रिय है। बर्टिय क्रिय क्रिय क्रिय

50%

3

। ই নাম সুন্ধু দৃষ্ণ কুট দিলেশক বঁজদাহন্দা সৃগিতু বিনিচাইন কি মাধুল—নিয়ে চানায় নিয় সন্ধি দুয়ে বি ছেম চত্তে ৰেছিচ দিনি কিমেয়েয় । ই কালিয় গৈছে। ছত্ত্ব চন্ত্ৰ কৰিছে। ৰেটিয় । ই চিনা কিন্তু কৰি কৰিছে। কৰিছে।

ान का साम हो नहान साथ नवाह स्टब्स कहन हमार है। यहां का प्रमुख्य किया है। काराज्य — नहां स्वापनी पाउठ पानीके पास ही है। यहां कहन कार्यों हो प्रमुख्य नीरका यह सुन्दर क्रांट पान हमा है।

शार रीम्बरी बंदिस नमेंग्रेस हो के स्टब्स क्या हुआ वह सुन्य करना है। बहोय नमेंग्रेस होन्स नमेंग्रेस सिक्स स्मार्थ के प्रकार को स्थार हो स्थार हुए पाट बहुब हो ह्योंग्रेस हो के स्थार सिक्स के क्या महेंग्रेस को असा राग्य स्थारी प्रकार हो सिक्स हो सिक्स सिक्स हो सिक्स हो सिक्स हो सिक्स हो सिक्स हो सिक्स सिक्स

ş nipê zursî (h 1720 - 1810 deln 1831) ş str 1815(3 av (h 1810 delf1724-27) 180 le undikinên av vel áfivilé ve tyn 1 ş (18712 ylis zur 1830 1830) le lyv fu nelvopyn av apus siget fefries selvirel sour ivigo brond 1 ş 1103 rupn 1 ş 1103 rupn

সময় মতুৰ কয় সমৃতি, জন্ম কাম নিয়াম কানাম অনুমত কামতে সহিত্য—চালতাইক মিছিছেদ স্বাধীয় । ই লিখনি কৃষ্টিছেদ কলিয়ে ৮ কিছে লাহৰ কাম তথা ই লাভু লাহৰ কামত কৰিছেদ লাক্তি চকাজুছ সনি প্ৰস্তীক্ষয় বেপিছিল কিছেন্দ্ৰ কৰিম হৈ কিছুম ছেন । ই কিছেন্ট্ৰ ই কিছেন্ট্ৰ

मिनी र्रोस्क्र प्रापृत् विस्ति कि बिमान जनात एक्टोन संस्था प्रृत्य —प्रमितन्य प्रति स्थापनी केम । केमिनिक अनि बृद्धान किम विमोन विस्ता । केमिन स्थापन प्रति अस्ति केसिन । केसिन स्थापन विस्ति स्थापन विस्ति ।



तिक शुरानकारण पातु (उत्तीयक प्रमानका) बर्पम

renys (populus innyfire) egy flewidie Tii opy tynys (populus snipiire) flepopliky Tii opi



प्रीव सार संदेशको अने प्राप्त व्यक्ति

**एम्त्रीय ।क्रिंग्रीयायक विकास** 



पर्तमानमें इस प्रमेषर वेद्या, हुंदी निही तथा जागीरदारोक साथ रेन्द्रेनका बहुत बहुा

्रे १६(३ अधार इ

### मेसस् सिश्नजो केश्रीचंद

### होबान वहाहुर केठ केश्रीरिहंको

दूस प्रति विद्युत परिचय विद्यों सीहत कीहमें दिया एगा है। यही वह प्रमें रिसरेसी हें महर हैं। दूसने कीहिएक हुएशी चिट्टीना प्राम होता है।

"ठिं राग्त"। तिवाह सामायन इंस्पेट्सेस

रस स्टेंस मालियां में मालियां मालियां

ry ching his ching 1 lang (1) 8 giby y chin guin any by ching polity and any ching the ching 1 lang of the ching of the ch

(अक्षीनक दिगम तर्जुण मिलाकाकरील किंगम किंसमी छन्न । मैं महिसे खान्यु ग्रीम प्रगण देग प्राप्त किंगमु केंदमी छिन् । या प्राप्त कार्युण कर छिन छात्र ग्रीम प्रत्य प्राप्त कार्युण प्राप्त प्राप्त कार्युण । प्रत्यां केंद्र ग्रीम हाथा प्रत्यां कार्युण प्रत्यां कार्यं कार्युण प्रत्यां कार्युण कार्युण कार्युण कार्युण कार्युण कार्यं कार्युण कार्युण कार्युण कार्युण कार्युण कार्युण कार्युण कार्यं कार्युण कार्यं कार्युण कार्यं कार्युण कार्यं का

कर हुने मोपन दम १९९ प्रमायन दिखतो पर उद्देसाँडी पनमे हम एएएउए हि (३) ( है हमायान्त्र इन्डकारी से सर्वे इन्ह्रिय प्रतिस्थित वेहमी पर । हेर्नु मिन्छ उत्तिहस

मी प्रजात है। इस में मिल द्वार में मिल व्याप में सहत्वा हु हुमर्थ है।

wu njin û oj 5595 ya nepro têrd ny-sérîkî anal ney nin tê (2) Polf tîn ang 559 ding 1 Şebargş Şevansı İndî zara nêtêhî sine 1 şy bîn y

mount inexper sylve sil yo spilli byil firyde eispeir i? (3) (I sul klung occoş zöry coş firy yu 1 ş ival trind ü'r.) is occos; mosper ile yuklı sul 1 ş firyde eispeir eisene dibü sun inklikl sul 1 yu yul yuklı ern vy yu 1 ş firyte inezhiyka ryis ey ses sürren 1 ş firde klay, inkir iju saryen inkird eis e'n istlimener insin

कि कि क्रिक प्रकल बर्नेज़ी हुन हंत्र क्षेत्र क्ष्मी कुन-प्रक्षिती क्ष्मी क्षित्र हैं (s)





thate his this vie the



river (firm viram) pil pin lögigeble ofte



and be all l'elbellble billelle



## मेससं मञ्जूषमयो ताजसानजो

इ पुत्र हैं। जिनका नाम खुलामकली जी, बलीमहम्महम् होना हो। है प्रमुख्य होना विकास हो। है प्रमुख्य क्षितिकारिक । इत्यान क्रियानिक क्षेत्र निविद्यान कर कर होने हो स्वितान कर क्ष्य होने होने क्ष्य होने स्व । व्राष्ट्रवीप स्टिन्क किनाक्क सत्र कि मँगालाय हेव प्राव्यक्त सार । व्राप्टर सारकी विराहित्य हैए दिने द्रीम प्रायप्रसाप न्द्रेनई किनाक्ड मड़े 1 दि किन कडूब किनाक्ड सड़ लेडिया पृत्र स्पट प्रदेशम कड्डम क्टेंस्प सड़ सिकार)कास डर्स । प्रयु वैष्ट ००१ ब्रिडिंग प्रयु क्रियास्ट्र कियास्ट्र सड

। डे किसीहरू हिर किकिसम्ब हिटी कि रमाक् सह कोतिक केहा । है कि मान सामस्त्री, मिसस , कि प्रमान्ड है । हे हे अपन समा समाहते इस्ताहा काम समाहते

( प्राम्प्राति ) द्रेष्ट्राक इंद्रमोदी इन्ह्राष्ट्र ०७ (१)

। है मिस्र किराम द्वारमहिद्दी श्रीब हर्ने हर्ने ( ¿ )

। है छिड़ प्रापाल मि किछाड़ाहर मिन दुरह हि।एह भुद्राम ,।इति क्रीवीक रिस् । ई कि माक । इसिंग एसिक मार्थिक नार्थिक नार्थिक । छ। ई कि है नेनान कि माप क्रम एकं-डिड़ी निक्र कम किनाक छ मेंकि ०५ गरि

माह्य रहे शिंद्र हठ ध र्रायप द्विम हवाम सिद्ध द्व हर स्प्राध्यहत के थर 33 हम । वे छित हरेगर क्रिय छिड़ हम इह है छित मात्र किरही कड़ीहरू क्षित्री किलिय होए

। ए एस् इति वा विकास होते। सिलिहरू

माइनास्य मिहसुरेग सीत्रवस् होड(मल मत्त्रादाव तर्वगादाव र्मेशवर्ष मिलवर्ष मेतरा भीमराज थानरबन्द

### ग्रिागाष्ट्र के इएक

वस्त्या यात्रया मञ्चयया सम्बद्धा बुटन हिन्होरिड मिरुहोस्ट्र स्त्रमञ्ज समस्या महसम्बद्ध

### मर्बर्स वेक्स, गोव्ड व्याड तिसंबर

इन्हागुरु हिल्छ ही इन्मान्त व्यवस्त हम्प्रामितं इन्मर्गतन हम्म

माङ्ग्ह्म माङ्ग्यात (फ्रम द्र किट्टार) किट्टा किट्टा किट्टा

व्यवस्था मान्यवाञ

मात्रवान व्याप्तान

द्यायन निर्माद माराज दुस्तवान

# एलाएगरि क्योगियमी मेर्जन्ड

#### । हारु क्राक्ट्रिया अधिक हुन ।

म्हा है दिर इट जान कानी दिन्दिय एक मिनि हम मिनि है बीक कर्तक का का प्रति (क्षेत्रक माम । इस दर्श काय होत के स्थान होता है। सामन होता महिद्दार होते काम हरे हैं। साम लिंग मिन्द्री कि विश्वास विश्वास सिक्ति हो भिन्न मिन्द्र के मिन्द्र कि कि कि विश्वास कि विश्वास कि विश्वास कि कि हिंव दी विंड दिलार कुछ कुछाए छाछ । इ कि तिमाध्य विमाश्यमिक क्योरिकिसी है कि नाम मिनित किया की है कि कि करकार पूर्व है कि उक्त देश कि कि कि कि

है भिने तहिका दिन मेहरे किंगिरीमिन हिड्ड कुमी क्षेत्र ईशि ईशि उत्ताप । है 673 हमा bels ign mis en Jant 3 giegy sies falt fen Feltein ere feng ( , ) i & Billerej hisbitti (1426

्रिक माने हैं। इस विकिन्ता के वर्ष मी दूसरी विकित्ता नी हो सम होता है। इसी वत ाराम जनमधाराम प्रधानिक के दि प्रमित्र प्रदास द्वित प्रीम दिवि स्पन्त ( ६ ) रेने वह बातन्त्र पूर्व सान करने हान वहाने हैं।

ff ja 18 feig terpreter um egn fin fagte pie bitentelel ng ( g ) रेंग्रे बार्स प्राप्त कार हैंगरी छात बड़ा महते हैं।

entfiele fierwill by fen fifte mire dere pie ied anieg beres fe nife

eifen fie arin fin pin ga gu glu fie fel afiris afwan sien freit ( 8 ) र के के विकास के के विकास कि हैं।

मिम हेर मिली है किई हालड़ी कि है मिल्स है के मिलाइतोर जामत्त्रीकी उपिए मिला । है कि की मुंबान महित कि को के की मान

हमान होमियोप्रे विकित्ता वाहायका अध्ययन हिया है और हम इस मा में करें। है करें है कर देह हैं। खेतर में सम्बद्ध भी के स्था है और है।

। धराहर काल महत्वार होते होते होते होते हर हो देश है के हैं at a trem fane gre fre berg tiefe sin ( redigiroeng ) fear unter interm BIFE I falls mit frater sigume affap eine eg is eg fal en eg sei fran brentele fing erap spre grafe Strig gent effer real PI fing tie inn geglip fing man; perfig pie fin eine 13 mel roud urfis mirel tpulpfie auffritelig tireg sagel fug (an marel ; ) an ein Brelang if beim interef finne fafenen ein mp es tafrugu frag 15 nin engu igne gip mean fifre ine enng i ging engu ielemife arn

हा वर्ष वर्ष पर्याम वर्ष वर्ष वर्ष (भूमम्)

i iled Eliketth bein begebiele महाम्माह अभिनिम्

राजपताना

## र्क इप्रमृत्रेड मान्यस

देश स्वाप्त भोनेत्र अपूर्व मंत्रस्थात है। बाप अपना माने वंसाम को स्वाप्त है। बाप अपना माने वंसाम को स्वाप्त माने हैं। इस स्मेप वानक मार्चेह्सका व्यवसीय होता है। इस स्मेप वानक स्वाप्त मार्चेह्सका व्यवसीय होता है। इस स्मेप वानक स्वाप्त हो। इस है। आपका विषय साथा था। बोकन वस होता हो। इस है।

इंग्नादिं।

স্থিত হিহুদি % চিন্তংই হাদ্যহাৰী দিবদ ৰ্কহাহ স্থান্ত মিলফ কি গ্ৰান্থ ওটি ওটি ওটি ওটি ।

ইিম হত্যাৰ কাম্মিয়নত কিস্তাহ দাই সৃত্ত গুলী ভিনিচ্ছি স্থান্ত চনাত হাহ। ই দান সহ কুট্টি কিন্তিয়াৰ স্থান্ত হাই। ই দান কিন্তু চিন্তিয়াৰ স্থান্ত হাই। ই দান কিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু কুট্টি কিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু কুট্টি কিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু কুট্টি কিন্তু চিন্তু চিন্তু কুট্টি কিন্তু চিন্তু চিন্তু কুট্টি চিন্তু চিন্তু কুট্টি চিন্তু কুট্টি চিন্তু চিন্তু কুট্টি চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু কুট্টি চিন্তু চি

ेडी क्षेत्र मुद्द, शक्त किसाना क्षाहें बाहरते काला है। मान मुद्दे काला है। मान क्षेत्र मुद्दे काला काला है। मान क्षेत्र काला काला है। मान क्षेत्र मान क्षेत्र काला काला है। मान क्षेत्र काला काला है। मान काला काला है। मान काला

महीतिए एरिए रड्जम्ब कि स्थाप सांच समग्रीकि द्वित्य इ क्षित्र है हिएस डिन्स्ट कुए कि कि

कर रिसी प्रसास टेस्स नहीं लिया जाता है। यहां यदि की रहें हो क्यों गोठ वाहर लेगाना नहें हैं हो।) मन महसूत हेना पहेंगाहै।

ध्डी दक्षे 'डॉ॰ छनाइ हमी लंग्नमीम सम्प्रम ही छन्द्रम लंगील दही दक्ष छन्द्रमी लंग्नमीम सम्प्रम ही हिन्द्रम प्रस्ति हो।

ा है स्प्रिशे हेंग कि बंदुगलस्त्री महेंगुत्र हुशे मिलकार जाएन निएमक रडिमाड हिनाएक निर्म

मेससे कल्यानजी दामोद्र, कम्पना

- एकती लिक्सीकि हारावृत्त वि विरुद्ध कुछ । वे देवस साहती हम् कॉक्कीत कंटर हर् २२११ मेर होडडार्ग वेहाल राम तिर्म हमे वृष्ट | वृष्टिम तिर्मित विक्रित विक्रित होक्की होट्या मत्र | वृष्ट स्टिड्सी का वृष्ट | वृष्ट विक्रित स्टिड्स स्टिड्स स्टिड्स हम् विक्रित स्ट्रा । वृष्ट स्ट्रिस्स कुष्ट स्ट्रिस्स कि विक्रित के क्रिसिंग हमें विक्रित तिर्मित स्ट्रिस स्ट्रिस स्ट्रिस स्ट्रिस क्रिस स्ट्रिस क्रिस स्ट्रिस क्रिस स्ट्रिस स्ट्रि

237



CENTRAL-INDIA

万列环-毕3年









ipine sign min schensing the filtes they par virence could be come some they as the sign of the count of the

—मञ्मार्ड्स

र क्रिका अपकार क्रमींक स्वयं क्रिका ग्री क्रिका स्वयं क्रिका अपकार क्रिका क्रिका व्याव क्रिका क्रि

वीयदेवा स्ववसाय

क्षेत्र से के स्टब्स के किया क्षेत्र क्षेत्र के स्टब्स क्षेत्र के स्टब्स क्षेत्र के स्टब्स क्षेत्र के अपने क्ष अपने कार्यका से किस क्षेत्र कार्यक क्षेत्र कार्यकार कार्यका क्षेत्र कार्यक के स्टब्स कार्यक क्षेत्र कराय । अपन

- । है दिस्ती एक है हिस्य स्टेन क्टर्मि द्रिय प्रधान प्रहेब ( ७ )
- निक्ट ह्याप्रने और स्पर किरिनीट प्रसिर और प्रकृत की हुन ने अस्त नहीं । स्थाप किरीय ( 3 ) । है सिर्व प्राप्त किरीय के सिर्व , महाक स्वीत प्रमान । है हु सिव
- ार मन्द्रम तब चाहर आजा, यो, तथा तिस्तृतको पहुत वड़ी महो है। वहांने लालो रुपयोहा सात पाहर आजा है।

### नायः मनिष्ठं क्राईन्ड्र

हम राहरने वधा हक कासगब पर्वे स्थान महें मन्य और हम हैं है कितका

- —ई प्रवस्थ प्रवस्था
- हुने, सान्ते एक बच्छा और चोड़ा मेंडान बना हुजा है । ( २ ) शोरामहर ( सर चेड़ हुड़नचे इ)—यह मज्य और रमणीक महुन हव शारिया बानारमें पना हुजा हैं । इसकी मज्य और विशाख हमारव तथा इसका सुन्दर डिस्मेहन केवज इन्तेरमें हो नदी
- दना हुना हैं। इसही सब्द कीर विशाल हमारव तथा इसका सुन्र विकादन केवत इन्हों हो क्षेत्र प्रतुत्र सारे भारतमें दर्शनीय बस्तु हैं। इसके भोतर संगमरमर और प्रबेशनिक पड़ा सुन्र हाओं हिया हुना हैं।
- । है क्षर कि अस्ति हो पर हो साम क्रमाशीर सरिशट—अहीं ये कि स्वाह सा ( ह ) संप्रक्रम क्रिस्मी एमस क्रा । है क्षर्य क्षियों क्षर्य क्षर्य है। स्वाह स्वाह क्षर्य स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स
- निस्रहे करन्र सो हो एक विकास प्रसार के प्रसार हो साम है। (४) शास्त्रा के हैं कि स्थान है। स्थान स्थान है से सहारा हो है।
- हिरुक्ति उन्होंग्य क्षित्र क्षित्र हैं स्था है स्था है स्था हैं हैं। । हैं कि क्षित्र स्था है।
- १५० होन । ई र्तिक ग्रिक्स में हो कि में मार्थिक एक क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स में । ई फोनेस्स में
- हिन्न कारिमा द्विम देश किम में मारिक प्रशास काहार (इंज्याहुत होंसे)—परमु इन्हें ( हैं )
- है । इसरा सुरम्हारत जीर इसकी प्रतिमान, ह्यांनास, ह्यांनास, सर सेठ सह्पचंद् हुडुनचंद्रहा इसी प्रकार प्रवर्षहोत्र, मीवीबंगडा, सुखिनिवास, ह्यांनास, स्
- जबरी बाग, इत्याद इनारत भी वेदले दोग्य हैं।







एन्ड्रीए किंक्शिएएक क्रिसि

essen unean arlie işlicez ya vinisty arze vaste üterle diske diske diske diske essen is servenge verence is energe verence is en elemente verence is energe verence verence verence is en el verence is en en en en en elemente verence is en el verence is en en el verence is en el verence i 
fripan plakin

हिमार प्रस्तान स्थाना है। वर्ष दुर्गाहरूमा है देश विकास अपन्य प्रस्तान कार्य । जिस्सान स्थान स्थान स्थान स्थान सम्ब्रह्म प्राप्त संभाना कि इस्तान स्थान स्थान कि उत्तर । विकास स्थान कि स्थान कि स्थान स्था

Byn Birra

(1751 f jus sip sip sinchia ischio nierr gra bis vien vien treit trikepopung zzi vanna i 3 ja fien Empa musem se fien dema bilevon eine citera. "Lezo 1826 jus più mine più pur diforme in verza. "Lezo kine mine giulie pur diforme fienen i 3 jus menur diforme in 2 co verza kine mine con se si principa diforme i 3 justime diforme i 3 generali diforme i 3 justime i

क्षां कर्तक क्षांत

the fairs a slicking papes of fro his fifth theory kinnes of the foliation of the foliation of the fifth his fifth fifth from the first state of the fifth fifth fifth fifth from the fifth fifth fifth fifth for the fifth fi

जिन्छ । हे भ्रीय किएन। । ई सिंह ऋक्ष्यत दिव दिव कामान कुर देन हेन्द्रों । ई किए हु करित हुंक भि किलिए महार हते पेलिही क्रिया । प्रदेशिय एक काइक प्रकार अधि हो हो हो है कि एक जांक्या भीन इंज्या विवास क्यांतिय हामिलिय हामिलिया विवास विवास । है हान अन्य रहा हैं। वृद्धा हाडाम हंडीएम समान बड़े हेंत. राहराम हंस रहारहा सेवार स होना नापनच्चे क्ष किही लाज लिए असि किम्प्रेट कॉक्ड्स लिएए डीक्ट मुस्स बी हर । इ किस् वि निकार विस्तिरिक्त कार हिन्दू किन्द्र हैक्ट विकास केर किन्द्र किन केर किन्द्र किन्द्र केर किन्द्र केर किन्द्र किन्द्र कित काम किरट प्रवीतम कि किस किस्सी कि बेड्स प्रम किया । वे किया बाहु कुछ हमीडू और हिना रिजी पहिल की मही होते । वहीं होन मही साम प्रकार के हों होएं हैं ल्पालाम संसक्ती । ई म्लीमणी असि निव्हम रहुए उन्नामन किराहार सत्र । ई ताई हेज्याही हिन हेन क्षप्र व्यवस्या इता है। कि भी इन्हेरिक सामान शर्यको निर्मत सान होता चाहर चनन साझ र्जास्त्रायन्त्रात्र क्रिक्ति प्रसि होत्सन कियूव सार्काणिय हरू । हे क्रिक्त रिष्ट के हेस्सीप के इसकि उह प्रत्यम् बंहरू । ई द्योत्व मार्ग्रामक द्यमिलीय माहरू एडी बंत्यक्टन्स प्रीक हेत्यस कित्रक्र

। इति । इति मन्द्र विकास हो है।

हेर्न्डाच कीर इच्डान्ड्रोच्

। ब्रे प्रकट सह एक्सेट हमुद्धि किहरिक्य किन्निक 1 है किलि सपन संग्राम स्वाम निक्र साथ संख्यी किहरिस् र्मीक हिंदिक पुर प्रिकृत की एवं हुए माणुरीए किस्सी । एडी सक सेहील पहुंच निजनन क्रिकेट कियु प्रमुख कर कार्य क्रिक्स हमा क्षेत्र । विश्व विश्व हैं हिंद में क्ष्य क्रिक्स क्ष्य हैं कि हैं कि इस जयर जिस आदे हैं कि बहुतिक ब्यह्मायक बन्दाय होते हो, इन्त्रीर्म रहेश ब्यह्माय

क्रमी हर्ज

। है मिन्छे मण -१३०४ किटायम् वर्षे क्षिय द्या है। इस समस सर् । या हिल संदर्भन्य कि । इ हमी हिम्मित्र स्मीएम मग्र र्तम मार्थ रिव्य मार्थ रोज्य हरू हरू हरू हरू हरू हरू हरी हि (१)

1 2 Employee clis E. े क्रिक बंडली हरू । है सहित्रह ड्रायमिक रह ब्रह्मीन हली डक्टन क्ट्रेड्च इसर एतिरिस नेपट्ट । क्या एडी सकार सिंह ए डिक्ट छाउ हरूर में ३०३१ स्व हिगान्ह दिवाहिन स्टूड दर्ज उस संदूष दली दुष- हर्डसीटी सनमी डर्डा मह पटान है (न)



हर्देश्व महाव ध्रिवेदि महावस देवे



# क्टिंग स्विंगीएए हिंगा

हुर्गियन्द भिल्म ५० १ विभिटेट इन्द्रीर



र मिल्न लिमिटेड इन्होर



र्जान्त्र द्वातीज्ञी ३ ०३ म्हिमी इन्हमसूत्र

शानुगर्म कासग हुराने हैं। सिनदा परिकय स्पान २ पर दिया जावगा।

अभि देशक ,अदिन विश्वत्मी दृत्कपृत्तु प्रश्ति विश्वत्मी अम्बुसा करीतिक संस्वित्र प्र कित्रामित सामित दिस्त मान्या देहन महिता है। है कि मान कि देश कि कि

क अपनाज्ञ मह ( noeced A. T.) नाममात्र निमाह हुमान नीमाल ( १ ) । है ।होत्र छन्सीम

(8) खानेन-मेससे सहपवन्त हुमुमल् (T. A. Lucky) यहां मो बंहित

। है क्रिक्र ( इ ) बच्चे ने संसं खरूपवन्द हुरूपवन्त् ( T. A. Soason) यहां बंदिन विभिन

। र्ने मि मिशीम शिक्सी इस दुशानवर बेहिंग, हुण्डी चिही, जुर, जीर कपड़ेकी एजन्सीका काव्यं होता है। वहीवर जुर (Eniladera 1. 1) रिष्ठ हत्ताहक वृह स्थानक स्थान सिम्- एक किस- एक (१)

बिहुम, हुण्डो बिही और स्ट्रेंडा ब्यापार होगा है.।

(१) स्ट्रीर-मेसर् स्क्रियन्त्र हुकुमक्ट्र-(T. A. "Sothaji") रम दुकानम्

नेठ सहित्रहा व्यापारिक परिचय हुस प्रकार है: --। वे क्रेर प्रक माल एकारी मानेतर महीकिविम प्रमा भार । वे हपू भार कि कीतरही पास

क्रमर राजकुमाराविह

। त्रृ पृत्रु रेएस स्त्रुव कि प्राकृदी काशीमास कंगाक । है हम्पर रह्य गाय संदर्शेत्रु हि स्ति इमिन्ड शिक एउनाइ, वी द्रुष प्रतिम । वृष्णुनी इंव पाक मि मिलक विनिज्ञ अपि शिमश्री । इ लिल सिक्त स्मिन्ने मेरिक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र होते हो कि विश्विति । इ क्रिक्त नापरे समान कुराउ विकाही होगा। इस विजय अपने कहें बार कप्स और नेहत्स मी प्राप्त

इकि कि कृषां मेंसामछ कृष्टि बेरुप्राध की कर्नाइक। है लिहर इम मेहरुके लिए पान । इ पृष्ट शिक्षमीत्रक्त क्षित्रा, किक्ति हमागायज्य दक्ष ०४ ०१ एक मात्र मिट्ट

पर्वप् काम करने हो । आप हे हो है है । हो हो हो कमिन के महे के वह कहाना भी कालुक मुर्ग है। शा बाना क मान के बाद राम हो महे हैं। इस है महे हैं महे हैं कृषामक तक्षाक मिलिएन किंगिन प्रतान । ई छिते हैं किला हम जबाने किलापन पहा है। बरोड़पविकी सन्तान होते हुद मी भाषकी हर्दुनिकी निर्धाभिन्न पृति और उन्तर वाप सरसेड हेर्सिय हेर्स क्या है। साप यवतास संड सहबड़ वहां देवह

Pille hab

मि रिपोर्डर में मोरींद और मोरींद अपरा एड़ा करीन पर स्थान हों माने क्या की कार्य हो स्थान की क्या है स्थित हैं स्थान है स्थान स्थ

होंदे दिस्ता

তাহি দেন্দ হয় সুসায়ত নিজনিন্দ বিষ্ট্রত গুড়া বঁচানিত বিশনিদ্র সিহি দার বিহ্নাস ইয় নিন্দাস দার নাচন্দ্রক বিষ্ট্রটার তাম সুসাধা চিন্ট্রীয় সুমাধ দেন্দ্র যুদ । ই দ্বিস্ফ ইয়া বঁচানিত বিশ্বনিদ্রবী ক্ষর চাত্র ক্ষর । ই ব্রিস্ফ স্থান্দ বিশ্বস্থান দেন্দ্র হ দ্বি ইস্কি বিশ্বনিধ্য দের দারিলার । ই ব্রেস্ক নির্দ্রিয় হি দেন্দ্রিয় হারীরম দি দের্ট্রার দিন্দ্রিয় । ই ক্ষেত্র দেসাম নামকে বেল্ল্য হারীন নির্দিশ্য স্থিতি স্কুন্ত ভূস্প হতি ক্য ক্সন্ত "নাদ্রক"







pedo ificiliphe pied

# मिल-जॉनस MILL-OWNERS

प्रकृति (बरुत्तमक) र्रुगाम । है रुद्धिति सिट्सडार्गह के हुन्धि प्रमृत्ति विभाग समा सह । है (बरुत्त एक) के

урен । है हुई हिन संभाद संग्रिति हिन हिन्द देशमें अस्ति हिन्द संग्रित सर्वाति । 1 है 10 है सर्वाति सर्वाति स्थाप स्थाप है स्वाति सर्वाति । विशेष सर्वाति ।

# मेसर् पन्नाबाव नन्दबाब भएडारी

नम प्रमानक हो सामित हो। हैं मित्रकाल मिल्लाल के किया सामित साम के स्थान मिल्लाल के किया है। हो स्टाम प्रमाल के प्रकार के प्रमाल किया है। इस स्थान के स्था के स्थान क

form burym 133 filvy fy shirepu fireneşen sis ofe irpusş fekar pry pops 1 in volfy revis filvilivka filavis ravin 1 fe reliny raş feştaş run uranı ileve ûriyises hepe favnış ble ing fiş ferl kepin fira eri revis run uranı nev bjeş kifişî na j i bya fir pineses revûsa vive şu in zêva 133 Gen Juliu vour ne nişeş kirej na jû bya fir pineses 1 in yent firî dirise kiba arîla kya kipe favnış fir vive sî iniş x inşa vyan 1 in yen fir ji biliyi si arîla kya fireş favnış fir vive saninga vivîn yeny deş 1 i û fir îl îlivili si viş

aum ungl séş fy linfig reflus pura ku linsîl ş szelî li 2/3/1 300 korus os fermi nu usasi 1 pava 1sin ileali uş unun uz 1 incel vede ferm e dese oş fermi nu usasi 1 pava 1 sinun ve 1 ures lived ses fermi e dese 1 junun puru sinun pera pira ş fermi 13 fermi sen pera pira 1 junun korus fermi 13 fermi neve fermi av firmi ş pera 1 pava 1 pa

एक स्टिमी इंक्स अंक्रिय दिलाल के स्टिमें अर्थन कराय स्टिमी के बाल स्टिमी स्टिम स्टिमें के बाल स्टिमी इंक्स अंक्रिय हो। वह स्टिमी स्टिमें स्टि

মিহাছালির এবি দাইর (মিহাহাছিক এটং সময় । ই দুহ নতি দমত দুর বঁদাক মিহাছালি এতি, ব্রহমী বিভাগ মিহাহাছিক এটং উমিন্ত । ই দিহানায় এতি দাইছ দিছ । ইটা কে রাহাছার বুকার বঁহনী হওঁ। বিহামনায় ছুটার দক্ষণ কেনেছ, যি বৃষক

#### #356¥

#### इंच्युक्रक स्थितकों छ उसि :

tarna 1 Jereficusa fiejenjaa sed rydpopir andim ripcio cika yz von fierpiejs się kod świe 1 w iez fi 20.22 peła wejn arme sau śrożsu mer kojun kięd vong na fiewschiez ziu ęso świe 1 w biles dergijopopiny er fierpe firz byzya zed vong na 1 fi fine ew in 12.22 filmod arm program ev ferme Huwodie syfetiumy chiezo w for 1970 willese inch fiene neftel

his dispussed signistivates ses dispusses of prus es 1 fm fissifit and dispusses signistivates ses income serior such as a "Cura firm of the serior substantial signistic serior of the serior property of the

। দেই দান দান কৃত্য কেন্টিগত বিশিক কিনিটা কিনী কিন সামৰ ই দান দিবলৈ एन्नी प्रज स्वभाव क्षितिक स्वतंत्र है जुगाई संस्थान स्वीत्त्व ग्रम् । एस क्षित्र स्थाता है षय जन्म घटनाके व्यागारिक सहितमे व्यन्ता जीहर हिसाया, बापने याने दामको बारत्तमें, । एकी रहेहते महीति किन्त के महिन्द्र किएक रिप्त मार से ०१-३०३। कि । विकास विका जनमन्द्री पहुत वहा व्यवकाय होता था। वस व्यानास्त्रे आपने व्यक्त प्रश्नित प्रति स्वति सम्पत्त मिनाक विभाग क्ष्मिष्ठ । एकी मंग्राप्त मिड्ड विस्तित्म क्षिम् क्ष्मित्र किस्ति मिन इंडि फ़िर निपन्न नेपान आम ती हैंड ताम कीएम्स किएफ काल ठान उन्ने कीसाकी तेपन हैं हुन प्रति । किया । किया विकास कार्यात कार्यात कार्यात स्वाति । किया । क्या । क्या । क्या । क्या ।

- मानक्ष्य विभिन्न १९६८ में बाप वीनों माई बता २ छए।

नुष्टे । धितिक्ष्णकिति इति प्रीक किरामाँ इतिमा तिक्षणका है कि सिंह कि हिए के प्रवेद हुए होए के मिहाएक मिहाएक है। है स्टिलिही के प्रवेद हुए होए के पाल 1 है सिलिह क्षणानिय के क्षणा है है है। इस स्वर्ध से भाव है है है। इस स्वर्ध से स्वर्ध है है। इस स्वर्ध से स्वर्ध है है। इस स्वर्ध से स्वर्ध है है। इस स्वर्ध है। इस स्वर भर के हुड़मपन्त्रीहा जमा विस्त संबंद १६३१ के जापाड़ मातम हुआ था। जापके नमर होड़ जावे हैं। बार्क जीवनड़ा इविश्वस एक बारान समात बन्धातिक इविश्वस है जो । हैं के क्रम केरियर के किए किए किए एक्स एक्स एक्स कि मान त्मार मेहारहिद के हिंदी कि क्षार मेहा कि कि हैं हिम्से कीड़ कि साम कि मान 

मेनसे लक्षवन्द् हुकुमवन्द्

# 等新來 移納



1.2,2 : 112 " 1,7 1 4,5





(ज्ञानकु को पत्र) परित्र गितिक ज्ञीन कि



मह्रीय । इंग्लिशियाद हिर्मार

15fe का धाष्ट्र किकिनिछि हड़ाहेड. समान कंत्रमानावृत्त स्थित्यु में ४१३१ मन प्रहम । दि कापने ३५०००) को सहायना रून्ने कि हिन्दो सहित समितिक राष्ट्रमायाको कृषिक लिये

· 💘 📜 होशदमी मेंह्से एउ छाड़ देल्डीाड़ डंग्ड प्रदृशिङ कि (००) थ

नापका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

क्रीटन स्था हुंदी चिट्टी ब्रीर झंबाहरानका व्यवसाय होता है। (१) इ.स. – रायवहार सेड कोकाजी कस्तुम्बर शीनआ माता बाता पाता – पहा है।

किन्द्र का का से अधिक क्यूनि सामा क्यूनि सामा-वहाँ हुई। विशे विषा कान्य । हैं 181इ मामार वह स्टांक मेह हिंदी ( इ) पाया - राज वर मांकार मा कस्तान है राजमहरू मुक्ति । मा मा मा मा मा हैहै।

एक हम मिल होता है। इस स्थान होया है। इस स्थानमं स्था हमा हमार क्या हमार क्या है स्ति है स्किन सन्ति क्य दिश्व विष्ट-इंग्लेक स्थाय है स्वा है व्यवसीय होता है।

#### मेससे परशुराम दुखोबन्द मान्त्रम् व्यापकः वहां प्रदेश होना है।

लहत्रवा क्षेत्र मान कंत्रती है हुए कि कंप्रक मिनमें है किय सिम नहीं है। कित्रता । भार हे हैं। है है है । से सम्प्रता है कि अहमान सिहेन्स्टर से । है है । स्थाहर किन रिगार मेंगा क्राङ्गीलश्ची मिनिएड्स क्रीशिक उंगर् । है ह्या प्रशेतक उप मेंगासाम क्रियोक्ष क्रियोक दिवाय । है प्रज्ञित झतीर्ति सेत्रमी प्रामहत्ता वात रूमी इनिमार्ड हेण इड मित महा रितम्प्रितिम् प्राप्त प्रति हिन्द स्पीयन हाई दर्मिता प्रजीह पास । है सिन्निक्त रह रह रहिमारिक रह उड़ीम दीनमा मिना कि विकास महिन स्वित्र हो। किन्नुहिट्ट इसे किएसिएक क्सिड़ | पूर्व फेट ००९ हिस्स पूर्व स्पीतिक प्रमुख्य किएस स्था

नायही कुर्महा व्यापारिक परिचय हम प्रकार है। के वर सार्थ देशों तर है। सार्थास्य देशों है।

( व ) इन्होर-मेनने पन्ताः तुन्ने श्रवन्ते छोटा सनसा-यद्यं भी युन्, हुंही, चिही और जनाहरात्रा । है स्थि स्प्राप्त ( १ ) इन्होर-मेनमे बरहुगम दुली बेंद् छोटा सरामा- वहा बेहिंग, हुण्टी बिहो तथा अराहरोगरा

| File pirine infifife igo -terin icia e'pers ennit ina - etre ( e ) । है स्थि सम्बद्ध

हिष्टाह्नती क्रिड्स

व्यातार्थ वार्व

मान । वृत्तमान विकित्र विभाग करान्य रही ब्रिग्रीमान बेहनान महात विकास विकास हुई हुई स्थितमान सर्व वे विकास वास्त्र मान्य प्राप्त क्ष्मित्र क्ष्मि

#### ं इंस्कार मार्ग्डातम बाबचंद

#### मास्त्राधाः साद्र क्ष्रकः संस्

akronsylo z6 fi 853, kp zp. 15 firepolykle z6 welle poky váry vy thr ép ny enym kryddyd z6 i 5525 ved 16 12 22 voluvy vycy vycy vycy voluvy ylu poky 1 fire 135 dzy drys fireydd zedyney z6 filey dre ynyy dynns ylu poky ( vicel ) vayle policiae enym 1 veid vider centry voluvy voluvy 1 fireydd y 1 fireydd yn i bir wed blane bilogyn rel liveydd voluvy vyly ferm 1 wyl argel birke feliev 37 dry farsy francy prykry 15 fireydd y charles c6 fireydd yn y charles y bir y bir y charles francy 15 fireydd yn y charles francy y grant 1 grant y cyfrighydd c6 12 fireydd yn y charles y charles y fireydd y charles y bir y charles y bir wyl y charles 
। हैं तिकृतिकार क्षांत्रक क्षांत्रक स्थाप क्षांत्रक क्षा

- ि हिंदी प्राथात क्यें है अपने हिंदी क्या है है जिस्से क्या है है जिस है जाता है।
- (१) मीना महासम्ब हमायस्य नद्रम्य और बाद्रम्य व्यापार होता है। (स) युश्यिम — महासम्बन्ध व्यवस्था है।
- त्यां है । वर्षा १ है। अन्य (हे जिसमान सिन्धां सिन्धां है। वर्षा रहें करामक
- 801 § fines willike progike ap favone 1382—(e59 drellien –fiva (vol. (?)













मह्रीए किंदिगीएएड एकिंगम

and the area

सिंहितानक कतीब हेता है के भी अधि कार्य के अपने कार्य के प्रति की से भी का तहा है है है। - है अबस कर राज्जीय क्योंने क्योंने क्योंने क्योंने किया किया किया किया के स्थाप कार्य क्यों के स्थाप क्या है | है है है कि क्या क्या क्या की किया क्या किया किया क्या क्यों क्या क्या क्या क्यों क्या क्या क्या क्या क्या क्या है

अनुस्तित कार्यायन स्टब्स्य स्टब्स्य की स्टब्स्य है। यह रूप्त स्टब्स्य में प्रदेश है । यह स्टब्स्य में स्टब्स्य 
प्रदान वहुत समहस्ति हो। हमने क्षेत्र हुंद कार काम होने हो। संस्थानक सेन मंद्रिर—प्रमेशान्त होमहिनों होनाहिनों स्विधा हो। यह

मान्य बनावा वार्य है। हसही मीन्यमें बरीव पढ़ हमन हत्वा राज हिना वार्या वार्

evog pris rentell ten yu—neny tiöllö पृष्टि rentellyan eis papang सुर्देशिक १ के सिर्फ द्रांपूर दिस्मेग सिंह पृष्टि हुत्यांत्र (विशेष्ट) (विशेष्ट) । प्राप्तापुत्र कृतिक प्रिया सिंहत विश्वकारणाह्म पृष्टि हुर्द्धार्थ स्त्र । वृष्टिक द्रिष्ट विश्वकारणाह्म स्वरूप

। हैं हाजु रूप रुपया उन्ह होता है। कीन बरेनामाई श्राहिकायन—यह संस्था स्थानिय नासीहायामाय होता है। हमा है।

हुई। इपने स्वान्त से क्रिक्री पार्चाने शिए। पार्ड है। इसने दूनने सिएंगरे साथ मोसीन में प्राप्त भी प्रपन्त हैं। इस साध्यमी निस्टिंग, स्था घोट्य प्रम्में एक स्थान, रूपमा दिया नवा है। प्रित्स यहाबन्त राव माधुनादेश बोययात्रत इस मोययात्यक पुराने मोर नवे रूपमें सेठ साहब-

ने कांच पर स्टाप परिवास होता हिया है। इस भीपपत्रमं परिवास परिवास है। प्रतिपत्रिय हैं

दीन विभव, बसवूच, सहायत व मोमतराला प्रतन्तन स्था है। हम्पाह्य हुए एक क्रिक्स प्रतन्त्रम प्रतन्त्रम प्रतन्त्रम प्रवाहित हस्या है।

होन्य सड़ सिमड़ा किल्बबर किल्बबर की एम्स में हैं दिस से क्षेत्र के स्थान के कि इ रड़बाड़ डिलं हस्ताही होन्य किएंड्राफ स्त्रप्त अड़िस्ट मेंसर । हैं कि प्तरापन विशु । हैं तिया है।एक है।एक सिह्म

ेला । है होत्र किय काट कहेंगू 1887हर दिस प्रतीस टर्स मिंहाफरोंस र कमी देश मि प्रीय लेला क्षेत्र कारलीयर पास करीकीय उंकाट । है वहें उस काट 1902 साथ प्राप्त प्राप्त प्राप्त मास करा लेला के क्षेत्राच्य पास करियोग्यासि पास ९ दिश देश । है व्हि गाम कहा कि मिंहियाय कसीय लेला करियोग्य प्रतास कि प्रतिकृति करियोग्य कार्यिश । है हिस्स दिस कि स्थाप प्राप्त विभाग । है

हाय रहवा है।



# टर स्टब्स्ट स्ट्रेन्स्य कर्तुर (सं. हेन्न बेर्डेड्डर्स )



महेल हुट्टीट हेस्सम्ब हिन्छ



क्टिंग हिंगि। एक हाते। इस्टेंग



# 🥺 हन्म इग्रु महीहि देश मिर्क संस्

इंक्क क्ष्मीक इड्डे क्षिम मुद्र | ई मुट्टें क्ष्मिक कर महनीन क्षा हु हमी क्षिम कुछ मिल के क्ष्मिक कुछ मिल का क्ष्मिक कुछ मिल 
लापनी रस्तेरमें करीम भाई प्राहित एण्ड कन्तके नामसे करड़े हैं हन्द्रोरके प्रसिद्ध मास्या युनाइटेड मिक्की मैनेजिन्द्र एवंडको यह क्ये हैं 1 T. A. Croson.)

### मेससे तिकोकचन्द्र कत्याणमञ ६

काफ क्षेत्रक क्षांत्रक क्षांत्रक महावा है। जपने पिराक्ष क्षांत्रक 
संया गया है। स. इस फ्संका क्लिय व गासर जेप्स करतेयर भी हमें प्राप्त न हो। सत्यय्त

हैं के दें हो में मित्र सार्व सामकार्य के अनुसार हो हो हैं।

हों। 10 सम्बन्ध स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप हों हो हैं। इस स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स इस स्थाप 
क्ष्याकोत्र एक केमचे होनी होने हिन्दा-त्यात १५०० था। १ हेन्दी

া है एउँ मासकाय कर्टमफ दिम्फ प्रिक्त प्रकास भाउन क्ष्मीस कि प्रमाणिए साल्यारू—परिन्द्र प्र 13 एक है एसि विकास द्विष्ट-रिड्स्के एलेसि म्डान प्रमीक्ति (डड्रे प्रस्थीरम) —एसीसिव ह । है किंद्र प्रमाण विकास व्यापन

#### 3,

# मानिस् शिवजीराम् शासितासम







धांकार भवन ( गठ वर खांकार मह्म्यन्त् ) सन्देर

बुकान ( मध यन ब्यांकारणी फत्तुम्बन्द ) धन्दीर

mığfyı üpselbara vasıdını fizeisişli rellung zefiz sepre ,Mafrynı | Şıpını resu fizes fizone vfletynı is repus is siyelu fishiw

। ५ हिए क्य

+17

हार मान्य प्रमानित है। हो एकोरी विश्वमानित है। हम्मीय क्षाय कार्य क्षाय रोगावित है। ब्याप्य हिस्सी स्थाप है स्थाप हो स्थाप साम्य विश्वमानित हो स्थाप । है इसमा स्थाप

visión rísi gerl 3 1873 regs regs reinu reyrs že tiris derne di li vo tinis l'arme denne u erns invertheny tidig deficiel ver derne al f rl'us 1 f pro prej derner juse ple selve des vise žius de repuento prou ene depergie en 1 f pg de represente inc ja tiris derne le chicential su farite justice ole nomine au impetive fer visal derne le chicential su farite justice ole nomine au impetive fer visal derne le chicential su farite

हत्रते एटक क्रिय जाहे स्थाप (००००) ह्या हैया हैया हैया हैया है।

। इस स्वाची स्वत्यात स्वाची स्वाची स्वाची स्वाची स्वाच स्वाची है। -: इस स्वाची क्योगोंक स्वाची 
- कि किएछ इ एड्रोड १३४—अस्त कामाजनीइ उत्तरमित माग्रमांत सेक्स-अहिन् (१) बहुत कासकाय होता है।
- म् । हार्य स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान । १३ हार्य स्थान - । है कि आपार शिक्ताम अणि क्ट्रेक्टि-ल्म्युमिर म्यामाद्र-पण्यापेशह ( ह )

#### मेसरी शोभाराम चुन्नीवातक

स्वरोंन्य से क्षा क्षा क्षा क्षा का क्षा का क्षा का क्षा का क्षा का क्षेत्र का क्षा के क्षेत्र का क्ष्म का क्ष क्षेत्र क्षा का क्ष्म क्ष

<sup>&</sup>lt;sup>37)</sup> বিষয়ে হয়েও চুকুর চুকুর ইন্টা করিব হিছা বিষয়ে ছেয়েও চুকুর । ই ছিয়াহ যোগ ক্লীন ছিনানত এছ দান দির নিচার ইভীচর গোরু দিন দান দিও —কামক্র

र क्रिक्री क्रिक्सि सहावित्र क्रिक्री व

feffifte fterm bel Gibert pur iv 2131 en 1 b'eft leact frin in fipe fie for morpo forete fifterm anen stop pffen fapt fen ung pe fip gur genen pas gene filligis feine beneg in genen gent eine ferm हेल्ली इस्तिहण प्रचल एक्स एक्स व्यावस्था हाहिए। इस्ति इस्ति हास विकास होता होता है हैं है का है तामके दिश्नम्पूज्य हम है कांच मिलक्ष्य हिस्स है 
5:

्रिया होता हिंदी को क्षेत्र संत्रांच विश्वा व्हार्थ हिंदी होता है। हार विकिन्न प्रथम में मेरियर क्या मेरियर हिस्स क्या निरम्प है स्थान है कि है s fall pro for mer ei esta five of ele fer mer ble een eine befie ble ble fire fogu कृमेंने रिक्राप्त रेंडी देखा है। बारि क्यांच क्य 

pfiligs op genus folyre eigs zig nie diezus fon ünnen wilcele kone

1 h kas kitze piprie hitipise wa via da kip. 1 h pa pip invito in si si si क्रिक एक । है किस दिन केम दिन क्षिय क्षिय है है है है है है कि कर है कि कि कि कि कि क्षिय है। telicile the create depri chiefer our prince of combinating by part of fæper ner roge fis risk fre eiferrole entrele ber frei bere i nicht ber -inn firmin tentra po rite fich fich ibe fore four fit fingenie ruteley truck timene bie breiffe gut bei banglicht bit bin timben (fil afigue fin birra) bir goile grine po plepin ipilova pije p plegoilfs meine far errer bit erfeibe fin normen bereite fan erret be gert dafferen

Aufere faginte birenne an fere mir en map ent birm Alugiengerp gis बदाई हिल्ली सक्तीय गुरू व्याप्त किया ।

रेरीरी ए हेर्स्स्य सूर्य स्ट्रेसचाड प्रदेशकर्ट् कार् बहुर केर्स्य स्ट्रिस क्ष्ये रेरीर हु राजनांत्रे सैना

र हुटेर्न एक द्वारत संस्कृत कर्मक स्थित है।

عُنشَة فنتينة عنشنية عند صمتيًّا عنشه وإعشيط طه هدديًّا في تأوينيط عندينيون ويوا فيَّا وبنة فدشند بديروه شدسة بدنت ميره التسليمية تنقدي المتدبع المديد فأهريهم

#### - एइ त्रीय । इंछित्री। प्राप्तः हितास





र्जाहरू (लमत्तापुर खड़ाई एं) सिलाजाई एं ठम अधि



Men, intrbierti (Ernig Eleipit, Azeipi

मारतीय क्यापारियोका परिचय

सामन हैं। सामन हैं।

नायका स्वापारिक परिचय इस प्रकार है। नियम क्यान इस माध्यक्ष स्वापान

नीर बाङ्गका कास होना है।

जाक मार्क मिल्न मिल्ल मिल मिल्ल मिल

22 सीस्टाजनहोत्रों पिर गाण [द्वें तालाम सिखाल्येत स्टि क्लीय नामोक क्षेत्रम प्रवृ त्वार निर्माय संस् कृष्ठ छुए । प्रें तलात (भिष्टती सिक्ट्र) क्लीयर लाम मान [द्वें मान प्राप्त प्राप्त प्रमुख्य क्ष्मित हुए प्राप्त सन्य प्रमुख्य प्राप्त है स्त्रीत स्थाप 
। त्रै तमाप्त क्रिक्ताइएएएएए ठर्छ क्रिक्ट्रिक प्रिनिध्धाक क्रिक्ट

#### प्रके प्र<sub>जिन्</sub>य । प्रमहत्त्र क्रमप्रीम<del>।</del> उर्न

काम । के प्रकंत कीमर विकास प्राप्त । के (कप्टमर) हामम सामने तक्ष्मान । मि विष्ट्रमण्डातिक रही साम जारामी देमात । पत्र विकाश प्रत्ये का विकाश कि विकाश । के प्रष्ट र देमात । के कांत्रीत (के मान विकास के विकाश के विकाश का अपनान । के प्रत्ये माने कांत्रीत के विकाश के विकाश के विकाश कांत्रीत कांत्री कांत्रीत कां

) कि मात्र किरहास श्रीव शायाव्य विकास विकास स्थापित हो क्रा कर्म स्थापित ( )



# मानमात्र गानप्रमात्र हिनम

al h high सम्मानको होस्से हेस्से हो इस्से स्म १८६० को ब्यास्मिक महीको समहित हो इंक्र इंग्राहिक हो सहस । कि इसीए मेंद्रेक्क क्षेत्र कि महास सम्म हम्म सम सम जिसार हो। हे अन्यान व्यान है व्हार है व्हार है है। की है हिन है। की है हिन है। रिति केमान सिंहम के 0533 हर 3 शह इसिंह अस हरेन । "एमा ग्रह्मामी एक हापसाधानी रिपृष्टिम कितिमाउनीय के विभाग विभागितमा उसे हमें की वू किसम कुछ मेहमहूछ रिष्ट १६ रिष्ट 'में" वी हैं छिड़ी हिंही बेगक उज्जिनी ड्रेड्स किन्नवन्तान वर वार । इ हिनी एए एपमा संग्रीय किमिस्त्रीय ९ इंछ ड्रेंक दिनिस्प्राह्माए ठर्स । हि दिनेष १४ का दिलासासीपु हम क्यान समस सड आहु कुन हम सामा हो। ना पार महाराज्य हेर्म हासाय है हो सहाराज्य है हो सामाज्य स्थाप है है हो हो हो है र्क्डाएरर्क 1 के लाइलिक मिंक्टिंग ११ विष्णक्रमा रहे 1 के कि कि रिकी मेक्ट एउएम उद्भाव सम्म सही । ए एसी हिम महिमक ए होतर किरोक्ष विकी केराकास निम्ने मिन्नेतर र्कमाल करिएए। पा प्रमृत् माल क्रिएर लाल है। एवं र्वमिक्ट मित्र हो प्राक्रिक मित्र हो। हुया। खाप हस समय सहीम हा बहुत पड़ा व्यवसाय करते थे। सेठ रामधतायहो परिश्रम अप भिष्मिक्श्रम महैमर्छ किहा कि है मिलिक केरण पाड केष्ट्रियार में 3131 कुछ । एष उदास में (१एएस) गृष्ट्रहत्य में १०३१ हम में मिमगरियार उसे क्याप्नमें साथा ईस्प सड़

साल । वें किसाइर्थित उसे रह कीतिसास्थीत उसे मीतक ब्रहीस दीस्थ छा प्रस्त छ। सत्र प्रस्ति ब्रीप्राप्त (व्यास । वें सद्य स्थन सि संग्रस्त विषय के वें प्रस्थ कींस्व ११

दर्श हैं। इन्हेर—नेवर्ष समज्ञत्व इस्तेयस दहा स्वस्था—दर्श देशिन हुंदो पिही स्था दोता-ब्यू व्यवस्था होता है।

# **शान्त्र** मार्गाह्मात्री नैसर्

क्षेत्रक स्वाक्ती (केष्ट्रकाटि) कारडांट क्या विकास उट कारवांट कंप्रक छट्ट इ एडाम प्रेय विकास (एक प्रकासीमाधेकती दर्स में १९९९ विकास प्रकास केरीज

#### मेससे मंगवजी सूतचद

one | Î te (tyuñ) ygúnnis viról sy isvins ) Î frænta 26 svius Sárv vy Ivsy 26 fants Sár vy viury Sírænta i hiz vy rívst vos víus bie isv fa Ivri fá řýžy y jeh vielvs isvius i Jydius farta fáva bing svius i ingan hík dendy svius | Î svius sárv vy frænspar 26 sy síkybezy 26 úniuku

ं मान के सुन हैं। सापनी नीरसे एक राभारणनीका मनिर पना हुमा है। .

मुक्ता (देवालाम हानदेश में वहन करता हूं। यह वया बासामी है तर्देश के किया है।

#### इंघ्ला सम्प्रमार संसद्

the fire lay forms 15 & (190R) were the three by wells who er is firedunt of neuros (who er | 3 ker delire when one 193 be or the row laive er fireduces our grafterman. The thor side row for you say the row form the fireduce of your theory. The thore of the row of the larneduced forms of the forms the constitution of the row of the fermines of roy from proper forms. They is sold forms of the row of the firms of the forms of the constitution of the row of the row of the row of the constitution of the forms of the row 
। है मसाफरी महिंद्दों केंजो क्यांक कुछ । 'डू लेगर केंडी एक्टेंट क्रमन हु

वैवर प्राप्त । क्षि क्षि क्षाम्प्रक क्षांस्था स्थापन क्षांस्थित क्षित्रे क्षांस्था स्थापन क्षांस्था । क्षेत्र क्षांस्था क्षांस्

राजीर केरण न्यानिक सोमाराज्य निर्मा की साहुनका काम क्षेत्रा है। इ.जी.र केरण न्यानिक सोमाराज्य की की विस्ता की साहुनका काम क्षेत्रा है।

# मान्त्री गान्यमार देसम

करीनके पड़े र ब्यापारियोदी पहुँच चुक्सान पहुँची, बनने सेंड धानरवापत्रों बहुत भी वायेक क्ने वस समय समस्य मारुवा यांव सथा बम्बांम प्रसिद्ध थी । महाराज हुकीजीव इन्हें बड़ी हिमारिक महत्त्रमा दर्भ । हु हास्त्रम ६०६०) म्स विहिमारतमा दर्भ है। की है हिमा रिली लेगार मिरण के ०९३१ नक १ आह इसीई अस रहेक ।"फाए अड़लामई एक हाएसांडाही द्रि हो विति मारही हु देनड प्रि किराक्रमात्र हुई ही वी वु किया दूर हह महारू है। रा० द० वायस्वयंत्री मैंबर्ड हिलिस्टर वायक सिने हिस्से हैं है। स्तं, ब्रयमे इंट संसक हिनी हुए एएएए क्रिएट किएएएएए द हैं हैं कि किएएएएए दर्स । हि किए । कापदा देहानसन सन् १९२१ हुना, हम समय अपन पुत्र हरानेसासनीको दम नार पर सहासन इस्रोसन के महाराज्य है अस्ता है। साराज्य स्वास्त्र है स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्व र्ह्याएर कि नहिंग्य में हिन्द हैं। हिमाराना रहे । है है। देश है अपने प्रस्था मारु मेरीन वर्रे एएठ इंगिक र किमका साम वृद्धि सम्म स्थाद र की है कि वर्षे कि वर्षे कि उदर्जे प्रत्य सही । ए एही हिंह राष्ट्रीय ए छाहर कि अक्ष विस्त्री से अपन में प्रत्यात र्दमाल करिम्ट। ए एष्ट्र माल क्लिम्ट लाल ३१ छाड देमदिन्द मेंनास्छ जिस्स स्थितम हंग हुन। लाए हस समय सभीमहा पहुत पड़ा व्यवसाय करते थे। से जामप्रताम में प्रतिमा मुद्र भिराक्श्व महेन्छ विशास कि है हिनासस क्ष्या प्राप्त कीम्यान में 3137 हुद्दे । एष माधनी हम । महिद्दी उबजांब हार्गोतिक सामग्रम उप तिमाधनमा दर्ख । एकी माहनी मंग्रीन्यू उदाप्त है (१९४८) रपूर्वत्य में १०३३ र्रिक निविधावरमाउ ठर्स क्याप्नोंसे नावय क्षेत्र सत्र

स्व सन्तर स्व स्नेत स्वीतिक स्वातिक स्वतिक स्वातिक प्रतास स्वातिक प्रतास स्व ११ प्टब्से स्वतिक स्वातिक स्वाति

इन्होर—मेससे रामजवाप इरविशास बड़ा सरामा—रही बेक्सि हुंडी पिडी सया कोरत-ब्हा, ब्लासमा होता है।

# शान्त्रव्र माग्रोह्माद्री नैसर्

केरियों क्षिति (कोर्यार )कारही की सिमाने रहे बनामें केर्य छे. इ. १९३१ में दिमान (एवं म्यानितियिक्ति) दम् में १९३१ मूर्य १ में महान दिवाल

#### मेसर् संगतजी सूतचर

enter ( ) to ( note that the state of the st

1. Fing no 1960, infreszing zu fils feren 1. Fry zu zund 1. Franz zu einem glenz ger gen 2.

l f tets tins i verferet funns vie inn tyr-niving grang perpisson-ifra i f ffein for yn it ting writin

Buffer, geffel, eferen geweng-met fir mer mer einem Engen eine fil

#### मेंगल समस्य मानवंद

the sine typ series 15 & (ryper) superstic thepology wells wherey
the strenges of news taken my 18 beers while evene was 1736 for one
the strenges of news taken my 18 beers while evene was 1736 for you say
they say there my strenges of egy afterenges 1 for they sign say they beer my
to an egype these dimens forms 1 for they rise they even the
frameth of egype there group afters 1 mo y is 2003, yole northey taken our strenges
then 1 for ey after your yard they are the presented the 1 mo year.

Carate afait the might and and the feet feeth faint and the Comments of the co

artsjad atentige of 1 udjecent species and market of 12 of 1

aufle-einent wiede unwielun-bei anfle im abe neut biel biel git nitze; ander beitelt biede beitelt biede bei nach gi--

# माम्नीरव्र गानप्रमार रिमम

महाम से । करीन दे हे निर्मातिक हो। वह से के विषय होती हो। वस वायरमाय हो। वह अपन प्रमे एस समय समस्य माहता मोत हमीय मोमूद्र यो । महाराज नुर्धाताब हुन्हें पहा जिसार कि महरूप देह । ब्राह्मक से ०६०१ हम विविध्यान वह है। में ब्रे हिस्सी ऐसी रोगान मेहण के 4533 हरू 3 अह इहीई अस हरेग ।"माण आर्लाम है एक हाएसाधनी ब्युम्हें महिमाहिमा हैं में स्प्रायायाय क्षेत्र हैं। वे वे क्षेत्र के स्म री। या दा समस्य स्था मुंग्रे सिमिस्टर सापड़े सिने डिसो हैं कि "में" सपने ३२ स तो कामका देहानतान सन् १९३६ हुआ, इस समय लायके पुत्र हरानेतासत्ताको वय कई बार नहाराज हुकीनीर हे महाराज्ञा हिरायोग है का अपने परपर निमीन है का गा र्राष्ट्रहरू । वि नाइताल निव्यत् ११ किमाक्रमा दर्त । विकार देश अंक्ट्र म्प्रस्य मास मंद्रीय वर्षते रापन इपिक १ किमान सह सम्बद्ध समान है स्वाप स्था है स्वाप स्था है स्वाप स्था है स्वाप स्थाप स्था प्रजाह प्रमम मही । ए एसी हिन नात्रिक ए ठात्र किग्रक्ष थियी काकाम नेपाय मिन्हतप्र र्मात क्रिका पा । एवं माले विकास हो। १६ छात देन एक स्थाप हो । वर्ष क्षा मा । वर्ष क हुया। व्याप वस समय व्यस्तिम वहुत वहा स्वत्रमाय करते । में इ. समम्बापनी के विश्वम गुरु र्तिग्रम्भार नर्देन्छ । यहार विदे रिनात्म र्त्यात पाद विद्यात्र में 3131 हुन्छ । १४ माधनी रड्ग वर्गिक्स जिल्ला माधना माहान माहान हो। अने माहानी माहिन माहान उदान है (१९६८) १९६६म में १०३३ हम में निविधारमा दर्स क्यान्त्रंग नावत कीन्य मूड

साल 1 है सिकाराप्रत्य रसे सह वीसेकाहरीय उसी प्रिका कडील वीस्व सुप्रस्थ सुर स्था है । सुर हरेयों इंप्रत्य है स्था स्थान सुर सिक्त सुर है । अपन्य स्थान है ।

क्यू स्ववस्य होता है। इन्यूर—सेवचे शनतवाय हावेच्या बड़ा स्वाया—दर्श होहुन हुँदी विशेषया दांत-का स्ववस्य होता है।

### शान्त्र मार्गाहराष्ट्री नेत्रन

कृतिक स्थान (कृतिक) अध्यक्ष को स्थान दर्ग स्थान क्ष्म छ। इ. १५८४ में क्षिप क्षम स्थान स्थान हो। इ. १५० व्याप्त स्थान क्ष्म क्षम स्थान क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष







भारतीय व्यापारियोक्त परिचय

मिहिनेक किकिन 39 सिमोर्ग इस्टों हैं। हैं कि इस्टों में एक के मिहिनेक किसिन हैं। एक पात 1 प्र में हैं। एक किसे के प्रोंके किसीन के सिमोर्ग के मिहिने के सिम्मोर्ग के प्राप्त के सिम्मोर्ग कि सिम्मोर्ग के सिम्मोर्ग क

। हैं निकट्ट प्रमिनक्ष्य छंडी निनि किपाल छम सह किहिनी हिंहे प्रिन एड्डीमें प्रभीत सह—ात्मास हिंद माप्तालीए माप्तिमयों सेसर्म —प्रीज्य १

र सिर्देग ( मोपाङ ) ग्रिस्चोराम राष्ट्रियराम—यदी साइतका काम होता है । र स्थार ( मोपाङ ) ग्रिस्चोराम राष्ट्रियराम—यदी साइतका काम होता है ।

् निवसे ( भोपाड) सिवनीसम् शाहिरसाम—यहां बाहुनका प्रमा होता है । ३ सुनेल ( होवस्र स्टेट ) सिवनीसम् शाहिरसाम—यहां बोद् से ब्राहुनका समा होता है । ४ पम्पर्ट-शिवनीसम् सम्तान क्याराजाल—काहंत बोर्र्स बेंद्रिन व्यवसाय होता है ।

#### क्रमग्रीमंग माग्रामि ग्रिमि

(प्राप्तिक कंग्र-जारिक्यां के स्वतंत्र के

लमी हुट सन्त पूर्वेही हुबा है। इतरा भी कारोबार बच्हा यह रहा हैं। सेट गेमीरसङ्गोकी हित्ता ८ वर्षकी अवस्थामें शुरू हुई। हिन्दीका थाड़ासा हान प्राप्त

क्रमें जाप क्रमें वहने हुए । ब्यापारके वहने हुए हेसकर जापने सम्बन् १९३६ में गम्भीरमज चुन्नीलालके नामसे

हाम हह में रुहेश हुन्द की स्थापन के सुर्व हैं कि स्थापन का महत्व हैं स्थापन की स्थापन की सुर्व हैं से सुर्व से स्थापन की सुर्व हैं से सुर्व से सुर्व हैं से सुर्व से सुर्व हैं सुर्व हैं से सुर्व हैं सुर्व हैं से सुर्व हैं से सुर्व हैं स

हि क्याछ । ई ।हाछ एउड्डा सहस्र सहस्र सहस्र साहस्र है। साहस्र है।

पुत्र बरोर होत प्रवियो हैं।





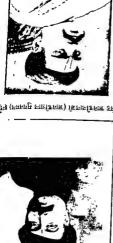





طَعْهُمُ مُعْطِيرٍهِ خَيْنَتِهُ (الْشِطَعُمُ لِمَّا طَاعِيْمًا) كَلَّتُمْبُهُ



🤝 एम्रीप प्रमिधीामारू एतिशा

1 ई सिए निम हरीहोर हिन्स महामस क्लीय देशिर मेन हर 1 है। हिंदे मीणामप इंग्र हरानि, विकारवात एवं सज्जन व्यक्ति । सायकी समेपर वेहिंग तथा साहकारी हेत्तरेत बहुत इंघ क्षित्रारुराम्बर्ध । वृध्यिक प्राप्तरूप समार क्ष्यातीन्तरू मात्रामीद्र मैक व्रम सम्म । वृग्धि

मेसरी गेंदाबाल सूरजमल ©

Path bah

किंदिर्फ किमलिक प्रीष्ट हैंग किसिइंक्सिकु ठर्स प्रस एप्ट्रिक्टार रिमाय प्रभीव विकास हिस्स प्रहिन्डे मार में 5339 हुन मेहार के छात्र तामान तिरासी प्रसि हजा मेड्ड पार सेमर है पि है है क्ती दिगस्य जैन जाविरे हैं । खायके विराजी ( संबंद् १६३! ) में स्वतंत्राक के विराज के विराज -ग्रम मिहनी के (ग्रिन्ड्) ग्रुलिनी पहनात्वा मिनलाड्नी के वजीप नामहन कैम्समड्र

। कि छत्तापन क्षीयन दिन्छ करूप समान मार्ग । कि इताहोका क्या व्यापन विद्यालया विस् विदेश हो व्यापन व्यापन व्यापन व्यापन व्यापन व्यापन

। हें हाहरू सहागात किरात है इस ह साथ है क्या है है। कापने ३००० ६०वा हान दिया। यापके जार पुत्र हैं। बहेबा साम थी सुरमराजनी हैं। सेट महीति होहमन किहीति हो। से में भारतात में इन्द्र हो। हि छोडिनि किनामन किहीर किनामन प्रक्रम् । वस्ता तमान विद्यम्य समीन वर्गाम् र हान की समेन शिवरनोमं मी बापने लापने मूत्रवर्ती वात्राने १६७% में १२ हजारका दान किया। सेवत १६७६ में कु इत्युरम्

मागर रहेत वायरेका और रोक्सिका सीहा तथा विद्वान और हुंदी विद्वीन्त व्यापार । व्र अक्ष भट्ट प्रमार्थिक मीशास्त्र सम्बन्ध

। है दिनो परन देएन जिल्हों में होनाहन दिनाहन हिएक हैगान

(३) सनावर्न मेससे गेंदालाज स्टानमळ —यहा ब्यापको कोटन जोनिंग देन्या है सथा हर्देका ब्यापाह

इम्पाइक क्षिम्- niddmad A.T-अक्सिमाइक हार्साहिक लाइमा उनस्प्र - ग्रिन्ड (१) होवा है।

भी इत्रीरके बल्याणनत मिलकी सील एजंसी है। व हुण्ही बिहीका काम होता है। (४) बन्यर्-स्तानः वाष्टात गोविनः गडी मूलजीजेठामारकीट T. A. Cloth shop यहाँ निस्त इन्होर कपड़ेकी सोड एजंसी है सथा हुण्डी चिहुक्स न्यापार होता है।

<sup>-</sup>कामका। क्षेत्र माछ हिम लाग प्राप्त क्षिति हाल हाल हाल क्षेत्र हाल हाल हाल क

#### । इन्हरहा बाबाल वयरबन्द ।

म् द्वितक मंत्रीह दिशास होता स्थापन 
किया का प्रति एक का दूर के वर्ष के लिया प्रमायक सब्द न्यान का का वास का कार्या है।

। वे १९१वे मामास्य दिस्टीक

1 g mis jipme tebræ

#### महिमक्डि म्हामा संसम

ने प्रकार कर दर्याचा क्या होते हैं । जिल्ला कार कर दर्याचा क्या होते हैं ।

( 3 ) ard mis istility rights izn 5 ok sift navitæ venit reventüsse—Tens ( 3 ) mi istockes ila egga istilise pij—n'kenis telginske venit revenikeis—tybis ( 5 )

( ई ) स्ट्रिड नहरूरहेर से सेन्यूनर क्याप्यायाना न्या देशचर क्याहे हा कार्य शुभा है। ( ई ) स्ट्रिड नहरूरहेर से सेन्यूनर क्याप्यायाना न्या देशचर क्याहे हा कार्य शुभा है।

18 feene I -mp 1818--1853 sons ong verfeiden myrasis verara-1753 (V) de 170 fe 37 sons sons en dige 1 femig erreps 18 fem 176132

वही हुन हैं। बड़े हा सास बहुउड़्सान की भीर होड़े हा सास सुरक्षा का है।





ओः समीरमत्त्रज्ञी अत्रमेरा, इन्होर-केम





गङ्ग्द्र ,ग्रिक्तांम इन्ह्य











स्व०मेन टीकमवासकी (गमानम टीकमवाम) इन्द्रीर

#### क्राक्रमाख्य काक्रीशक्ष्य संस्

हिमान एक प्रमाय है। ब्राम्य के वर्ष क्षा है। ब्राम्य के प्रमाय है। किल्मिमिल्यु बाल । ब्रे रिक्न रेक्न विक्रोप्तर्नती हमिल व लामल दर्जाहरू नेट्ये विवृत्र क्रिक्ट मित्रील बांछ । ब्रें केट कि किल्लोहर दिया । ब्रें लालेंड किल्ला मिल ब्रेंग का वेसी एनस सन् Heri 13 Afe gin bis Giechsting ois 13 feb einem pleigeipp bie pip । वृ क्षिप्रभी क्षेत्र कं. (दिशी ) एक छत्र्य प्राप्त । वृ क्षिप्रक्षिप्रकृत कर्षाप्त क्षेत्रप्त छत्र

नायके द पुत्र हैं। हा व धानतातात्र व वया मानकारता ।

। है उत्तर एक प्रमीप क्रीायाव क्राफ स्नाव्हे

। है। होड़ हान नेवने हमारीवाच हमनवाच, बीववानाजा वेह-नहीं रहे, नेत देनवर्षा वेहिन कार्य

रमें नेवर्ध क्षानजात मजिलाज, मियमां बन्दां रहे, क्ष्पड़ा, गञ्जा, प्राह्मका व्यापार क्षम

बाइंग्स कास होया है।

मार किटड़ार किड़ार प्रक्षि है देश । है रिक्टि गरीशी किडीप केपार दिए-(प्रहिन्द) इंगमाउ । है स्ति आगर विश्वास प्रमान के विश्व है स्था है स्था है ।

१ है क्षित्र

। व । छ। व मान किहान प्रमाण विश्व हो समा है कि स्वाप हो स्वाप 
## रिगम्गम् इस्हार

#### कार्काएम इंड्राइस सेसर्

- हम् हैं देस्य मेड्र सिंह पास । हैं लिएडियोग्स प्रम किन्ने हम स्थाप स्पेत हम स

नारहा ब्यायार्क प्रतिष्ठ हस प्रकार है। । ब्रे म्हम बेहील महै किएम गन । ब्रे गर्

। है हिन्दे क्ये हैं है। माज्ञ । क्रिक्स मान्य । व्राप्ति व्यापन । 
। है १६६३ मारू एक्स्फ हिंग इंड्स १४४। ई लास्ट्र किएए दिनेस छ इस-जाराय विसर सालान्य माह्यार-ग्रेड्स

## मनिष्ठ प्रसिष्ठ प्रकृ

## नेंच स्पानीराम जी हिनेही

derregerg kyrre 1 g igs 1830 for oplie erklichen verkruißeres o'r tif 1907 (g igs pourge reefe archi revies (fir fa 1966 form in 1967 forus in

কি দায়। (বুঁ ক্লিয় চলাম্মন লহনিত বাহনীয় হৈছাল। (দি কি নহনি হৈছাল কি নহনত বিগতিত বৃদ্ধিত কুমন কিন্তু । বুঁ বিধানক ক্ৰমেন্ত্ৰত্বী চালিক্ৰ চালং । বুঁ হিও মাদ মিহণীলানিক মাম নিক্ষা হ'লে কি । বুঁ ক্লেয়েন ক্ৰমেন্ত্ৰত্বী চালিক্ৰ চালং বিশ্বস্থা ক্ৰমিন্ত্ৰত্বীয়াৰ ক্ৰমেন্ত্ৰত্ব ফিচ্চাজ্য ক্ৰিয়েন্ত্ৰত্বীয়াৰ ক্ৰমেন্ত্ৰত্বী ক্ৰমেন্ত্ৰত্বীয়াৰ ক্ৰমেন্ত্ৰত্ব

কৈছিল। ই বিদ্যুতি সামত বিদ্যালয়ি মহাটি অভিয়াই দিয়াই লগৈনী দৰ্শনি বিদ্যান ট্ৰিটাজ বিহিন্দী নিত ২০০৮ বিদ্যাল। ই সামলী বৃষ্ণ প্ৰথি বিদ্যালয়ি বিদ্যালয় কালত সংগ্ৰহণ প্ৰথম বিদ্যালয় বিদ

্রি টাই হনে চরুচ বছ বাম বা র বুচ চত —্র স্বেদ চরু চদ্যীয় ক্রীয়োজ বেসারু







the ing against others marted zeite





# क्टिनीए इसिक्रीएएड एकिस





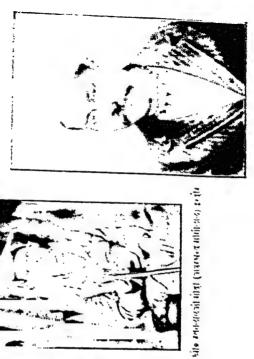

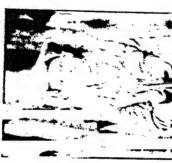







क्रमीय क्षितियाक वित्राम

किन क्षित्र । विराय प्राप्त होडी उत्तिय साहयू क्षि मेंत्रप्रमाण गाथ । या साह प्रियं विरोप के । कि कि त्राप्त हिन्स किरम्भीय दिम्माव तिस्त्रम् देव की जोति । कि स्तरीय । किम्म

th the run 1 f teremey ries v endsersn ries acolin Stev vs thombe ush alfez ters 23 feb fevra 1 f fest revite fests tiletes son talened tere enn 1 fron neil tiven lies feke isvy 1 f toures misnes weiln sy tiven p in tilenes lies eine ervey. (Polis, foce 1 f fine for most treps feith seg isv 1 f fere for sizers fevrale fevraleffe isv 1 f solin vorrefte.

होवा है।

## सम्स्मेर्य वर्ष

#### मत्ति सवारोम काशीनाथ महाजन

Parvin fedire fore firsts sign in son frag fibilizative firfice po progra ouil

to firstly o signs forms in 5 28; (§ 55 5 27 rouge for firstly over the firstly of the property of the first of the firs

ইপিট চাড়ীয় দহুত টাট্ট্যেম সূতি দিস্টন্ট্ নিস্ট হিনি সতু নিচ বাঁচ্য ইনহামে এনী । ই সাহার হতুল কোনির ইনিসক দত্ত নির্মান্তিনাহ চিত্রাত কারিনিত কিছুল। ইন্দাৰ্টি চাত্ত কমিন্দ্রী দিও হিন্তু সূচ্চ হিন্তু স্টেট্ট্যের বিশ্বনার স্থানিত বিশ্বনার কর্মনার স্থানিত ক্রিয়ার ক্রিয়া

## गंगमगम् कड्मिक

#### मेत्रम् गोवम्बरास वत्रदेशस

। है कि इंग्रेक वसके स्पाह अवयक हतु एक ट्रस्ट सुकार (क्या ) बापकी हुकातका खास ब्यवसाय सम्प्रकारक यमेशाला बैजाब संपद्दायक लिये बनाई, जिसमें क्रीव २०, २२ हजार कपया खर्चे हुमा, तथा बहार संचालने फरते हैं, वया खायने अपने पिताजीक स्मएणाय गोबहून विलास नामक एक हिम विभागको भूड मिमक कार्को मिष्ट मार्क । व क्रिया के क्रिया के क्रिया के वत् जारी किया। जायका देहावसास हंभ वयं को जनमें संबत १६८२ में हुआ। इस समय जल गहें, । यद्यात् मापने फित नवे दंगसे मपने व्यवसायको जमाया, सथा दुकानका काव 'पून-क्छ छिड़ीड किन्द्रे म्र इ छाप्त क्छाम क्नाकड़ किमाल मिष्मछ क्षाम ब्रह्माम किनाइ साम 🔻 रिएक उक्त हिमा स्टें होता स्टें हो समय प्राहे हो समय है होता उन्हों होता है। किइंपक उक्का मेएशार कीताम किपन किंका । थि किछार ०१ मेरी एव कितिसार्र प्रकार मामूकी नीकरी फरते थे । वेह निहरूम् निमान हेहानसान कम नयमें ही होगया था, उस समय हैं है । यह दिस्त हैं है । यह देत हैं । जाय है । यह देत हैं । यह देत हैं । यह देत हैं । यह विकास है । यह विकास ह्मंद्रह । है केप्ट्रण्ड मिल्ली हीए पास । में लिसिहरू होत उसे कपाय से क्षेत्र सह

#### मेतसे बतुभुं च गणेशाम

हिमालन प्रमान नेस्त नेस्त्र मानवाना नाहर सन प्रकारक हैशी तथा निस्तिनी आपका ज्यापारिक परिचय हुस प्रकार है ।

-हम रमें कापाओं केंमल महा। गिंह पहुं पेह दा हिन में हिम कि विहिन्दे केंगान । है। क :( इाम्प्राम् ) हिस्स्य ताष्ट्र साम्त्री सम्बद्धाः । व्रिक्तीसः विषयः स्ट्रीम क्रीम क्रियः सः

. । है विवि होता है ।







**र्वः नागम्बद्धे (नागम्बद्ध किरावलाल)** 

## रीममम्ब कंड्मक

## मित्र गोवर्षेत्राप वत्रेवरास

साथ हुन्य ने संस्थान के प्रिक्त के गोवहने साथ मार्थ । या विकास के स्थान के

#### माएका ह धुकुह हहम

्यादश क्यान्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स

هشفرها صلطاء فيقاترا

( हुंकान्) हिर्देन तक सकती ल्यु क्षात्र । क्रिकेंट किस्ट्रेन क्रिकेंट केंद्र स तुष्ट हुंचे क्रिक्राम केंद्र सः । मित्रे प्रतु केंद्र के केंद्र केंद्र के केंद्र केंद्र केंद्र के केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र के केंद्र कें

#### महिता क्याप्राधिक क्यापादिक विभिन्न

व नियावात्र हन्द्रातम ( घोष र्राष्ट्र ) एडगेड़ त्याक कथ हम्मीविन् मससे नायहाल हेवी सहाव संड्रहें)म मडाक द्राप्य संक्र

हाशाम्ब्रेज इन्मान ॥

म्स्यातिक समिति

Bithith sighth रियम दिन्न काल्स्मिल काल्सि सिम निमिष्ठ केताम्हाहरू

अपनालाङ दोम्सी हैद्रायाद्द्राङ्ग अयवन्द्रं वन्याञ्च

क्षाताम दुर्गेषंद्र होशसताच असाम्धा हे स्टम सिममाँड व MILE PERS

ममसे इ बरमी रणहोद्दान होडा समा ग्रिगिफ किति । जार

मान्द्रीम मार्थितम Hipoglie iktpine et

नेम्ये क्यांसीम े वाडीवास दिवाच द

PPEIS SHRD "

٥ فيدورد فالوافيط हारक में हामांगमा ब

فتودأ فبيبية فتهته فتبيئا وحبر ونحط وفياء طالكا وتالله क्षित में कि किया कर के की संबंध माहितिक वर्त वसास्यास

> इरि एसमाहरीड इन्छर्ड विश्वकार मेछन ं इंद्रिही के प्रक्रि

व्यक्तिमा बुन्तीशत बड़ा सराया

भ अन्तर्भास अद्वातमञ्जूष्ट सर्भाम " व्यह्मी बह्मायन होडा स्तामा े डमहाज स्रियंड

क्षापान विरदीव दे बद्रा सरामा इति ।हामाङमी, हमायम्ब द्रम्बाह्म त

हिमान हिन्नि इनिहरू होता सम्हा क्षात्रात क्षेत्रात क्षात्रात क्षात्रात्र क

क्ष्मिश्चीम मार्गहरिकी स क्षिति देवारी नेतारी बड़ा सान्त्र

क्षित्र । इब ब्राइसिंग विद्या स्थापनी afs iriniselis auss pieris ...

afichia Erbitia " Bishing hitting "

56 muntenite entiten pomis a क्षात्र हारांच्या क ipite isis ministra politesa n

hinin har binen benefil a Entil later " States Property of

• فينتنع عنطنا tanà enter but 4-1:4

| है गिष्ट | हिमन इस्कान हो    |
|----------|-------------------|
| टामधी    | महिल्मक द्राम्हाम |
|          |                   |

## वाच मरच इस

कि शहीनेत सन् करवती बड़ा सर्वाक मीलाजी प्रतुष्ट की० वड्डा सर्वाका नामाग्रह हुगसी गुन बड़ा साम ही मेर इस्टर्न बाच करनते बड़ा सपर।

मेर्डिंग्स मार्चेर्स

## महोगाई मुसामाइ सिगान च

ि निराष्ट्रम ० व्याद्र इक्ट्र इन्हें इन्हें विकास मानावात्र चुवासीद्रास बड्डा सराचा ए गाम्सी स्पन्न स्पन्न मानुर कार्यः माई क्रहावस् प्रन्य सन्त भूपसाम गएकः हेर्ना हार्गाः इत्रकः क्षित्र स्मीरिय क्षेत्रीक्ष हैंसाइस मार्म वोष्टाता Britel feperag fege fige

( छेड्रीएड ) सिमाझ दिन उपप्र सामून धरामित सन् करवती बड़ा समार मालका दिशानते मादे वोपसाना

किनिष्मक प्रकड्क

mark from migi ence मित्रम मेरानित इत्यनी तोयमाना मिष्टित हिएक ग्रेड्ड क्रांस होते हैं।

मार्तिव ,स्यापारियोक्ता परिचय

: इन्हामार हाप्रसामार मयस्ति छह्मीनायम THIP, DEF FEIRIS PINETE BOR

आदिश्व (सन्याञ वार्षात मजित्रमध

1)1717 5 45/11

Marini Pikhi क्षि देशवर्षाय मृष्तिल यत्रात्रक्षात्र विभ

લાવનને સંદર્ભાર

मीत्रज्ञी मूत्रप्र मस्तारीत हिमानी हाइतिह मिन्नेहार मिन्नेह येत म(बेहस प्रह कमीश्रत प्रजेट

HOLES BEED! ¢ ्र मेग्रह मामा

मेबाडाय मेंबबर्ज

द्रादेश अश्चर समायास प्रमायाय

सुरक्र कमोशन एत्तर

हर्मिष्ट्र ब्रन्धित मह्मालि समझ्य स्थितिश्व दिसम्पित मुन्त अर्थित्वास राजाहरीयेति सर्वार्थि

Physica Reibir Sievip 11

ज़िएएड कड़िक

मार्था संदेश संग्री सिर्मा इप्रमा मुद्रा पहुंच सामे प्रिमाने म

### क्रमनग्रम् काकिकाल सुस्ति

निर्मात किमकान रहिन्दु मित्रमान्ते कं थ९३१ राम । निर्मा की हिनित्त पास निर्माथ विराहतत केर में हें वर्ष १६६३ में नावत कावन स्टेस्स कावार, तथा देखरे वर्ष डर्क्ती आफ किएास पिर सीहर । एस्स किनडरं लाख नाप्रेमीहरूप प्रमाय प्राप्त । व्यापन क्रिक्ट में होग्ह का अपने क्रिक्ट के क्रिक के के क्रिक के के क्रिक के के के क्रिक के के क जिन्हर इच्छ छमान कंडडेर । देही (डक्सीडीमि) मि हमागुम्प रहानु स्ताप क्रास्प्य क्रीमिक विकास । क्रिक्स क्रमें क्रिक्स क्रमें क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स डर्जात्मिक अमी हाजन प्रतिवार (ई. इ. डरहम । धं किय हाउर स्तमार वहुम संपास प्रमुत्ति निराधित दा व्यवसाय श्रेक किया । व्यावका व्यवसायिक क्रियान्याके कारण प्रस्त महाराज्य विकागारात वारा प्यात् मान इस हुकानसे माना होगये। पन्नात् माने भी सेठ नेड्लानमी मंहारिक साम्रोम कपड़ किही छन्। छिन्न हो प्रमाय सिक्हान प्राप्तक विश्वान । कि क्योक्ष्म नाम्बर्ध किह्न क रिमान क्षण्याप्रानिम्द्र ठारुकिनार प्रकाम प्रदिन्द्र प्रिष्ट दिए निर्दे एक नक्ड धीवन क्रियाय साहियाको जापपर विशेष कृषा थो। व्यवसाय ब्राच्डा चल निक्स था, परन्तु व्हेत न्यादे कारायोस निगावम एक लागवम क्रिड़िश । कि नाकड़ किड्एक में ब्रीड़िश नेपाष्ट मध्य हेछ । क्रिड निव क्यीक जीन रिजामाञ्च नीव विमास प्राप्त र्तनप्रधापनी । स्ति नेत्र मंग्रसाब के (माज्ञाना न्यूनिन क्षेत्र ह वर्षकी समार सपनी माताजीके साथ इन्द्रोर साथ मान मान प्राप्त क्षेत्र अंग भेरारामाने (मान क्षेत्र किएं है किसी हर कियान एमस क्साहोफ़ कीसाहमी क्यान। एस मिनाय एसी है किया हामहि कि देहि के हो। के बहुर है हो हो से अपन । सिकी हो हो हो हो हो के कि हो हो हो हो हो हो है है है है है क्तिक रिमार । हैं कितार विहर्तना पार । हैं विद्याद्यकार दि क्याप्नेस क्रिक छड़

भिर छक्न प्रमित क्षांत्रक कीं ब्रेडिंग क्षेत्रक किया है। क्षांत्रक मार्च क्षांत्रक क्

। किए किये अंकृष्ट उ इंकृतिय विक्रिय वास

एमछनिक र्रिज्ञीस सिमानव क्षेत्रक ग्रिक्ट निम्छन्। न्यात्र मिक्ट समास्य क्षान्ति स्वान्ति स्वान्ति स्वान्ति स्व १५ व्याद्व क्ष्म सि हम्प्रदित्ति । हैं स्वित्र मिनाव क्षित्रक सिन्दि स्वान्ति स्वानि स्वान्ति स्वानि स्वान्ति स्वान्ति स्वान्ति स्वान्ति स्वान्ति स्वानि स्व

मह्योष काषारियोक व्यक्ति

#### सिक्ति हर्ने सिट्टी राज्य प्रक्रिय सिक्ति सिक्सी स्मान एक स्मेन्टी साल्य सोकसी सिन्टी प्रतिस्था सोकसील्हे उस्ते सिन्टी स्थापन

## ज्ञागेड्र डाग जमिक

তাল্ডিয়া বিদ্যাল বিদ্যাল ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান ক্ষান্ত 
द्र साभन कम्पनी महारानी थेड

#### रंगके द्यावारी

र्डा निप्राद्रम ० व्ह इच्च छिम्मार सिर्म स्रोपन्त्री महित्र छट्टम्म छिन्न द्रमञ्चल ॥

#### स्डेंक मर्बेहस

মান্তদী হোল চুইছে বিহু যুৱ চুইছে মান্তদী মদিক ভতুৰ দিন ভতুৰ মান্তদী হাঁম গ্ৰহণ বিহু গৈ ম স্কৰ্টন

> उत्ताप्त दित्य द्वाप्त 5351स जुंदुन उन्होंगय मानानी इहाय उद्यानांक विश्व दिय

। मिलामिक वाम्याक राग प्राप्त सम्माम सन्दर्भ स्टामी राग सम्दर्भ

स्तिहरू छडाई ग्रह्म् सातक होटल हानस प्रमान स्थान होटल मेनलान स्थान होट होटे होटे

#### भिष्मित्र स्टब्स्ट

দিদীন কিচ্চনতুত্ত হনচ প্ৰকাহ চি চচ মূচ কন্যইন মূচ কিচ্চতিত্ত দিনকটি

EÜ FUIB

एम्।एक प्रमाय प्रस्काय क्षिम क्ष्म स्थाय क्ष्मित क्ष्मित क्षम् विभिन्न क्ष्मित क्ष्मित क्षम् विभिन्न क्षमित क्षम्यक्षित क्षम्मित्य

तिपिष्ठि किप्रीट होत्तरम् ०कि इत्य क्लाम्टर्क समर्थ

नेप्राच्यम ग्रह(53 मही किसी संगम्भी एकडियेक प्रण्यो स्टिब्स् स्रोगम्भी स्थितिक रहि





## मेसर् रामगोपास सुंच्हाच

न्तर स्वास्त्रीह प्रतिव हुन स्वास्त्र हुन स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र

्राप्तिक कर कर्ता होते अनेन छन्। स्थापन स्थापन क्षाप्ति । । है स्थितिक

## क्त्र्य नएको छा छ। छ। छ। हे हे हिंद

الأمرابية







#### क्रामारिक महरव

निम्हर होटवाने इन्मेल प्रवाह कामियर बहुतक्ष हो क्षांत्र कामियर हम्मेल होता कामि हम्मेल होता कामियर हम्मेल हम्म व्योक काम्मासिको काम्मार करनेम इन्मेल होता हम्मेल करनेम वन्ने सुक्ता सम्बन्ध होनेक काम्म क्षांत्र कोम्मेल हम्मेल हम्मेल करनेम वन्नेमेल हम्मेल 
wew siyo 1,5 copun Hyp Kisdin este divsi's szefi sáru copita Indu po rensie 1,5 (chi pida diving over (sverid este (sverid sívery fin hyd ning hy val hypa ester (syr (svor van drudlín fipre (svíg

्राप्त न स्वास्त करात स्वास्त होते वहां वस्ता वार्यक्ष वार्यक्ष होते हैं। स्वास्त करात स्वीहर्तिक विश्व वहां वस्ती शाखाएं स्वीततो हैं। प्राप्त न महत्त्वहाँ की तरह राष्ट्रिक व्यवसायका भी यह बदा मारूट है। यही कार्यापका

विभागाम सिंग्रेग । ई र्डेग्स गड्नम द्रम द्रम स्थापनकान कंडात द्राप त्राप्त के क्रिन्यम राजाक्ष्य रिकायमध्यो प्राथक्षण द्राप्त । ई स्थि रिकायम सिंग्स्क क्रियामण नीप्राय प्रित्म द्राप्ति राज्ञिस । ई स्थि

भिंग कि कि 1 है प्रमास प्राप्त इस्तिय सीक्यांके ड्यूस कि व्यास स्थाप क्रिक्ट क्रिक क्षिण क्ष्म क्षिण क्षिण क्षिण क्षाण क्षिण क्षाण 
ता ६५५ महीन स्वामा क्रमी आया है। जिल्ला स मार्थन वेदीए क्रमी क्रमी कार्यात क्रमांचेत हैं। बहीसे तथावे का ताले तहें

हिरी है रिवार दस्ता बस्तु हो। हो हो। है वर्ष बसका त्वासी बरिने

बहुत्रस्त मही हिन्स ग्रंस ।

जमें स्थापारिक वाजार स्थाप वाणा—पद प्योचा सक्ये क्यायाहर्षे । वंदां पट्टे द ब्यायाहिको स्पेति । वि प्राथासिक प्रसार स्ट्री गल्हा क्या प्राथिका है। वाधहे शोधा है।

के में हैं। पर्वार क्या है। कि में क

विक्तः रुपम सन्न है स्थित क्रियो रिजीयः क्रियोक्ट क्रिय राग्य सर्थे । है । है स्थित क्ष्मण स्थारे स्थारे स्थिते होग्ये होग्ये होग्ये होग्ये होग्ये

#### Dilhpoh

रन्ति—इमार्टर स्नीदगड्न, दीववारिया—यहां सम प्रसारक रोगोंदा हताम दिया जात है। इन्हेन महिल स्वेपीय निर्माणकार्याः विचानती—यहा स्वापन स्वीपत क्षेत्र करोह्नार—ग्रह्न

। वृक्तिम्य किनी फिफीमिक देव देशक दिमास दिय—अलाय एठीक्षाम , सिमेस्य मफिलाय छनै—ग्रीन्य । वृक्ति

#### वैदा बन्द्रश्रीवरची पाठक

নিট নিট্ডিড চ বহাছিলত নিছ । নিছু চনীকে নি3033 চন চনালকাদী কৈ

ম্য বা ঠ লোক কি । ইনিল বি নেকাদী চ নামা তার বঁটিনিক নেকাদী হল্পীক

স্বাচ্ছত বুনিক দ্ব নিক্ষা হৈ পত্ত হিছ কোঁ লোকা নিহ্নাক্রাদী স্কৃত্ব ক্রিক্রাক্রাদী

ক্ষান্ত বুনিক দ্ব নিক্ষা হুক পত্ত হিছ কোঁ লোকা নিহ্নাক্রাদী স্কৃত্ব ক্রিক্রাক্রাদী

ক্ষান্ত চ বর্ষা স্কার্তিত চ্যুল্ড চেই এটি বিশ্বাক্রাদী চহু । ই নিজ নেশা নিক্ষা

ক্ষান্ত চাল কি এম । ই নিজ নেকাদী বিশ্ব কাছাদী ব্যান বন্দ ব্যাক্রাদী চহু । ই নিজ নেশা নিক্ষা

1 ইনিজ নাম্য দিনে নিকেই কাছিট নিক্ষান্ত চ নাহনী মু নিত্ত ক্ষান্ত কাছিব কাল্য

ক্ষান্ত কালি নিক্ষান্ত কাছিব কাছিব কাছিব লোকাদী কিল্ল কিন্তান । ই ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত কাছিব কাল্য

ক্ষান্ত কালাধী নেকাদী ক্ষান্ত কাছিব কাল্য

ক্ষান্ত কালাধী নেকাদী ক্ষান্ত মুক্ষান চছু বাল । কি নিক্ষান্ত নিক্ষান্ত কাল্য

কিন্তানী কুন্তান ক্ষান্ত স্কান্ত স্কান্ত ক্ষান্ত নিক্ষান চছু । ই ক্টান্ত ক্ষান্ত 
स्टा हुई माई हाबर सार्वेन्द्र ताहर मा तहे होता धारीमर है किये बोर्ट बोर होता है। असर हा कार्यकार सम्बन्धाला कमा। स्वास्तात सार्वेद्राय के विकासक स्थावन होता।

। है स्प्रस्थी सेर्ड साम्ब्रास्त ग्रीन है उस्त नम उस्त । है क्रांकी उस्ति इस्ती है प्रस्पान निर्देश में स्थित है स्केशिय सि रहति अधियोग प्रस्त उस्ति । है स्प्रस्थान इस्त स्वात्म्य स्थापन है स्थित स्थापन स्थापन स्थापन

#### तेज्ययी द्वाजाता युताती

Kinten (eg út 1 hij 82 da 225 pies 17 novo inhimo or Eg iş kina proyo dem 10 his moduluk higan iyo en 102 mil 1980 emî nis nîsy eg heş dina proyo dikayîma 122 (yo. 1000) dano bar hi emi iyos lîşiş e'a od dehîm novo 102 histor eya den hida

2.3

## कर्मात क्षायाहियों का विस्थय

|            |                        |                                          | -                           |
|------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| PAP (B PSP | हम्मद्र समक <b>स्ट</b> | मित्र क्षेत्र । हेस्स महत्त्व<br>  हेस्स | 19 होए एक होने होए <b>ट</b> |
| . ,        | ***                    | Fit >305                                 | en mois siftre              |
| (#35gE     | ***                    |                                          | H1:12                       |
| (683278    | ***                    | ***                                      | त्तिर्दृष्टी छि             |
| (2082)     | •••                    | ***                                      | PAIR                        |
| Carte      | ***                    | ***                                      | किङ्गीस                     |
| 85(81)     | •••                    | •••                                      | र्ह्य                       |
| Upos       | •••                    | ***                                      | व्यक्तीम र्जाम              |
| (1) 0/23   |                        |                                          | High                        |
| frietes.   | ***                    | *** ~                                    | च्यावारिक सामान -           |
|            |                        | 新 智                                      |                             |
| E3058 -    | ***                    | * ***                                    | इन्सेरी क्षर्               |
| ***        | ***                    | ध्ये हेई दे संस                          | संवयाहि                     |
| Buseppy.   | ***                    | ***,                                     |                             |
| (820An     | *** .                  | * * ***                                  | lžho                        |
| इवहरूई) हु | 100                    | ***                                      | डाईम-1मी                    |
| •••        | , ***                  | 86203                                    | 13वि                        |
|            | •••                    | -                                        | ड्रिक्छ किंगमङ्             |
| ***        | - 100                  | ffp £3000                                | ं द्रिमी-195                |
| ***        |                        | \$\$\$\$\$\$                             | <b>FPIX</b>                 |
| ***        |                        | \$452                                    | <u>ilė</u>                  |
|            | ***                    | 는 결약 600 분 ·                             | चीवध                        |
| भुर्       |                        | - <u>44</u> 4                            | *1                          |
|            | <u>₩</u>               | File File                                | FIF                         |





हिए वित्राक्ष क्षेत्रक क्षेत्रक होत्र हैं। क्षेत्रक क्षेत । हे जीनड़ क्रम कार्यन महाइन मार्गाप्तक माराक्रम हर्ना किरहा मिलि । है कि ए ए ए ए जिल्हा किरहा के किरह हमा है हिन्से व्यक्ति हैं हैं कि मज वनितृ हैं है। है हिन्से विशेष विशेष विशेष हैं हिन । के काम मान में हैं। सिड प्रीक सिंहारानी हेड सिड़ की है क्राहमिति का डिस्लीपक क्यान सिड़ प्रीक सिंहारानी हेड सिड़ की है क्याहमिति का डिस्लीपक क्यान । उस हम एट्डी कि दिलाम निम्न मानानिनिम दिलाम क्रिडी मन हमती ्रिस सम्बन्धी वन सक्वा। व्ययः वाष् इस स्थोतने हैं कि हमारे यहां हो नीहिंगमाने पेने किया जा महिंद्र समय विकित्यानकहि विद्या एउंच है। इसिट्र मात्र विकार विक्रिय वि 

# ज़ुक्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक

# क्षारमच किश्ननवाब नारत्तरिया

प्राप्त । के सिटक्ष्माक्रोहित इंघ 1 के हमू २ क्ष्मेल समानिक । स्थानिक देश हो १ देश ह विश्व है है। और देश के की सिक्ष के कि को सिक्ष के कि । है है के को सिक्ष के कि सिक्ष के कि सिक्ष के कि सिक्ष के में एंट्रेप प्राप्त की कहां है । कि होएज़ी हिसाम क्रियाम क्रि । है कि (प्रकाष ) हामग्र मामग्रीहर्म किया । वि क्रियमग्रीहर्म कर उसके कि

महत्रीय क्षावग्रितात वृद्धिया

काल । है कि हुछ क्षा कर हुए का कि कि कि कि कि कि कि कि कि का कि कि कि कि कि मित्र हो हो हो हो हो है। साहिसी दूर क्षेत्र हो हो हो हो हो हो हो हो हो है। क्षेत्र किए दिन मुद्र है कसीम दिल्ली एड तहतार किए। है जिल उडराई प्रकृषि मैंडिमी

P fel áfrys affrinft tryfe finnen formen | ferre f perp fte torrefte biro किस कर ई छात्र सहस्र कि सार द्वीसाह उठ देव हिमान व्यवस्थित देखा । रे किस कि छाएती हाए नेताम एउटि नेरु रह हो छता है छाएत विषय हा हाए के पिछि BISma fiering fafepa erin jig pfra intf pflens tagepunge my fiefera fitfe

1 f nen tojfen fæhar reg fle profifskis

रतायार स्तेर क्योशनदा काम होना है। के कहा कि होत्ती क्रमें न्यूनाही हैतावाह नावाहा कि क्षेत्र होता है। हा बर्मेहा स्त्रापाहिक वित्य हुत प्रहार है।

if mira afte taferaf spire pa-einprit girt må ferapunge fenfe-ifpig ( 9 )

miffiginb egin ign-sigt eines ergen juring feinegnen inpfi-jum ( f ) E, om net Gliebar de afte ibger quich ? 1 ( T. A. Pulpit)

Indent i finn mit ere profip egeft irnig-find feineren-eftra (8) काम होता है। (T. A. Pulpit)

er kip beil ja fargeprages i f inig sippes ergefeiter eine ign

1 fefts nu beine inge citte Braine Sib frittenrow Sib finita fo fing | f boils to mit mite milite spiciers fiel bite fetto pg willis der

- derreit ( teffer) ( - dere etge ( afto etite ofto ) univer ( oralle ) Inder) verfit-8 ( verlies) zeinen - f (triein ) sinin-9 efter-? Bune oftent geille munen-lpfiers pfile

m aber oc (reelien) girpir- 39 (mp) stein- 29 (reelien) nfreit- 25 किरोका) १५ - १६ - विकास (महाविक्य) १६--१३ (क्याविका) ११ - वर्ग (क्याविका) कर् के दित्र १० - द्याचा (राजाह) ११ -दावा (वाहित हुएड) १२ - राजने (वाहित हुएड) ११

( है कि रहे आहे किय किया किया में को को किया है अपी - ह स्टेंग्ड - है ( Bung ailten, gulf fempur) -- infiren reift (sta parify) feffere-i's eine upen nife gine

#### तिरीमि-क्रिक्स

मेचचे रामरतन शक्तमदास तुक्तिका राम हाना ,, रामनारायण हरिकान ,,

क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित क्षित्र क्षित क्षित्र क्षित क्षत क्षित क्ष

मसर्व विकासीय सस्तराज " "

## कर्पीस बनाथ मरचेर्स

मेसस पन्तातार सुनारात पड़ा सपाना ॥ वित्रोदार सपाना ॥

ं शास्त्रवद्वास सहस्रोतस ः

कपरेन दागारी (हन्देर्निस्ट) नेवर्च पेरालास सरमस्ट क्षा माशास्त्र स्वस्टा भारतस्ट सरमस्ट

ग्रिागाञ्च क्रिंग्नेञ्च

तास क्षेत्रक स्टार्गाकार्य तम्बद्धाः त स्वयंत्रकात्र साझ्योकः त प्रमार्गा स्वापन्त त

## नष्रिमिक द्याप स्टब्हिरम थोहरू

#### उंह्य

हार्गात के हिन्दु स्था होटन हुन्। इन्ह्रोम प्रक्रिन स

, कुर्न्स, एउट प्रद्ति विपलाना भागवर्षेन वस्त्रेत्यास वमामलाना

म गुल्यचेद्र सामकचेद्र तुकीनोराच स्टा॰ मा॰

स मिन्द्रेन द्यान्नाय

#गंगायर चुन्तीताञ्ज # चतुम् च गजेराराम शेपखाना

ण हर्मा अर्थाद्वीस वचाचलाचा

। जनशेवाङ समाम्ह कानशिमान

की जनरङ स्टोबस् कीपलाना इस्प्रेम राहर हात्र हुई हो हो। इस्प्रे

म जोखीयम् सम्मातम् ॥

त ग्राहित्र हाह्याहै त

हाजा जूत्वहम्म् मूला बनानताना हो नन्हाउ मंहारी मिरस होव शाप तु॰

" स्राह्य हे मेंडवर्ड वधायखणा मुसन् तम्बर्ड वधायखणा

विविद्धि माद्र मुख्य हुन्ती दृषियी है इक्राम बाज्य

n n Pitz महिन सन्नी हिलाम ..

र्ज्याम अधिष्टे हे एस वर्ष हो । अपने साम

ल्या माठ

66







**ष्टिमी** क्रिक्सिमाहर हिमास

#### महि ए डीही

ानारुप्ति मिप्र सुदीय<u>ी</u> नजभार महिन्दी साहत्य समित-जिस बन्धु ति दिहा प्रेस पीपडी पाजार ानानम् विधित वस वीपलाना

1 B R युद्दीय ( कड्डोड्ड ) डड्ड उक्डाउ एक एवड पीर हु अप हुओं भी इस्प्रे अप DED-3 BK FE OHD OBD मिलाल्क्रम से म गुड़िया मिल महल मिल्ल

# वुक्तेवतं एवड पश्जिश्त

। किस्ता होते होत होता । भक्ष विशेष महाशाम हर्षा है। साहित एतान दाव्योख्य मोरा याता सांक्ष्रिक एक बांडिक का महाने महा मित त्रेव सीड्याया वृद्ध को वर्ष वर्षा साम् संगद्भित होमीम हजीहर स्विति शुक्रोगंत्र डर्गाम डर्गामांग भेरूत प्रश्ने

#### स्व वर्ध वंस्ट

मध्येक क्षेत्रं क्षेत्रं । । १ दान हिंदियाँ हद हेन्स्राप्ति

#### हिर्श्यत्रो

لاستعبر مشحد البشدة ا تستنظ الإلتناي الماغ ومشمنا والمتقيدة صنحة الأفا فسأة ومطعني فأب صحفا هني هذر سنفة केंग्रास्थ बर्जायमा देश कार्यो

#### ग्रिागाएउ व्हिनाउनी

ű हमर वडीमहम्मद संग्रम् सन्दुरु समोत्र हासम माहे सियागंत्र

महमद् घटी हैंसामाहें 4 हाम्ब हामहब

जिंग सिंग सिंग सिंग हामी महम्मद्द हामी बन्धा

मग्रीहर देश हम्म

#### िागाएउ क्रिएडि

44

मेम हे बहुत्य है सिमाई

१६ - १६४-११ मागवन्द्र क्षायानम् मन्त्रातान् भ

" क्रियोदिन दायो सद्यवस्त " gen spilly

ज्ञासतीत्र द्वास प्रतास

सीवंदर्यन्त्रं सोवयञ

माग्रह्मात ब्रोहर्मा

#### होत बनानेवास

महत्रमाहरू अल्बेड इकाम्प्र व teliera Febrie ein gentern ale

क सरविष्ये हो। दन्त्र केंद्रसाना

द्र हैं से देश देश राज्ये देश

के स्टब्स्य देखें हुने क्षेत्र करा व

### हिम्राङ्क क्रहाड्न

المديد ددد سد عدددنده كلام خثاظ विकास कार्या क्यांच्य कार्या करवा विकास

# वेंकर्स एगड कॉटन मरचेंट्स

# मेसरी औं कारजी कस्तूरचन्द

इस फर्मिक वर्तमान माछिड़ भी रायवहादुर सेठ कस्तृरचंद्रजी काराखीबाछ हैं। आप सरावती कित आदिके सक्कत हैं। इस फर्मिका हेड ब्लॉफिस इन्दौर है। बतः इसका विस्तृत परिचय बिजों सिह्त इन्दौरमें दिया गया है। इस फर्मिका पता—सराप्ता, उज्जीन है। यहांपर हुंडी, चिही, सराप्ता, लेनदेन तथा रहेका व्यापार होता है।

#### मेसर्ग गोविंदराम वालमुकुन्द

इस फर्मेंक वर्तमान मालिक श्री सरदार नत्यू भीया नेवरी (गवालियर-स्टेट) के निवासी हैं। आपकी गवालियर स्टेटमें कई पीड़ियोंसे जागीर तथा जमीदारी चली खाती हैं। आप सर्गी श्री आमेसाहव स्टेट गवालियरके स्ववांची हैं। उक्त सरदार साहयकी औरसे आपको कई गांव जागीरीमें निजे हैं। आप कई कमेटियोंक मेम्बर हैं। सरदार नत्यू भैयाने नेवरीकी पहाड़ीप एक रमणीय मंदिर बनवाया है। आप देवास स्टेटके पोतेदार (सर्जाची) हैं। इस स्टेटमें आपक जब्दा सम्मान है। देवासमें आपके बाग बगोचे एवं महानात बने हुए हैं।

नापद्म व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बज्जेन—गोविंदराम बाहमुख्य सराप्ता—यहां वेड्गि तथा रहेका व्यापार होता है। इसके अविरिक्त आपदा देवास और नेवरीमें जीनिंग फ्रेस्टरीज और भंवरासामें दुकान है।

#### मेसर्रा गोविन्दराम पूरनमस

इस फ्रमेंके मालिक च्छोदी भारताह )के निवासी माहेदवरी (बरंगरा) वेदन हैं। इस फ्रमें को स्थापना सर्व प्रथम सेठ हिम्मतरामजीन देदरायाद (बस्तिन) में कीथी। इस समय इस फ्रमेंपर हिम्मतराम अवस्थम नाम पड़ा। था। सेठ हिम्मतरामजीके बाद करके पीज सेठ गोनिंदरामजीने इस फ्रमेंके स्थापारको मालवा और राजदूबानाको और महाया। वर्तमानमें इस फ्रमेंका संवासन

# निक्ट

NIALLU.









# The

म्प्रेड क्साउस्

will be not travely around strain of any different restrictions than an director type of the final beautiful and the strain of the strain of the strain and the strain and the strain are also strain and the strain are strain and the strain are strain and the strain are strain as a strain and a strain and a strain are strain as a strain and a strain and a strain are strain as a strain and a strain and a strain are strain and a strain are strain and a strain and a strain and a strain are strain and a strain and a strain and a strain are strain and a strain and a strain and a strain are strain and are strain and a strain are strain and a strain are strain and are strain and a strain are strain are strain and a strain are strain are strain and a strain are strain are strain are strain and a strain are strain

-

dife well. I grame my the larger with a wer an light through wellshift wought has the part I if some his redesign on these today and was seen through any man for a seen through a seen through a seen and a select part of the well is now and is a seen a select through a seen a seen a select through a seen and is a seen a seen as the seen as t देहा इस सने को । इस पाइ मां बाद सार वस कांने हुन्देन बन्दों को । यह कांने कां करते हुर नामने नार्यन काहिन नाम के पहुँ नाम के इस काहिन काहिन काम के पहुँ नाम के पाइ काहिन काहिन काहिन काहिन काहिन काहिन के पाइ काहिन काहिन काहिन के पाइ का काहिन काहिन के पाइ काहिन के पाइ का काहिन काहिन के पाइ का काहिन के पाइ का काहिन काहिन काहिन के पाइ का काहिन 
क्षेत्रको १७ क्षेष्ठे माठिक हेड करवायमध्यो है। मार केड महोठक हो देश देशे हारे को है। जारहा इक्लेम्ब्रे कई हार्रव्यक्ति हंसामीने प्रवादाय एवा है। एउए सर रूप रंग रंगवरीने भी जारहा मच्छा हमान है। केड करवायमध्ये, राज्या होई, मुनितिरेडेडे, मण्डिके जाम, विस्तिक्तीई तथा हार्युक्ती देखेंके मेमार १६ दुवे हैं। और मार भी है। मार क्षे हमार हमार वार्यितर हार्युक्ती जेसके रोटाई पर्व हमें भा दुवे हैं।

कार्य कांद्र व्यक्तिक सीवर १७ रहार है। सकि—देखें पहोद्रक क्लारक केंद्र, बटक—रहे हैंगे किहें कार्य हैन हैन उस संस कारत होंद्र है। यह कांद्रहें बच्चों प्रोडिन दानों क्षत्रे हैं।

#### मेतर्रा तिलोकचन्द कल्यायमञ

स्व चर्च है। ब्राइड इन्हेंस्वे है। ब्राइट स्टेस स्टिय प्रदेश दिये है। ब्राइट स्टिय स्टिय स्टिय है। इस इसेंस स्टिय स्टिय है। इस इसेंस स्टिय स्टिय है। इस इसेंस स्टिय स्टिय है। इसेंस स्टिय स्टिय है। इसेंस स्टिय स्टिय है। इसेंस स्टिय है। इसेंस स्टिय है। अस्टिय स्टिय है। अस्टिय स्टिय है। अस्टिय स्टिय है। अस्टिय स्टिय स्ट

बारक्षे स्वेद्य रश—उपय कार्डर है। यह हुग्ये, विद्योग उपयोगीविद्यास्य स्वयं स्वयं स्वयं है।

# म्स्टिट

\*\*\*

**छा**इम क्षीाइहार्

निमानक विभावनी स्थापन पुत्र वृद्ध वृद्ध वृद्ध वृद्ध वृद्ध क्षित महो क्षान्य व्यापन क्षान्य विभावनी वृद्धितान विभावनी वृद्धित क्षाप्त 
मानिक महत्त्व



Pille-balt

। ब्रि कि कि एक हागाओं हड़ेन कि स्क्रिय -ज़म प्रमाण क्षानिक योक क्षानिक मिल हिंगी। सरकारने यहां कानियाने मारापुर मह-

। इ किमो गर्र क्रिंस क्रमीय क्रिंटर मेंग्रात्म भिट्ट । ई ष्ट्रांक क्षित्र हे प्रस्तीम डाप्रांक में प्राप्तांक सड़ । है लिक है क्षित्र हेन्यम कामल देवर-प्राप्तांक किन्य

। इ निकट्ट उक्टम किछिरीएएक के हुए डिफ्-रिकिस्ट्र

हिसान है। किमिग्रीमारन उर्देश मि मृत्रीस विवास है आसार हिन्छ, क्रिकारि क्रिग्रीस क्रिय । में निक्र किहील मर्जेन पर्योस, सहमें माल मर्जेन मर्जेन्स साहित है। कुछ निक्छ मुस् मिक्सि सुद्र । है । जानक मिक्स कि नित्त प्रकृति कि प्रकृति प्रकृति । इफिल किंतिकम कींग्रफ निरम्भा साराम्भा । ध निरम एक इव विक्र देश । स्किन निक्र मार्थ हो वार्य है। वस्त्रेन देशि प्राचीत राहरमें वाहे कोई समीता हो हो।

नाष्ट्र भीनीष्ट्र रहम्बर

। वृत्राप्तम महिनी कि नाम्बृहीएकः द्वान विश्वरहीक्ष्म के विक्रितमान गहा, मीतवी सुगिसवहीनका सक्परा, नयामहरू, पुगमा जनमहरू, (क्रान्डिया देहपर) कीर माउनाय, महाराजा मह्रिष्टी गुक्रा, सिद्धनाय, प्रांटमेरी, रानीजी महाराजकी एतरी, महाराज-, राष्ट्रा सिर्मि , वित्रे वरकाय , वित्रे द्वीसीख़ | व्रे तील विद्यों वेप सात उन्ह हिस्ट वित्री की प्रकाल किरिश्य । प्रेमिनेइइ माध्य निष्मा देय दिय हक्का । है प्रदार माध्य हरूछ महिल

# मार्डमुहाए राग्न मार्डिक्स

रा विनाद मित्स लिसिटेंड

वस्ता दसदाह । प्रामनात्रे प्राम होत्र हिमान क्षेत्र हो मिला हो महान हो हो। हो हो हो हो हो हो हो हो। ल्गाला एट स्विष्ट होड हमा है। सिस्टी मेंसारी निर्माण कर होते हो होडे क्य स्टिमी मह । है हेरर धार मेमह हुसम ००९। शीक लिल्फि । है स्मर्शित ०००।। मिन हम्पु ्रेड हम् । रे इन्मतम मार्गाइकिही हमार उरहप्र द्वारीति केमर । रेजि एम प्राप्त कर मान सन् १६ १०,११३ मान प्राप्ति की गई, को सन् १६१३१ हम जनी हम

#### मेसर्स रामदान राधाकिशन

इस फर्मके मालिक मेड्वा (मारवाड़ ) के निवासी हैं। इस फर्मको करीव २० वर्ष पूर्व सेठ रामदानजीने स्थापित किया था। आपका स्वर्गवास सं० १९७६ में हो गया। वर्तमानमें सेठ रामदानजीके पौत्र सेठ रामस्वरूपजी इस फर्मके मालिक हैं। आपका उज्जैनमें एक अन्नक्षेत्र चल रहा है, तथा मेड्जमें आपकी ओरसे राजसमा नामक एक धर्मशाला बनी है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) चन्त्रेन-मेसर्स रामदान राधाकिशन नमकमंडी-यहां रहे, कपास, हुण्डी चिट्ठी तथा बाइतका ब्यापार होता है।

(२) मेड़ता—( मारवाड़ ) यहां लेन देनका फाम होता है।

#### मेसर्स सरूपचंद हुकुमचंद

इस फर्मक माछिक रावपहादुर राज्यभूषण सर हुकुमचंद्रजी के० टी० हैं। आप माछव प्रांतके नामाहुन व्यापारी हैं। आपकी फर्मका हेड ऑफिस इन्द्रीर है। अतः आपका सुविस्तृत परिचय अनेक सुन्दर चित्रों सहित इन्द्रीरमें दिया गया है। बच्चैनमें इस फर्मपर येहिना, हुण्डी चिद्री तथा स्वेका व्यवसाय होता है।

इस फ्रमंके बर्गमान सुनीम भ्री फतहचंद्रजी पारख हैं। जाप यीक्षातिरके लादि निवासी हैं पर १०० साइसे बनारङ्गगढ़ (गवालियर स्टेट) में रहते हैं। जापकी निवासी हार्मोके २ गांव वजरङ्गगढ़के पास हैं। जापने पहिले मेससे रामदेव यलदेवकी दुकानपर, फिर सन् १८०२ से ए० य० सेठ कल्यागमस्त्रजीकी फर्मपर तथा १९७८ से एन्नास्त्रल गनेरादासकी फर्मपर सुनीमात की। एवं वर्षमानमें १९८३ से सर सेठ हुकुमचंद्रजीकी स्जीन फर्मका करवार आप ही सच्यालन करते हैं। जापको गवालियर सरकारसे दो बार खिल्डमत व सनद भी प्राप्त हुई है। सम्बन् १६७८ में सिंहस्य के समय आपने जच्छी सेवा की, इससे सुरा होकर ग्वास्त्रिय सरकार स्वर्गीय मायवरावणी सिंधियान आपको घरने हाथोंसे समगा बख्या। आप मंडी कमेटी, साहुकारी बोर्ड और परगना वोर्डके मेम्बर हैं।

#### मेसस करमचंद दीपचंद \*

इस फर्नेंड मातिक सेठ दरमचंदनी काटारीका जन्म बीक्येनरमें सम्यत् १६२१ की सदक सुरी द को हुआ था। केवल १३ वर्षकी जानुमें हो जान बीक्येनरके सेठ पमदसी लुहारमतनीकी

<sup>\*</sup> आरस परिचय देरीसे मिछनेको कारण यथास्थान नहीं छारा जा सम्म-प्रसासक।]



# 分詞表 兩角

#### इन्हिला मार्ग इतिही सेसर्

। इं हम्स कंकीतर तिराम मुद्रास कंका । ईं हमाम कंका कहें विभय स्ट्र इस हम कंका कंपाय मुद्रिय कंपाय होता है। वह स्ट्रिय कंपाय कंपाय हम हम हम कंपाय मुद्रिय काम हम हम हम कंपाय कंपाय कंपाय कंपाय हम विश्व कंपाय हम तिराम कंपाय हम तिराम हम तिरा

#### ड्रामाम्ड्रे किल्डमम्डमम्मम्

1कि रशीएन किपन्न हुमीकि महोन सिम्हान संप्रधारी हुमा हिम्मान दर्म सॅंट्रेड्रिट माहिन्छ स्थान हुमा माहिन्छ्य । थे छिन्न प्रमास प्राप्त मान्ह किप्स स्टीहम्बस्य किप्स संप्रमास है स्थित स्थान । कि रशीएन मान्ड्रिट स्थान महिन्द्र स्थान । ये छन्न प्रमान

जिस्तास रोमनानउट टर्स कुछ धिम चिमेन्द्र , है हु ४ क्षेम छिसान टर्स मिनमिन् साथ १४ क्षेम है क्ष्रिय पट कुथ सेम्स मिन्नि ह क्ट्रम छिष्ट्रस्य । है किक मधामेनेन्द्र प्रत्मने दसे एक । है दिश्य माथ मेड्सी छिष्टास दसे मच्छ्र कुट्ट्रस हुए क्षेम मिक्ट्रन्ट्रस्य द्वी है क्ष्रिय हिम्स्ट्रन्ट इस्ट्रेड्स्ट्रिय ईए हेम्, है कि काम मेसिट एट्ट्रिय होस हिम्स्ट्रम होसे हैं मेसिट हे क्ष्रिय हिम्स्ट्रम् १ हे किय स्ट्रास्ट्रिय होसे हिम्से साथ होसे हिम्से

V-76.12

सहर कार्य है। इस क्षेत्र किलाय के क्षित्र किला किलाय के किला किलाय के किला किलाय के किला किलाय के किला के किला

AL.

#### इस फर्नेका व्यवसायिक परिचय इसप्रकार है।

(१) बज्जीन—मेतर्स बृजजाल जमनापर सराका—(T. A. Kailasha) इस फर्नपर जयाजीराव कॉटन मिल खालियर और विरत्ना कॉटन मिल दिल्लोकी एजंसी है। इसके अतिरिक्त देशी और विटायती कपड़ेका थोक ज्यापार और हुंडी चिट्ठी तथा कमीरानका कान होता है। जमरेट माचिस फेकरीकी सोल एजंसी भी इस फर्मपर है।

(२) गर्वातियर—मेसर्स वृज्ञल्लाङ रामगोपाल (T. A. Birla) (हेड ऑस्टिस ) यह फर्म यहाँके जयाजीराव कॉटन मिळकी सोल एजएट हैं।

 (३) कतकता—हरदेवदास वृज्ञञञ्ज नं० ११७ केनिंग स्ट्रीट (T.A. Lakki)यहां केरोोरान कॉटन मिल्ल हो बंगालके लिये सोल एतंसी है।

(४) जनोर ( पंजाव ) हरदेवदास जमनावर —यहां रुई और ऋपड़ेका व्यापार होता है इस फर्मका संचालन सेठ श्रीनिवासजी करते हैं।

#### मेसर्रा रामवाल जवाहरलाल

इस फर्मक मालिक लाइन् (जोचपुर) के निवासी सरावगी जातिके हैं। इस फर्मका स्था-पन संवत १६७६ में सेठ जवाइरलाजाने किया। आप के पिताजी सेठ रामलालजीका जीवन वाल्या-बरपाते ही उन्होंने व्यवीत हुआ था। सेठ रामललकीका नग्म संवत् १६१८ में लाइंन्में हुआ या। लाप आरंभिक जीवनते अंतिम श्ववत्यात क माल्येको प्रसिद्ध फर्म मेससं विनोशिराम बालचंद्रके यहाँ प्रथम रोकड्पर और परवान् प्रथान सुनीमीके स्थानपर कार्य करते रहे। इसी समयमें आपने अच्छीममें श्वच्छी सम्बद्धि उपालित की एवं बद्दावर्षों दुकान और जीनिक्क फेक्टरी स्थापित की। सापका देहाउसान संवत्र १६७४ में हुआ।

इवं समय इस क्मेंक माछिक सेठ रामछालातीके ३ पुत्र सेठ जवाहरलाछाती, श्रीमीहनलालाती स्रोर को हुक्नचंद्रती हैं।

#### ब्यानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) उन्नेन-नेसर्व यनञ्ज नवाइरञ्ज सरास-पदां क्यड़ेका थोक व्यापार होता है।
- (२) पर्नावर (धार स्टेट) नंद्रशम जबाहरजाछ -पदी हरेहा न्यवसाय तथा कमीरान एवंसीदा कम होता है। इसके कतिरिक्त पहीं नापकी एक जितिंग फेकरी भी है।



### नारतीय ब्यापारियोंका परिचय



च तुन ना रने भाग मेन वं भोरित्तर म वा प्रमुद्रत्त) उपीत



श्रीपुन वंहट वा वजी (समम वंश्वयत्रें हुन्।



el alle grant or the second





Water to the state of

#### मास्तीय व्यापारियोंका परिचय

सेठ गोविंदरामनीके तुत्र सेठ पूरतमलजी एवं सेठ चम्पालालजी करते हैं। आपदा स्वासिक परिचय इस प्रकार है।

(१) जन्मेन-मेसर्स गोविंदराम पूरनमळ सराफा-यहाँ रहे दुण्डी, चिट्ठी तथा बादवडा बार होता है।

(३) जारग-गोविंदराम पूरतमल कोठीयाजार-यहां हुई भाइत तथा हुंदी चिट्ठीक व्यापार होता रे

( ३ ) बार्स (क्षेटा स्टेट) गोविंदगम पूरतमळ---यहां जापडी एक जीन है तथा हतें, ग्रहा और मांड्रा का काम होता है।

#### मेसर्स गोविंदराम नाथूराम

हंड अमीचन्द्रभी है चौर्य संवाद न होतेसे संवत् १९ वर्ष वत्त है भनीते भी पुनर्गाहरणी भेडेंद करने हो । वर्तनामनें इस वर्भ हा संचादन सेंद्र सुनवासी छाड़नी ही बदने हैं। व्याही है

भ भाषाचे इ परिश्व इस यहात है। (१) १४वेन—नेमर्च रोबिंड्सम् नायुगम कुम्बारिया बाजार-यहाँ हुई बादून तथा हुती विदेश

स्य रेल है। (२) उत्रयमानस्यकानुषर् ज्ञयाजीतीन-यहाँ गई वा व्यापार तथा जामानी व्यवस्थ

(३) अपने---वर्गभंद गुजगारीलाठ देशव भगत रोड, यहां बाय हो १ शोनिङ्ग स्था) है की ब्रोडा व्यापक रोजा है :

( ब ) बङ्गात - मीर्व्हान संबूतन-व्या नापकी १ भीतीत पत्रती है .

( ५ ) बहुमात —वर्रहेक्य एडम रोजन-वर्ग खें, ताल और बनीमनवा बाम राम है

मनर्ग वासीखाळ करवाणमळ गोधा स्व क्षेत्र हस्यास्त्र हेट पालेश्वतीश क्षेत्र पिठाविक १६०० व. १४४४ ही १६ भे स्टीन हुन्य। इस्ट १६२६ में बाद वेसके क्षालक अधननत तट वेकल वात्र में

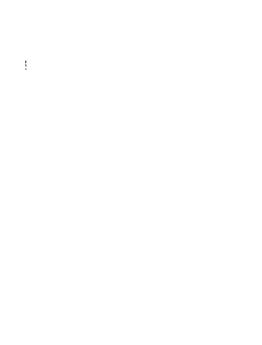

#### मेसर्स दोपाना परानु

इस फर्सके वर्तमान संचालक हेट गराज्य दर्ग हैंट क्यांक्ट हैं ( दिगम्बर जैन ) जातिके हैं । इस फर्मेट्स सम्बंद ऑस्ट्र क्रिक्ट हैंट आपका व्यावसायिक परिचय इस १८४ है ;

(१) संडवा—दीपासा पूनासा—इस दुखारास अध्या क्रिक्स हु। पह सेती वारीका काम होता है।

(२) संडवा - दीपासा पूनासा यम्बदं यात्रश-रहा है

### मेसस नंद्रश्रह हैं

इस तुकातक मालिक ७५ वर्ष पूर्व कार्यन्तः इस नामसे खुछ ३५ वर्ष हुए हैं। इस दुकालकः व्यापारसे सेठ पट्योग्यमजीने तरकी हो। कार्य इस्सीयमजीके भाइयोनेंसे सेठ कर्म्युग्यकर्वतः टाइजीका देहावसान हो गया है। इस हस्या नायुग्यमजी तथा सुरक्षीयर्था। क्या क्रिक्तः टाइजीके १ पुत्र हैं। जापका व्यापारिक परित्राहरू

(१) संडवा—नंद्राम वन्धीमध्य 👑

(२) नीमारसेड़ी (नीमा**४**) कर्ने हुए स्ट्रेनीर आदृष्टप करने

(३) बोड (संडवा) नंद्यक 🛒

#### भारतीय स्थापारियोक्ता परिचय

#### मेसर्स नाथ्राम रामनारायण

इस फर्मक मालिक विसात (जयपुर) के निवासी हैं इस फर्मका हैर माहित के वि चेनीराम जेससाम के नामसे मण्यहेंमें है। इसलिये इस फर्मका विस्तृत परिचय विजी सहित वर्षी। मागर्ने पुर ४५ में हिया गया है। इस फर्मचर पर्म्यामें टाटा संसक्ती निर्लेक कपड़े की कीज पहेनी है। तथा कपड़ा और वेश्विमका ब्यावार होता है।

कार्मनमें इस कर्मकी एक पोश्वार जीतिंग फ्रोक्टरी है। और ठईका व्यापार होना है।

#### मेसर्स वजदेव मांगीजाज

इत क्सेंक्रे मालिक बीडनाजा ( जीएगुर ) के निवासी मादेखारी (बांगड़) साका है। इन क्सेंक्रे स्थानना ३४ वर्ष पूर्व सेठ वजो हजारेठ द्वाचोंते हुई थी । वर्तनानमें इन क्सेंक्रा खेरती सेड वेंबटजानभी करने हैं। आवदा ब्यापारिक परित्य इस प्रकार है।

(१) रुजनेन-मेधर्म पळदेवजो मांगीळाळ सराफा-इस दुकानपर हुपडी, विहे हेर

देव नथा बाँबा स्थापार और आइनका काम होना है।

(२) मुम्बेर—इम्बारायण चल्ट्रेर—यहां जासामी क्षेत्र देन तथा स्मीर श्रींपा इ.च होता है।

(१) गोठ-(शेल्झ स्टेट) पूर्यानन्द कम्पनी-यहाँ इस नामडी जीतिन हेश्री भारका सान्त है।

#### मेसस मन्नाबाल भागीरथदास ७

दन प्रमें के मारिक रनव्यमके निवसी कोसवास ( क्यामुमा) सङ्गन है। सा संवे बहा स्थापित हुए कटेव १२ वर्ष हुए। इसमें सेट बोटमतभीका सामा है। आप बास्तेनोई (मार सह) के रहन सांवे हैं पर मापका हुटून्य करीय ४० वर्षीन वर्ष रहना है।

च्ये होट्यज्ञ रहतेनकी स्त्रुतिसरोंनेते सहारतेनकाम एवं साहुबात रोट र वर्षण्ये। बार्च्य र्विष स्ट्याम्ब दिया गया है । बार्च्य स्टार्माहक विषय द्वा स्वारं है

(१) वर्ष नेन-सम्बं स्मनाव्यक्त भागाम वर्षाय हा दश हारा वर्षा वर्ष भारत्या स्थान रेन्स में

(२) स्पर्धा-सम्माग्रह अधीरवडाम—दहरे भावत्रो वक्त भीरितः उपना है। इस बदेश न्या यह रोजा है।

इस बन वा किए परिचय और पीटी का आपने दिया एक है





#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय



जुगलक्सोर नारायणदास जोहरी, उज्जेन



ब्यवस्थामें बोद्यमें (कुरीन वसहुक्ती बीराग्यार) राजीन



पतेचन्द्रजी पारख (मुनीम सर हुदुन्द्र्य) धंव



स्पिटलमें भी आपने ३०००) घन्दा दिया है। श्रीयुत चम्पाछाळजी फरीय ३६ वर्षतक आनरेरी जिस्ट्रेंट भी रहे हैं। सन् १८६९ सथा १६०० ( संवत् १६५६) के भयंकर दुष्काळके समय प्रापने गरीवोंको यहुत सहायता पहुंचाई। इसके ळिये गव्हनंमेन्टकी श्रोरसे आपको सार्टिकिकेट रहे हैं।फिलाइळ आपको दुकानं नीचे लिखे स्थानींपर हैं।

- १) खंडवा—रायसाह्य चम्पालाल हीरालाल —इस द्कानपर सराफी लेनदेन, काँटन विजिनेस वथा पार्टनर क्रीफ फैक्टरीजका काम होता है।
- (२) खंडवा—यहाँ आढ़तका फाम होता है।
- (३) पड़नाहा—वहां आपको एक जीनिङ्ग कौर एक प्रेसिङ्ग फेस्टरी है
- (४) सनावद् " " " (५) धरगांव—यहाँ एक जनिंग फेक्टरी है।
- (६) नोदरा— ;, ,, ,,

#### बाहरा तथा कच्छी व्यापारी

### मेससं अञ्दुलहुसैन अञ्दुलअली

इस दृष्टानके मालिक खास निवासी बुरहानपुरके हैं। खराडवेमें इस फर्मको आये क्रीव २४ वर्ष हुए। इस दूकानको सेठ कीका भाई और नजरअलीमाईने वहुत तरफा दी। इस समय इस दृष्टान के मालिक आप दोनों सज्जन हैं। आपकी दृष्टानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं।

- (१) खरडवा मेसर्स अन्दुल्डुसैन अन्दुल्अली T.A. mohamadi —इस फर्मकी यहांपर एक जीनिङ्ग लीर एक प्रेसिंग फैक्टरी है। इसके अविरिक्त यहांपर रुईका न्यापार तथा क्यीशन एजंसीका काम होता है।
- (२) भागगढ़ [स्वरहवा] बच्दुल पुसेन अच्दुल प्रली यहांपर इस फर्मकी एक जीनिङ्ग फैकरी है। तथा कोटन कमीशन एजेन्सो, काश्तकारी और मालगुजारीका काम होता है। यह सबसे पुरानी दुकान है।
- (३) सिंगोट [सगडवा] सन्दुलहुसेन खन्दुलअङी—यहांपर भी इस फर्मको एक जीनिङ्क फेक्सी है। तम अभ्यानको सन्दुलस्था होता है।

समाजकी चन्नविके प्रति नापके हर्यमं बहुत लगन है। बापहोने पोरवाल महासमा स्वतित के भी। इस समय नापके २ पुत्र हैं। बड़ेका नाम श्रीतारायणुगसजी बौर छोटेका नाम श्रीवार्ण वासजी है। जाप दोनों सज्जन जवाहरातके न्यापारमें नाय्यो दशना रसने हैं। एवं वह कर्षक काम नाप दोनों भाई ही सम्हालते हैं। बम्बई और उन्जोनमें इस पर्मकी स्वार्ग सम्बन्धि है।

आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) पम्पर्द-मेससं अगुल किशोर नारायणदास जोहरी काल्यादेवी—पद्दी प्रन्ता ठवा अक्षरान्त्र व्यापार होता है।
- (२) धन्तेन नुगुङ्किगोर नागयणदास जीहरी, श्रीकृष्ण भवन-पहा जवाहपुरुप्र मार्ग होता दे

## क्लॉप मर्नेट्स

#### मेसर्स चिंतामन घासीराम

दल क्लंड मारिक आगर ( माठना ) के निवासी हैं। इस क्लंडी स्थापना १० सं वं सेड पुतर्पर्ताडे हार्योसे टूरे। तथा बनेमानमें भाषती इस दुकानके मारिक हैं। सेड पुतर्पर्राडे यक दुव भी राजमञ्जी हैं। आप सुवोग्य शिवित पर विधारवान नखुउड हैं।

सद पर्ने यहाँक नगरमानी मितृहा करहा वेंचते ही सोख एजेंट है। इस पर्नेपर होती भूषा ज्यानाय होता है।

६७ फ्लेंडा ध्यमस्यिक परिचय द्वा प्रश्नार है। १—उपलेक-नेयमं स्थितमन पासीगल समाप्ट-पड़ी करहेका घोक ध्यापार होगा है। २—क्षापर (महत्रम) चित्रमन पासीराम-न्यहों भी करहेका ध्यापार होगा है।

मसस स्जाताव जमनाधर स्व दुधनंद्रभाविक जिल्ली (जवपुर) हे निक्ती है। स्वव वन्नान स्वयं सेंड रामनेपात्रणे हैं। स्वयंद्र वह भाई सेंड अवतानानी सर्वान्त्रण दुवनंद्र संवान्त्रण हो है सेर दुवर सेंड जनकारणे जिल्लोने स्ट्रा है।

गवालियर

**GWALIOR** 

भाग्नीय व्यापारियोग परिचय 🥕

# मालियर

ग्वालियस्का ऐतिहासिक परिचय माजियर भारतके प्राचीन स्थानोंमंसे एक है। इसका इतिहास बहुत पुपाना है। समा गांव विधिके अनुसार इसके इतिहासमें भी इसं महत्वरूणां परिवर्तन हुए। इसं सन्य पहां वर्ग व जिंगड़ गरे, दर्द विहासन इस मूनियर जमें और अतमें उत्तड़ गरें। याचीन रिश्तालेखों, जात्रप देश हुंचरी ऐतिहासिक सम्मियोंते विद्वित होता है कि यह स्थान पहले चौथी और छठनी सताली कं भीष प्रत वंशके वानाभवात वानंत हावा है। के भी है है। वान्तर राज्य के बहुवत पुराने मन्दिरों हा अन्तेपा है होती प्ता चलता है कि में मन्दिर बाटमाँ और चौद्दमी रावाद्यीके भीषके देने हुए हैं। तीस्ट्री

रंजिल्लीन वहाँके हिंदिरावते माल्य होता है कि वहाँ उपलमानोका अधिकार रहा। तर १८५६में महत्व क्षेत्र वाहित के वह वाहित हों। वहीं वाहिता होती और नानावाहितको नान्त्रम हार हुई थी।

वर्जनातमें पह किया नहाराजा विधियां के आधिकारमें हैं। यहाँ महाराजा विधियांकी राजधानी है। तांचेन तान्तान में अपने समयके हतिहासमें बहुव आगेवान रहा है। हसका संस्थित पासिच नीचे दिया जाता है। विनिष्ण वंताक्ष वंत्रितं इतिहास

जिस नहार इन्होरहा इदिहास नहाराजा नव्हारसन, देवी अहल्यावाई और नहाराजा यसनंज जिल्ला के कार के निरंदा के विद्यात महाराजा महाराजा प्रता अवस्थान के निरंदा के विद्यात भी महाराजा महाराजा के निरंदा के विद्यात भी महाराजा महाराजा के निरंदा के विद्यात भी महाराजा करिन्द्रा विभिन्न नेत्राचनाम् हा द्वा द च्या अझार स्य वरास्त्र संवश्त मा भवावता भवावता भवावता भवावता भवावता भवावता भवावता

नहारता महादत्ती जिल्ल्याहा नाम इतिहासमें बहुत प्रतिहार है। देवी बावसावाहरा 

न्द्राराख्य नेपरताव विक्तिपाद्य नोम वर्तनाम राज्ञा न्द्राराजाजांने वहुत क्षानास्य है। 



#### तानिज-पदार्थ

डाल-पीटी मिट्टी (गेरू)—इस स्टेटके मुरार-सिरिजमें यह मिट्टी होती है। यह मिट्टी यहुत अन्छी होती है। सन् १६२१-२२ में करीय ३०००० मन मिट्टी यहांसे यहुत कम सन्वेमें निकती थी।

मध्रह—ध्यापारिक-उपयोगका अध्रक गंगापुरके पास होता है। यह अध्रक बहुत अच्छा होता है। टेकिन कम वादाद में। फिर भी यदि इसको ठीक प्रकारसे निकाला जाय वो सुनाफा मिल सफता है। इसके अतिरिक्त कुछ पाटिया क्याल्टिटोका अध्रक चिर-खेड़ाके पास यहुत होता है।

परचुमिनियम—नरवर, ईक्षागड़ और भेजसा नामक परगर्नोमें एल्युमिनियम घातु विशेष रूपसे पायी जाती है।

हरी निट्टी--मन्दसोर और भेठता नामक परगतोंमें यह मिट्टी पायी जाती है। यह दवाइयोंके काममें भाती है।

सिमिटके उपयोग हो वस्तु-पोर्टलेंड सिमिटके बनानेकी उपयोगी वस्तुर विनन्याचलकी पर्वतंत्रेणीमें जो शिवपुर G. L. R.फे पास है, बहुत मिलती हैं। चूनेके पत्थर मी बेलारसके पास वाले पर्वतमें पाये जाते हैं। इनका ठेका गवालियर सिमिट कम्पनीको दिया गया है। इस कम्पनीने वनमोर नामक स्थानमें एक कारखाना मनाया है। इसके अविरिक्त पोर्टलेंड सिमिटके बनानेका कोरालीन नामक चूनेका पत्थर तथा विनन्याचल-चूना-पत्थर सममत्तरा और सलवास (नीचम) नामक स्थानोंमें मिलता है।

विल्हिंग मंडोरियस्स—इस रियासतमें मदानातके उपयोगमें आनेवाली सुन्दर वस्तुएं भी बहुत हैं। गवाडियरके पास, भंडर, भेडसाके पास, गवाडियर और आंतरीके वीचमें पत्यरकी राजे हैं। इसके अतिरिक्त सब्हगड़से १२ मीडपर नागोद (केटारसके पास) और नोमचके पास विसडवात नामक स्थानोंपर चूने हा पत्थर निकत्तता है।

इसके अतिरिक्त सोना, पन्ना, मेगनीज, गंधक, लोहा और गंधक मिश्रित घातु, टोनस्टोन आदि कई वस्तुप पैदा होती हैं। इसका विरोप वर्णन प्राप्त करनेके किये गवाडियर स्टेटके मिनिज़ और विराटमेंटकी ओरसे कुछ ट्रेक्ट छपे हैं—उनसे विदित हो सकता है।

#### वंगल-विभाग

यदांचा जंगल भी बहुत उपयोगी है। इस जंगलमें बहुतसी बस्तुप' पैदा होती हैं। जसे विरोत्ती, गोंद, मोन, राहद आदि २। इसके अतिरिक्त यहांके पर्दे माड़ और फूल भी उपयोगी हैं। रात्ते पर्दे महारको वस्तुप' बनती हैं। रंग आदि भी इनसे बनता है। उनमेंसे कुछ माड़ोंका संक्षेत्र वर्णन मोचे किया जाता है।

1



### माविसके कारतानेमें आने योग्य चकड़ी

स जस किंद्र हुई है कि सकतों कहाँ हुए आयों में सुद्ध आयों है। हुई आयों है। हुई आयों के की कार्य हुई हुई अपने अयों है। क्या कर्य सेन किया प्राया है। हैस्त —यह मानेस्के समझे कुछ अपने कहाँ है। हुस्क —यह मानेस्के समझे कुछ हुँ में स्वीएक समने अयोगकों सकते क्या कहाँ है। हुस्क —यह में सुद्धानी कहाँ हुँ में स्वीएक समने अयोगकों सकते क्या कहाँ है। स्वी—यह कहाँ बाहिन स्वीएक सोनेस्त में स्वीएक स्वी स्वीएक स्वी

#### चाउ

प्यक्रिया - स्टेडरें द्वार है। इस्टेडरें चाइप्ति सुन्य डोटा, (पास, बांदर) कर और पेक हैं। इस काइप्त संस्कृत करता और बाइपा द्वेतरें होते हैं। इस चाइपें बांदरेंचे काइप्ते चाइपे से यह देश हिती है, सा काइप्ते यह स्कृत का निकासी है कर कि या पाइ बाद है पार है। हो दिस्सी बहु स्तेतरेंड चाइप्ते होंदें स्तेतरेंड के कांक्स इसी काद मी निकासकों है। इसी बाद देशोंने मुद्द बादों सहाह से सात होती है।

## रंगईके कारमें भारेवाडी वस्तुए

प्याचित होते हो बाद रहे हैं। जितनेते किरोबे को विद्योवे हुछ विशोधी उठा विद्योवे का विद्योधी उद्योधी मोदे संस्कें कार्सी संते हैं। इस बीडोबे दर हुसैने निवास व्योगने होने हुसी प्रकास के पर जाता है। इसे प्रकार की रूपी निवास करने वर्गनेत कोने भी प्रकार के लेक हो बस्ता है। जा साहित वर्गनेती जोकी हम तीने सामने हैं।

# मारतीय व्यापारियों का परिचय

ब्यापको दुकाने' जयिष्टरान गोपीकिसन तथा संपादिसन जयिकसन माहिके ना सनावन, इस्या, बड़वाहा, स्तिङ्किया, स्तरमोन, पन्थाना, पानापुरा आदि स्थानीपर है।

धापको जीनिंग प्रेसिंग क्षेप्टरियों निम्नाह्वित हैं— सेंड राधाक्रियान जयक्रियान जीनमेस फोक्टरी खंडवा राधाक्रिसन भयाद्विसन जीन प्रेस पन्धाना जय[इरान गोपीकिसन जीनत्रेस नीमाङ्खेड़ी भयकिशन गौपीकिशन कॉटन प्रेस बङ्**वाहा** गोशीक्शन सुन्दरशङ कांटन प्रेस सरगोन जयविशान गोपीविसान जीन सनावर जयिसान गोपीकिसन वेस सनावर भयश्वसन गोपीव्यान जीन बद्दवाहा गोपीक्शिन सुन्दरटाञ जीन सरगोन त्रयहिरान गोपीकिरान जीन कारीकसवा राधाविरान मयिकसन जीन एवड पेस इरज्ञ

राषाद्विशन जयव्यित्तन भीन बानापुरा इत्यादि स्थानोपर आपक्षे जोनिष्ट वेसिंग देश्टरियां है।

इस दर्भेश्ची सनावद दुकानपर भी देवविद्याननी साहिती, हहिया दुकानपर भी गुन्सका बादियों कोर दरहा दुकानहर औ रणछों इस्तामी बादियों काम करते हैं। बाए क्षेत्रीहों हो योग्य एवं उत्तार प्रस्त है।

# मेसर्स तनसुखदास मुक्रन्दराम

स्य कर्ने हे संस्थाप ह सेंद्र ननसुख्यासको बहुजाता निष्ठ समय संहोनें बारे थे, ह्य क्स कार्ड एत है पेसे कार् वया १ छोटा था। भार युव निरासी छन्याहर्ड थे। सेंड कामुकाल श्रीने प्रतिभाव पूर्व सप्तत्रसायसे अपने श्रीतन कार्यामं व्यवसायमें बहुत पन पूर्व परा कार्यान च्यि। व्य स्मर कार चौमाडु मानुह मीमय ज्यानारी क्रिने कार्ने छो थे। जान व्यवसार की क्षिते से दिस्तावक थे। भावचा देशकात (३ वर्ष) बातुर्वे संत्र (४१३ वेडूबा) हें। विकास करें के पारण कि वेद प्रकृतिकार कि वाचा भावन स्था (१९१० वर्ग के वेद के व्यवस्था क्षेत्र के व्यवस्था क्षेत्र O क्षेत्र कोर विद्यन प्रस्त थे।

#### रेहा-तार

र्ष कर के हैं जिला कि—का नेवता है। यह हा करूँ से नाके में नेवा का नेवत कर की सबसे वाले वालों कारोंने निर्मित की नेक कर, में कुर बन है जाता है। यह बकरोंने हम्से बच्चों कोंन्स है नकी हैं।

ज्वेत सरकारत संदर्भ गुरू स्टेड्स्स बंदर्ज तिनके , महार्ग, क्रेस मंत्र, क्रू

बाँद स्ति देख्य 🕃

# कारतके उपयोगमें कानेवाको मुक्कावन सन्तुर्प

देने किये हो राज्यत कार्य का तार्योई की ने व्यक्ति होते कहती कार्य कार्य के के हैं है

दक्त प्राप्त केंद्र या मूंद्र करेता, की सम्बंद्र प्रस्त का पर प्राप्त के की है। इसके का माने का कि करेता के की सम्बंद्र की उस है। इसके करेता के का माने की स्वाप्त की की करेता के की माने की है। इसके की की करात का प्राप्त की की करात का प्राप्त की दे की माने की साम की है। इसके की की करात का प्राप्त की दे की माने की माने की साम की स

जा जिल सक्त है कि समय काई एके सरोजों गृह कर है, बन्छले से मूर्य सरोगें को ता स्वाहे दिए सबसे बच्चे हन्तु है, पान्यू नाहे सहाई का कई महर्त है। या बन्छ को सबसे सामा कहनतें का सामा सरोग करें है। की बहु कर महर्त भी ने रोज समय करतान है, सम्मानि सह से से के तक का की मात है है। जो न रोजे सामा हरी सहीहें पूर्व के बागा है सो जी का नहीं है।

# दबदंबोंके उपनेकी माह

के में राजीपार रोजंद जबूजने को महानको स्थापि रेसा दिसी है कीर निकर्त का है। का मोरेर सामस्य ग्राप्त जिसे हुई हत्यार बात काजे हैं। कत्तर त्यासियासः परिवन



स्तके बांडिरेड पहांची वेदोंने साही, साही, होस्ती, कमीवचा करहा, पहाँ, दक्षित विरुक्त मी दावित्व माइन और ब्लाकेंट मी व्ही मदारके बन्ते हैं। रंगीन ह्व ट्या पहाँते मत हो वहवा है।

#### स्पानीय इत-झाताने

- (१) दो घरावीताव चांटन निस्स विकायक्रियर—यह निज विज्ञ नहर्तका प्रवापा हुआ है। इन्हें घोदीबोज़ झॅट,ज्यु,सटन रंगीन कपड़े काहि सबवोजे पनती हैं। स्टेटनें इसी नित्तक्ष पा ज्जैनके नित्तोंक्ष कपड़ा विक्रवा है। इस नित्तक्ष चपड़ा सुन्दर और विक्रक होता है।
- (२) गर्चाञ्य इंजिनियरिंग वर्ष्स्य इस्मू तरहर-पह सरकारी कारवाना है। इसमें सब अवस्था बरहुडेट मसीनते तैन्यार होती है। यहाँ गरातिवर व्योट रेलवेश कारवाना है। इसके डिम्मे बादि यहाँ वर्ता है। मोटर बादिशी मसीनतीकी नरमनत भी पहाँचर होती है।
- (३) पर्वात्तेपर टेवर फेक्ट्रो मुसर-नवाडियर—पहां चमड़ेके सब प्रस्तके सामान खेंचे देखन, बूटे क्ले, टेन्टक्स कान लादि २ पनते हैं। यहां जितना भी चमड़ा उपयोगों आसा है। क्रीब २ सब पहां हो तैयार किया जाता है। पहांकी मनी हुई पस्तुष पाकारमें अपना रसन स्थान रखती हैं।
  - (४) नाठिया द्रखार प्रेस तरक्क्य—पह प्रेस सरकारी है। सेन्द्रख इन्डियामें यह सपसे बड़ा असे है। यहाँ प्रिटिंग, ब्लोक प्रिटिंग, छिपो प्रिटिंग माईडिया नादिका काम होता है। यहां एक टाईप फाऊंडरो मी है।
  - (१) मनाज्यिर निव फ्रेस्टरो स्टेशनरोड ट्यइर—वहां सब प्रकारको बहियां पत्तियें बनती हैं।
  - (६) गर्वातिपर तीप फेक्टरी माध्यगंत व्यक्त—इस फेक्ट्रोमें सब प्रकारके सुगत्थित वया करड़े पीनेके सावन बतावे जाते हैं। यहां बूट पाविश भी तैय्यार होता है।
  - (७) केडा फेस्टरी सराध टरकर—यहां सन प्रकारका सुनेशी तथा करेरी कोडा यनता है । होस, बढ़ावचू चीते चाहि भी यहां वस्ते हैं। यहांका गोडा यहुन मराहर है।
  - (प) मोडर वर्ष्स टरकर—यहां सब प्रकारको प्रोडरको परस्तरको आहो है तथा व्यवस सीहाई कार्दिक काम मी होडाई।
  - (९) पत्यर चेक्ती गर्वाज्यर—यहां सब प्रचार के पत्थर तेयार विक्षी हैं। वैसे सार्थ दूरवाने ५५ चर्मी जादि २। पदि कोई कार्डर दें ताओता स्वापाती पादे वेसा वास दही देव सकता है।
  - (१०) गतीचा च स्टरी टरहर-चड़ा राज्याची प्रवाहमातिया आहे १ ४ का क्यांचे १ घरणे क्ते हैं। यहांका माठ मुरोप लमेरिश शाहि देशीमें आहा है।

#### भारतीय ज्यापारियोका परिचय

#### सेठ व्चामन रामवस्थ

इस दुकान के स्थापक सेठ युवामल की ३५ वर्ष पूर्व हाथरस ( यू॰ पी॰ ) से बहुत ही मामूनी हाजनमें ब्यवसायकी तजारामें यहां आये थे । आरंभमें आपने यहां एक मिठाईकी दुकानने साकी काम किया। कुछ समय बाद संदेवा स्टेशनवर निठाईके स्टोलका कंटाका लेखा कार्य जम गया । उस समय आपने आ ने दोनों भाई श्रीममनमसनी एवं ज्योविरसन्त्रीको युजा क्रिया, भीर संगठनमें ज्योतियसाव दौक्रतराम हे नामसे काम करना आरंभ कर दिया । 🗊 🕏 मनय बाह यह दुकान, मीठ आई० पी॰ रेलरे, बी , एन० आरण, ईस्ट इधिडया रेलरे, बी , प्रा भार और एन॰ भी॰ भी० भार • नामक रेखने कस्पनियों महातुर बंटाकर हो गये । पहांचड है इस लाइनको यह कर्म मारे भार भने पहिली विनी जाने छवी । इस दुकानका उपरोक्त रेडो ला र्वे हो मत्र बड़ी-बड़ी स्टेशवींपर मिठाई स्टाळ हा पंटायह है।

धन १९१८ में संड यूपामलको बोर १६२३ में संड प्योतियसारतीका देशासान ही गा। वर्तमानमं सेड वृत्तामलजो हे पुत्र बदमदामजो इम दुकानहे कारोतार हा संवालन करने हैं। मार्त संदर्भ दुकानपर कंट्राक्टेंड अतिरिक्त सराधी देवदेव तथा बर्देंडा व्यापार होता है। विवाह (भ्योत्प्रमादको हे पुत्र) ने संदर्भे पास पंथाता नामक स्थानपर श्रीवैद्वदेश्वर प्रेसिंग फेस्टांहे वर्षे

पड बदेन प्रेस ही स्थापना की है।

#### मेसर्स भागचन्द केनाशचन्द्र

इस प्रमंद्य हेड प्रोक्तिम अजनेर है। इस फर्में ह प्रनेमान मालिक रापवशाहर सेंड हैं बन्देशी एवं ईश्वर भागवन्देशी सानी हैं। आप मगदगा आतिक हैं। आपकी यहांगर कॉर्न भीर केन्द्रिय देकरती है। तथा वेदिया हुई। बिट्ठी बहुद्दा यहन वडा व्यापार होता है। आपधारित धरेका कियों सहित अवनेरने दिया गया है।

रायमाद्वय चम्यावात्व होरात्वात्वजी

देख करेंड में दिखेंडा मून जिवास स्वान संदेश हो है। यह अस संदर्शन बहुत गुण्ये हैं। चरित्रे बह बहुत और मुख्यें वी। इस समय इस फाड आंगड आंगड आंगड नहर अता वह बह क्षा केंद्र रिएक्टरमें हैं। चलाइएमें हैं 4 पुत्र है जिनह नान देना हुईबकाई वेने बन्दर्भ मुख्यानाओं, वहीत्यानाओं का बातानाओं हैं। यह द्वाराता के पूर्वत की न्द्रवर्गा सं इपन्ता है। समाव मारे परिवास जान कारत है गरी में करे हैं की मूर्त है के रहे हैं ने नाम कर कहा है। वह साथ कर है है । अब बिहर है है

#### ताय ज्यापारियाका पार्वि



पुन रामजीदासभी वेदय (नन्द्रगम नागयगदास) लक्षकर



सेठ विधराजजी (पनराज अनगज) त्यस्र



इ.स. १६५९ हो (संबंधी कर ५ १पन्य) उद्यक्त



ब्द*े* मेर म्हब्स्टरो (राष्ट्रय म्हब्स्ट) स्थ्य

#### गरतीय व्यापारियोंका परिचय



शमरगमनी अववाउ (वृचामड गमबगम) खण्डवा



मेo की राभाई (अब्दुल हुसेन अब्दुल अर्थ) सम्बा



• कानरामको प्रपद्मत (पुणानद रामस्यम) सम्रहस ्मि । अवद्गत लतीह (हाती हमादिम अल्) राह्द



चारके वश्यात् इस कर्मका संयाद्धन कामराः सेठ पनगाजजी, सेठ वनराजजी, चौर सेठ रंगराजजीने किया। बाव तीनोंने इस कर्मको तरबी भी ही। बापके परचात् सेठ रिकराजजी हुए। वर्ष-मानमें बापदी इस फर्मके मास्किट हैं। बाप एक समस्प्रार स्थकि हैं। स्वानीय गवनेमेंट एकप् पन्तिकर्में बापका बच्छा सस्मान है। ग्वालियर गवनेमेंटकी चौरसे बापको कईवार इनाम इक्शम भी मिठे हैं। बाप बहांकी चेम्बर बाफ कामर्स व बोर्ड साहुकारानके बोईस प्रेसिकेण्ट हैं।

सेठ रिक्शजनीके बार पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः सिद्धगजनी, सम्पतराजनी, सम्मनराज जी एकम् मुरजराजनी हैं। वह पुत्र बुकानके काममें भाग केते हैं।

आपका स्वापारिक परिचय इसक्कार है

करकर-मेसर्स फनराज जनराज-पदा बेंकिंग हुंडी बिट्टी तथा सरकारी काम होता है। जमीदारी का काम भी यहां होता है।

रिक्पुरी—मेसर्स पनराज जनराज—यहां गर्छ का व्यापार तथा उथकी आइतका काम होता है। इसके अतिरिक्त कोलारस,करेरा,पिछोर,सरदारपुर केण्ट मनावर, बामानेर आदि स्थानोंकर मी जामकी कर्मे हैं। वहां सरकारी सजानेका काम होता है। व्यापकी जमीदारीके भी बहुतसे मौजे हैं।

## मेसर्स विनोदीराम वासचंद

इस फर्मेंके मासिक मालरापाटन निवासी जैन जातिके सज्जन हैं। खापका पूरा परिचय चित्रों सहित पाटनमें दिया गया है।

इस फर्मपर कपड़ेका बोक न्यापार तबा बैकिंग विजिनेस होता है। 'ब्ह्रपर इस फर्मकी एक सुन्दर कोटी माणिकविकासके नामसे स्टेशनके पास बनी हुई है। वह फर्म कोकापरेटिक् सोसाइटीकी ट्रेमरर हैं।

### मेसर्स मथुरादास जमनादास

इस फर्मके माजिक मुळ निवासी मेडताके हैं। आप अभवाउ जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्वापित हुए बहुत वर्ष होगवे। इस फर्मको सेठ मधुरादासजीने स्वापित क्या था। उस समय आपकी बाधारण स्थिति थी। आपने ज्यापारमें अच्छी उन्नति की, और अपनी फर्मको बढ़ावा। आपके पश्चात् सेठ जमनादासजी और खेठ गोकुन्दरासजी हुए। आपने भी अपनी फर्मका कार्य सुवाद रूपसे चलाय। वर्तमानमें सेठ ब्हमदासजी इस फर्मके माजिक हैं। आप शिक्षित एवं सज्जन पुरुष हैं।

भाषका म्यापारिक चरित्रव इस प्रकार है। लश्कर—मञ्जादास अमनादास कराका, इस कर्मपर वेंकिंग, [हुंबो-चिट्ठी और क्यादिशक्का म्यापार होता है। क्यों काहका काम भी वह कर्म करती है।

#### मेसर्स हाजी इत्राहिम अव्यू 🕟

इस फर्मकी स्थापना सेट हाजी इमाहिम बाब्यूने ७० वर्ष पूर्वकी थी। आप कोटबा-सांगकी (काठिपावाड़) के निवासी थे। पहिले यह सुकान यहुत छोटे रूपमें काम करती थी। संगे में ही इसके न्यापारको ताकी मिछी। हाजी इमाहिम बाब्यूके तीन पुत्रोमेंसे सेट महम्म मर्व तथा बहमद माई कपनी अलग २ तिजारत करते हैं तीसरे सुनुक्त मार्कबा देशवसान हो गया है।

वर्तमानमें इस दुफानके माजिक सेठ महम्मद भाईके पुत्र (१) सेठ हाजी हजीत,(१) सेठ कामस माई और (३) सेठ अच्छुछ छतीक हैं। सेठ हाजी ह्यीतमाई सरगीन दूशनम

रइते हैं।

भापकी नीचे टिसी जगहोंपर दुकानें हैं।

(१) खंडवा—हाजी श्राहिम अन्य — T. A. Patel यहां सराक्षी लेन देन, रुहां व्यापा स्था आइनका फाम होता है।

(२) सरगोन—हाजीहवीत महम्मद-यहां आपको २ काटन जोतिंग और १ में सिंग फेक्से हैं। इसके अलावा लेन देन, स्टब्स व्यापार, ब्राइन और कुछ परू कादनका काम रोज है।

#### सेठ यूसुक अली गनीभाई

यह दुकान खास संडमेकी ही दै, इसके सर्वमान माखिक सेठ कमकरोनजी सेठमानी कर्जी सेठ महदर बाजी तथा इनके और भादें हैं। इस दुकानके व्यापारको सेठ युमुक बडो<sup>की</sup> वियोग तनकी दी।

वर्तमानमें इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) घंडवा—संसर्ध यूसुक अच्छी गती आई—यहाँ ६स दुकानकी (१) संस्रे त्रीतेंव फैक्सी तथा (२) दारु गोदाम जीतिंग फेक्सी नामक हो श्रीतिंग और बरह काटब देव नामक एक कांटन में से फेक्सी हैं। आपकी यहां खांडवा आदस फेक्सी भी है। इन्हें अस्तवा आपकी दुकानपर रुदेश व्यापार आदन, हाइवेशन, आदने मार्थट कार्निय भी व्यापार केंद्रा है।

(२) स्नीर-युनुक अटी गनीभाई एएटसन्स, सियागीज-यहापा स्टॅडर्ड बाहर प्रस्थी

क्येसिन आइटकी पर्जधी है।

(1) बहुमारा (रोन्डर संट?) यूनुष्ठ असी गनी आई एएड सन्स-यहा बमो अपूर इन्ती की पक्तवी है। यह फर्म कपड़ेके अच्छे व्यवसायियों में गिनी जाने छगी है। सेठ रामप्रवाप नीके पश्चात् सेठ दाउडालजी और सेठ मूलचंदजीने इस फर्मका संचालन िवया। आपके समयमें इस फर्मकी विरोप वस्ति हुई। इस्वारमें आपका अच्छा सम्मान था। इस समय सेठ दाउडालजीके पुत्र सेठ गोपालदासजी एवं सेठ मूलचन्दजीके पुत्र सेठ वंशीधरजी,सेठ गीवर्धनदासजी और सेठ लक्ष्मणदासजी इस फर्मके मालिक हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लरकर—दाऊटाल मूलचंद डोडवाना ओली—इस फर्मपर बनारती, चंदेरी आदि देशी मालका व्यापार होता है।

व्यक्र--रामप्रताप वालावञ्च--इस नामसे आपके यहां हुंडी, चिट्ठीका काम होता है। चन्देरी--गोपाल्डास वंशोधर -यहां चन्देरी मालका व्यापार होता है। आढ़तका काम भी यह फर्म फरती है।

#### मक्खनलाल गिरवरलाल

इस फर्मके मालिक घीलपुर-स्टेटके तिवासी हैं। आपको गवालियर स्टेटके मोरेना नामक स्थानमें आपे करीव ४५ वर्ष हुए होंगे। वहांसे यहां आपे करीव २० वर्ष हुए। इस फर्मको सेठ एउरद्वालजीन स्थापित किया। श्री मक्तनलालजी आपके पिताजी होते थे। आप तीन भाई हैं और निवालालजी, श्रो एउरद्वालजी और श्रो प्रमुद्वालजी। श्रोयुत गिरवरलालजी मोरेना दुकान का सम्बालन करते हैं। प्रमुद्वालजी भी वही रहते हैं। और आप गवालियरकी दुकानका संचालन करते हैं। श्रापक हो पुत्र हें—श्रोयुत रामस्वरूपनी और रामप्रसादजी। आप दोनों भी दुकानके कामको करते हैं।

नापका न्यापारिक परिवय इस प्रकार है।

टरकर—मन्त्वनञ्च निरवरद्याला, यहां कपड़ेका फुटकर तथा थोक दोनों प्रकारका व्यापार होता है। आइतका काम भी यह फर्न करती है।

मोरेना—मन्द्रनज्जल गिरवरलाल—यहां वेंकिंग हुंडी चिट्ठी खोर कपड़ेका काम होता है।

क्रीडो—मञ्चनडाङ गिरवरलाल—यहां कपड़ेका काम होता है।

भेडवा—मस्त्रनञ्ज पारेलाल—यहां गल्छेकी भाइतका काम होता है।

जोरा-जतापुर (गजाटियर ) गिरवरलाल प्यारेलाल—यहां क्यड़े तथा गङ्गेषा व्यापार होता है।

माइवहा काम भी यहां होता है।

मोरान-मिरावरद्भत रचुवरव्याछ-यहां करड़ा तथा संबच्चेका काम होता है।

मोरंता - प्रसुरपाल मानाप्रसाद - यहां कपड़ेका काम होता है।





ी० हेठ महोद्राहाहकी (विस्तवद् रामद्रम्) स्वका



श्री॰ सेठ प्रशास्त्रासभी (निष्यसेन रामचंत्र) स्वरूप



tet carrett jastrada Fastroni mer



सरिया, वेपारं दिश्लेश सुबद्धार

#### भारतीय स्यापारियोंका परिचय

क्षोर रहा या । जापने प्रमाके सुभीते और आरामके छिए बहुत ही कच्छी व्यवस्था की। जापने क्षपने राज्यमें कई कारखाने स्थापित करवाये । कईशें के आप पेट्रन रहें। पोस्टज दिपार्ट मेंटर्मे बहुत तरकी छी। टेक्षीपदेन, येतारके सार आदि भी कापने छगवाये।

मजाके लिए लापने कई बिस्पंसरीत नई स्थापित की । हिसानीके लिए लावपारी है कुर सुन्दर व्यवस्था की । कई वालाव और छए । इसीलिए पनाय गये । लापने काके लिए कीलें लानेवाले कई यंत्र मंगवाय । इन यन्त्रों द्वारा सेलीके कार्यों वड़ी सहायता निल्ती है। स्वायता मैं नहीं कार्यों भी यद्भा कम समय लगता है। इन यन्त्रों के स्टेट हिसानों को यद्भा सुर्थाने कार सहाय करती है। इन लगायोंसे ग्वालियर स्टेट की छपिमें भी बहुत बन्तित हुई है। स्टेटमें कार्य-टिव्हर्पेक, पंचायत बोर्ड लाड़िकी भी सुन्दर व्यवस्था है।

#### व्वालिबरके इरानीय स्थान

हिटा, पुरातत्व सम्बन्धी-म्यूनियत (फिटा), न्यापारिक शोहम, अञ्चायवत, क्रिन्य प्रीमेटीडी छारिया, जयाजी चौक, जयविटास पेटेस, मोतीमहरू, बम्पूफोडी, क्रिंड सर्वर्ड, थिपदरहाट, सिन्यिया रेस कोसं, महस्मद गौसडी क्यर सादि २ हैं।

### व्यापारिक महस्क

#### +

मारका स्माधीत परिवय इस एका है।

स्तरी देखराज जनगहान, हेन्द्रगोत-प्रदेश प्रश्लेष्ट प्राप्तक, पुण्याच प्राप्त १५०० । १

करोरी तिक्रीका काम होता है।

**व्यक्तिक )—मेर्क्स देस**रात जमस्यान्त्र, प्रशानिकालेखाः स्थानिकालेखाः स्थानिकाले

क्रम होताहै। आल्हा क्रम में प्रदेश सं

**को (माहित्र)-मेनसे देवराव रामध्यम्**कः प्राप्त के लिएक माण्या है। १०० वरा

भ द्यापार होता है।

**ार—हेसरात बनवहात, पदा माल्डमी देखीर तथा आप्योक्ट क**ार राजा प

# े मेसर्स रामद्याव गनन्द्र राजानी

स सम्बद्ध स्तरेके महिक तेड रामध्यक्षेत्रे हैं। भारत्य पूर्व प्रवास का कार्य के हैं। **त्र कारात प्रतिके सम्बन है। इस पर्ने से स्थापित हुए के किस्ते एक एक उपार पर पर** स्वयुक्त केंद्र रामस्वाद्यती है। आरक्षी प्रतेश रहीं। १०३०६८ व्यू १०१० - १००० १००० कार है कि जाया हो। मात्रवर्धने पदा दिखने । पता संस्था हो एक है। पता है । पता है । बार महार स्वान है। हेड राजरवालकोंने स्त स्वरूप वे बहुत करते हैं । के किस है प्रा है किसेंसे एक प्रम नवता नवता महादूर करते हैं। उन कर है है है है अ शंबोर्ने केंद्र रावचन्द्रजो भी है। अतके हार्रीवे इस दर्भरों कराई कर करता है । अर्थ कर स में क्रेसामींके नेत्रा है। साहाने भी आरहा अच्छा छड़ान है। करा है है है है क्ष्म व बेमाक स्तापन को है।

भारक न्यासीक परिचय इस प्रदार है

**ब्यम्पः—राम्युक्तः रामबन्द्रं पायस्यात्रे —इस्रह्मेस्स सब प्रवासी १५१ (१) । ११ और १००० (१)** बाम होता है।

मेसर्स आर० एव० देसाई (कोटोबाकर)

स क्षेत्रे स्वति हुए कवि १५ वर्ष हुए। इनके स्वति क क्षेत्र १८५०) । वनके १ व है। बार रहिनो शक्षत संजन हैं। हार ने यहां सिर्ध सोरोपाओंट के अन्य १ ए 👉 💉 हिस्ट तह जाने हुए कर्षका संबादन किया। भारते विवाद पानिक कर है। कुँ हुए में । अवत्व बद्धा न होत्य कि जान संसारित विगद हो अने १ वर्ग १ वर्ग वाह वाह वाह बार्ने अन्तर वर दिव्य उपरेश है रहे हैं।

#### .भारतीय व्यापारियोंका परिचय

सार्वर—गंत्राक्षियर स्टेटमें सार्वरका जंगल बहुत बड़ा है। सारी स्टेटमें करीव ६००, ८०० स्कल माईस्स तक इसका जंगल है। सिर्फ शिक्ष्यर जिटेमें २८० मीलका एक जंगल है। स्क्ले सिवाय ईसागड़ और नरबर जिटेमें भी बहुतसे सालस्के माड़ हैं।

ब्रोंसत नीचे लिखे अनुसार पहती है । तारपीन ७.५७ रोटा १५.५ गॉंद ३३.१

खेर—सिर्फ माड् भी गराजियर स्टेडके जंगलोंमें बहुतायतसे पाये जाते हैं। इन मार्नेत इन्हें यनाया जाता है। इसके कामका ठेका गायकवाड़ केमिकल कंपनी लि॰ को दिवा गर्जा है। यह कंपनी पोदोनेके कृत, रोसा आदि भी बनाती है। यहांका प्रत्या बहुव बद्धा हैरे हमेसा पाजारोंमें मिलता है।

करपारी—ये माइ भी इस स्टेटके जंगलोंमें यहुत होते हैं। स्वासकर शिक्पुरी और शिक्पुर कहाँ जंगलोंमें तो ये यहुत हो अधिक हैं। इस माइकी लकड़ोका कोयला बनाया जल है इसका कोयला यहुल आदिकी लकड़ोके यहुत अच्छा होता है। यहांखे आगण, देखें आदि स्थानोंपर कोयला जाता है। यहांसे ३, ४ लास मन कोयला बाहर शिवसंगि जाता है।

्रमधोग करणती, तीर आदिशी लकड़ीका चरपोग सिर्फ कोयतिशी के बनानेमें करते हैं। की उससे क्येर करपोगी निकटनेवाली बस्तुओं को देते हैं। इससे हमें इन बीजींसे वितेष हर्न नहीं हो सकता। जर्मन आदि देश इनसे कई प्रकारको उपयोगी बस्तुए निकालने हैं। जर्मने कोर सास्त्रोमें इन सकड़ियाँको बस्तुओं का निक्ष लिशित कानुभव मात हुना है।

A.C. कोयला एकोटेड बाफ लाईन बुड वड स्त्रीटम तारक तंछ तक्टीका नाम अल्लाम 53 ११३ सेर 28.2 13% at 25 43 \$0.3 स्ट∌र ₹0.0 33% **£3**2 33 227 १४ १ च्याचे 23% 1842 32.4 \$08

विद्यारीक्षक जनमादास मार्गिण्यन्द्र वोताराम मित्रवेन रामयन्द्र यूनुक नदस्ता रेरमाज जनमादास इरमाग्यम हरविज्ञास हरमाग्यम रहमनुस्क

## कपड़ेके व्यापारी

पूर्ववन् गंगायम गंगीयोवात पूर्ववंद विशेवात पूर्वद्यात देवच्या प्रवदंद धन्यात प्रवासम धन्यात कार्याय धर्मेद्र सन्त्र क्षाप साव मेद्रव्यात गव्योदम मद्द्यात प्रवद्यात स्वरावा व्यवद्यात स्वराव प्रवद्यात स्वराव प्रवद्यात स्वराव प्रवद्यात स्वराव प्रवद्यात

चन्द्रेसी माखके व्यापासी रेकाड करेकाउड रकाड क्रेर पीडे व्यापासी क्रिकाट क्रिकेट

देशका इन्द्रमञ्

वाञ्चंद प्रमुद्याञ विद्यारीताल जनगदास भूरामञ हरदास मोठीराम रामचन्द्र

#### शकर व किरानेके व्यापारी

गोविन्द्रसम गणेरासम
चेतरम हरकरत
वोज्ञसम सानिक्यंद्
क्रास्त्रसास गणेरासम
दोनानाय ग्यास्तीव्यंद
क्रास्त्रस्य गणेरासम
स्रात्रस्य गणेरासम
स्रात्रस्य विस्तीवंद्
समयन्द्र पृत्दीज्ञस
ज्ञ्रस्य व्यक्तस्य
व्यस्त जननाद्य
व्यस्त जननाद्य
विकास गणनाद्य
दिस्तायम स्राद्यस्य
हरस्यप्य स्राद्यस्य
हरस्यप्य स्राद्यस्य
हरस्यप्य स्राद्यस्य

# वर्तनोंके व्यापारी

द्यानचंद्र कारकातास तो गन्यदिष्य मेटल दक्तं गोर्थनहान स्थाहिक्टन चन्द्रमण्ड सम्बद्धित ही जाने जन्यद्वीतास नेटल वक्तं मन्द्रमण्ड प्रश्लित स्थानम्बद्धाराज्य सम्बद्धार राज्यात्र होगायात्र कल्यान्त्र

| <b>ईंगलिश नाम</b>        | वैशी नाम              |                              |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Acacia arabica           |                       | उपयोगी भंग                   |
| Acacia catechu           | वयूल                  | हाठ भीर फउ                   |
| Anogeissus Latifolia     | ् स्वर<br>-           | फत्या या छ इहीका भीतरी हिस्स |
| Bauhinia variegata       | धोंकड़ी, भू           | पूल और पत्ते                 |
| Butea frondosa.          | कचनार                 | छाल और फुळ                   |
| Cassia fistula           | बोटा, पन्नारा, खांसरा |                              |
| Cratera 25 c             | वमलताश                | क्छ                          |
| Crateva religiosa        | वरना                  | ,,,                          |
| Mallotus philippinensis, | <b>चे</b> चे          | ঘান্ত -                      |
| dioringa tinctoria       | आळ                    | <b>पूछ</b>                   |
| Nyctanthes arbortristis  | स्पारी                | পূলা .                       |
| chynanthus emblica       |                       | पूछ -                        |
| vice negundo             | आवला                  | 973                          |
| Wrightia tinctoria       | समत्द्रः नेगड्        | पत्ते                        |
| woodfordia floribunda.   | उपी                   | लकही                         |
| Lizyphus jujuba.         | ¥                     | <del>पू</del> छ              |
| jaruga pinnata           | भारवर                 | जंद                          |
| Idhatoda Vasica          | <b>गूमा</b>           | ग्रह                         |
| - Judica                 | भद्रसा                | पत्ते                        |

# तेल बनानेके उपयोगमें थानेवाली वस्तुए

महुभाडो गुली, विहेंभी, दुर्सल, इसुम, आंवता, नीम और देहम खासका नेल कालेंड हो। बीगमें आते हैं | वे सब अलः गवालियर-स्टेटडे जंगस्में पैदा होते हैं। इसके क्रांतिन्त निर्दे करसी अल्पने धेसा देश होता है। यह एक अवस्था पास होता है। यह होता है वडा मुगलित। ही धेसा तेल इस अल्पने बहुत करता है तथा बाहर गांव भी जाता है। यह हो गडडा होता है। मेरिया और खोरिया। इस स्टेटमें सम भी पेदा होता है। महाराजा गतालियर हो स्टोस मी कि सेनिया इंस्ट्रीयके हाम निवाता जाय। इससे बहुत अधिक साम हो महता नेल इस हमी सुर्यान्तर इस्ट स्टेपी कर वीमाना निल्ल सकते हैं। यदि कोई पतिक साम हो महता है। यह इस्टोर दे बहुत साम स्टा एक्टा है।

# रतलाम, जावरा श्रीर महू-केम्प

# RUTLAM, JAORA

**&** 

MHOW CAMP

#### भारतीय:ब्यापारियोंका परिचय

व्यमञ्जारा, दरामूल, राह्त, मोम, पिचपापड़ा, मूसञीसारा, मूसञीसाह, गोंद, रवनगोत पर पीपल, हारसिंगार, इन्द्रजो, बन्सीचारा, गुल्यु डी, गोरखयु डी, बंबोलिमर्च, वेजपान, विजय कुरंजका बीज आर्दि २ !

#### गोंद

यहांके जङ्गलेंसे गोंद भी यहुत बड़ी वादादमें पेदा होता है। खासकर खेर और पींहक्रीम में महुत भी ज और फायदेमन्द होता है। यही गोंद विशेषकर बाहर जाता है। यहांका गोंद बहुद महुत है। गोंदकी खास मण्डी शिवपुरी (गवालियर) स्टेट है।

इसके अविशिक्त स्पीर भी वस्तुएं जेसे विशेतां), करेशे, टेन्ट, सांगर, सतावर केंद्र सराध से सार्द्र भी पहुत दोते हैं। यदि कोई सावयानीस इन्हें ब्राप्त कर भारतीय बाजारमें वेबनेश प्रस्त से वो टाभ हो सकता है।

### फेस्ट्रीज एन्ड इगडस्ट्रीज

धे ट्रंडमेंत टरइर—पह गवाजियर स्टेटका सबसे बड़ा प्राग्तार है। इसकी बहुनसी शास्त्र है। कर्मे किना २ स्थानीचर किना २ सम्तुष्ट पतनी हैं, मेसे गडीच दांखा जारि २। हिं श्रादिशक कर्मोचर, मोदर और दूसरी गाड़ियों हो रंगाई, गाड़ियों ही बनवाई, निर्देश वस्त्र, बेंदेस काम स्थादि २ भी होता है।

.12 के बेटरी----वह उना व सुरक होनी प्रवादक गतीचं सुम्दर और आदिनीय बनती है। वै यहाँचे यूगेव और समीरकाड़ों भेरी जाने हैं। तानूना देखवर इनके सुनांबह औ इर्दे मा खब्दे हैं। दरवादातुक, बाईगरून आहिंह क्लिय बड़े २ गलीच हार्या और बर्टर भी यहाँ बनाई, जानी है। इस कुंदरहोंने कम्मल भी बट्टा अस्टे बनते हैं।

पर स्थान बीं भी भी भीं आईं रेट्नेही होटी और बड़ी लाइनहा जंकरन है। पद् दिने हा बहुत बहुत लोको स्वाक है। देलने स्वाकक कारण एवं प्रतिदेन हवारों जानियोंक नामर सन्तके कारन यह स्थान हमेसा बस्तीसे परिपूर्ण रहता है।

रवतान स्टेरानसे करीव १॥ मार्छको दूरीचर खनान रहर है। इन्होर, खाल्यको वरह पह भी एक होता देशी राज्य है। इस राज्य ही नीन जोस्पुर नरेंस राजेड़नंसी राजा स्वयनिंहनी (नहाराजा) के पौत्र तथा महेरा हातजीके पुत्र राजा राजनीतहारीने बाटी। वहने हैं कि इस राहरको एका राज्यतिहरूकोने संबन् १७११में बचाया, परन्तु आहेने सक्तरीजें राज्यनद्या गान जिल्ला होनेने वनात्त्व होता है हि पह त्यान हत्त्वक भी पूर्व था। यह ही तकता है कि नहाराज राजा तेवह मीन इवचे विरोत वरस्को को हो। इत सम्बद्धे वर्तमान अधिराति हिन हर्द्रमेस महाराज सन्तर्नाहरू को बद्दुर जो असी प्रत्व काई है । ब्रायको पोट्रो खेटनेका बहुत सी कहै। बोरोपीय नहा-वनरहे वनर आर इव इव वाहित मांवह रान्हेंबनें प्रधारे थे। इव राज्यहों १५ वीनोंडी क्या है। हेम्हींन हरह इन्डल्ड्रीन

एक्तानको क्रांकेत्यं ब्हुव प्रतिद्व है। पहाँक तांचे और पोटलके प्रतंत, उच्यों, रंकीन करके कारी विद्यार कवन होती है। व्यवस्वक दर्वोक्षी अनेहा यहां बर्वेच्यका बहुत बड़ा व्यवस् हें यह । चारी केने हा इस्तर भी इस त्यानर अच्छा होता है। सत रहरने नोचे क्रियो कांटन जोतींग और प्रेंतिंग के स्टरिया है।

व्यान गुज्यत होतिंग झीर में सिंग केहती वर्ष कृत केंग्रेडिक जोतीय देक्ट्री क्रिक्टबन ज्येतिम हेस्टरी दन्देव दक्केंब कॉलेंग कर केंग्नेंग केंस्ट्री बीक्तार इचेड्ड होत्तंन देस्टरी

#### वेंकस

#### मेसर्भनन्दराम नारायणदास

इस फमेके मालिक देहलीके निवासी हैं। आपको यहां आए फरीव १०० वर्ष हुए होंगे। हा फर्मके स्थापक सेठ नन्दराम जो थे। सेठ नन्दरामजोके पांच पुत्र थे। इत्मेंसे सेठ बार्डीकरानी भीर सेठ पन्नालालजी ने इस फर्मही बहुत बन्नति की। आप ठेहेदारीहा काम करते थे। स्टेडमें 🕏 पड़े २ मकान और तताब नदी आदिके यन्ये हैं वे प्रायः आप हीको ठेकेदारीमें यने हैं। आपड़ा हुन धर्मकी और मी अच्छा भ्यान था। आपने गञ्जलियर स्टेशनगर एक यहुत ही सुन्दर श्रीहन स शाटा यनवाई है। स्वाटियर दरवार इसे देखकर बहुत असन्न हुए थे। चन्होंने इसीके नमूर्त्र पढ पर्मशास्त्र चन्जेनमें बनवाई है जो सरम्याराजा धर्मशासके नामसे प्रसिद्ध है। इपरोठ भीड़ब धर्मेरात्राक्षे बनवानेसे ग्वाल्यिर द्रवारने आपको उपकारकका विताय प्रदान क्रिया था।

वर्तमानमें इस फर्नेके मालिक सेठ रामजीदासजी और सेठ काशीनायजी हैं। जी सेठ पन्नाटालमीके पुत्र हैं और कारोनाय जी सेठ याटकिशनतीके पुत्र हैं। आप अपन्न जातिके सचन हैं। श्रीयुत रामजीवासजी यहां स्टेटमें ऊ'चे पर्पर हैं। आपको कई वर्गाप्सी हैं। प्यम् यहां को कई सार्वजनिक जोर सरकारी संस्थानोंके लाप मेन्नर हैं। श्रीयुत कारीन्त्रण से प्रांके वार्थको संचालित करते हैं।

. . 1

लरहर-सन्दर्गम नागवनग्राम-यहां हुंडी चिट्ठी वैक्टिन और म्याज्यिर गवर्गमेण्डकी टेक्टिने

बन्दर्-नन्दरान नरावनस्स पायुनी-यहा अन्यो निव्हन महा आहिही कृमीसन पर्वहाई बल होता है। तारका पता Lashakarwala

मेसर्स पनराज भनराज इस वर्मेंड माजिक मूल निश्चों नागीर (मारवाइ) के हैं। इस वर्मेंडो यहां स्मारित हैं। बहुत वर्षे ब्यतीत होनमें हैं। इस वर्मके स्थापक होते पनराजनों हे पिता सेठ हसामने हैं।





राज्यनमें तेंड बड़ोचंड़ बढ़ मातके साक्तेमें एक डोहेका कारखाना की जनरल इज्जिनियरिंग

एण्ड बाउंदरी' नामसे हैं।

Ċ

# मेसर्स वदीचंद वर्ड्डमान

इस प्रमंद्र माडियों हा मृञ्ज निवासत्यान कु भलगड़ (मेवाङ् ) है । वहांसे यह सानदान वाल क्षा-एंड) में बाजा। वालमें बोराजी चेडने संबन् १८०० हे पूर्व बहुत छोड़ रुपमें दूशन की। रिसक्षीक वाद क्रमशः चेठ मागहचंद्रमी और दर्गेष्वंद्रमीने इस दूष्टानके कार्यको सम्हला। रीयहेंचीका जान संबत् १८७३ और देहानसान सम्बत् १६३४में हुआ। चेठ बहीचंह्सी केट्ट अति एत कार्य कार्य थे। सेंड वरीयत्वाहे परचात् वनके हे पत्र सेंड अमर-

ाण सेंड देख्यां जाते, जोर संड जोमागम् उत्ती हो अला २ वीन दूहाने द्वायम हो गई । वर्षमानमें राउ भन्नाचन्द्रको हो दूहान हुन्नोचन्द्र ने जनान है नामसे (इसहा पुराना नाम मानहचन्द्र अमस्यन्द्र ६६म दर्विन हो मानानव हे नामसे नालमें नामसाय कर गही है।

रहेत्व सेठ अमस्यद्वी दिव ज्याक त्या सम्बद्ध १६११ में स्थापित की गई वेथा हाज कार्यकार का विरोध मास्त्र मास्त्र का स्वतं प्रदेशका कार्यका प्रकार कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यकार्यका विरोध कार्यका मास्त्र कार्यका 

तंत्र भारतिवेदमो द्वासमात्र स्थापक व्यवस्था व्यवस्या व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस् त्व कर्षावर्गा व्यवसात स्वतंद्रकता समाजन गड्ड नमानसाजन उपने मान कर् रुवे स्वतंत्र के स्वतंत्र के कर्षा क्षेत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र हित्यत्ते हित्यत्ते हित्यत्ते हतात्ते हतात्त्वे हाम्यत्ति हाम्यत्ति हाम्यत्ति हास्यत्ति 
हर्मान (त को है निर्मेष्ट नेड बनस्पंत्रों है पुत्र नेड प्रत्मानमी स्तितिया है। बार भी ्रेट्स देश होते होते हैं। स्वार्थ के अपने अस्ति का काम सम्बद्धा की स्वार्थ का काम सम्बद्धा की स्वार्थ की स्वार स्वार्थ के देश हैं। स्वार्थ के असे अस्ति का काम सम्बद्धा की स्वार्थ का काम सम्बद्धा की स्वार्थ का काम सम्बद्धा

्रेट्टिंट हुन कि क्षेत्र के क्षेत्र के प्रति हैं हैं कि कि कि कि कि क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र क क्षेत्र कारकों क्ष्रिक 
#### क्राथ मरबंद्स

#### मेसर्स गणेशीलाल फुलचंद

इंस पर्में वर्तमान सञ्चालक सेठ फूल्पंदजी हैं। आप सरावगी जातिके सञ्चन हैं। आप मूज निजास स्थान त्रृंगार ( जयपुर राज्य ) का है। आपके सानदानको यहाँ वसे करीन ८। मं होगये होंगे। इस कर्मको सेठ गणेशीटालजीने स्थापित की। आपके हार्योसे इसकी सापाण क्री दुईं । चेठ गणेशीलालजी सेठ फूलचंदभीके पिता थे । सेठ फूलचन्दजीके हाथींसे इस फर्मेंग्री 📢 सरक्यो दुई ।

सेठ पूळचंदभीका यहांकी सरकारमें मच्छा सम्मान है। दरवारने आपको कई सर्टिकंडर पर्व धोनेक मेटिन्स दिवे हैं। जाप चेम्यर आफ कामर्स आदि संस्थाओंक मेम्बर हैं। आप के ल पुत्र हैं। जिनका नाम कुंबर बुद्रमळनी हैं। आप भी इस समय दुकानके कामका संवज्ञ करते हैं। सेंड प्रव्यंदर्जीने अपने हार्थोंकी कमाईसे जरकरमें यक बहुत मुन्दर धर्मशाला बनर्प है। इसमें सब प्रकारका आराम है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सरस्य-ग्लेसीताउ पूरुपंद, नवावात्रार-इस तुकानपर कपड़ेका बोक व्यापार होता है। व

दुकान यहांके करहेके व्यवसायियोंने बहुत बड़ी और प्रतिस्टित समन्द्रो जाती है। बरहर-मृज्यं इनुद्रमल,-इच फ्लंपर जयाजीयन काटन मिछकी गरालियर बांत है जिरे हें पत्रंची है।

टरहर—बुद्रमञ इंसरीमञ—यही इनदेही इमीरान एतंसीका काम होता है।

मेसर्सदाऊकाल मूलचंद

इस कर्नेड मध्य हिस्सावडे निशासी हैं। बार मादेशरी ऋतिडे हैं। इस वर्मेडे हर्नि हर कांब ८० वर्ष हुए हिंगे। इसे केंद्र हमालावर्षाने स्थापित की। प्रिस समय यह वर्त माल 



#### भारतीय स्यापारियोंका परिचय

मोरेना—विद्वारीकाञ जमनादास—यहां ग्रहा और भोका व्यापार और आदवका काम होता है। दायरा—( गवाक्रियर ) विद्वारीकाल जमनालाञ यहां मी गल्का तथा पीका व्यापार हैण है। आदवका काम भी इस फर्मपा होता है।

#### मेसर्स मित्रसेन रामचन्द्र

इस फर्में मालिक नारनोटके निवासी हैं। आपको यहां भागे करीव १२६ वर्ष हुए होंगे। भाग अमवाल जातिके हैं। इस फर्में हो सेठ चुन्नीलालजोंने स्थापित किया। पहते यह प्रतिकृष पोकरमटके नामसे व्यवसाय करती थी। इस फर्मेंक प्रथम पुरुष सेठ विश्वसनतो नहाँ सिषियाके साथ लड़ाईमें भरती होकर नारनोटसे यहां आये थे।

यर्जमानमं इस कमें के मालिक सेठ महत्वदासज्ञी हैं। आपके पिता सेठ पूजनानें इस पमंद्री बहुन क्लिति की। आपने इसकी लोर भी स्थानींपर मचिस सोवी। सेठ महामानकें बड़े मिळतसार साजन हैं। भापने गवालियर गवनेमेल्के साथ भन्द्रा तल्लुक इस खी। सरकारने आपको गवाळियर गिर्देश स्वाची नियक्त किया है।

कापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

टरसर है। खा-में: मिप्रसेन समयन्त्र, होट्यांत्र-यद्श बेंदिंग, हुं ही विही स्वी हैं। व्यापार होना है।

व्यापार हाता है। बरकर-सेससी नियसन रामपन्त्र, दुनुगतमंत्री-यदां गहा और रावरका यर हवा बाह्य हैं<sup>दी</sup> व्यापार होता है।

रिन्दुरकतो ( गवाळियर ) निवसेन रामचन्द्र—यहां गरूछेडी आदनका कार्य होना है। भिंड (गवाळियर) रिक्सबाद रामकीवन—यहां गरूता तथां घोडी आदनका व्यापत होत्र है। भाषका सामग्र है। इस फर्मपर मनीय त्यात्मीआलाओ कान करने हैं।

#### मेसर्घ खेखराज जमनादास

सा बनेंद्र मालिक गाविक्तारों है स्वतंत्राहे हैं। लाप अपनाल जाति हैं। झार्व बापधे कोंद्रों स्वातित दूर बरीव ५० वर्ष दूर होंगे। साई स्वायक संत केंद्राहों। बार्च एवं सेंद्र अन्तारामकीने स्व कांद्रों बच्छी बन्ति हो। स्वसं और स्ट्रिटेंडे क्यार कोंद्री। बार्च स्व सनय हो पुत्र हैं। सेंद्र सांवक्तावनों और संद केंद्राहों बार हैंने से बनेंक्स संस्कृति सांवक्तावनों स्व कांद्र सांवक्तावनों से स्व क्षार्य स्व जनवापम सङ्योग होते हैं। ्रे उन ६ । अनह नाम श्रीलक्ष्मीनारायणुजी एवं तनसुखरायजी हैं नापको धर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

(१) खलाम— उत्नादाल मागीरयदास एण्ड सन्स, चांद्रनी चौक T. A. Jhalani—यहां आइत तथा हुँडी चिट्टी और साहुकारी हैनईनका काम होता है।

(२) वस्तर् जालाहाल भागीरयदास एएड सन्स, जोहरी वाजार T. 1. Satsan हर (३) वन्य च्यानिसायम वनसुखञ्चल मूलमो जेडा नास्मीट T. A. Parbhamha—इस द्रमंपर बर्म्यके हिन्दुस्थान, तेंचुरी और डाइंग मिलको एजंसी है। वया इस दुस्नपर

कपड़ेंचा भोक व्यापार होता है। बरला छापके छाल कपड़ेंने विद्यायती क्रमुन है रंगके मालको काम्पीडीरानमं अच्छो प्रविष्ठा पाई है। (४) बन्दई — भागीरवदास लक्ष्मीनारावण माखाड़ी वाजार--यहां गड़े का व्यापार होता है।

(५) बज्जीन-पुन्नालाल मागीरयदास— इत दुष्टानमं श्रीछोटमळजोटा सामा है। इस दुकानफ

# गलेके स्मापारी

# मेसर्स सीताराम गोधाजी

इस दुश्चनके माडिक नागोर (माखाड़ ) के निवासी क्योसवात राज गांधी ) मार्विक है इस दुकानके वर्तमान मालि ह सेठ नेमीपन्दनी हैं। आपक्षी ६ पीड़ी पूर्व तेउ हीरापल्डमी वापारन हालवर्ने सर्व अपन यहां आये थे। परचात् संवत् १६२४ में सेंड गोधात्रीने इस उद्यापन स्थापना सर क्षणाको वस्यो हो। चेठ गोधाजो हे सन्दर्भे सद्द्राम स्ट्रेट्टेंक पहुंवचे गांव इस दुस्ताही क्रिसेन (विस्ती माळ्युवारीका युग्वान) हैं। विससे इस दुक्तको वस्तीने विसेन महें निसी सेठ नेपानीस रहानवान संव १६७६ में हुन्या। इस दुन्धानस व्यापादिक परिचय इस महारहे। विद्यम् नेसर्व संवर्धान स्व १८७८ म उत्था । २० उत्थानम् वर्षाः वर्

व्यादार होता है। इसके व्यक्तिक इस दुरानचर हुँदी बिही तथा रहें वेड नेनीषत्स्वी स्थानह्याची वेननगरमञ्ज्याचन है।

#### र्जाय त्यापारियोका परिचय





, , ।।।।। क्षा विशेष मुख





केत के के प्रति हो दून हैं जिलके नाम अस्तिक ब्दक्त व्हिल्ले हो है। कारही देनहर कार्यवातिक पालिय इस प्रहार है। (१) राज्यम् जिल्लाका मार्यस्य स्व महार १। कार्यस्य कार्यस्य मार्यस्य स्व महार १। (२) केन्द्र जाना उस कारी नार पार्त्वकारा उत्तर्भका काम सम्म स्थाप स्थाप का नाम स्थाप स्था (१) केल्या कार्या कार हुन्या प्रश्ना कार श्राम कार श्रा क्ष्मार्थिय वगुजवा क्ष्मा गाइन गाइन क्ष्मि है। द्या इस हुद्दानम् हरहेस पांड क्यापार होता है। पाता क्रमके व्याप करहेते विकासी क्यापके रंगई नवर्चे हान्तेंद्रीतनमें बच्ची मवेखा एई है। (४) देन्दर्-मार्गास्त्रम् अस्ता नावस्य गर २। (व) इत्यान कर्णातात मानास्त्राच देव देवाला उत्तानात्त्राचा वाना है। इस हेड्डिस गलेके ब्याक्तरी Fireis. त्व दुझानके नाडिक नानोर (नाताड़) के निस्ती जीवरण हात हैने मेंसर्स सीताराम गोधाजी स्य देखानक नाडक नायर (नास्य इ ) का नायर स्य देखानक वर्णान नायिक केंद्र तेमीयन्त्री हैं। जारको है पीड़ी पूर्व केंद्र किंद्री सि दुस्तिह बर्जन काले ह सेठ नमायन्त्रा है। जानक र पान के प्रत्या कर काले हैं। वित्रमें सर्वे पान पूर्व काने थे। परवार संबर्शस्त्र में तेठ के के के के के के के के के राजने वहं बचन पर्ध जावं थे। परवान् वंबर् १०६० न राजारको तरके हो। वेठ गोपाजीके वनस्व राज्यन स्टेडिक वहुन्ये हुन् के स्वास्त्र 

वरहरी मञ्जाबरोग पुरस्का । स्ट स्वयंत्र स्व उ नेवर्त केंद्रावन गोवाना धननदा—वय उभाव स्वाचार होता है। तिके स्वाद्धित ता दुर्द्धानार हुई केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र वंड नेनी बत्दे वो स्थानस्थानी जैनकरा बड़क्ये होता है

#### भारतीय य्यापरियोका पारिचय

श्री० रामचन्द्र रुद्रमण देसाई हे संचाउन छोड़ने के परचान ही फोटोगाधि है साथरी साब अर् १६०८ में ब्लाब्ट बनाने हा कारखाना एवम् सन् १७२३ में ब्लाट विटिङ्क हो सके नानसे एक वैक खोला गया। ये दोनों विभाग इस समयतक बरावर अपना कार्य कर रहे हैं। फोटोग्राधी और ब्लाब्ट विभागका संचालन श्री० माधव लक्ष्मण देसाई और ग्रेस विभागका संचालन श्री नारायण व्यक्षण देसाई कर रहे हैं। ब्लाय गवालियर द्यारके खास फोटोग्राफर हैं।

आपके कारखानेमें छपाई, ज्लाक बनवाई और फोटोमाफ्रीका काम बहुत सुन्दर होता है। गवालियामें इस व्यवसायमें यह फर्म सबसे वडी और सबसे परानी है।

#### वेंकर्स

षद्यराम रामछाङ चिरञीलळ रामस्तन छेदीलाळ चतुरसूज नरसिंहदास हरप्रसाद नन्द्राम नारायणदास नागयणदास टक्स्मणदास पनराज अनराज शाह बनारसीदास विनोदीराम बाडचंद भूषतराम खाजराम मथ्रादास जमनादास म्उचन्द नेनीचन्द यमसुख शास्त्रियस रामरतन रामदेव भोशम ग्रुमश्चाप सहानुस होराचन्द रिर्च ग्रनर्च

#### चांदी सोनेके व्यापारी

क जोड़ी मळ मूळपन्द् भीमराज महादेव रामप्रसाद छाड़चन्द् रामपन्द्र फूड़चन्द् सुगनचन्द्र फन्देवाछाल सीवाराम बळदेव होराखाल मोतीलाछ इजारीमळ हुदुमचन्द् हमीरमळ हुदुमचन्द

#### गक्लेके ब्यापारी

किशनपन्द रामयस् इन्द्रैयालाञ हुनारीञ्जल गंगाराम शिवनाम् गंगेशराम हिम्मवराम गोविन्द्रगम गंगेरागम गोरीमञ्जरामपन्द्र देवराम सुरकामञ्ज

#### जायरा

पद ग्रह जार प्रा॰ प्रा॰ जार लाइन्सर राज्यमं नवहां है है। इस स्थानस्य मुख्यमाने स्था है। पहां के व्यवसानि नवार व्यवसाने हैं। इस स्टेटके कासपान सालान, र्यान्त्रित, रान्तिर संस्कृत स्थाप्त क्याप्त माहित्रा, रान्तिर संस्कृत स्थाप्त क्याप्त माहित्रा, रान्तिर संस्कृत स्थाप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त स्थाप्त क्याप्त 
रच रहतें बरावस व्यक्तर सी जन्मा होता है। इव स्थानार निज्ञ विविध जीतिष्ठ

क्टरिया है।

सीरापन घोषित हैक्सी

भी बेड्डिश स्टोन जीतिक देखिक देख्यों काळूना गोरिश्टन जीतिक देखिन देख्यों मनेश डितिन देख्यों ( ट्यांस्टिएनन स्ट्रीन्टएनन ) इस्टोचन स्ट्रिस्टन डीतिन देखिन देख्यों

रच राहरको सहेद जन्दो और सहस्रोहै। स्मृतिविदेशोध प्रसन्य पर्य गर्दाय प्रमह व्योदि। स्व स्थानस्य साम्रवादे प्रहास बहेद दिये शर्राय स्थार केल जार है, आ अल् व्यक्ति स्थानस्योदी अन्ते पुराने देशे जान पर्वादि। देन शर्दाके गाम साम स्थारह रोध बहेत प्रोपय स्वादादी ।

देंकर्त एवड काटन मर्रेंट्स

द्व प्रवेद क्षेत्र क्षेत्र ( १८ ११) विकास क्षात्र है कि ११ १३ दूकर है है। इन वर्ष परिदेश के का कुलकार क्षात्र क्षित्र का कार्य के दा कुळा कर्मका कारान कर की। के कुलकोस्त रेटा कर दुस्त के स्थाप है।

11.11

#### जनरल मरचेंट्स

मत्त्रायम् मूमामाई मतिमास्य कोममाई मन्द्राल प्रक्रियाम् मन्द्राल प्रक्रियाम् प्रमाणके प्रकार प्रमाणके प्रकार मितापुरमाय कृत्यम् सार्वेद्धाल कारणकाल भगवन्त्राम स्वार्यक्रियाम् व्यव स्वीद्द्यास्य

#### भत्तार एगड बुगिस्ट

વૃહ્યવસ્થ કેનો વાંતક પુક્રવન દેત્મણ મહોદાન પ્રસુદ્ધ કેલાક છક વાંતક સામકાક વેંતક સામકાક વસ્ત કર્મ મામ પ્રદેશન દુશ્યા કર્મ મામ પ્રદેશનો દુશ્યા કર્માણ પ્રદેશનો દુશ્યા કર્માણ

#### स्बद्धे द्यापागी

हेत्यम् व्यक्तियः एडव्हरः श्ट्रतासम् राज्यस्यम् गमनद

चोरेप्राचर एरड घाटिस्ट ब्यु ७० स्ट्रों, बर प्रदेश स्थ

#### गोट के द्यापारी

कन्द्रेयालाल प्रकारायन्द्र जनाद्दमलजी संस्पत हीरालाल कन्द्रेयालाल

तिजोरी व ताले वनाने श्री ग्याडियर इन्जिनियरिंग वश्ये ग्याडियर द'क फेस्टरी नाम्बेर नार्ने

#### लोहेके व्यापारी

कसरीमल पहारी राजपतलाख रामनाथ तोपोळाळ छोटळाळ खाद्मळ कन्द्रेयाळाळ खाद्मळ परमानन्द्र होगळाळ मृद्यप्टर्

स्टेशनरी मरचेंट्स अमोजस्थनन भीरती कागनी बरुट्जज कागनी विमनजात फ्तबन्द कागनी

विटिंग वेस इंड्रेग सवस्यक

रेस्टरं बार्ड देख

होत्स्य स्मीर धमगावार्षः त व १ रेप्ट १८४१ व गम च ६ रेप्ट १८४१ च ६ रेप्ट १८४१ इस्ते १८४१ इस्ते १८४१ इसाथ १८४४ व गम्मा १९४४ व इसस्य १८४४ व गम्मा











# मङ्ग-क्रेन्स

#==

मज-देन्प यो० बी॰ सी॰ आईके आर० एम॰ आर० हिन्नीजन का यहुत नज़ स्टेरात है। यह स्थान अंग्रेजों ही छाननी है। यहां की बस्ती बहुत साफ सुथरी एवं लुझी हुई है। इस छाननीनें फेन्सी क्पड़ेके व्यापारी, कंट्राक्टर्स, जनरल मरचेंट्स एवं अंग्रेजोंके एपयोगनें आनेकले सामान रतनेकाड़े व्यापपारियों की हुतसी दुकानें हैं। यह शहर इन्दौरसे १४ मीलकी दुगेपर है। इन्दौर पर्दोंके लिये स्टेशनसे नियमित टूनोंक अधिरिक ई लोकल टूनें दोड़ती हैं। यहां कई डेरी फर्न्स है। सर्वोंक लिये सासपास हा दूध दही सन यहां सीचकर पटा आता है। यह शृटिश छाननी चारों ओर होस्कर स्टेटसे विशी हुई है। यहां के ब्यवसायियों का संक्षित परिचय इस प्रकार है।

# वैकस

## मेसर्स हरिकशन रामलाज

इस फ्रमेंके मातिक डोडवाणा (जोषपुर) के निवासी माहेरवर्ग (टाटावत) जातिक हैं। इस दुकानको यहां आये करोच १०० वर्ष हुए। सर्व प्रथम सेठ हरिकरानजीने इस दुकानको प्राधेवारको हुरू किया था। आपके बाद कमराः सेठ रामटाटजी, सेठ नहाकिरानजी, सेठ हरमुखानजी तथा सेठ आरासमजीने इस दुकानके फानको सम्हाटा। वर्षमानमें इस दुकानको मातिक सेठ अपनार रामजी है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

रै मऊ-हर्सीकात रामतात-यहां भादत, हुंडी, चिट्टी, क्पड़ेस ब्यापार और *गतनंदेंट क्राट्रस्ट*ईश्च साम होता है।

- २ बन्बरं-आसाराम टालवन प्रत्याचात T. A. Frend वहां अनुव और हुंद्र निर्मृतः काम होता है।
- रे स्नीर—हासुबदात आसारान, विपानंत T. A. Lalana: स्म हुद्दाल अहुद स्टा हर्ने विद्वीस साम होता है।

## मेंकर्स एवड कॉटन मर्नेट्स

#### मेसर्ग गणेशदास सोभागमज

स्म चार्क बनेबान मातिक होतान बहादुर संठ करागिसिंदगी कोटायाउँ हैं। च्यानम पूर्ण चरित्रक कोटेने विकी सहित हिया गया है। स्त्रास नूकानपर साहुक्रमी लेनरेन बूंडी बिही तथा कईक्ष क्यायर होता है।

#### मेससं धनराज केशरीमख

स्त बर्नेड मॉउड कान विशाली माजपूर्ण (जान्त्र सामा) हे हैं। इस दूसवारी तेड पर्व-राजभेने स्थानिक किए, जा इस्तेड व्यवसायको भारते, वर्ष भारत पुत्र तेड देशोगडमेंने स्वरूपो हो। तेड देशोगीन को और उन्हें पुत्र भी मानवीशकती अन्छे विशालिक सन्त्र हैं। रेटो बर्चेड क्यानें आपने बहुत मान दिला है। जुड सन्त्र पूर्व भारते स्वरूपों भारते मुझीन 
લેક કેટલેન્ડ મોર્ક ર માટે બીલ્ટ વૃત્ર हैं। વર્ફ માટેકા નામ મો વસ્તાતાકનો નવા હોઇકો વ્ય મો લસ્તાલમમાં ફેં! જ્યા વૃત્રોક નામ મો જાર્મકોરાઝનો વર્ષ નો લ્યુન્સન શકનો ફેં!

मात्रका व्यापारिक परिषय हम प्रकार है।

(१) १९ ज्ल-क्या व देशीलक-स्व त्याता महे, पाइव वचा दुर्शीपही भीर साहुधारे केलेन्स पास देशी

(चे) क्यों-प्रत्येत बावहोंट चाउटहेरी T.A. 20150pm स्व दुवारण क्यार्थ चार्चे, व्यवहरू, क्षेत्र क्यारुचा चार्च होता है।

(१) प्राक्षेत्र-कार्यक्रक प्रकार्य-ा ते तेवताचे बहुत आहे। स्वा स प्रत्मेष

देवहें वादों के व्याप्त स्थापन बायरकार बंदीन स्वरंदे, व्याप्त वायराव है एक कर बदल देखा को स्वरंदाय बायर वायर पुरस्कर्त बंदीन है हमी है। वाप्ति बादी बावर केवन करते हैं। छातजी इस फर्नेके सञ्चाउक हैं। आपके बड़े भाई श्रीनाधूटालजी इन्दौर बैंक्के डावरेकर हैं। व्या अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। सेठ मदनललके छोटे भाई श्री रामक्रियनजी इसी कर्मके साय कान करते हैं।

इत समय नापकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है।

- (१) मडदेन्य-मदनटाल शिवपत्सा एन्ड सन्स-इस फर्मेपर एटिस गरतेमेंट तथा होरहर स्टेटफे फॅस्ट्राक्ट लिये जाते हैं। इसके भविरिक सराक्षी लेन देनका काम होता है।
- (२) इन्होर-मदनटाङ शिवनत्सा वड़ा सराध-दस फर्मपर भी सराफ्टो और कन्ट्राकरा फान होता है।

# वॅक्स एन्ड योन मर्चेएट

गनेराम भागपन्य सर् वाजार मरोदेव संबर रियद्वाल रोधानटाल रामुख्याल भारासाम सर् बाजार

# कन्ट्राक्टर्स

व्यानक्षत्र होनह्यात्र एन्ट सन्त वेंबर उन्मूलात्र एरड सन्त वर्माई वात्रार महत्रात्र शिरतस्य एरड सन्त भोईबाहार संदरतात्र एरड संत वर्माई वात्रार

### नजाप मरचंट

दिरान्यत्र विराये प्रायं सन्त (विरायं सार्षेट) प्रारंत् परव सन्त सार्थः चलार मन्तुत बंदावा सार्थः बातार मन्तुत बंदावा सार्थः बातार मिन्नेवा बंदावा सार्थः बातार मिन्नेवा प्रायं प्रायं बातार मिन्नेवा प्रायं सार्थः बातार मिन्नेवा प्रायं सार्थः बातार मानाव्य क्षेत्रे सार्थः सन्त

### जनरत मरचेंट

अनरती सुडो लुडमताजी
खडोमाई हुडो सुजामहुसैन (इम्पीरियज्ञ
विदिन देख)
देतुक भड़ो भज्ञुल अडी (श्रव मरपेंट)
यमरदीन हुन्या महम्मदअडी (ग्रांत मरपेंट)
येमन पर्य थो+ (जुटिश इन्डिया स्टोर्स)
थे+ सुजाम हुसेन एग्ड सम्म भी+ कारर भाई एग्ड सम्म महम्मद्रअखी म्यूमाई
दि माद्र इम्पीरियम
देरस्मडी एग्ड सम्म प्रमान वार्ष स्टिश्मीय प्रमान प्रमान वार्ष स्टिश्मीय स्टार सम्म महम्मद अखी सम्मिन्न क्यान विद्याई ऐति एग्ड सोन (अंडस), साथनेहर, इस्पेस्स)

येस सन्दर्भ पाट सन्दर्भावी बंदाबार्थ दिसंदर्भ पीटमा न्यू पाट प्रियमेट रोवे बार्स्स में पीटीसाथ बेटेस्सि मोटड पार्थट

### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय





संद्र गर्द्ध मालजी शीवल्या (में त्वरीशन्त्र वर्द्ध <sup>मात्र) ह</sup>



# गवालियर-स्टेट

**GWALIOR-STATE** 

441/14/ /00

#### .मारतीय च्यापारियोका परिचय

(२) रठलाम-बर्दमान नयमछ-इस फर्मके बने सोनेके दागीने याजारमें बड़े प्रामाणिक माने

(१) इन्दौर—बर्दमान नयमञ्जनयहां ज्याज तथा हुंदी चिट्ठीका कारवार होता है। सर्द्रमान नयमञ्जनामकी दुकानीमें आपके माई तालवाजीका सामा है।

### मेसर्स वदीचन्द सोभागमन

इस दर्म हा पूर्व परिषय बिस्तृत रूपसे सेठ वर्शपन्द बद्धमान नामक फर्मनें है हिंग । सेउ भमरपन्द्र नो पीतिज्या के छोटे आई सेठ सोआगत्वजी पीतिज्याकी दुस्तन वर्स है। इन स्वर दुष्टानक माजिक सेठ सोमागमजनीके दुन श्रीनधमस्त्री हैं।

कापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । नात-बड़ीचन्द्र सोमागमञ—इस तुकानपर छेनरेन, हुंडी चिट्ठी रहन तथा हई और -स्थापार होना है ।

स्त्रद्रम—स्त्रेभागमञ्जन्यमण—यहां स्वात तथा हुंडी चिट्ठीका बाम होता **है।** इसके अतिरिक्त सेठ वदीचन्द बद्धामात्र और आपके सामेजें राजाम और स्त्रीरनें के नवस्त्रके जानसे दुकानें हैं। जिनका परिचय क्रयर दिया जा चत्रा है।

### मेसर्स वोसाजी जवरचन्द

१६ चर्मेड मालिङ बीसा पोरवाङ्ग मेन प्रमोक्त्रस्थी ममन हैं। यह दुझन स्वापित है। इन दुझनके स्थापार हो सेठ प्यारक्तर्यमाने बहुन पहाया गवा स्थापार स्थापार हो सेठ प्यारक्तर्यमाने बहुन पहाया गवा स्थापार स

इस दुक्कतरर बादन, हुम्बी चिट्टी, रहन, साहुकारी छेतरेन तथा दर्देश स्थापर होत्र है।

### मेसर्स मुन्नावाच भागीरथदास एवड सन्स

दम कार मारिक मुख नियानी माजूम (अन्तृ) के हैं। परिवे परिव केंद्र हैं। क्या के भारत मार्थन होंद्र होंद्र केंद्र कर कर होंगे तुकान की। मेरि देशकान मार्थ वृद्धिनी कुन्यात करने शत्मान केंद्र होंद्र होंद्र कर कर होंगे तुकान की। मार्थ वाद आपके पूर्व मेरिक कर मार्थन की नियान केंद्र मेरिक कर मार्थन की नियान कर होंद्र होंद्र होंद्र होंद्र कर हैंद्र होंद्र हों

# मंद्सार

धार० पम० बार० लाइनके खंडवा अजमेर सेक्सानके मध्य नीमचके पास यह सहर यसा हुआ है। यह स्थान रवजानसे १२ मील, सीवाम असे २१ मील नीमचि ३१ मील और प्रवापनइसे २० मील है। मंद्रवार, ब्राह्मिस स्टेट हा एक अन्त्रा आधाद परानता है। इसके पारों और वद्यपुर, इंदीर, न्यञ्जवाड़, सीवाम अ, श्वापनइ, जावरा आदि स्टेडोंक आं जानेसे यहां के व्यापारियों हा संबंध दव सारसे रहवा है। मन्द्रतोर जिटेडो मनुष्य संव्या २०३०३५५ है। इस जितेमें १० जीतिंग धीर २ विशेष फेस्टारियों हैं। जिनमें सन् १८२१-२२में ६१५०११ मन क्यास लोड़ा गया था, जिनसे १६२३१ गाँउ वंयो थी। मन्द्रतोर जिते की मूमि असीन ही पैदायार के विशेष प्रत्न धन्यों है।

मन्दत्तोर राहर—यह बहुत पुगनी वस्तो है। जब यी॰ यी॰ सी॰ माईही स्त्यान न्युग मांव नदी स्त्रों भी उस समय करीब पचात्र पचास होत वक्के ब्वासरों यहाते गाड़ियों और इंट्रींदर नाज कहार ले जाते थे। इस समय भी इस सहरमें हिरागा, क्यड़ा, सहर, हैंगेनिन तेळ, नम भीत मांउद्या अच्छा व्यवताय होता है। सन् १८२४में मन्दतीर राहरमें आने भीर आनेसांव मांजक विस्त्य इस प्रसार है।

| बानेधला माल             |            | भारेगाला माल          |            |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 4.13                    | ६६५४ मन    | 積                     | ८१६ यन     |
| S.F                     | १२५२२ मन   | दुसर                  | 15=15=71   |
| EEE                     | २५६५० मन   | पना                   | ४४१६ मन    |
| नेड पाउतेर              | र्वेट द्वा | વ્યવસો                | १७८१ वन    |
| इं.ख                    | २०८० मन    | बद्धाः                | ६(१८४ वन   |
| स्देश                   | ३२१७ मन    | विस्त्री <b>य</b> डेउ | ६३४ मन     |
| राक्                    | ४१२०) १०   | सेथं.हान्य            | Rate mil   |
| \$31                    | tical) to  | क्रील की देत          | इन्हर्ग ६० |
| 6.45                    | 1-21) 50   | रचे का                | ५६२४६ सम   |
| प्रमुक्तीरेक्टर<br>जेवा | ६०६२) ४०   | इस्ते गाउँ            | ४८६ वन     |
| 4                       | citif) to  |                       |            |



# मंदसोर

क्लाके सहर — क बात प्राप्त स्ती है। जब बो॰ बो॰ बो॰ बो॰ बाहि हिल्लान न्युस प्रांच की कृते के उन सन्त कांच रचाउ रचान क्षेत्र तकके न्यारसे पहींने स्वीत्रों की उन्तित्त के क्लाक के को के। सा सन्त नी स्व सहस्ति किस्ता, बाहुन सहस्त की तिन के का क्लाक का माजन हो के है। सह हिस्सी नन्यार सहस्ति को की कोर काने की काल किस्ता का माजन हो के है। सहस्ति का स्वाप्त के की की काने की काल किस्ता हा माजन है।

| बारेशता नात      |                         | यतेवता सत     |                 |
|------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 4.45             | ६३४४ नव                 | 硅             | ८१६ मन          |
| 2i               | १र५२२ बन                | डुस्स         | रस्तरहें नव     |
| 200              | २४१५ वर                 | बन्ध          | ५५५६ नव         |
| ने राजांट        | ३८०० चीरे               | क्रवर्ध       | १७८१ नन         |
| <b>1</b>         | रेक्ट नंत               | क्रांट्य      | २३१८४ सन        |
| H. ver           | १२१० नन                 | तिस्त्रीय तेव | ६४३ वर          |
| दोस              | <b>४३र</b> ०) <b>१०</b> | नेरंड्ड       | <b>४३.३</b> नन  |
| रेंग्ड           | संस्त्र) क              | डटेन डो बंह   | दरहरू३) इ०      |
| EE.              | {+3}} <b>₹</b> >        | रखं राजे      | <b>५१२५२ मन</b> |
| कर्द्धनार<br>देश | रम्ह्यु 👣               | क्यां राउँ    | १८६ वन          |
| AC\$1            | લક્ષણ 🖘                 |               |                 |

कार द्वा कार्य के कार विकास के कार के नाम के रास पड़ राहर वह हुआ है। पर त्यान खजानते १२ मीछ, केवान अते २१ मील केन बचे हैं। मील और स्वापाहन देश मुंदेश में महिता है। महिता है स्टिट हो एक स्टिश स्टिट साम के स्टिट साम और होती. इंति च्याचार्यं प्राप्तात् प्राप्तात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व व्यापात् च्याच्यात् व्यापात् च्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व्यापात् व ति मिरित हिंदा है। निर्देशोर विदेशे नेतुष्य संस्था २०३७३४४ है। इन क्लिन रेन जीतिंग देवर रे रेवेंचे हेंस्कर्ष हैं। किल्ले क्यू १८२१-२२लें स्ट्रिड्यूर जन क्रांस की गया था. वित्ते (देशका व्यवस्थ १ वर्षा वर्षा १८६८-६१४ वर्षा वर्षा १८६८-६१४ वर्षा वर्षा वर्षा १८६८-६१४ वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा १८६८-६१४ वर्षा वानित्तर राहर निवेद बहुत प्रामी बत्तो है। बद बीठ बीठ बीठ नाहको (स्टान नहाग अस्य बाज कर्य में देव चत्र में देव सार्थ हिस्सी कर्या रहा. हर्या सहस्त के उस रिने बड़िस अस्त वास्त वास्त वास्त वास्त वास्त वास्त वास्त वास्त व्यक्त वास्त रेंद्रश विसन इस नदार है। 4.33 33 **८इर** १रेंपरेर मन बानेबाता मन तेत्र एक्टोर देश्यक नन -30000 57 c!! == <u>उच्</u>र (4) 407 १६८३६ जन रेट्ट नन पना देद्रिक कल करानी ४४१ई नन £ 2. 0.1 विद्र केन ५३६३) हु रेहें! एक स्व संस्त्रा) हः तेल्पेब के Trining. में दे हिन्द {c}{}} \$3 ६०३ वन कोत के स्टिश्चिक ४३५२ क्ल रेंग्ट्य र. द्राप्त्रह्य हुः

2.11

ोनड

-

#### मारतीय स्थापारियोंका पार्रिय

### वेद्दर्स भौर काटन मरचेंट्स

मेसर्स गनेग्रहास सोभागमत

- » अगरपन्द हु<sup>°</sup>गरसी
  - धनराज बेरारीमञ
- " पुरुषोचनज्ञस ह्रगेबड्डम " फ्लामाई सान
  - , बरीपन्द्र वर्द्धमान
- वर्दमान केरागेमछ
- » वीमानी जगरवन्त्
- ,, मगनीसम भन्तर्सिह
- » मुन्नादाउ मागीरथराम
- » स्थमन् विदासाय
- गमदेशनयमतः
   सोभग्रमतः नयमञः

### कपड़ेके व्यापारी

मेनसं इरमचन्द्र माईबन्द्र

- ... योक्डओ स्तर्यन्त
- अस्थन्द जोर्शयन्द
- स्थानन् उद्योगस्यय
- सारेव गुडमहम्मद
- बहुद्दन्दनः ग

किरानेके व्यापारी चतुर्भं न रूपचन्द चार्ती बीड बीरचन्द्र काट्यान

गञ्ज के टयापारी सीवासम गोधाजी धानमंडी

रिवनाथ मनेशी लाउ 🤊

तिजोशी बनानेवाले परमानंद पूनमचंद

एजंसी एस॰ जी॰ साकोटगेक्स सिंग कर स्तर, मॉर्स

रगनायमसार् यालिकानस्स (वेटें

मिश्रानरी मरचेंट मेगनी० ए० हुमेन एएड क्यानी मर्ज़िड़ ई

टांपाके ह्यापारी

- , क्यूकार द्वारामी माणस्त्री ह
- 5 मूट्रपन्द चुन्तान्स **र**
- मूट्डबर्द युक्तालाङ
   तेल्लाम विशोधन मार्चक्वीङ



ैं भी तेउ देवीचन्द्रजी (भोषजी शंभूगम) मेद्रतीर





श्रीपुत् नथमलत्री चौरद्विया नीमच 🌫--



ान्य बोक्स्वाद्यां वादना (कुंद्वजी काद्याम) मंद्रसीर श्रीवसेठ शिवनागयनजी (मनीराम गीवडून) मंद्रसीर

#### · भारतीय.च्यापारियोक्ता परिचय

जावरा—भेगात्री काळूराम नाहर—इस दुकानपर गड़ा मिरची और शोह्सकी आहुत्र काम होता है।

#### मेसर्स वालचन्द प्रोमचन्द

इस दुष्टानके वर्तमान मालिक श्रीप्रेमचन्द्रजी हैं। आप ओसपाल जातिके सहद्वर नगुष्ट हैं। आपको बुधानपर देशी वया निलायती सन प्रकारके कपड़ेका व्यवसाय होता है।

चावला, शुकर, किरानाके ब्यापारी वे इसे एगड काटन मरचेंट्स

मैसर्स बाल्यम गोविद्राम » सेनगत भ्रीहण्णहास ( सर्वाची)

, पुननषन्त्र शोपपन्त

, बरोबन्द बच्छगान

🕳 श्रमीनारायण बद्रीनारायण

(म्बरम्भद्राम् नाग्यगद्रास

कमीशन एजगट

व्यवस्य देशकेन धीर्वेशस्य पूरवद ह रीवनग्रम ग्रमतान

**टब्स्यकार स्टोबर** (१६६६म एकेव्यस ष्टब्द इतेन रहता

SURE STATE दिस्हते बद्धानेन

चांदी सीने हे व्यापाती

end with

(देंग्से सन्त्र

नेमाजी सोमागमळ नन्दाजी मियांचन्द

वदीचन्द कस्त्रमछ महम्मद हुमेन अब्दुछ हुसेन देमराज केशरीमळ

याइल एजंसी

स्टेंडर्ड बाइल कं ०---गंगागम के शरीमन वर्मा बाइख ६'०---माँ हाग्टाउ छानदा णरायादिक पेट्रोलियम कं ---रमाध्यी

**इ**म्माइनजो श्रही बरमा चारछ हे -- री-अगव गवड़ा कपड़के द्यापारी

शास्त्रजो समीमा ( रंगीन धरहा ) बन्दाओं मुटेमान નવ્યનમાં સોનામન नाथुओं होगयन्त पंताको उसकान बाउवन्त् प्रेमचन्त्

गक्तंके ज्यापारी

पालमान नेगाओं अक्रम rical reasons चन्द्राओं गुपेगान टेगामे प्रजान

# मेसर्स मनीराम गोवद्ध नदास

द्व द्कानके वर्तमान मालिक श्री शिवनाशयणजी अमवाल जातिके (गोयल) सज्जन हैं। कारद्य मृत्र निवासस्थान नारनील (पटियाला-स्टेट) में है। पहिले पहिल संवत् १९०२में सेठ मनीशमजीने यहांपर आहर कपड़े की दललीहा काम आरंभ किया। आपका दलालीका काम कर्जा पल निकला। संवत् १६२०में सेठ मनीशमजीका देहावसान हुआ इनके बाद इनके पीत्र केठ गोवद्वंनदासजीके समयमें इस दृद्धन ही विशेष तरक्की हुई। संवत् १६६०से ५४ तक मंद्र-सेश परत्मचा ठेश खापके जिम्मे रहा। इसमें खापको त्यूव लाभ रहा। सेठ गोवद्वंनदासजीके बार पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े श्री शिवनाशयणजी हैं। आप इस समय मंद्रसीरमें खानरेश मजिस्ट्रेट हैं। सेठ शिवनाशयणजीके पुत्र श्री जगजायजी व्यापारिक कार्यों में भाग लेते हैं। इस दूकानकी कोरसे मंद्रसीरमें क्यांव १५ हजार रुपयोंकी लागजसे पर्य नारनीलमें १० हजार रुपयोंकी लागजसे

- (१) मन्द्रसोर—सनीराम गोवर्द्धनदास— T. A. JAIN—यहां रुद्धे, कपड़ा, जनाम, हुण्डी विद्धी सरामंद्र लेनदेन तथा आहतका फाम होता है।
- (२) अहमराबार—मनीसम गोबदंनरास, नया माधोपुग—इस दूकानपर कपड़े और गड़ेका थोक व्यापार तथा कमीरान हा काम होता हैं।
- (१) केंद्राना—मनोराम गोबर्द्ध नदात—यहां रहे, गद्धा और करदेशा पर व्यापार तथा आद्भका यम होता है।
- (४) यासदादा -मनीराम गोबद्ध नहास-यहां भी स्परीक व्यापार होता है।

राष्ट्रे विशिष्ट विश्वतियोके गाउँराजीन और सेतानाही ईधर वस्पनी नाम व जीनिंगदेश्वदियों में भारता भाग है। वसीक दूसमोंने नंध २, २, ४ व्यापके भाइपीके बंटवारे की हैं। वर्तमानने स्नार कारती देखरेख हैं।

# मेसरा मृलचंद सुगनचंद

देन करिके माहिक रायरहारून सेठ टोक्सपंद्शी कोती. अन्नमेरसाठे हैं। अन्तपन आपका परव राज्य विदोतारेत नहीं दिया गया है। अन्दत्तीर दुधानपर सराधी लेनदेन. हुम्सी पिट्टी स्थ काटन रायराव होता है। अपको पदा एक जीतिंग देखिंग केस्ट्री सी है।

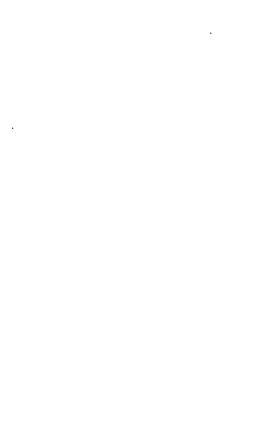

# क्लाय मरचेगद्स

# मेससं मूजचन्द प्राड संस

इस फर्सके मालिक सेठ छोट्छाछभी १०० वर्ष पूर्व टॉक राज्यसे यहा आये थे। क्राले याद सेठ मूलपन्दमीने इस फर्सके व्यापारको निरोध बद्दाया। सेठ मूलपन्दमीने कोई धान व होनेसे छनके यदा मानश्यन्दमी, जयपुर स्टेटके जामकोजी नामक गाविसे संबन् १६३१ वें छो छाये गये। आप ही इस फर्सके वर्षमान संचालक हैं। श्रीनवर्स्चदमीक यहां गोद क्राले हैं छाते व होनों गादि हैं इस करने हे भाई और हुए थे जिनका देहावसान हो गया है। वर्तमानमें उन दोनों गादि हैं उनका स्वाप्त होते व्यवसान हो गया है। वर्तमानमें उन दोनों गादि हैं उनका स्वाप्त हारे हैं हैं।

संठ जनरपंत्रजीने कई देशी राज्योंसे अपना व्यवसायिक सम्बन्ध स्यापित हिना है। हैं समय राजस्त्राना, संटूल रण्डिया, सुनंद संगड, और वपेठ संडडे कई रहेगाँको आप बड़ो डार्स कपड़ा संस्था करते हैं। आपकी ओरसे एक जैन चैसाल्य संड में बना हुआ है। आपक स्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

(१) महरेम्प-मृत्यन्त एण्ड धन्स, मेनस्ट्रीट-इस कर्मपर फॅसी कपड़ेका बहुत बहा व्यक्त

होता है, तथा साथमें टेलेरिंगः हिपार्टमेंट भी है। (२) मब्केम्स-स्टोट्टाउ मृज्यन्द-मेतस्ट्रोट, यहां भी उपरोक्त व्यवसाय होता है।

### करंद्राक्टर्स

### मेसर्स मदनबाब शिववस्य

इस पर्नेड मालिक क्यीव १०० वर्ष पूर्व नागोर (मारवाह ) से बावे थे। सेड मान्यर्थ-मोने इस दुकानके कारोकरको गुरू किया। मानके बाद समारः सत्रननदासमा जिल्लाको कोर सद्दुकानने इस प्रमेष्ठ कामको सान्युल्य। वर्तमानमें सेड शिवनमानों हे उ

#### भारतीय न्यापारियोंका परिचय

केमिस्ट एएड डूगिस्ट

रि घृटिश एम्पायर सर्जिकल ए**ण्ड मेडिक्छ स्टोर्स** विनसेन्ट ६०इ को० फन्ट्नोंट गार्डन

मोहन मेडिइड हॉल

मेन्य फेक्चरर्स

इके जा एवड को ब इस्पोर्ड हाँ पण्ड स्पोर्ड हैं। ध्येनुकेश्वरर

बेस्ट पण्ड स्पोर्ट हाउस

÷

立文

文

立

÷

मोटरकार डीजर्स

नोरोरवाँ एण्ड को० फोर्ड मोटर रिपेयर शापुरजी आर०मोटर साइकल प्रवह मोटर एकंट

आर्टिस्ट एएड फोटोपाफल

東東東東京京

इरजान हाइजिंग एएड को० हलवी एण्ड को० ग्वेस एएड को

心策 白菜 白菜 白菜 白菜 白菜 白菜 白菜 白菜 黄菜 सेठ पनरयामदासभी विद्वाा, सेठ भमनाठाजभी बमाभ बादि द्वारा स्थापित 🗢 सस्ता मण्डल, अजमेरसे प्रकाशित 🌣

भंडारे एएड को०

भारतवर्षमें सबसे सस्ती, सचित्र उच्चकोटिकी

**ॐ.त्यागभामि** १ॐ

女子女女 जीवन, जारुति, बल और बलिदान की मासिक पत्रिका

> षमाद्द—थीहरिनाऊ उपायाय, थी धेमानन्द गद्दर रत संख्या १२०, दो स्तीन और कई खादे चित्र

खियों और युवडोंड लिये ४० पृष्ठ मुर्गातन

पार्षिक मृत्य केवल ४) ब्यूनेकी प्रतिके जिसे 113 के दिश्य में जिसे

नित्रनेका पताः-"त्यागभृमि कार्यालय", यजभग

के कार कार कार भारत भारत भारत का का का







#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

(१ मन्दसोर (२) जावरा (३) दलावदा (४) ढोडर (५) रिग्नोद (देवास) (६) शिक्केस (पिपळोदास्टेट) (७) कानून (धारस्टेट) (८) वमनियां (इन्दौर) (६) व्यमस्पद्र (महावा)

(१०) चर्यगढ़ (मायुआ) (११) मायुआ (१२) भैंसीदा मण्डी (गवाडियर) (१३)

( १७ ) मनासां ( १५ ) पीपळ्या (११ीर) (१६) महाराज्य (जावरा) (१७) निन्मादेश (१८) स्कब्स (गर्नाळ्यर) (१६) सिद्धोळी (गर्नालियर) (२०) टटनेरी (गर्नालियर) ( २१ ) छवदा (शॅबस्टेट) वर्मन केल्सिका

१-मन्दतोर २ अमरगढ (कावुआ) ३ वदयगढ़ (कावुआ) ४ में सोदामयसी २ टोंड ६ निम्बदेहा

### मेसर्स भोपजी शुम्भूराग

इस प्रमाठ वर्तमान मालिक सेठ देनीपंत्रजी बाक्सीवाल हैं। आपके पूर्वज १५० पूर्व वेग (अरुवा) से मत्यार गड़ चोर मत्यारगड़से यहां आये। इस दूकानही स्यापना संबंधियां से सेठ संन्यानभीने को। सेठ संन्यानभीने को। सेठ संन्यानभीने को। सेठ संन्यानभीने को सेठ संन्यानभीने को सेठ वर्तमानमें सेठ वर्तमानमें सेठ वर्तमानमें के अर्थ कार्य कार्य सेठ वर्तमानमें सेठ देनीपन्तमी के देनीपन्त

स्व दुष्यन्तर परिड क्यांमिका बहुन बड़ा ब्यापार होता था। यह कर्म मन्द्रपोरंड वोलेका धर्मकोनेसे हैं। सेट हेनोचन्द्रणा स्थायतो जीन आविकं सामन हैं। इस्तेरंड सर सेड हुम्बन्द्रणी से ब्याकी रितेदामी है। स्वाटियरस्टेटमें है गौर आवको आनीदागीड हैं। स्टेटको ओरसे इक इट्रेक्को हमेटा सम्मान मिल्ला हा है। सेट देवीचन्द्रणी २ वर्ष पूर्व यहांचर आनरेशी प्रतिबर्ध हैं थे। स्थ पहला साथ क्येव १५ वर्षोत्वड हि थे। जिन समय व्यापने आनरेगी मजिन्द्रेट विक्र स्थीन स्वीच हिता था, यह समय स्थाटियर स्टेटकी कोरसे आपको स्थात और मार्टिविकंट मिझ आ। स्कीन १६८० में इस्त्रामी साटियरहोड समय मी आपका स्टेटने वीसाइ इनायन की थी।

स्म दुष्टमधे बोग्से एक जैन श्रीत्वाच्य मन्द्रमारमें क्या हुआ है इमके अभिक आहो की। से भी नैय गई देन क्यापाट्टाच्य और देशेनन्द्र (इक्कार जैन सीवस्ट्रय मी बट का है। और पाटको प्रतिवर्ष रेशियोधी सीवह १३ इसार हे आहो है। सावस एक मन्द्रिय मन्द्रायहंत्रे भी की हुना है। इस दुष्टमधा व्यापारिक प्रीत्या का उदार है।

 (१) बडमोर—सारभे रान्त्रम—इस दुधलक मताधे छन देन हुतो विद्यां क्या कान बहार है और मिन्न रोममंत्रा साम होता है (इसके स्थितिक कामगुर (माठका करत व सभी

धास रह शांका हे बती से ती है।

